# श्री यतिवृषभाचार्यविरचित

# तिलोय-पण्णत्ती

(त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) भाग २



जीवराज जैन प्रन्थमाला



प्रकाशक

जैन संस्कृति संरक्षक संघ,

**घ**ोलापुर

वि. सं. २००७

# 

प० जुगलाकरतेर ग्रस्कार जीरस्ने ग्रांमिवर स्परसाका प- जीवराज जीतमनाद शास्त्राहर २5-9-51

> सम्भाषक, भूता स का सका नेतालादुर

### Jivaraja Jaina Granthamala No. 1

General Editors:

Prof. A. N. Upadhye & Prof. H. L. Jain

JADIVASAHA'S

# TILOYA-PANNATTĪ

(An Ancient Prakrit Text Dealing with Jaina Cosmography, Dogmatics etc.)

Authentically edited for the first time with Various Readings etc.

By

Prof. Hiralal Jain, M A., LL, B., D. LITT. Nagpur Mahavidyalaya. Nagpur. Prof. A. N. Upadhye, M. A., D. LITT. Rajaram College, Kolhapur.

With the Hindi Paraphrase of

Pt. Balchandra, Siddhantas'āstri.

### PART II

Published by

Jaina Samskrti Samraksaka Samgha, SHOLAPUR.

1951

Price Rupees Sixteen only.

### Jaina Samskrti Samraksaka Samgha. Sholapur.

### JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLA

- 1 Tiloyapannattī of Yativṛṣabha, An Ancient Prākrit Text dealing with Jaina Cosmography, Dogmatics etc. Prākrit Text and Hindi Trans. Part I, edited by Drs. A. N. Upadhye & H. L. Jain, Double Crown PP. 38-532, Sholapur 1943, Rs. 12-0-0
- 2 Yasastilaka and Indian Culture, or Somadeva's Yasastilaka and Aspects of Jainism and Indian Thought and Culture in the Tenth Century, by Prof. K. K. Handiqui, Vice-Chancellor, Gauhati University, Double Crown, pp 8-540, Sholapur 1949,

Rs. 16-0-0

3 Tiloyapannatti, as above No. 1.
Part II with Indices etc. Double
Crown, pp. About 116 - 540
Sholapur 1951. Rs. 16-0-0

Printed by-

T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI (Madhya Pradesh)

### जीवराज-जैन-ग्रन्थमालायाः प्रथमे। ग्रन्थः

प्रन्थमाला-संपःदकौ

न्नाः आदिनाथ उपाध्यायः

Ŵ

प्रो. हीरालालो जैनः

श्री-यतिष्टृषभाचार्य-विरचिता

# तिलोय-पण्णत्ती

## (त्रिलोक-प्रज्ञप्तिः)

(जैन लोकज्ञान-सिद्धान्तविषयकः प्राचीनः प्राकृतप्रन्थः)
प्रामाणिकरीत्या प्रथमवारं पाठान्तरादिभिः

श्रो. हीरालाल जैन

प्रो. आदिनाथ उपाध्याय

एम्. ए., एलएल्. बी., डी. लिट्. नागपुर-महाविद्यालय, नागपुर. एम्. ए., डा. लिट् **.** राजाराम कॉल्डेज**,** कोल्**हापुर**•

इःयेताभ्याम्

पंडित-बालचन्द्र-सिद्धान्तशास्त्रि-

कृत-हिन्दीभाषानुवादेन सह

संपादिता.

# द्वितीयो भागः

प्रकाशकः

शोलापुरीयो जैन-संस्कृति-संरक्षक-संघः

वि. सं. २००७ ]

वीर-निर्वाण-संवत् २४७७

(ई. स. १९५१

मूल्यं रुप्यक-षाडशक्म्

od පතර රජය පට පට පට පට පට පට පට පට කර ? මළේ විපුම් විදුල් පිටු පරද පට පුරු ලි

जैन संस्कृति संरक्षक संघ, <sub>शोलापुर</sub>.

### जीवराज जैन यन्थमालाका परिचय

शालापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गीतमचन्द्रजी दोशी कई क्योंसे संसारते डदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे हैं। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाकित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिक कार्यमें करें । तदनुसार छन्होंने समस्त देशका परिश्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षान और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह की कि कीनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मससंचय कर लेकेक प्रभात सन्: १९४१ के श्रीष्म कारुमें महाचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजग्रंथा (नाशिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की, और उज्जपोह पूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तृत किया। विद्वत-सम्मेलनके फलस्वरूप बहाचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार ओर प्रचारके हेत् 'जेन संस्कृति संरक्षक सघ ' की स्थापना की, और उसके लिए २००००), तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिम्रहीनवृत्ति बढती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगमग २०००००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति सघको टस्ट रूपसे अर्पण की । इसी संघके अंतर्गत 'जीवरान जैन प्रन्थमाला ' का संचालन हो रहा है'। प्रस्तुत प्रन्थ इसी मालाके प्रथम पुष्पका दितीय माग है।

> मुद्रक— टी. एम्. पाटील, मैनेजर, सरस्वती मिटिंग बेस, अमरावती.

# तिलोय-पण्णत्ती-



ब्रह्मचारी जीवराज गातमचन्द्रजी दाेशी. शालापुर, संस्थारक, जैन संस्कृति मंरक्षक संघ, और जीवराज जैन प्रन्थमाला.

विषय-सूची

| विषय                                  | पृष्ठ        | विषय                         | पुष                        |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| INTRODUCTION                          | 1-13         | दहली प्रतिके लेखककी प्रशस्ति | 7 669                      |
| 1 Tiloyapannatti: Form etc            | c. 1         | <b>ग</b> ।यानुक्रमणिका       | 666                        |
| 2 Yativrsabha: The Autho              | r 2          | प्रन्थनामो <b>छे</b> ज       | ९६५                        |
| 3 Yativrsabha: His Date               | 4            | भौगोलिक शब्द-सूची            | ९६६                        |
| 4 Some Aspects of TP.                 | 10           | व्यक्तिनाम <u></u>           | <b>९७</b> ४                |
| 5 Concluding Remarks                  | 12           | विशेष शब्द                   | 960                        |
| प्रस्ताव <b>ना</b>                    | <b>१</b> -५६ | मतभेदोंका उल्लेख             | ९८७                        |
| १ ग्रन्थपरिचय                         | 8            | करणसूत्र                     | ९८८                        |
| २ ग्रन्थकी कुछ विशेषतायें और तुः      | लना ३        | संज्ञाञ्च्दोंकी तुलना        | ९८९-१००५                   |
| ३ ग्रन्थकार यतिष्टुषम                 | ६            | १ खरमागके १६ भद              | ९८९                        |
| ४ ग्रन्थका रचनाकाल                    | ९            | २ नारक-बिळ ४९                | ९९०                        |
| ५ ग्रन्थका विषय-परिचय                 | २०           | ३ विद्याधरनगरियां ११०        | ९९३                        |
| ६ त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अन्य ग्रन्थोंसे |              | ४ कालमेद                     | ९९७                        |
|                                       | ₹८-९०        | ५ विदेह ३२                   | ९९८                        |
| (१) समयसार, पंचास्तिकाय व             | •            | ६ मह ८८                      | ₹000                       |
| प्रवचनसार                             | ३८           | ७ इन्द्रक विमान६३            | १००३                       |
| (२) मूलाचार                           | ४२           |                              | १० <b>०</b> ६-१०३ <b>६</b> |
| (३) मगवती-शराधना                      | 88           | १ नारकयंत्र                  | <b>१०</b> ०६               |
| (४) लोकविभाग                          | ४६           | २ भवनवासी                    | १००७                       |
| (५) इरिवंशपुराण                       | ५२           | ३ चै।दह कुछकर                | १००८                       |
| (६) त्रिलोकसार                        | ६०           | ४ मावन इन्द्र                | १००९                       |
| (७) जंबूदीवपण्णित                     | ६८           | ५ जंबूद्वीपस्थ छह कुलपर्वत   | १०११                       |
| (८) चृहरक्षेत्रसमास                   | ७३           | ६,, सात क्षेत्र              | **                         |
| (९) प्रवचनसाराद्धार                   | છછ           | ७ चौबीस तीयकर                | १०१३                       |
| (१०) अनुयोगद्वार सूत्र                | 60           | ८ शङाकापुरुषीका समय          | १०२३                       |
| (११) विष्णुपुराण                      | ८१           | ९ द्वादश चऋवती               | १०२५                       |
| (१२) अभिघर्म-कोश                      | ८७           | १० नै। नारायण                | १०२६                       |
| ७ हमारा आधुनिक विश्व                  | ९०           | ११ नौ प्रतिशत्रु             | १०२८                       |
| ८ अन्तिम नित्रेदन                     | ९५           | १२ नौ बलदेव                  | ,,                         |
| विषयानुऋमणिका                         | 6.0          | १३ एकादश रुद                 | १०२९                       |
| शुद्धि-पत्र                           | १०२          | १४ अट्टाईस नक्षत्र           | 6640                       |
| तिलोयपृष्णित महाधिकार्५-९५२           | 9-669        | १५ ग्यारह कल्पातीत           | १०३२                       |
| ( मूल, हिन्दी अनुत्राद व टिप्पण )     |              | १६ बाग्ड इन्द                | १०३३                       |
|                                       | १०३६         | १७ बारह करूप                 | १०३४                       |
| ·                                     |              | १८ बीस प्ररूपणा              | <b>१</b> ०३५               |
|                                       |              |                              |                            |

### INTRODUCTION

### 1. Tiloyapannatti: Form etc.

The Tiloyapannatti, Sk. Triloka-prajūaptili (TP) is an ancient Indian text, in Prākrit, dealing primarily with Jaina Cosmography and incidentally including many other topics of religious and cultural interest. According to the enumeration of the Author himself the entire text is divided into nine Mahadhikāras (I. 889): 1) General Nature of the Universe; 2) Hellish Regions, 3) Bhavanavāsi Regions, 4) Human World; 5) Sub-human World, 6) Vyantara Regions, 7) Jyotiska Regions; 8) Heavenly Regions, and 9) The Realm of Liberation. The form of the work is well planned. Every Mahādhikāra is subdivided into Adhikaras, dealing with different topics and sometime further split into subdivisions. Now and then there are numerical representations of the contents of some of the gāthas. The major bulk of the text is in verse; there are a few prose passages, and some detached words and sentences introduce a few verses.

The First Mahadhikara falls into two broad divisions: Introductory, and General Description of the Universe: it contains in all 283 gathās and a few prose passages. The Second M has 15 Sections (II. 2-6), and of the total of 367 verses, all are gathas excepting five, namely, 4 Indiavagra (362, 364-6) and 1 Syngata (363). The Third M has 24 Sections (III. 2-6) with 243 yerses of which 2 are in Indravagra (228 and 241), 4 in Upajati (214-15, 229 and 242) and the rest in gatha metre. The Fourth M contains 16 Sections (IV. 2-5), some of which have further subsections, with 2961 verses (and some prose passages) of which 7 are in Indravana (162-3, 550-51, 578, 941-42), 2 in Dodhaka (552 and 1275), 1 in Sardûlavikridita (704), 2 in Vasantatilaka (940 and 1211) and the rest in gatha metre. The Fifth M has 16 Sections (V. 2-1) with 321 gathas and plenty of prose passages. The Sixth M (VI. 2-4) contains 17 Sections (the last three of which being similar to those in M 3) with 103 gathas. The Seventh M (VII. 2-4) has 17 Sections (the last nine being similar to those in M 3) with 619 gathas and some prose passages. The Eighth M (VIII, 2-5) contains 21 Sections (some of which are not clearly specified, or are perhaps missing, for instance 11-12 etc.) with 703 verses of which I (702) is Sandulavikridita and the rest are gathas, and a few prose passages. The Ninth or the last M has 5 Sections in 77 verses of which 1 is Mahni (74) and the rest are gathas.

The Ms. material from which this text is edited was limited, and the editors have been able to detect apparent drawbacks in the text presented here: many readings are awfully corrupt, though generally it is not difficult to surmise their approximate sense; now and then lines are missing (pp. 33, 228-9, 442, 448, 489, 571, 576, 627-8, 630 etc.), numerical representations contain errors and are often misplaced (pp. 60, 64 etc.); the titles of subsections are not always and consistently found, and at certain places they are obviously missing (see Mahādhikāra 8). Many of these drawbacks can be removed hereafter, if this printed text, which is quite authentic within the limits of the material used, is compared with still earlier Mss. that might come to light later on.

Apart from the above drawbacks arising out of defective Ms-tradition, the TP as a whole is based on sufficiently ancient tradition and shows, on the whole,

a compact form which has been given to it by a single author. At the close of every Mahadhikāra, the author clearly specifies that the contents of TP have been received by him through a succession of teachers; and at times there is a reference to Gurūpadeśa (see for instance, VII. 113, 162). He refers to and quotes the opinions of aucient texts (see below) like the Agrāyaṇī, Parikarma and Lokaviniścaya which are no more available to us. He is frank enough to admit in a number (more than twentyfive) of places (see for instance, III. 13, 118, 161, IV. 48, 750 (note the simile), 847, 1572 etc.) that the information or traditional instruction about a specific point had not traditionally reached him through his teachers or is lost beyond recovery. Throughout the text one gets the impression that such an obscure subject like cosmography with all its calculations etc. was studied by different lines of teachers, some of them holding varying opinions. In more than forty places we get gathas called Pāṭhāntaram, and there are even some alternative views indicated by ath wat (see pp. 51, 71). The author's aim is to record the tradition as faithfully and exhaustively as it is possible for him to do.

The form and contents of TP clearly display the hand of a single author, though omissions and additions of minor character by intelligent readers and copyists can never be ruled out till many more Mss. are collated. After a clear statement at the beginning, the entire work is divided into nine Mahadhikāras, each one of them further into sections, duly enumerated at its opening. Thus there is a plan for the who'e work-At times the reader is referred to an earlier chapter for the details required in a subsequent chapter (VI. 101). Sometime we get phrases like puvvain va vattavvain (IV. 2614 274 etc.) which indicate that the author is handling the subject matter continuously. The opening Mangala consists of salutations etc. to five Paramesthins, enumerating however Siddha first and then Arhat. Then starting with the end of the first Mahadhikāra, both at the beginning and end of subsequent Mahādhikaras, salutations are offered to Tirthakaras in their settled order. Nabheya, 2 Ajita and Sambhaya, 3 Abhinandana and Sumati, 4 Padmaprabha and Suparáva, 5 Candrapiabha and Puspadanta, 6 Sitala and Sreyamsa, 7 Vasupujya and Vimala, 8 Ananta and Dharma, and 9 Santi and Kunthu. Then the salutations to remaining Tirthakaras, Ara to Vardhamāna, come as a part of the conclusion of the last Mahādhikāra (IX. 67-73). The arrangement and location of these salutations have not only a plan but also clearly show the hand of one author.

### 2. Yativṛṣabha: The Author

In the past many scholars have discussed about the Authorship and Date of TP. It is just possible that my Bibliography is not exhaustive. However, as far as I know, the following are the important articles and essays (in Hindī) on this topic; and they have been used by me in preparing this Introduction: 1) Pt. Nathuram Premi: Lokavibhāga and Tiloyapaṇnatti, Jama Hitaisī 1917; Jaina Sāhitya aura Itihāsa, Bombay 1942, pp. 1-22. 2) Pt. Jugalkishore: Kundakunda and Yativṛsabh, Anekānta II, p. 1-12, A M5-copy of his essay on TP and Yativṛsabha in which he has reviewed the earlier views, especially those of Pt. Phulachanda noted below. 3) Pt. Phulachanda: Present TP and its Date etc., Jaina Siddhānta Bhāskara, Vol. 11, pp. 65-82. 4) Pt. Mahendrakumāra: Jayadhavalā, Mathura 1944, Intro. pp. 15-25, 39-69 etc. Whenever I mention the names of these scholars I have in view their contributions listed above. All the sources are in print except the essay of Pt. Jugalkishore. Words are inadequate to

express my sense of gratitude to Pt. Jugalkishoraji who readily sent his Ms.-copy for my use.

According to the TP itself, the authorship is twofold: with reference to the artha or contents and grantha or text. Lord Mahāvīra, who is endowed with supernatural gifts and merits is the kirtā with reference to the artha or contents. After him these contents have been inherited through Gantama and other eminent Ācāryas (I. 55 ff.). The credit of shaping the text of TP is to go to some or the other Ācārya, and we have to see whether we get any information about him in this text. At the beginning or in the colophons the author mentions neither his Teachers nor his name; and in this context the following two gāthās (TP IX, 76-77) attract our attention:

# पणमह जिणवस्वसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं । दृहृण परिमवसहं जिव्यसहं धम्मसुत्तपादण वसहं ॥ चुण्णिस्मरूवछक्ररणसरूवपमाण होइ किं जं तं (?) । अट्टसहस्मपमाणं तिलोयपण्णतिणामाण् ॥

These verses present some difficulties of interpretations. In the first verse, though it is a salutation to Jinavara-vrsabha, one can easily suspect that the author is mentioning his name Jadivasaha or Yativ abha, and in the next verse, to indicate the extent of TP, two other works, Curpi-svarūpa and (sat-) Karaņa svarūpa, (possibly composed by himself) are being mentioned. This interpretation is to a great extent corroborated by what we know from other sources.

While describing how the study of Kasāya-prābhṛta was handed down through generations of teachers, Indranandi, the author of Srutāvatāra, adds there two Aryās: (155-56):

### पार्श्वे नयोर्द्वयोरप्यचीत्य सूत्राणि तानि यतिवृषभः । यतिवृषभनामधेयो बभूव शास्त्रार्थिनिपुणमितः ॥ तेन ततो र्यातपतिना तद्राथावृत्तिसूत्ररूपेण । रचितानि षद्वसहस्रग्रन्थान्यथ चूर्णिसूत्राणि ॥

Thus Yatıvrıabha (note the sless on this word which reminds us of the gathas of TP quoted above) studied the Sutias (of the Kasāyaprabhrta) from Nāgahasti and Āryamanksu and ac juned special proficency, then by way of commentary on the same he wrote Cūinīsutras, six thousand in extent. This is no more a traditional account given to posterity by Indranandi, but now there is clear evidence available to this effect in the Jayadhavala itself. At its beginning the blessings of Yatıvrıabha (the author of Vrttisūtra), the disciple of Ārya Manksu and the close pupil of Nāgahasti are sought; and more than once there are references to his Cūrnīsūtra which stands today indistinguishably absorbed in the Jayadhavalā of Vīrasena-Jīnasena. The facts that TP mentions Yatīvrısabha and also the Cūrnī to describe the extent of TP and that there is a Cūrnīsūtra of Yatīvrısabha on the Kasāya-pāhuda make it highly probable that the author of TP is the same as the author of Curnīsūtras on the Kasāyapāhuda.

Pt. Mahendrakumar has already made an intelligent effort to delineate the salient characteristics of this Cürnisütra, incorporated in the Jayadhavalā commentary. It is concise in expression but profound in meaning. That is why Uccāraṇācārya was required to elucidate it further, and Vīrasena-Jinasena magnified its contents ten times to explain the subject matter fully. Yativṛṣabha shows a traditional method of interpretation and manner of exposition. He refers to the contents of Karmapravāda, the 8th Pūrva, and to Karmaprakṛti, the 4th Prābhṛta of the 5th Vastu of the 2nd Pūrva. He also refers to the difference of opinion between Ārya Manksu and Nāgahasti, the latter's view being more acceptable as consistent with tradition. The Uccāraṇāvṛtti often explains Cūrṇīsūtra though on many points they differed among themselves.

About the other work of Yativṛṣabha, namely, Karaṇasvarūpa or Ṣaṭkaraṇasvarūpa, we do not know anything at all. In the TP, however, he adds certain gāthās which are called Karana-sūtras, or -gāthās, Karana (note the phrase 'those skilled in Karana' at TP I. 116) indicating something like formulae for calculation.

It is unfortunate that we know very little about Yativṛsabha, the author of Cūrṇisūtras on the Kasāyapāhuḍa and of this TP. The verse of TP in which his name is hinted by s'lesa has a similar verse in Jayadhavalā; and both possibly contain a reference to Guṇadhara who propounded the Kasāyaprābhrta in gāthās. It implies that Yativṛsabha held Guṇadhara in great respect. How they were related we do not know: there is no suggestion to the effect that they were contemporaries. It is Vīrasena who tells us that Yativṛsabha was a s'isya of Āryamanksu and an antevāsi of Nāgahasti. The word s'iṣya may mean also a paramparā s'iṣya; but the word antevāsī, however, indicates that he was a contemporary and a close pupil of Nāgahasti. Some years back (Intro. to my ed. of Pravacanasāra, Bombay 1935, p. XV, foot note 3) I suggested that Ārya Manksu and Ārya Nāgahasti appear to be identical with Ajja Mangu and Ajja Nāgahatthi mentioned in the Nandīsūtra.

### 3. Yativṛṣabha: His Date

The date of Yativrsabha, and consequently that of TP, is a problem by itself. The evidence available is neither sufficient nor conclusive; and any attempt to settle their age under these circumstances is bound to be tentative. One should take a dispassionate survey of the evidence without being dogmatic; and the date proposed here is at the best a pointer for further investigation.

The method of discussion, constant insistence that the contents are all inherited traditionally, the impersonal presentation of contents and the authorities appealed to—all these indicate that the text of TP shows more kinship with the canonical works than with later treatises bearing the stamp of individual authorship. Yativrsabha belongs to the group of authors such as Śivārya, Vaṭṭakera, Kundakunda and others; and his TP belongs to the class of pro-canonical texts which, soon after the canon shaped at Pāṭaliputra was disclaimed by certain schools of Jaina teachers as not authoritative for them, came to be compiled as memory notes based on the traditional knowledge inherited through the succession of teachers.

Remembering this background, we can scrutinise the available external and and internal evidence, and shall try to fix broad limits for the age of Yativṛṣabha and his TP.

A. 1) Vīrasena not only invokes the blessings of Yativṛsabha, the s'iṣya of Ajja Maṃkhu and the aṃtevāsi of Nāgahatthi and refers to his Vṛttisūtra but also specifies the TP calling it by the dignified title sutta (Dhavalā III, p. 36) and quotes gāthās from it found with minor variations in the present day text of TP (Dhavalā I, pp. 40, 63 etc.) and also reproduces contents from it now and then (Dhavalā I, pp. 16, 31-33, 56-57, 60-2, 63-4 etc.). That a commentator like Vīrasena inherits contents and quotes from an earlier text is but quite natural: this is exactly what a commentator is expected to do in elucidating the ancient Sūtras. About the date of Vīrasena we have a clear statement from himself that he finished his Dhavalā commentary in Saka 738 (+78)=816 A. D. The TP of Yativṛsabha will have to be put earlier than this date.

- 2) Pt. Mahendrakumar has shown that Jinabhadra Ksamāśramaņa's reference to ādes'a-kaṣāya in his Višesāvasyakabhāsya (Śaka 531, i. e., A. D. 609) has possibly in view Yativṛsabha's discussion in his Cūrnīsūtras now incorporated in the Jayadhavalā.
- B. 1) Yativrsabha has not remembered any earlier authors, though an improved reading in TP IX. 69 may suggest that he is mentioning by s'legat the name of Gunadhara along with his name. But this will not help us much to settle his date.
- 2) At IV. 1211, there is a mention of Bālacandra Saiddhāntika. The first question is whether this verse can be attributed to Yativrsabha, the author of TP. My reply is in the negative. The context shows that the verse concerned has no inherent connection with the text. The earlier verse says that all the Tīrthakaras, excepting Rsabha, Vāsupūjya and Neminātha, attained Liberation in the Kāyotsarga position. Any intelligent and devoted reader or copyist would feel like invoking the blessings of Tīrthakaras at this context; and I do not feel any doubt that Bālacandra Saiddhāntika must have been a close reader, if not a copyist, who added such a verse at that context. The title Saiddhāntika is borne by many teachers like Nemicandra, Vīranandi, Maghanandi etc., and it is indicative of their proficiency in Siddhānta. There have flourished many Bālacandras, and we have to find out one who is called Saiddhāntika either in literary or in epigraphic sources. An additional verse like this is a good pointer to give rise to suspicion whether learned readers and copyists might have added clucidatory passages here and there from other sources. Any way this mention of Bālacandra does not and cannot help us to settle the date of Yativrsabha
- 3) It is interesting to note that TP mentions earlier works and their divergent opinions. We may list them here with critical observations and see how far they would help us to settle the age of Yatavysabha.

Aggāyaniya (Loyavinechaya-m-Aggāyame IV. 1982): As I understand it, this is a reference to Agrāyanīya, the 2nd of the 14 Purvas included in the Drstivāda, the 12th Anga. In earlier Prākrit sources it is spelt as Aggānīyam or Aggeniyam. If the samdhi-consonant is separated as noted above, the reading Maggāyanie really stands for Aggāyame; and I feel that Saggāyanī (IV. 217, 1821, 2029), Samgāyanī (VIII. 272), Samgāinī (IV. 2448), Samgoyanī (IV. 219) Samgāhanī (VIII. 387) are just corrupt readings arising out of similitude of orthography etc. When this text is being so often referred to with its dissenting views clearly specified, it only means that the Author of TP had inherited a detailed knowledge of the Agrāyanīya-pūrva.

Ditthivāda (Dṛṣtivāda). There are at least three clear references to Dṛṣtivāda (I. 99, 148, IV. 55), and the Author of TP shows positive acquaintance with, if not positive inheritance of, the contents of it. Though the lists of its contents and divisions are preserved, the Jaina tradition is uniform in saying that the knowledge of it became gradually extinct. Some lines of Teachers might be knowing bits of it here and there. It is lately shown by Dr. Hiralal Jain (Dhavalā, vols. I & II Intros., Amraoti 1939-40) that major portions of Jīvaṭthāṇa etc. have been taken from Agrāyaṇiya-pūrva, the 2nd Pūrva, a subsection of the Dṛṣtivāda.

Parikamma (Parikamma): The author discusses his apparent difference from what is stated in the Parikamma (p. 765). Possibly this is a reference to the commentary of that name on the first three Khandas of the Satkhandagama attributed to Padmanandi alias Kundakunda (Dhavalā, vol I, Intro. pp. 31, 46-48). It. Mahendrakumar has expressed a doubt whether the Parikarma (Jayadhavalā I, Intro. p. 36) was a work dealing with calculatory sciences.

Mūlāyāra (Mūlācāra): The opinion of this text is quoted at VIII. 532, and we are able to trace it in the present-day text of the Mūlācāra, Paryāyādhikāra, 80.

Loyavinicchaya (Lokaviniscaya): This work is mentioned nearly a dozen times (IV. 1863, 1975, 1982, 2028, V. 69, 129, 167, VII. 230, VIII. 270, 386, IX. 9 as a Grantha). No work of this name has come to light as yet. Possibly it is the title of this work that has served as a model for Akalanka who has composed works like Siddhi-viniscaya and Nyāya-viniscaya etc.

Loyavibhāga (Lokavibhāga): This is mentioned some five times (I. 281, IV. 2448, 2491, VII. 115, VIII. 635). It is being referred to rather along with Aggāyaṇī (IV. 2448) and Loyavinicchaya (IX. 9) than as a section thereof. At present there is available a Sanskrit text Lokavibhāga in 11 chapters by Simhasūri. The author tells us that his Sanskrit rendering is bassed on a similar work in Prākrit composed in Saka 380 (+78)=458 a. p. by Sarvanandi in the 22nd year of the reign of Simhavarman of Kāñcī. The work of Sarvanandi is not available at present. Comparing the views mentioned in TP with those in the Sanskrit Lokavibhāga (which quotes a number of gāthās from TP), Pt. Jugalkishore has rightly suggested that the Author of TP had before him the Prākrit Lokavibhāga of Sarvanandi.

Logāini (Lokāyani): This text is mentioned twice (ignoring the difference in spelling) (IV. 214, VIII. 530) with a specific reference to its contents or views. It is called a grantha-pravara which indicates its authority and importance.

The facts that the necessary contents referred to in the TP are found in the present-day text of the Mūlācāra and that similar contents are traced in the Sanskrit Lokavibhāga heighten the authenticity of these references. We have to see whether the Mss. of works like Lokaviniścaya, Loyavibhāga (in Piākrit) etc. are found in any of the libraries of Gujarāt and Karnāṭaka which have disclosed rare finds in recent years.

Most of these weeks, mentioned in the TP, belong to the primary stratum of Jaina literature. We are far from being certain about the date of Mülacara, though it is looked upon as an ancient Jaina text. As long as it is not shown that there was a still earlier text called Lokavibhaga than the one of Sarvanandi, it is quite reasonable to accept that the TP is later, in its present form, than A. D. 458.

According to Indranandi's Srutāvatāra (verses 160-61), Padmanandi of Kuṇḍa-kuṇḍapura [i. e., Kuṇḍakuṇḍa] studied the Siddhānta through his teachers and wrote a commentary Parikarma by name on the three Khaṇḍas of the Satkhaṇḍāgama. At a time when Dhavalā and Jayadhavalā were not available for thorough study, I doubted the existence of such a commentary. But now with the publication of these works it has been abundantly clear that there was an earlier commentary called Pariyamma which is referred to and quoted in the Dhavalā. Thus there was a text called Pariyamma, and as long as there is no conflict from any other source we may accept with Indranandi that its author was Kundakunda. It is highly probable that TP also is referring to the Pariyamma of Kundakunda. So Yativṛṣabha flourished after Kundakunda whose age lies at the beginning of the Christian era (Pravacanasāra, Intro. Bombay 1935).

4) The TP contains a great deal of historical material in the context of post-Mahāvīra chronology: first, about the continuity of the inheritance of scriptural knowledge; and secondly, about the royal dynasties.

After Lord Mahāvīra attained liberation (TP IV. 1478 ff.) 3 Kevalins flourished in 62 years; 5 Sruta-Kevalins, in 100 years; 11 Dasapūrvins, in 183 years; 5 Ekā-

dasangadharins in 220 years; and 4 Acarangadharins, in 118 years. Thus for a period of 683 years after the Nirvana of Mahavira there was the continuity of Angajñana, i. c., upto 683—527=256 A. D. Incidentally it is noted how Candragupta was the last crowned monarch to accept renunciation. The author of TP (IV. 1496-1504) records different opinions as to when Saka flourished after the Nirvana of Mahavira. The fact that so many opinions are recorded clearly shows that either our author flourished long after the Saka king, or that these opinions have been added by intelligent copyists as time passed on from different sources. There is no sufficient documentary evidence for the second alternative; so, for the present, the first may be presumed, as it does not involve any major contradiction.

Turning to the ruling dynasties, TP (IV. 1505 f.) tells us that the coronation of Palaka, welf-known in Avanti, was simultaneous with the liberation of Mahavira (i. e., both the events took place on the same day). King Palaka ruled for 60 years; then followed the Vijaya dynasty for 155 years; thereafter Murudaya (Maurya or Murundaya) for 40 years, Pusyamitia for 30 years, Vasumitra and Agnimitra for 60 years, Gandharva (Gaddabbba = Gardabbilla) for 100 years; Naravahana for 40 years; Bhatthatthana (Bhrtyandhra') kings for 242 years, Gupta kings for 231 years; and then lastly Kalki for 42 years, and he was succeeded by his son. This brings us to the total of 1000 years after the Nirvana of Mahavira, i. e., upto 1000-527=473 A. D. According to Gunabhadra's Utttarapurana (76, 394) Kalki was born after 1000 years after the beginning of Dusama period, he lived for seventy years and ruled for ferty years. According to TP Dusama began three years and eight months after the Nirvana of Mahavira. Thus the death of Kalki can be placed roughly 1000+70+3=1073 years after the Nirvana of Mahavira, i. e., 1073-527 = 546 A.D. According to Nemicandra's Tirlokasara (gatha 850), the Sika king was born 605 years and 5 months after the Nirvāņa of Mahavīra, and Kalki, with a life of seventy years, was born 394 years 7 months after the Saka king and ruled for 40 years. Thus Kalki died 1000+70=1070 years after the Niivana of Mahavira, i. e. in 1070-527=543 A. D. According to the opinion of K. B. Pathak (Gupta Era and Mihirakula, Bhand. Com. vol. Poona 1919, p. 216) this Kalki is the same as the Huna ruler Mihirakula who was on the throne in 520 A. D. when the Chinese traveller Song Yun visited India. There is no sufficient reason to believe that such details were added later on with the lapse of time. The way in which (see gatha IV, 1510) they are expressed shows that these details were given by the author humself. They indicate, therefore, that the author of TP, Yativṛsabha, cannot have flourished earlier than 1000 years after the Nirvana of Mahavira, i. e., earlier than 473 A. D. As the historical details apparently stop with Kalkin, the composition or compilation of TP must have taken place soon after Kalkin.

In the light of the above evidence, Yativrsabha flourished later than Gunadhara, Arya Manksu, Nāgahasti, Kundakunda and Sirvanandi (458 A.D.); he comes possibly soon after Kalkin (473 A.D.) who is the last of the outstanding kings mentioned by him; and all that is definitely known is that he is earlier than Vīrasena (816 A.D.) and possibly also Jinabhadra Ksamāśramana (609 A.D.). So Yativrsabha and his TP are to be assigned to some period between 473 A.D. and 609 A.D.

By proposing the above period for Yatıvısabha and his TP and chronological sequence of authors, my position comes into conflict with the views of some of my prodecessors in the field, and it is necessary that I should explain myself.

Some scholars would assign a pretty late date for Kundakunda because it is alleged that he refers to the Lokavibhāga possibly of Sarvanandi and because he refers to Visņu, Siva etc. The Niyamasāra clearly uses the phrase loyavibhāyesu, in the plural; naturally, the reference is not to any specific text as such but possibly indicates traditional contents inherited through teachers and dealing with the divisions of the Universe. It is interesting to note that the very first verse of the Lokavibhāga (Sanskrit) qualifies Jinešvaras with the phrase lokālokavibhāgajūān: thus it has a general sense besides being the name of a text. Visnu is not such a modern deity as Muni Kalyanavijayaji (Śramana Bhagavan Mahavīra, p. 303) wants to presume. He is a pretty ancient deity and a clear reference to him, along with his Garuda (pakkhīsu vā garuļe Veņu-devo, 1. 6. 21) is found in the Sūyagadam which is definitely one of the earliest texts of the canon. The same work mentions also Īśvara, Svayambhū (according to the com., indentical with Visnu) etc. in another context 1. 1. 3. 7. Other arguments of Munijī are too superficial to be refuted here. Thus hardly any outweighing evidence is there to induce us to put Kundakunda later than Sarvanandi and Yatıvrsabba.

Pt. Phulchandraji has discussed in details the date and authorship of TP, and most of his arguments are criticised by Pt. Jugalkishoreji. A good bit of additional light has resulted from this controversy. Then views are reviewed in short here, with comments wherever necessary. Those who want to go into more details may kindly study the original essays, referred to above.

i) According to Pt. Phulachandra, Virasena, the author of Dhavalā, first established the opinion that the Loka measures seven Rajjūs north-south throughout. Earlier than him there was no such view as seen from Rājavārtika and other works. The TP adpots this opinion of Virasena, therefore in its present form it is later than him.

Pt. Jugalkishore meets this argument by saying that a similar view was current even earlier than Virasena as seen from the Harivarisa of Jinasena, Kārttikeyānapreksā and Jambūdvīpaprajňapti. Harivarisa describes the loka as caturasra but it is not explicit about the measurement of seven Rajjūs. Supposing that this measurement is implied, Vīrasena is respectfully mentioned in the Harivarisa, and even his disciple Jinasena and his Pāršvābhyudaya are referred to. Thus this will not rule out the possibility that the author of Harivarisa-purana was acquainted with the opinion of Vīrasena. The Kārttikeyānupreksā gives the same view as that of Vīrasena. It is looked upon as an ancient text, but still it is necessary to prove on the basis of clear cut evidence that it is carlier than Vīrasena. The Jambudvīpaprajňapti clearly gives the same view, but its date is still a matter of conjecture. Pt. Premiji has suggested that, if his proposed identity of Saktikumār with a Guhila king of that name is accepted, it will have to be assigned to the 11th century of the Vikrama era (Jaina Sāhitya aura Itihāsa p. 571).

Another point to be taken into consideration is this Virasena had before him the TP sutta. Then why is it that he has not quoted the TP in proving his opinion but had to depend upon only two ancient gathas describing the catavasra Loka. Taking into consideration his references to TP and the way in which he puts forth his view leaves a doubt how he could have avoided referring to TP in this context, if this view was there before him.

In India much of the ancient knowledge is traditional; naturally the author's claim that it is his view cannot be a safe evidence to be used as a chronological limit. Pt. Phulchandaji's insistence is thus open to a methodological weakness; and on the other side, the works like Harivamsa, Kārttikeyānupreksā and Jambūdvīpaprajňapti are not as yet clearly proved to be definitely earleir than Vīrasena.

ii) The TP, I. 7-87, has much common with the discussion of Mangala in the Dhavalā. The author of TP has taken it from other sources, and is following here Dhavalā.

As observed by Pt. Jugalkishore, this is just a deduction from a presumptive conclusion which is baseless. The meaning of virtha-gamitha-juttīhum as taken by Pt. Phulchandra is not at all justified. The discussion about Mangala must be looked upon as something substantially traditional, and it is not at all proved that Vīrasena is the author of it. It may be pointed out passingly that similar discussion about the topic of Mangala is already found in the Visesāvasyaka-bhāsya of Jinabhadra (A. D. 609). Moreover the fundamental nature of the two works, namely TP and Dhavalā, has to be taken into consideration. The TP, as I have shown above, is a well planned unit and discusses its subject-matter quite systematically and independently. It contains, however, a good deal of matter of traditional inheritance, no doubt, as stated by the author himself. On the other hand, Dhavalā is a commentary which incorporates earlier commentaries on the Satkarma-prābhrta. On the very face of it, if any one is required to quote by the very nature of the work he is composing, it is the author of Dhavalā and not that of TP.

iii) TP has taken (see I. 83) a sentence of Akalanka which occupies an essential position in his Laghīyastrayam (iii. 2).

As shown by Pt. Jugalkishore, the facts do not really stand as Pt. Phulchandra presents them. Akalanka is a great logician, no doubt, but even his works reflect an enormous output of logical and epistemological studies carried out by Buddhistic, Nyāya-Vaisesika and Jaina logicians. Earlier Jaina authors like Jinabhadra in his Visesāvasyaka-bhāsya and Siddhasena in his Stutis show how they were developing clearly polemical style showing their reactions to contemporary thought. Even Pūjyapāda's commentary on the Tattvārthasūtra I. 10 deserves our attention in this context. Akalanka not only availed himself of all this but also made distinct contribution of his own, thus paving the way for Haribhadra, Vidyānanda and others. The fact is that both Akalanka and Vīrasena are putting into Sanskrit, the language par excellence of polemical disscussion of those days, whatever was already discussed by their predecessors in Prākrit.

iv) A sentence duguna etc. (Dhavalā vol. III, p. 36) attributed to TP by Dhavalā is not found in the present text of TP. Pt. Phulachandra, therefore, concludes that the TP which Vīrasena had before him was a different text of the same name.

It is true that this particular wording of the sentence is not traced in the TP the text of which, as argued by Pt. Jugalkishore, is far from being thorough in its collation and perfect in constitution. It may be further added that Virasena, as was usual in early days, is quoting from memory: in fact, that very line appears to be quoted differently by him elsewhere (Dhavalā vol. IV, p. 151). We should not always insist on tracing a particular line; but if we read a major portion of the discussion in Dhavalā (especially where it specifies TP) and compare it (see Dhavalā III, pp. 35-36) with corresponding discussions in TP, one can hardly have any doubt about the fact that Virasena is following the contents of TP which has inherited many of them through paramparā. The edition of Dhavalā has already quoted the parallel passages from

the MS. of TP. Similarly another passage which Dhavalā specifically attributes to TP (Dhavalā III, pp. 36, second reference with foot-note No. 1) has corresponding contents in TP as shown in the foot-notes of the edition of Dhavalā.

v) Pt. Phulachandra draws the attention of readers to a passage in the TP (p. 766) which mentions TP-sutta, and his conclusion is that the present TP is quoting this passage from Dhavalā (IV. pp. 152-157) which rightly mentions an earlier TP. Pt. Jugalkishore has thoroughly scrutinised this argument, and as he shows, the passage concerned is not quite in its place; and in all probability it is praksipta and added in TP by some intelligent reader from the Dhavalā. As I have shown above from an evidence casually left in the MSS. of TP that eminent Saiddhāntikas (expert in the Siddhānta, namely, Dhavalā, Jayadhavalā etc.) like Bālacandra have handled the text of TP, and there is nothing surprising that some excerpts from the Dhavalā were added on the margin for elucidation, and later on they got themselves mixed with the text of TP. The present text is certainly longer than eight thousand Ślokas; and this extra bulk may have been due to such interpolations, alternative views and elucidatory passages.

Thus all the arguments advanced by Pt. Phulachandra to show that TP is later than Dhavalā and that the author of Dhavalā had another TP before him contain hardly any strength; and they do not at all prove his position. It is one thing to admit interpolations here and there and it is another to postulate another TP. Further his proposition that Jinasena is the author of the present TP has absolutely no evidence at all.

### 4. Some Aspects of TP

Here may be reviewed in passing some of the important aspects of the contents of TP which is not only a work of great authority but also of antiquity. It is primarily a text of the Karaṇānuyoga group, dealing with the detailed description of all about and all that is to be known in the three worlds. In the very shaping of this huge text, however, many sections of interesting information have got themselves included in it; and a student of Jaina dogmatics and literature has to search for their earlier and later counterparts and institute a comparative study. Being a work of traditionally inherited contents, the TP might show contact with the contents of earlier works without being directly indebted to them and with those of later works without its being directly used. The contents can be studied comparatively, but the chronological relation and mutual indebtedness require to be ascertained on independent grounds.

So far as the Karanānuyoga material (with its requisite details and mathematical formulae of calculation etc.) is concerned the contents of TP are closely allied to the Sūrya-(Bombay 1919), Candra-, and Jambūdvīpa-prajūapti (Bombay 1920) of the Ardhamāgadhī canon, and to other ancient and modern works in Prākrit and Sanskrit, such as Lokavibhāga, Dhavalā and Jayadhavalā commentaries (referred to above), Jambūdvīpa-prajūapti-samgraha (still in Ms., see Indian Historical Quarterly, vol. XIV, pp. 188 f.), Trilokasāra (Bombay 1917) and Trailokya-dīpikā (still in Ms.). What Kirfel has presented in his Die Kosmographie der Inder (Bonn u. Leipzig 1920) deserves to be compared in details with the contents of TP.

Turning to the incidental topics, the discussion about Mangala, indeed a traditional topic, deserves comparison with what we get in the Visesāvasyakabhāsya of Jinabhadra (in two parts, with Gujarāti translation, Surat Samvat 1980-83), Dhavalā commentary and in the commentary of Jayasena on the Pancāstikāya (Bombay 1915) Jinabhadragani's Kṣetrasamāsa and Samgrahanī also deserve to be compared with TP.

The enumeration of eighteen Srenis and the definitions of terms Mahārāja etc. (I. 43 f.) give us some idea of the royal hierarchy and paraphernalia in ancient India. The definitions of units of matter like Paramāņu, units of space like Angula and units of time like Vyavahārapalya clearly indicate the attempts at accurate description of contemporary knowledge; and all this is practically used in measuring the universe. These topics are discussed in Dhavalā and Jayadhavalā commentaries as well.

The most interesting section in the Fourth Mahadhikara is the enumeration of various details about the Salakapurusas on whom elaborate works have been written in Sanskrit, Prakrit and other languages by eminent authors like Jinasena-and-Gunabhadra (Mahāpurāna in Sk.), Silācārya (Mahāpurusa-carīta in Pk.), Puspadanta (Tisatthimahāpurisa-gunālamkāru in Apabhramsa), Hemacandra (Trisasti-salākāpurusa-carita Sk.), Camundarāya (Trisasti-laksana-Mahāpurāna in Kannada), the anonymous Sripurāna (in Tamil) etc. These lives of Salākāpurusas have given rise to a pretty large number of works, some of them including all the great men and some dealing with individual biographies. The Jaina literary tradition has inherited most of these details from a pretty ancient age, and capable authors picked up whatever t'ey liked from this lot and dressed their compositions either in a Puranic or poetic format. Details allied to those found in TP we get in other works like the Samaväyänga (Sütra 156 onwards, pp. 139 f. Bombay ed., with Abhayadeva's com.), Višesāvašyakabhāsya (Agamodaya Samiti ed. with Gui, translation, Surat Samvat 1980, part I, Parisista pp. 545 ff.). The lives of Tirthakaras include many dogmatical topics and descriptive details like those of Samavasarana, of Rddhis, military expedition of Cakravartin etc. which have proved almost a pattern for later authors who deal with these subjects. For easy reference some of these details about Tirthakaras from the TP are tabulated at the end of this volume. The details from various sources deserve to be compared with a view to note the differences and mark the growth of details.

The post-Mahāvīra Jaina chronology (pp. 338 f.) is highly interesting not only for the history of Jaina church and literature but also for the history of India in view of the dynasties and kings mentioned and periods assigned to them. The alternative views about the relation between the date of the Nirvāṇa of Mahāvīra and that of the Śaka king clearly show how the author of TP had to face different opinions on that problem: quite frankly he presents them as they were. The references to kings like Pālaka, Puṣyamitra, Vasumitra, Agnimitra, Gandharva, Naravāhana, Kalkı etc. have a historical value.

The description of different regions with their rivers, mountains and people may not have much value for a student of present-day geography; but to understand the back-ground of Jaina literature in its proper perspective, a careful study of these details is essential, because the Jaina authors were fully imbued with these details. It is equally true with regard to the heavenly and astronomical details in other chapters.

The description of Siddhas, the ways of self-reflection etc. (in the concluding Mahādhikāra) constitute an ancient property of peculiar Jaina ideology; and corresponding ideas, in quite similar terms, are found in the Siddhabhakti in Prākrit, in the concluding verses of Ovāiyam, and in the various works of Kundakunda.

Not only in contents but also in actual wording of the gathas or portions of them the TP is allied to many other works. Many of them are ancient, traditional verses incorporated by different authors in their works. Some of the works are earlier and some later in age than TP; so mutual borrowal is possible in some cases of close agreement

I could make only a partial attempt. I hope, others would spot many such verses in various works. These gāthās fall into two broad groups: those that are identical with dialectal variations; and those that nearly or partly agree in contents.

Compare Müläcära (Bombay Sam. 1977-80) V. 34 (last päda slightly different), XII. 81-2 with TP I. 95, VII. 614-15; so also Mü. XII. 37-40, 62, 107-8, 115, 136-37, 150 with TP V. 28-31, IV. 2952, VIII. 685-6, II. 290, VIII. 680-81, III. 186.

Compare Pañcāstikāya (Bombay 1915) 75, 146, 152 with TP I. 95, IX. 20, 21. Compare Pravacanasāra (Bombay 1935) I. 1, 9, 11, 12, 13, 77, II. 69, 70, 103 with TP IX. 73, 56, 57, 58, 59, 54, 29, 30, 50; so also Prava. I. 52, II, 54\*3, 68, 99 (also III. 4), 102, 104, III. 39 with TP IX. 64, II. 277, IX. 28, 34, 33, 19, 37. Compare Samayasāra (Bombay 1919) 11\*1, 38, 69, 154 with TP IX. 23, 24, 63, 53; so also Samaya. 19, 36, 188, 306 with TP IX. 43, 25, 47, 49.

Compare Bhagavatī Ārādhanā (Sholapur ed.) 886-87, 916, 922, 1583 with TP IV. 628-9, 634, 635, 618, so also Bhaga. 883-9, 904, 935 with TP IV. 629, 630, 636.

The Paramātma-prakāśa of Joindu (Bombay 1937) is in Apabhraṁśa. One of its verses II. 60 is in a different dialect. Its presence in the Paramātma-p, is sufficiently authentic. But for its last pāda it is identical with TP IX, 52. Possibly Joindu himself has quoted it just putting the last pāda into the first person to agree with the general tone of his composition.

Compare TP I. 95 with Gommatasāra (Jīvakānda, Bombay 1916) 603, so also TP III. 180-81, IV. 2952, VIII. 685 f. with Jīva. 426-27, 82, 429 f. (also Višesāvašyakabhāsya 695). Compare TP III. 9, IV. 2206, VI. 42-4, 48-9, VII. 530, VIII. 566 with Trilokasāra 209, 687, 265-67, 271-72, 411, 531; so also TP III. 38, IV. 2598 (slso 2818) VI. 38-41 with Trilo. 215, 761, 261-63.

The Sanskrit Lokavibhāga, which is not published as yet, contains a large number of gāthās quoted from TP. The Jambuddīvapannatti of Paumanamdi also contains a few gāthās inherited from TP which has influenced its format as well.

Māghanandi has written an exhaustive Kannada commentary (Belgaum 1916) on the sūtras of the Sāstrasārasamuccaya. He has richly interspersed it with quotations in Prākrit, Sanskrit and Kannada, of course without specifying their sources. The Prākrit ones are printed most corruptly. Even by a casual search I find that the following gāthās from TP are quoted on the pages of the S. noted in brackets: TP IV. 1614-23 (pp. 7-8), 1500-1 (p. 28), 1534, 1544 (p. 30), 522-5 (p. 32), 550, 642, 643 (p. 35), 675-78 (pp. 37-8), 901-3, 905, 929 (p. 46), 1472-73 (p. 56); VIII. 168 (p. 107). The gāthās are so corrupt in the printed copy of the commentary that it is often difficult to detect their identity in the TP.

### 5. Concluding Remarks

The first part of TP was published by the middle of 1943, and we regret that it took seven years to put the second part in the hands of impatient readers. The reasons for delay were manifold and mostly beyond our control. Scarcity of paper and difficulties in the Press not only slowed down our speed but often threatened also to put a full stop to our work for a while. Thanks to the Manager of the Press that the printing went on though slowly. Then the compilation and printing of the Indices involved a good deal of labour. Lastly, the editors (as one of them was seeing the Yasastilaka and Indian culture by Professor Handiqui through the press) required a bit more time to finish the Introduc-

tions. Any way it is a matter of great relief and satisfaction for the Editors that this long awaited part is out now. The sharing of work by the collaborators has been practically the same as in the first part. The Indices included in this part have been all prepared by Pt. Balachandaji. The presence of two Introductions, one in English and the other in Hindī, by the two Editors needs a little explanation. Both of us, Dr. Hiralalaji and myself, mutually exchanged our notes but separately drafted our Introductions freely using each others material. Naturally there is much common between the two; still here and there slight difference in evaluating the evidence might be felt. As we are dealing with a very important work, we have expressed ourselves independently on certain points so that the path of future studies should be quite open.

The TP is a stiff work and has consequently involved a great deal of co-operative labour on the part of the Editors. Dr. Hualalap, as mentioned in the first part, has immensely helped me throughout this work: due to his readness to help and genial temper I never felt the burden of this work. Pt. Balachandrap was on the spot and saved much of our trouble in proof-correction especially of the Hindi matter

The Editors record their sense of gratitude to Br. Jivarajaji, the founder of the Malā, and sincerly thank the Trustees and the Members of the Prabindha Simiti for their co-operation in completing this volume. The publication of an authentic text is only the first step towards the study of any work, and we hope, many scholars will get themselves interested in TP in view of its rich dogmit cil and cultural material.

Kolhapur,

June 1st, 1950

A. N. Upadhye

### त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी प्रस्तावना

### १ प्रंथ-परिचय

तिलोयपण्णित्त (त्रिकोकप्रज्ञित ) भारतीय साहित्यका एक प्राचीन प्रंथ है। प्राकृत भाषामें हुई है और इसका विषय मुख्यतः विश्वरचना—लोकस्वरूप है, तथा प्रसगवरा उसमें धर्म व संस्कृतिसे संबंध रखनेवाली अनेक अन्य बातोंकी भी चर्चा आई है। प्रंथकर्ताके वचनानुसार समस्त प्रंथ नौ महाधिकारोंमें विभाजित है (१,८८-८९) जो निम्न प्रकार हैं—

(१) सामान्य लोकका स्वरूप, (२) नारकछोक, (३) भवनवासीलोक, (४) मनुष्य-लोक, (५) तिर्थग्लोक, (६) व्यन्तरलोक, (७) ज्योतिलोक, (८) देवलोक और (९) सिद्धलोक । ग्रंथकी रूप-रेखा बड़ी सुव्यवस्थित है । प्रत्येक महाधिकारके अन्तर्गत अनेक अधिकार हैं जिनमें भिन्न भिन्न विषयोंका वर्णन किया गया है । कहीं कहीं इन अधिकारोंके भी अवान्तर अधिकार निरूपण किये गये हैं । और कहीं गाथाओंमें वीर्णत विषयका संख्यात्मक विवरण दे दिया गया है । ग्रंथकी अधिकांश रचना पद्यात्मक है । किन्तु कुछ गद्यखण्ड भी आगये हैं ब

प्रथम महाधिकारके दो प्रमुख विभाग हैं — प्रस्तावना व विश्वका सामान्य निरूपण । इसमें कुळ २८३ गाथायें और कुळ गद्यखंड है। दूसरे महाधिकारमें १५ अधिकार हैं (२,२-५) जिनमें कुळ ३६७ पद्य पाये जाते है। इनमें ४ इन्द्रवज़ा (३६२,३६४-६६) और १ स्वागता (३६३) को छोड़ शेष सब पद्य गाया छंदमें हैं। तीसरे महाधिकारमें २४ अधिकार (१,२-६) व २४३ पद्य हैं जिनमें २ इन्द्रवज़ा (२२८ व २४१), ४ उपजाति (२१४-१५, २२९ व २४२) और शेप गायायद्ध हैं। चौथे महाधिकारमें १६ अधिकार हैं (४,२-५) और कुळ अधिकारोंमें अवान्तर अधिकार मी हैं। कुळ पद्योंकी संख्या २९६१ है। कुळ गद्यखंड भी है। पद्योंमें ७ इन्द्रवज़ा (१६२-६३, ५५०-५१, ५७८, ९४१-४२), २ दोधका (५५२ व १२७५), १ शार्वृळविक्रीडित (७०४), २ वसन्तितिळ्का (९४० व १२११) और शेष गाया छंदमें हैं। पांचवें महाधिकारमें १६ अधिकार (५,२-४), ३२१ गाथायें व अनेक गयखंड हैं। छठे महाधिकारमें १७ अधिकार है (६,२-४) जिनमें अन्तिम तीन अधिकार नहाधिकार ३ के अधिकारोंके समान है। इसकी गायासंख्या १०३ है। सातवें महाधिकारमें १७ अधिकार हैं (७,२-४) जिनमें अन्तिम नौ तीसरे महाधिकारके समान हैं। इसकी गायासंख्या ६१९ है व कुळ गव्यखंड भी हैं। आठवें महाधिकारमें २१ अधिकार (८,२-५) हैं इनमेंसे कुळका

स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता; संमगतः उनके नाम छूट गये हैं। उदाहरणार्थ ११-१२ आदि। इसकी गायासंख्या ७०३ है जिनमें केवल १ शार्द्वलिकीडित (७०२) है और शेष गाथा। कुछ गद्यखंड भी हैं। नौवें अन्तिम महाधिकारमें ५ अधिकार व ७७ पद्य हैं जिनमें १ मालिनी (७४) और शेष गाथा रूप हैं।

ग्रंथका सम्पादन केवल थोड़ीसी हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंपरसे किया गया है। सम्पादकोंने ऐसे स्थल भी पाये हैं जहां प्रस्तुत पाठमें उन्हें स्खलन दिखाई देते हैं। कुछ पाठ अल्यधिक भ्रष्ट है, यद्यपि सामान्यतः उनका अर्थ अनुमान करना किन नहीं है। कहीं कहीं पंक्तियां छूटी हुई है (जैसे पृष्ट ३३, २२८-२९, ४४२, ४४८, ४८९, ५७१, ५७६, ६२७-२८, ६३० आदि)। संख्यात्मक निरूपणोंमें अग्रुद्धियां हैं और बहुधा वे स्थानान्तरित भी हो गये हैं (पृ. ६०, ६४ आदि)। अधिकारोंके नाम सर्वत्र विधिवन नहीं मिलते। और कहीं कहीं तो वे स्पष्टतः छूटे हुये दिखाई देते है (देखिये महाधिकार ८)। फिर भी उपलब्ध सामग्री की सामाके भीतर प्रस्तुत पाठ प्रामाणिक कहा जा सकता है, और यदि आगे प्रंथकी कुछ और प्राचीन प्रतियां मिल सर्कों व उनसे प्रस्तुत पाठका मिलान किया जा सका, तो मविष्यमें उक्त त्रुटियां भी दूर की जा सकती है।

अशुद्ध प्रतियोंकी परम्परामे उत्पन्न उपर्युक्त त्रुटियोंके होते हुये भी त्रिलोकप्रक्षित सामान्यतः पर्याप्त प्राचीन परम्परापर निर्धारित है, और उसमें सामान्यतः एक ही रचियतांक हाय-की एकरूपता दिखाई देती है। प्रत्येक महाधिकारक अन्तमें प्रंथकतीने स्पष्टतः उल्लेख किया है कि त्रिलोकप्रक्षितके विषयका ज्ञान उन्हें आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं 'गुरूपदेश' का भी उल्लेख है; जैसे ७-११३,१६२)। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और उनके पाठान्तरोंका भी उल्लेख किया है। जैसे-आग्रायणी, परिकर्म, लोकविभाग और लोकविनिश्चय। ये ग्रंप अब हमें उपलम्य नहीं हैं। उन्होंने अनेक स्थलों (कोई पण्चीससे भी अधिक) पर यह भी स्थीकार किया है कि अमुक विषयक्ता विवरण और उपदेश उन्हें परम्परासे गुरुद्धारा प्राप्त नहीं हुआ या नष्ट हो गया। समस्त ग्रंथक भीतर पाठकको यह अनुभव होता है कि लोकविज्ञान जैसा दुर्गम विषय उसके गणित आदि सहित भिन्न भिन्न आचार्यपरम्पराओं अध्ययन किया जाता या और इन परम्पराओं कुल विषयोपर परस्पर मतमेद भी या। ग्रंथमें चालीससे भी अधिक ऐसे स्थल हैं जहां हमें पाठान्तर रूप गाथाएं प्राप्त होती है और कहीं कहीं 'अथवा ' शब्दके द्वारा मतमेदोंका निर्देश किया गया है, जैसे- पृ. ५१, ७१। ग्रंथकर्ताका प्रयोजन यही रहा है कि जहां तक हो सके परम्परागत ज्ञानको यथाशिक शुद्ध और पूर्णरूपसे सुरक्षित रखा जाय।

यचपि विद्वान् पाठकों व लेखकों द्वारा स्खलनों व क्षेपकोंकी सम्भावना तो तब तक दूर नहीं

की जा सकती जब तक और बहुतसी प्राचीन प्रतियोंका मिलान न कर लिया जाय, तथापि त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी रूपरेखा और विषयप्रतिपादनमें एक ही कर्ताका हाथ दिखाई देता है। प्रंथके आदिमें स्पष्ट
उल्लेखके परचात् पूरी रचना नौ मक्षिधिकारोंमें विभक्त की गई है, जिनमेंसे प्रत्येक पुनः अन्तराधिकारोंमें विभाजित हैं जिनका निर्देश प्रारम्भेम ही कर दिया गया है। इस प्रकार समस्त प्रंथमें एक
योजना पाई जाती है। कहीं कहीं परचात्के अधिकारमें उपयोगी वस्तुविवरणके लिये पूर्वके
किसी अधिकारका उल्लेख किया गया है (६, १०१)। कहीं हमें ऐसे निर्देश मिल जाते हैं—
'पुन्वं व बत्तन्वं' (पहलेके समान कथन करना चाहिथे— ४, २६१, २७४ आदि)। इससे स्पष्ट
है कि प्रंथकर्ता लगातार विषयका प्रतिपादन कर रहा है। आदिमंगलमें पंचपरमेष्ठीको नमस्कारादि किया गया है, किन्तु सिद्धोंको प्रथम और अरहन्तको तत्परचात्। फिर प्रथम महाधिकारके अन्तसे प्रारमेक प्रत्येक महाधिकारके आदि और अन्तमें क्रमशः एक एक तीर्यकरको
नमस्कार किया गया है— जैसे १ नामेय, २ अजित व संभव, ३ अभिनन्दन व सुमति, ४ पद्मप्रम
व सुपार्श्व ५ चन्दप्रम व पुष्पदन्त, ६ शीतल व श्रेयांस, ७ वासुपूत्र्य व विभल, ८ अनन्त व
धर्म तथा ९ शान्ति व कुन्थु। फिर शेष अरसे वर्यमानान्त तीर्यकरोको अन्तम महाधिकारके
अन्तमें नमस्कार किया गया है (९, ६७-७३)। इन नमस्कारात्मक पद्योंकी व्यवस्था व
स्थानोंमें न केवल एक सुयोजना ही है किन्तु उनमें एक ही कर्ताका हाथ स्पष्ट दिखाई देता है।

### २ ग्रंथकी कुछ विशेषतायें और तुलना

यहांपर तिलोयपण्णित जैसे अति प्रामाणिक और प्राचीन प्रंथेक विषयकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातोंपर ध्यान दे लेना अच्छा होगा। यह प्रंथ मुख्यतः करणानुयोगका है जिसमें तीनों
लोकोंके सम्बन्धिकी समस्त ज्ञात बातोंका विवरण है। इस विशाल रचनामें अनेक रोचक
बातीओं सम्बन्धी परिच्छेद भी सिम्मिलित हो गये है जिनका जैन सिद्धान्त और साहित्यके अध्यताको
पूर्वापर कालीन समानताओंकी खोज करके तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। परम्परागत
विषयोंकी विवरणात्मक रचना होनेसे ति. प. में ऐसे प्रंथोसे समानतायें पाई जा सकती हैं जो
उससे प्राचीन या अर्थचीन होते हुए भी उनसे उसके प्रत्यक्ष आदान—प्रदानका कोई सम्बन्ध
नहीं है। ऐसी अवस्थामें तद्गत विषयोंका तुलनात्मक अध्ययन ते। किया जा सकता है, किन्तु
उनके पूर्वापर कालीनत्व तथा परस्पर आदान-प्रदानका निर्णय स्वतंत्र रूपसे किया जाना चाहिये।

जहां तक करणानुयोगकी सामग्री (तत्संबंधी विवरण एवं गणितात्मक करणमूत्रों आदि सिहत) का संबंध है, ति. प. का विषय अर्धमागधी आगमकी सूर्यप्रकृति (बम्बई १९१९), चन्द्र-प्रज्ञित और जम्बूदीपप्रकृति (बम्बई १९२०) तथा संरकृत प्राकृतके अन्य प्राचीन अर्थीं—जैसे लोकविमाग, तत्त्वार्थराजवार्तिक, धवला-जयधवला टीका, जम्बूदीपप्रकृतिसंप्रह (इं. हि. का. माग १९ पृ. १८८ आदि) त्रिलोकसार (बम्बई १९२७) और त्रिलोकदीपिका (ह. लि.) से बहुत कुछ

मिलता जुलता है। डॉ. किरफेलने अपनी डाइ कासमोग्राफी डेर इंडेर (बान, लीपज़िंग १९२०) में जो सामग्री उपस्थित की है उसका ति. प. से सूक्ष्म मिलान करनेकी आवश्यकता है।

प्रासंगिक विषयोंमें मंगलके विषयकी चर्चा परम्परागत है। इपकी तुलना विशेषावरयक भाष्य (जिनभद्रकृत दो भागोंमें गुजराती अनुवादसहित, सूरत, संवत् १९८०-८३), धवला टीका तथा पद्मास्तिकायकी जयसेनकृत टीका (वस्वई १९१५) से करने ये। य है।

अठारह श्रेणियोंकी गणना तथा महाराज आदि पदिवयोंकी परिभाषा (१, ४३ आदि) द्वारा हमें प्र'चीन भारतके राजानुक्रम एवं वैभवका कुछ परिचय प्राप्त होता है | परमाणु आदि पुद्रलमापों, अंगुळ आदि आकाशमापों और व्यवहार पत्य आदि कालमापोंसे हमें तत्कालीन ज्ञानकी सुव्यवस्थित करनेके प्रयत्नोंकी स्पष्ट स्चना मिठती है । लोकके मापके लिये इन सक्का उपयोग भी किया गया है । ये विषय धवला व जयधवला टीकाओं भी विणित हैं।

ति. प. के वर्त्य महाधिकारमें सबसे अधिक रोचक प्रकरण शलाकापुरुषीके वर्णनका है। इन महापुरुषोंके चरित्र जिनसेनकृत हरिवंशपुराण, जिनसेन और गुणभद्रकृत संस्कृत महापुराण. शीलाचार्यकृत आकृत महापुरुपचरित, पुष्पदन्तकृत अपभंश तिसाद्वि-महापुरिसगुणालंकार, हेमचन्द्रकृत संस्कृत त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित, चामुण्डरायकृत कलाड त्रिषण्टि-लक्षण-महापुराण, तथा अज्ञातकर्ता atiho श्रीपराण आदि ग्रंथोंमें विस्तारसे वर्णित पाये जाते हैं । इन चरित्रोंपर और भी अनेक प्रंथ रचे गये है जिनमें कहीं सभी और कहीं कुछ या किसी एक ही महापुरुपका चरित्र वर्णन किया गया है। जैन साहित्यिक परम्परामें यह अधिकांश विवरण चिर काल्से चला आता है, और योग्य कवियोंने उसमेंसे अपनी इच्छानुसार पौराणिक या काव्यात्मक रचनाएं तैयार की हैं। ति. प. के समान ही इस विषयका विवरण समवायांग (सूत्र १५६ आदि पृ. १३९ आदि, बम्बई संस्क. रण अभयदेव टीका सिंहत ) तथा विशेषावश्यक भाष्य ( आगमोदय सिमिति सं. गुजराती अनुवाद सहित स्रत, संवत् १९८०, भाग १ परिशिष्ट पू. ५८५ आदि ) में भी पाया जाता है । तीर्थ-करोंके चरित्रमें बहुतसी धार्मिक व वर्णनात्मक चर्चाएं भी आई हैं। जैसे - समवसरणरचना. ऋदियां, चक्रवर्तीकी विजयपात्रा इत्यादि जो पश्चात् कार्टान लेखकोंके लिये आदर्श सिद्ध हुईं। उल्लेखकी सुरलताके लिये इनमेंके अनेक विवरण इस प्रंथके परिशिष्टोंमें तालिका रूपमें दे दिये गय हैं। विविध प्रंथोंके क्विरणेंकि तुलना कर उनमें भेद तथा वर्णनिवस्तारकी बार्तो-पर ध्यान दिये जानेकी आवश्यकता है।

महावीर खामीके पश्चात्की अन्वयपरम्परा ( पृ. १३८ आदि ) जैन धार्मिक व साहित्यिक इतिहास ही नहीं किन्तु भारतके इतिहासकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें राजाओं, राजवंशों एवं उनकी कालगणनाका भी उल्लेख प्राप्त होता है। महावीरनिर्वाणसे केकर शकराज तकका काल अनेक विकल्पोंके रूपमें दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि तिलोयपण्णितिकारके सम्मुख अनेक मन-मतान्तर ये और उन्होंने उन्हें ययात्रत् प्रस्तुत करेनका प्रयत्न किया है। पालक, पुष्यिमित्र, बसुभित्र, अग्निमित्र, गन्धर्व, नरबाहन व किल्कि आदि राजाओंके उल्लेख इतिहासोपयोगी हैं।

विविध क्षेत्रों एवं वहांकी नदियों, पर्वतों और मनुष्योंका वर्णन आजेक भूगोलके विद्यार्थी-के लिये मले ही अधिक उपयोगी न हो, किन्तु जैन साहित्यकी पृष्ठभूमिको समुचित क्रपेस समझनेके लिये इन बातोंका सावधानी पूर्वक अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जैन लेखक तो इन्हें। बातोंमें प्रो हुए थे। यही बात आकाश तथा ज्योतिष सम्बन्धी विवरणोंके लिये समझना चाहिये।

सिद्धोका वर्णन, आत्मिचिन्तनके उपाय आदि (अन्तिम महाधिकारमें) जैन विचारधाराकी प्राचीन सम्पत्ति है। इसी प्रकारेक विचार, समान शब्दावर्शीमें, प्राकृत सिद्धमक्ति, ओवाइयंके अन्तिम पद्यों तथा कुन्दकुन्दके अनेक प्रंथोंमें भी पाये जाते हैं।

केवल विषयिनिक्ष्यणमें ही नहीं, किन्तु पद्योंकी शब्दरचनामें भी ति. प. अन्य अनेक प्रंथोंसे समानता रखती है। इनमेंकी अनेक तो प्राचीन परम्परागत गाथाएं ही हैं जिन्हें भिन्न भिन्न प्रंथकारोंने अपनी रचनाओंमें सिमिलित किया है। उनमेंसे कुछ प्रंथ ति. प. से पुराने और कुछ पीछेके हैं, अतएव जहां समानता विशेष है वहां आदान-प्रदानकी संभावना भी हो सकती है। इस दिशामें यहां कुछ प्रयत्न किया जाता है, और यह विश्वास है कि दूसरे विद्वान् इस प्रकारकी अनेक समान गाथाओंकी खोज कर सकेंगे। ये गाथाएं दो मुख्य भागोंमें विभाजित होती हैं। एक तो वे गाथाएं जो कुछ पाठमेद लिय हुए समानता रखती हैं, और दूसरी वे जो प्राय: या अंशत: विषयसाम्यको लिये हुए हैं।

तुलना कीजिये मूलाचार (बम्बई सं. १९७७-८०) ५,३४ (अन्तिम पादमें कुछ भेद है) १२,८१.८२ का ति. प. १-९५; ७,६१४-१५ से। मूलाचार १२, ३७-४०, ६२, १०७-८, ११५, १३६-३७, १५० का ति. प. ५,२८-३१; ४-२९५२; ८,६८५-८६; २-२९०; ८,६८०-८१; ३-१८६ से।

तुल्लना की जिये पंचास्तिकाय (बम्बई १९१५) ७५, १४६, १५२ का ति. प. १-९५; ९,२०-२१ से। प्रवचनसार (बम्बई १९३५) १-१, ९,११,१२,१६,१७; २-६९,७०,१०३ का ति. प. ९-७३, ५६, ५७, ५८, ५९, ५४, २९, ३०,५० से। प्रवचन-सार १.५२; २-५४, ३-६८,९९ (३,४४), १०२, १०४; ३-३९ का ति. प. ९-६५; २-२७७; ९-२८, ३४, ३३, १९,३७ का। समयसार (बम्बई १९१९) १११,३८,६९,१५४ का ति. प. ९-२३, २४, ६३, ५३. से व समयसार १९,३६,१८८,३०६ का ति. प. ९-४३, २५,४७,४९ से।

तुल्ला कीजिये भगवती आराधना (शोल।पुर संस्करण) ८८६-८७; ९१६; ९२२; १५८३ का ति. प. ४, ६२८-६२९, ६३४, ६३५, ६१८; तथा ८८८-८९, ९०४, ९३५ का ति. प. ४,६२९, ६३०, ६३६ से।

जोइंदुकृत परमात्मप्रकाश अपभंश भाषाकी रचना है (बम्बई १९३७)। इसका एक पच २,६०, अन्य भाषामें है। तथापि परमात्मप्रकाशमें उसकी स्थिति पर्याप्त प्रामाणिक है। इसके अन्तिम पादको छोड़कर शेष सब ति. प. ९-५२ से मिलता है। संभव है जोइंदुने खयं उसे उद्घृत किया है। और अपनी रचनासे मेल मिलानेक लिये उसके अन्तिम चरणमें उत्तम पुरुषका निर्देश कर दिया है।।

ति. प. १-९५ का गोम्मटसार — जीवकांड (बम्बई १९१६) ६०३ से मिलान कीजिये। स्ती प्रकार ति. प. ३,१८०-८१; ४-२९५२; ८-६८५ आदिका जीवकाण्ड ४२६-२७८२, ४२९ आदि। (बिशेषाबस्यक माष्य ६९५ मी)। ति. प. २-९; ४-२२०६; ६,४२-४४; ४८-४९; ७-५३०; ८-५६६ का त्रिलोकसार २०९, ६८७, २६५-६७, २७१-७२, ४११, ५३१ से। उसी प्रकार ति. प. ३-३८; ४-२५९८ (२८१८ मी) ६,३८-४१ का त्रिलोकसार २१५, ७६१, २६१-६३ से।

माधनिन्दिने शास्त्रसारसमुच्चयके सूत्रोंपर एक विस्तृत टीका कनाइ में लिखी है (बेलगांव १९१६) इस प्रंपमें विना नामोक्षेत्रके अनेक प्रंपीके अवतरण दिये गये है। प्राकृतके अवतरण बहुत ही अशुद्ध छेप हैं। सामान्य अवलोकनसे ही निम्न अवतरण ति. प.के दृष्टिमें आये हैं — ति. प. ४,१६१४-२३ (पृ. ७-८); १५००-१ (पृ. २८); १५३४, १५४४ (पृ. ३०); ५२२-२५ (पृ. ३२); ५५०, ६४२, ६४३ (पृ. ३५); ६७५-७८ (पृ. ३७-८); ९०१-३, ९०५, ९२९ (पृ. ३२); ५४७-७३ (पृ. ५६) ८-१६८ (पृ. १०७). शास्त्रसारसमुच्चय टीकामें गाषाएं इतनी अशुद्ध छपी हैं कि उनकी ति. प. की गाषाओंके साथ एकताका पता किन्नाईसे चल पाता है।

### ३ ग्रंथकार यतिशृषम

त्रिलोकप्रइतिके प्रंथकर्तृत्व और कालनिर्णयके सम्बन्धेंम अनेक विद्वान् विवेचन कर चुके हैं। संमव है इस विषयकी हमारी लेखसूची पूर्ण न हो। तथापि जहां तक हमें ज्ञात हो। सका है, इस विषयपर हिंदीमें लिखे गये निवन्ध निम्न प्रकार हैं और उनका हमने प्रस्तावनामें उपयोग मी किया है।—

१. पं. नाथुरामजी प्रेमी द्वारा लिखित ' छोकिविमाग और तिलोयपण्णित " ( जैन हितेशी १९१७; जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई १९६२ ए. १-२२)।

- २. पं. खुगळिकशोर मुख्तार द्वारा लिखित 'कुन्दकुन्द और यतिवृषभ ' (अनेकान्त २, पृ. १-१२)।
- २. पं. फूलचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित 'वर्तमान त्रिलोकप्रज्ञप्ति और उसके रचनाकाल सादिका विचार ' (जैन सिद्धांत भास्कर ११, ए. ६५-८२)।
- ४. पं. महेंद्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा छिखित जयधवलाकी भूमिका पृ. १२-२५, १९-६९ आदि (मथुरा, १९४४)।
- भ. पं. जुगलिकशोर मुस्तार द्वारा लिखित व अभी तक अप्रकाशित "तिले।यपण्णित और यितवृषम " जिसमें लेखकने अपने पूर्व लेख (नं. २) का व पं. फूलचन्द्र शार्शाके लेख (नं. ३) का पुनः पर्याले।चन किया है। इस अप्रकाशित लेखकी इस्तिलिखत प्रतिकी हमारे उपयोगके लिये भेजकर पंडितर्जाने हमें विशेष रूपसे उपकृत किया है।

निम्न ऊहापोहमें जहां इन विद्वानोंका नामनिर्देश किया गया है वहां उनके इन्हीं उपर्युक्त लेखोंसे अभिपाय है।

खयं तिलोयपण्णात्तिके उब्लेखानुसार प्रस्तुत ग्रंथका कर्तृत्व अर्थ और ग्रंथके भेदसे दो प्रकार-का है। लोकातीत गुणोंसे सम्पन्न भगवान् महाबीर इसके अर्थकर्ता हैं। उनके पश्चात् गौतमादि महान् आचार्योंके क्रमसे इस विषयका ज्ञान परम्परासे चला आया है (१,५५ आदि)। इस झान-को ग्रंथका वर्तमान स्वरूप देनेका श्रेय किसी एक आचार्यको अवश्य होगा। अतएव हमें यह खोज करना आवश्यक है कि क्या प्रस्तुत ग्रंथमें इसका कोई वृत्तांत हमें प्राप्त हो सकता है। ग्रंथकर्ताने आदिमें या पुष्पिकाओंमें न तो अपने गुरुओंका कोई उल्लेख किया और न स्वयं अपना नामनिर्देश। इस प्रसंगमें हमारा ध्यान केवल निम्न लिखित दो गाथाओं (ति. प. ९, ७६.७७) पर जाता है—

> पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं । दहुण परिसवसहं जदिवसहं धम्मसुत्तपाटए वसहं ॥ चुण्णिस्सरूवहकरणसरूवपमाण होइ ।कें जं तं (१) । अद्रसहस्सपमाणं तिलोयपण्यतिणामाए ॥

इन गायाओं के ठीक अर्थ बैठाने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है। प्रथम गायामें यद्यपि 'जिनवरवृषम' को नमस्कार विया गया है, तथापि उसमें यह भी आभास मिलता है कि कर्ताने वहां अपना नाम जिदवसह (यितवृषम) भी प्रकट किया है। दूसरी गायामें कर्ताने तिले। यपण्णिति-का प्रमाण बतलाने के लिये संभवतः अपनी ही दो अन्य रचनाओं चूणिस्तरूप और [षट्-] करण-स्वरूपका उल्लेख किया है। यह बात अन्य प्रमाणों से उपलब्ध वृत्तान्तों द्वारा भी बहुत कुछ समर्थित होती है।

कषायप्राभृतके अध्ययनकी आचार्यपरम्परा बतलाते हुये श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दिने दो आर्या छंदोंसे इस प्रकार कहा है (१५५-१५६)—

> पार्श्वे तयोर्द्वयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिकृषमः । यतिकृषभनामधेयो बभूव शास्त्रार्थनिपुणमतिः ॥ तेन ततो यतिपतिना तद्राषाकृतिसूत्ररूपेण । राचितानि षट्सहस्रप्रयान्यथ चूणिसूत्राणि ॥

इस प्रकार यतिवृष्यमने आचार्य नागहास्त और आर्यमंक्षुसे (कषायप्रामृत) सूत्रोंका अध्ययन कर शाकार्षमें निपुणता प्राप्त की। (यहां यतिवृष्यम शब्दपर श्लेष पाया जाता है वह ध्यान देने योग्य है; क्योंकि वह हमें तिलोयपणितिकी कार उद्घृत गायाका स्मरण कगता है।) फिर उसी कषायप्रामृतपर वृत्ति रूपसे उन्होंने चूणिसूत्रोंकी रचना की, जिनका प्रमाण छह हजार प्रंथ था। यह वृत्तांत अब इन्द्रनिद द्वारा प्रसारित केवल मात्र एक परम्परा रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब हमें स्वयं जयधवला द्वारा उसकी प्रामाणिकता प्राप्त होती है। जयधवलाके आदिमें (वृत्तिसूत्रके कर्ता एवं) आर्यमंक्षुके शिष्य व नागहस्तिके साक्षात् शिष्य यतिवृष्यमका आशीर्यद प्राप्त किया गया है, व अनेक बार उनके उस चूर्णिसूत्रका उल्लेख किया गया है जो अब वीरसेन व जिनसेनकृत जयधवला टीकामें समिमिश्रित पाया जाता है। चूर्कि तिलोयपण्णित्तमें 'यतिवृष्यम' का उल्लेख है तथा उसके प्रमाण निर्देशके लिये 'चूर्णि' का मी उल्लेख किया गया है एवं कषायप्रामृतपर यतिवृष्यकृत चूर्णिसूत्र उपलब्ध है, अतएव अधिक संमवना यही है कि तिलोयपण्णित्त व कषायप्रामृतक चूर्णिसूत्रके कर्ता एक ही हैं।

पं. महेंद्रकुमारजीने जयधवला टीकाके अन्तर्गत चूर्णिसूत्रके मुख्य लक्षण प्रतिपादित करने-का कुशल प्रयत्न किया है। ये चूर्णिसूत्र अल्पाक्षर और गूडार्थ हैं। इसी कारण उच्चारणाचार्यको उनका अर्थ अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता पड़ी तथा बीरसेन व जिनसेनने उस रचनाके विषयको पूर्णतया समझानेके लिये उसे दशगुना विस्तार दिया। यतिवृषभकी अर्थव्यक्ति व स्पष्टीकरणकी शैली परम्परानुसरिणी है। उन्होंने आठवें पूर्व कर्मप्रवाद व द्वितीय पूर्वकी पंचम वस्तुके चतुर्थ प्रामृत कर्मप्रकृतिका उल्लेख किया है। उन्होंने आर्यमंक्षु और नागहस्तिमें परम्परा मतभेदका भी उल्लेख किया है, तथा यह भी कहा है कि उनमें नागहस्तिका मत परम्परा—सम्मत होनेसे अधिक प्रहणीय है। उच्चारणावृत्तिमें बहुधा चूर्णिसूत्रका विस्तार पाया जाता है, यद्यपि अनेक स्थलेंपर उनमें भी परस्पर मतभेद है।

यतिश्वषभकी अन्य रचना नरणस्वरूप या षट्करणस्वरूपके विषयमें हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। किन्तु तिलेयपण्णित्तमें कर्ताने कुछ गायाएं दी हैं जो 'करण—सूत्र'या 'करण-गाथा' कह-लाती है। 'करण-कुशरू' (ति. प. १,११६) शब्द भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उससे करणका अर्थ गणितके 'फार्मूला'या संक्षिप्त सूत्र जैसा सूचित होता है।

यह दुर्माग्यकी बात है कि हमें कषायपाहुड के चूर्णिसूत्र के तथा प्रस्तुत तिछोयपण्णित्त कर्ता यतिवृष्य के विषयमें अधिक ज्ञान नहीं है। तिछोयपण्णित्त की जिस गायामें रछेषरूपसे उनका संकेत किया गया है, उसीके समान एक गाया जयधवछों भी पाई जाती है, और संमवतः इन दोनों गायाओं में कषायप्राभृतकी गायाओं के रचियता गुणधरका उल्लेख अन्तिनिहित है। वहां यह संकेत मिलता है कि यतिवृष्यका गुणधरके प्रति बड़ा आदरमाय था। उन दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध था, यह हमें ज्ञात नहीं है। वहां ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे समसामियक थे। यह बात वीरसेनने कही है कि यतिवृष्य आर्थमंक्षु के शिष्य एवं नागहितके अंतवासी थे। शिष्यका अभिप्राय परम्पर। शिष्य से भी हो सकता है, किन्तु 'अन्तेवासी' (निकटमें रहनेवाले) से तो यही ध्वनित होता है कि वे नागहित्तके समसामियक व साक्षात् शिष्य थे। कुछ वर्ष पूर्व यह अनुमान किया गया था कि आर्यमंक्षु और आर्थ नागहित्त तथा नन्दिसूत्रमें उल्लिखत 'अज्ञ मंगु ' और 'अज्ञ नागहित्य 'क्रमशः एक ही हों (प्रवचनसारकी प्रस्तावना, वम्बई १९३५, पृ. १५ टि. ३)।

### ४ ग्रंथका रचनाकाल

यतिवृपम और तदनुसार तिळोयपण्णितका कालनिर्णय खयं एक बड़ी समस्या है। इस विषयसे सम्बद्ध जो कुछ प्रमाण उपलब्ध है वह न तो पर्याप्त है और न निर्णयात्मक । ऐसी परि-स्थितिमें इनके कालनिर्णयका जो भी प्रयत्न किया जायगा वह अनिश्चयात्मक ही हो सकता है। इस कार्यमें हमें निष्पक्षमावसे उपलभ्य सामग्रीका पर्यालोचन करना चाहिये और किसी बातका एकान्त आग्रह नहीं रखना चाहिये। यहां हम जो कालनिर्देश कर रहे हैं वह और अधिक खोज-बीनके लिये दिग्दर्शन मात्र कहा जा सकता है।

तिलोयपण्णित्तमें हमें जिस विवेचनपद्धतिका दर्शन होता है, उसमें जो निरन्तर इस बातपर जोर दिया गया है कि उसका समस्त विषय परम्परागत है, विषयका जो व्यक्तिनिरपेक्ष प्ररूपण किया गया है तथा जो प्रमाणोल्लेख पाये जाते हैं, वे सब यही सूचित करते हैं कि तिलोयपण्णित्तकी प्रंथरचना पीछेके वैयक्तिक प्रंथकर्ताओं के प्रंथों की अपेक्षा आगम प्रंथों से अधिक सम्बद्ध है।

यतिवृषभ शिवार्य, बहुकेर, कुन्दकुन्द आदि जैसे प्रंथरचिताओं के वर्गके हैं; और उनकी तिलोयपण्णची उन आगमानुसारी अंथोंमेंसे है जो पाटलीपुत्रमें संगृहीत आगमके कुछ आचार्योद्वारा अप्रामाणिक और त्याज्य ठहराये जानेके पश्चात् शीप्र ही आचार्यानुक्रमसे प्राप्त परम्परागत ज्ञानके आधारसे स्मृतिसहायक ठेखोंके रूपमें संप्रह किये गये।

इस पार्श्वभूमिको ध्यानमें रखते हुए आइए इम बाह्य और आम्यन्तर सूचनाओंकी

समीक्षा करें और यतिवृषम तथा उनकी तिलीयपण्णित्तके रचनाकालकी कुछ सीमाएं निर्धारित करनेका प्रयत्न करें।

- अ. १. वीरसेनस्वामांने अज्ञमंखुके शिष्य और नागहिष्यके अन्तेवासी यितवृत्रमके न केवळ आशीर्वादकी आकांक्षा प्रकट की है किन्तु उन्होंने उनके 'वृत्तिमूत्र' का भी उल्लेख किया है। तिलोयपण्णित्तका भी निर्देश किया है, उसे सूत्रकी संज्ञा देकर सम्मानित किया है, उसकी गाथाएं भी उद्घृत की हैं जो कुछ अल्प परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत ग्रंथों पाई जाती हैं तथा कहीं कहीं उसके विषयको भी रूपान्तरित करके उद्घृत किया हैं। वीरसेनके समान टीकाकार एक पूर्वकाळीन ग्रंथके विषयको अपनाते हैं और उसके अवतरण भी प्रस्तुत करते हैं, यह सर्वथा स्वामाविक है; क्योंकि टीकाकारसे प्राचीन सूत्रोंके स्पष्टीकरणमें यहीं तो अपेक्षा की जाती है। वीरसेनके कालके सम्बन्धमें हमें उनकी स्वयं प्रशस्ति प्राप्त है कि उन्होंने धवळा टीकाको शक सं. ७३८ (+ ७८) = ८१६ ईस्वीमें समाप्त किया था। अतएव यतिवृष्यमकृत तिलोयपण्णितका काल इससे पूर्व ठइरता है।
- २. पं ० महेंद्रकुमारजीने वतलाया है कि जिनभद्र क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक माण्य (शक ५३१=६०९ ईस्वी) में जो 'आदेशकपाय'का उल्लेख किया है इसका भ्राभिप्राय संभवतः जयधवलान्तर्गत चूर्णिमृत्रमें यतिकृत्रमकृत विशेचनसे है।
  - ब. अब इम आम्यन्तर सूचनाओंकी समीक्षा करेगे-
- १. यतिवृषभने किन्दीं पूर्ववर्ती प्रंथकर्ताओंका स्मरण नहीं किया । केवल तिलोय-पण्णिकी ९-६९ वीं गाथाके सुमारे हुये पाठसे यह ध्वनित होता है कि वे इलेपद्वारा अपने नामके साथ साथ गुणध्याचार्यका भी नामोल्लेख कर रहे हैं। तथापि इससे हमें उनके कालनिर्णयमें अधिक सहायता नहीं मिलती।
- र. तिलोयपण्यती ४-१२११ में बालचन्द्र सैद्धांतिकका नामोल्लेख पाया जाता है। अब प्रथम प्रश्न यह है कि क्या वह पद्य यतिवृषभकृत ही है। इस प्रश्नके उत्तरमें हमें कहना है 'नहीं'। उस स्थलका प्रसंग ही यह बतला रहा है कि उस पद्यका प्रथसे कोई आन्तरिक संबन्ध नहीं है। उससे पूर्वके पद्यमें कहा गया है कि ऋषभ, वासुपूज्य और नेमिनाथको छोड़कर शेष समस्त तीर्थकरोंने कायोत्सर्ग मुद्रासे मोक्ष प्राप्त किया। इस स्थलपर कोई भी कुशल व भक्तिमान् पाठक या लिपिकार तीर्थकरोंके स्मरणकी भावनासे प्रेरित हो सकता है।

भवला ३. पृ. ३६. २. धवला १ पृ. ४०, ६३ आदि, ३. धवला १ पृ. १६, ३१-३३,
 भ६-५७, ६०-६२, ६३-६४ आदि ।

अतएव इसमें कोई संदेश नहीं जान पड़ता कि बालचन्द्र सैद्धांतिक यदि लिपिकार नहीं तो कोई अभ्यासशील पाठक अवश्य रहे हैं, और उन्होंने ही उस प्रसंगमें वह पद्य जोड़ दिया। सैद्धांतिककी उपावि अनेक आचार्यों के नामों के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है, जैसे-नेमिचन्द्र, वीरनान्दि, माघनन्दि आदि; और वह उनकी सिद्धान्तमें निपुणताकी बोधक है। बालचन्द्र नामधारी भी अनेक आचार्य हुये हैं। अतः हमें ऐसे एक बालचन्द्रका पता लगाना चाहिये जो साहित्यमें या शिलालेखादिम सद्धांतिक कहे गये हों। ऐसा एक जोड़ा हुआ पद्य यह संदेह उत्पन्न करनेके लिये अच्छा सूचक है कि क्या विद्वान् पाठकों और लिपिकारोंने प्रथमें इधर उधर अर्थविस्तारके लिये अच्छा सूचक है कि क्या विद्वान् पाठकों और लिपिकारोंने प्रथमें इधर उधर अर्थविस्तारके लिये कहीं अन्यत्रसे कुछ पाठ जोड़े हैं। कुछ भी हो, किन्तु बालचन्द्र सैद्धातिकका यह नामेछिल यितवृषभको कालिगियमें हमें कुछ भी सहायता नहीं पहुँचा सकता।

- ३. तिलोयपण्यात्तिमें कुछ पूर्ववर्ती रचनाओं और उनके मतभेद सम्बन्धी उल्लेख ध्यान देने योग्य है । उनका यहां पर्यालोचन करके देखा जाय कि वे कहां तक यतिवृपमके काल-निर्णयमें हमारी सहायता कर सकते हैं।
- (१) अग्गायिणय (लेग्यविणिच्ह्यमग्गायिण ४-१९८२) यह उल्लेख बारहवें श्रुतांग दृष्टित्रादके अन्तर्गत १४ पूर्वभेंसे द्वितीय पूर्व अग्रायणीयका ज्ञात होता है। प्राचीनतर प्राकृत प्रंथोंमें इसका रूप अग्गाणीयं या अग्रेशिण्यं पाया जाता है। यदि ऊपर निर्देशा- सुप्तार हम सन्धिव्यंजनको पूर्व पदसे पृथक् करके उत्तर पदके साथ जोड दें तो पाठ 'मग्गायिणए' हो जाता है जो यथार्थतः 'अग्गायिणए'का ही वोधक है। ऐसा प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णात्तमें उपलब्ध सग्गायणी (४-२१७, १८२१, २०२९), संगायणी (८-२७२), संगाइणी (४-२४४८), संगोयणी (४-२१९) व संगाहणी (८-३८७) केवल अक्षरसाम्य आदिसे उत्पन्न उसीके मृद्य पाठ मात्र हैं। जब कि इस रचनाका उसके मतभेदोंके स्पष्ट कथन सहित इतने वार उल्लेख किया जाता है, तब इसका यही अर्थ हो सकता है कि तिलोयपण्णित्तकारको अग्रायणीय पूर्वका सिववरण वृत्तान्त उपलब्ध था।
- (२) दिहिवाद ( दृष्टिवाद ) के तीन स्पष्ट उल्केख प्रस्तुत ग्रंथमें पाये जाते हैं— १-९९, १८८; ४-५५। उनसे ग्रंथकारका उक्त आगमके विषयोंका विविवत् ज्ञान नहीं तो विधिवत् परिचय तो अवस्य प्रकट होता है। यद्यपि दृष्टिवादके विषयों व प्रकरणोंकी स्चियां सुरक्षित पाई जाती है, तथापि जैन परम्परा इस विषयमें एकमत है कि इस श्रुतांगका ज्ञान कमनाः सुरत हो गया। कुछ आचार्यपरम्पराओमें मळे ही उसका यत्र—तत्र खण्डशः ज्ञान रहा हो। हाल ही में यह भी बतलाया जा चुका है कि जीवद्वरण आदिका

बहुमाग दृष्टिवादके एक विमाग द्वितीय पूर्व अग्रायणीयसे लिया गया है (धनला, भाग १ प्रस्तावना, अमरावती १९३९-४०)

- (३) परिकम्म (परिकर्भ) के कथनसे अपने मतका जो विरोध दिखाई देता है उसका तिलोयपण्णित्तकारने विवेचन किया है (पृ. ७६५)। संभवतः यह उल्लेख पद्मनिद अपरनाम कुन्दकुन्दकृत पट्खंडागमके प्रथम तीन खंडोंकी टीकाका हो। (धवला, भाग १, प्रस्तावना पृ. ३१, ४६–४८)। पं. महेंद्रकुमारजीने संदेह व्यक्त किया है कि क्या परिकर्म कोई गणित शास्त्रका ग्रंथ या (जयधवला १, प्रस्तावना पृ. ३६)।
- (४) मूलायार (मूळाचार) के मतका उल्केख ८-५३२ में किया गया है और हम उसे वर्तमान मूलाचार प्रंथके पर्याप्यधिकार, ८० में पात भी हैं।
- (५) छोयविणिच्छय ( छोकिविनिश्चय ) का उल्लेख ग्रंथ रूपसे कोई एक दर्जन बार आया है- ( ४-१८६६, १९७५, १९८२, २०२८; ५-६९, १२९, १६७; ७-२०३; ८-२७०, ३८६; ९-९) । इस नामका कोई ग्रंथ अभी तक प्रकाशमें नहीं आया । संभव है यही वह ग्रंथ रहा हो जिसके आदर्शपर अकलंकने अपने सिद्धिविनिश्चय व न्यायिविनिश्चय आदि ग्रंथोंका नामाभिधान किया हो ।
- (६) लोयिविमाग (लोकिविमाग) का उल्लेख कोई पांच वार आया है (१-२८१, १-२४४८, २४९१, ७-११५, ८-६३५]। ये उल्लेख अग्गायणी (४-२४४८) और लोयिविणिच्छय (९-९) के साथ साथ हुये हैं; उनके प्रकरण विशेषके रूपसे नहीं। वर्तमानमें लोकिविमाग नामक संस्कृत प्रंय ११ अध्यायों में सिंहसूरिकृत उपलब्ध है। प्रंथकर्ताने सूचित किया है कि उनकी संस्कृत रचना एक प्राकृत प्रंयका रूपान्तर मात्र है, जिसे शक ३८० (+७८) = १५८ ईस्वीमें स्विनिन्दिने कांचीके नरेश सिंहवर्माके राज्यके २२वें वर्षमें बनाया था। स्विनिन्दकृत प्रंय वर्तमानमें प्राप्य नहीं है। तिलोयपण्णित्तमें कथित मतोंका संस्कृत लोकिविभागसे मिलान करके पं. जुगलिकशोरजी मुख्तारने ठीक ही अनुमान किया है कि तिलोयपण्णितिकारके सन्मुख सर्वनिन्दकृत प्राकृत लोकिविभाग रहा होगा।
- (७) लोगाइणि (लोकायनी) का उल्लेख (थोड़े वर्णभेदके साथ) दो वार आया है (४-२४४, ८-५३०) जहां उसके विषय व मतोंका उल्लेख किया गया है। उसे 'प्रंथ-प्रवर' कहा गया है जिससे उसकी प्रामाणिकता और माहास्प्य प्रकट होता है।

तिलोयपण्णितिमें जो उल्लेख म्लाचार व लोकविमागके आये हैं उनका विषय वर्तमान म्लाचार व संस्कृत लोकविमागमें पाया जाता है। इस बातसे तिलोयपण्णितिके इन सन्देखोंकी सचाई बढ़ जाती है। अतएव हमें लोकविनिश्चय, लोकविमाग (प्राकृत) आदि प्रंथोंकी खोज प्राचीन प्रंथमंडारेंकि करना चाहिये, विशेषतः गुजरात और कर्नाटकमें जहाँ इन्हीं कुछ वर्षोंमें बड़े दुर्लभ प्रंथोंका पता चल चुका है।

तिलोयपण्णितिमें जिन प्रंथोंका उल्लेख पाया जाता है, उनमेंसे अधिकांश जैन साहिस्यके आदिम स्तरके हैं। मूलाचार यद्यपि एक प्राचीन जैन प्रंथ माना जाता है, तथापि उसके रचनाकालके सम्बन्धमें कोई निश्चय नहीं है। जब तक यह न बतलाया जा सके कि सिह-स्रिकृत लोकिविभागसे पूर्व भी उसी नामका कोई प्रंथ था, तब तक यही मानना उचित होगा कि तिलोयपण्णितिमें इसी लोकिविभागका उल्लेख है। अतएव तिलोयपण्णित्त अपने बर्तमान रूपमें सर्वनिदिकृत प्राकृत लोकिविभागसे अर्थात् ४५८ ईस्वीसे पश्चात् कालकी रचना है।

इन्द्रनिद्कृत श्रुतावतार (श्लोक १६०-१६१) के अनुसार कुन्दकुन्दपुरके पद्म-निद् (अर्थात् कुन्दकुन्द) ने अपने गुरूओंस सिद्धांतका अध्ययन किया और षट्खण्डागमके तीन खण्डोंपर परिकर्म नामकी टीका लिखी। जब तक धवका और जयधवका टीकार्ये प्रकाशमें नहीं आई थीं, तब तक परिकर्म नामकी किसी रचनाका अस्तित्व सन्देदास्पद ही था। किन्तु उक्त प्रंथोंके प्रकाशित होनेसे परिकर्म (परिकर्म) नामक रचना-विशेषकी स्थितिमें तथा उसके वीरसेन व जिनसेनके सन्मुख उपस्थित होनेमें कोई सैदेह नहीं रहता (धवला, माग १ प्रस्तावना पृ. ४६)। परिकर्मके जितने उल्लेख अभी तक हमारे सन्मुख आये हैं वे सभी प्रायः गणितसे सन्बन्ध रखते हैं। इससे स्वभावतः यह सन्देह होता है कि वह कोई गणित विषयका प्रंथ रहा है। कुन्दकुन्दाचार्यके उपलब्ध प्रंथोंको देखकर यह कहना कठिन है कि वे गणितज्ञ थे। तथापि इस सन्बन्धके जब तक और भी साधक-बावक प्रमाण हमारे सन्मुख न आजांय, तव तक इन्द्रनन्दिके कथनको मानकर चलना ही उचित होगा। तदनुसार तिल्लेय-पण्णितिके परिकर्म सन्बन्धी उल्लेखोंपरसे उसके कर्ता यतिवृष्यम कुन्दकुन्दसे पथात्कालीन प्रतीत होते हैं और कुन्दकुन्दका काल ईस्वाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें ही पड़ता है (प्रवचन-सारकी प्रस्तावना, बम्बई १९६५)।

थ. तिलोयपण्णित्में भगवान् महाबीरके पश्चात्कालीन इतिहासकी बहुतसी सामग्री पाई जाती है। एक तो श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती है और दूसरी राजवंशोंसे।

महाबीर भगवान्के निर्वाणसे पश्चात् तीन केवडी ६२ वर्षीमें, पांच श्रुत-केवडी १०० वर्षीमें, ग्यारह दशपूर्वी १८३ वर्षीमें, पांच एकादशांगधारी २२० वर्षीमें और चार आचारांगधारी ११८ वर्षीमें हुये। इस प्रकार महावीरनिर्वाणसे ६८३ वर्ष तक, अर्थात् ६८३ — ५२७ = १५६ ईस्वी तक अंगज्ञानकी परम्परा चली। प्रसंगवश यह भी कहा गया है कि मुनिधर्म स्वीकार करनेवार्लीमें मुकुदधारी अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त ही था। तिलोय-

पण्णितिकारने महावीरके पश्चात् शकके राजा होने तक कितन। काल व्यतीत हुआ इस विषयपर भिन्न भिन्न मर्तोका उल्लेख किया है। इन अनेक मतभेदोंके उल्लेखसे ही सुस्पष्ट है कि या तो प्रंथकार शकराजासे बहुत पीछे हुए, या इन मतभेदोंको पीछेके विद्वान् लिपिकारोंने विविव आधारोंसे समय समयपर जोड़ दिया है। इस द्वितीय विकल्पका कोई विशेष आधार नहीं है, अतः प्रथम विकल्पको ही स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उससे कोई बड़ा विशेष उत्पन्न नहीं होता।

राजवंशोंके सम्बन्धमें तिले।यपण्यात्त ( ४.१५०५ आदि ) में कहा गया है कि जिस दिन अवन्तीमें सप्रसिद्ध पालक राजाका अभिषेक हुआ उसी दिन पार्वामें महाबीर भगवान् का निर्वाण हुआ। पालकने ६० वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात १५५ वर्ष विजय वंशका. फिर ४० वर्ष मुरुदय (मौर्य या मुरुण्डय ) का, ३० वर्ष पुष्यमित्रका, ६० वर्ष वस्तित्र भौर अग्निमित्रका, १०० वर्ष गंधर्व (गंधन्म = गर्दिभिछ) का, ४० वर्ष नरवाहनका, २४२ वर्ष भत्यद्रण (भृत्यान्ध्र ) राजाओंका, २३१ वर्ष गुप्त नरेशोंका **४२ वर्ष कल्कीका राज्य रहा ।** कल्कीके पर्वात उसका पुत्र राजा इस प्रकार महावीरनिर्वाणसे कल्कीके राज्य तक १००० वर्ष हुथे, जिसकी अवधि १००० - ५२७ = ४७३ ईस्बी होती है । गुणभद्रकृत उत्तरपुराणके अनुसार ( ७६-३९४ ) करकीकी उत्पत्ति दुषमा कालके एक हजार वर्ष व्यतीत होनेपर हुई थी और उसकी आयु ७० वर्षकी थी व उसका राज्यकाल ४० वर्षका। दुषमा कालका प्रारम्भ तिलोयपण्मतिके अनुसार महाबीरिनिर्वाणसे ३ वर्ष ८ मः एवनात् हुआ । उसके अनुसार कल्कीकी मृत्यु महाबीरनिर्वाणसे १००० + ३ + ७० = ४०७३ वर्ष पश्चात् अर्थात् सन् १०७३ - ५२७ = ५४६ ईस्बीमें हुई । नेभिचन्द्रकृत त्रिछोक्तसार (गा. ८५०) के अनुसार वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास परचात् राक्त राजा हुआ और शहसे ३९४ वर्ष ७ मास पश्चात् कल्की हुआ जिसकी आयु ७० वर्षकी थी, और राज्यकाल ४० वर्षका। तदनुसार कल्कीकी मृत्य वीरनिर्वाणसे १००० + ७० = १०७० अर्थात १०७० - ५२७ =483 ईर्स्वामें हुई, तथा उसका राज्यकाल ५०३ से ५83 तक रहा । प्रो० काशीनाथ बाबू पाठकके मतानुसार (Gupta Era and Mihirkula: Bhand Com. Vol. Poona. 1919 page 216 ) यह कल्की हूण नरेश मिहिरकुल ही या जो चीनी यात्री सुंग युनकी यात्राके समय ईस्बी सन् ५२० में राज्य कर रहा था। यह वृत्तान्त प्रंथेन पीछेसे जी ड़ा गया हो इसके लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता। जिस प्रकारसे यह बृतान्त दिया गया है (देखिये गापा १-१५१०) उससे प्रतीत होता है कि वह सब विश्रण खयं प्रथकारकृत ही है। इसंसे स्पष्ट होता है कि तिलोयएणात्तिकार यतिवृषम महावीरनिर्वाणके १००० पश्चात् अर्थात् सन् ४७३ ईस्वीसे पूर्व नहीं हो सकते !

उक्त प्रमाणों के प्रकाशमें यतिवृषभका काल गुणधर, आर्थमंश्च, नागहस्ति, कुन्दकुन्द और सर्वनिद (४५८ ईस्वी) से पश्चात्का सिद्ध होता है। वे संभवतः कर्स्कांसे पश्चात् (४७३ ईस्वी) श्रांच हुये होंगे, क्योंकि उनके द्वारा प्रमुख राजाओं में करकीका ही अन्तिम उक्लेख है। तथा दूसरी सीमाके सम्बन्धमें निश्चयतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरसेन (८१६ ईस्वी) से, और संभवतः जिनभद्र क्षमाश्रमण (६०९ ईस्वी) से मी पूर्व हुये। अतः यतिवृषभ और उनकी तिलोयगण्णिक्तिका काल ४७३ और ६०९ ईस्वीके मध्य माना जा सकता है।

यतिबृषभ और उनकी तिछे.यपण्णित्तके उक्त कालिनेणय एवं अन्य आचार्योके उक्त काल-क्रमका इस विषयके कुछ लेखकोंके मतोंसे विरोध आता है जिसका यहां विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

कुछ विद्वानोंका मत है कि वुन्दकुन्दका काल उतना प्राचीन नहीं है, क्योंकि एक तो उन्होंने ' छोकविभाग ' का उल्लेख किया है जिसका अभिप्राय संभवतः सर्वनिदकृत प्राकृत लोकविमागसे है । और दूसरे उन्होंने 'विष्णु ' शिव ' आदिका भी उल्लेख किया है । नियम-सार गाथा १७ में स्पष्टतः ' छोपविभायेस ' पद बहुवचनान्त पाया जाता है. जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उसका अभिप्राय किसी एक प्रंथविशेषसे न होकर परम्परागंत लोक-विभागविषयक उपदेशोंसे है। इस सम्बन्धमें यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत लोकविभागके प्रथम स्त्रोकमें ही 'जिनस्रों।' का विशेषण 'लोकालोकविभागज ' दिया गया है जिससे जान पडता है कि छोक्षविभागका अर्थ प्रंथविशेषके अतिरिक्त सामान्यत: छोकके विभागेंका भी लिया जाता रहा है। त्रिष्णु कोई इतना आधुनिक देवता नहीं है जितना मुनि कल्याणिव जयजी अनुमान करना चाहते हैं ( श्रमण भगवान् महावीर पृ. ३०३ ) । विष्णु तो बहुत प्राचीन देवता है जिसका उल्लेख उनके गरुडसहित ( पक्खीस वा गरुडे वेणुदेवो, १. ६-२१) आगमके एक प्राचीनतम प्रंथ सूयगडमें भी पाया जाता है। उसी प्रंथमें अन्यन ईश्वर व स्वयंभूका भी उल्लेख आया है जिसका अर्थ टीकाकारने 'विष्णु' किया है। मुनिजीके अन्य तर्क इतने हलके हैं कि उनके यहां खण्डन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार कोई एक भी ऐसा गंभीर प्रमाण प्रस्तुत नहीं है जिसके बलसे हमें कुन्दकुन्दको यतिवृषभसे पश्चात्काङीन मानना पड़े।

पं. फूलचन्द्र शासीने तिले।यपण्णितिके कर्ता व समयका विस्तारसे विवेचन किया है (जैन सिद्धांत भास्कर, भाग ११, किरण १, पृ. ६५-८२ ) और उसका खण्डन पं. जुगळ- किशोरजी मुख्तारने किया है (इस्तलिखित लेख अप्रकाशित )। इस बाद-विवादसे प्रस्तुत विषय-

पर जो प्रकाश पड़ता है वह महत्वपूर्ण है । अतएव संक्षेपमें उसकी यहीं समीक्षा कर छेना बावश्यक प्रतीत होता है:—

१. पं. फ्लचन्द्रजीने कहा है कि लोकके उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात राजुकी मान्यताको स्थापित करनेवाले धवलाके कर्ता वीरसेनाचार्य ही हैं। उनसे पूर्व वैसी मान्यता नहीं थी, जैसा कि राजवार्तिक आदि प्रंथोंसे स्पष्ट है। तिलोयपण्णित्तमें यही वीरसेन द्वारा स्थापित मान्यता ही स्वीकार की गई है। अतएव यह रचना अपने वर्तमान रूपमें वीरसेनके पदचात्-कालोन प्रतीत होती है।

इसके विरुद्ध पं. जुगलिकशोरजीने तीन उल्लेख उपस्थित किये हैं जो, उनके मतसे, वीरसेनसे पूर्वकालीन होते हुये लोकको उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात राजु प्रमाणित करते हैं । उनमेंसे एक उल्लेख जिनसेनकृत हरिवंशपुराणका है, दूसरा खामि-कार्तिकेयानुप्रेक्षाका और तीसरा जम्बूद्धीपप्रक्रितिका । हरिवंशपुराणमें लोकको चतुरस्रक तो कहा है, परन्तु उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात राजुकी मान्यताका वहां कोई पता नहीं है । चतुरस्रकका अमिप्राय समचतुरस्रक भी हो सकता है । यदि चतुरस्रक कहने मात्रसे ही आयतचतुरस्रककी मान्यताका अनुमान किया जा सकता हो तो हरिवंशपुराणमें ही स्पष्टतः वीरसेनको गुरु कहकर स्मरण किया गया है, उन्हें किव वक्षवर्तीकी उपाधि भी दी गई है और उनकी निर्मल कीर्तिका उल्लेख किया है । यही नहीं, किन्तु वीरसेनके शिष्य जिनसेनका और उनकी रचना पार्श्वाम्युदयका भी वहां उल्लेख है । इस परिस्थितिमें यह कैसे कहा जा सकता है कि हरिवंशपुराणका उल्लेख वीरसेनसे पूर्वका है और उक्त पुराणकार वीरसेनकी रचनासे अपरिचित थे ? इसके विपरीत उक्त उल्लेखसे तो यही सिद्ध होता है कि हरिवंशपुराणकार वीरसेनकी रचनासे सुपरिचित और प्रभावित थे ।

हां, स्वामि-कार्तिकेयानुषेश्वामें अवश्य लोकके उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात राजुकी मान्यता धुरुष्य है । किन्तु पंडितजीने इसके रचनाकालके सम्बन्धमें केवल इतना कहा है कि वह एक बहुत प्राचीन प्रंथ है और वीरसेनसे कई शताब्दि पहलेका बना हुआ है । किन्तु इस प्रंथके वीरसेनसे पूर्ववर्ती होनेका उन्होंने एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया । इस परिस्थितिमें उक्त उल्लेखको वीरसेनसे पूर्ववर्ती मानना सर्वथा निराधार है ।

जम्बूद्दोपप्रज्ञिति भी उक्त मान्यताका प्रदण सुस्पष्ट है। किन्तु इसका समय-निर्णय सर्वया काल्पनिक है, निश्चित नहीं। मुख्तारजीने खयं कहा है "यदि यह कल्पना ठीक हो तो "जम्बूद्दीपप्रज्ञितिका समय राक ६७० अर्थात् वि. सं. ८०५ के आस-पासका होना चाहिये" किन्तु जब तक 'कल्पना' को निश्चयका रूप न दिया जाय तब तक उसके आधारपर जम्बूद्दीपप्रज्ञिति धवकासे पूर्वकालीन नहीं खीकार की जा सकती। खयं प्रयकारके उन्लेखनुसार जंबूदीवपण्णितिकी रचना पारियात्र देशके बारा नगरमें शक्तिकुमार राजाके राज्यकालमें हुई थी। गुहिल्वंशीय राजा शक्तिकुमारका एक शिलालेख वैशाख सुदी १ वि. सं. १०३४ वा आहाइमें ( उदयपुरके समीप ) मिला है। उसीके समयके और दो लेख जैन मन्दिरोंमें भी मिले हैं। किन्तु उनमें संवत्के अंश जाते रहे हैं। पद्मनन्दिने संभवतः अपनी ग्रंथरचना इसी राजाके समयमें की थी, अतः वह रचना ११वीं शताब्दिकी हो सकती है ( जैन साहित्य और इतिहास पृ ५७१ )।

इस विषयमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि धवलाकारके सन्मुख ' तिकोयपण्णित सूत्र ' उपस्थित या और फिर भी उन्होंने केवल दो प्राचीन गायाओंके आधारपर अपने युक्तिबल्से लोकको आयतचतुरस्राकार हिन्द करनेका स्पष्ट उल्लेख किया है। यदि उनके सन्मुख उपस्थित तिल्लोयपण्णति सुत्रमें वह मान्यता स्पष्ट होती. जैसी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें है, तो न तो उन्हें उक्त विषयकी उतने विस्तारस विवेचना करनेकी आवश्यकता पड़ती, जैसी जीबहाण क्षेत्रानुगमके पृ. १० से २२ तक की गई है, और न उन्हें स्पर्शनानुगमके पू. १५७ पर यह कहनेका साहस होता कि रज्जुच्छेदोंके प्रमाणकी परीक्षाविधि उन्होंने उसी प्रकार युक्तिबर से स्थापित की है जिस प्रकार असंद्येयाविक प्रमाण अन्तर्महर्तकी व आयतचतु-रम्न कोककी । रउजुच्छेदोंके सम्बन्धमें उन्हें अपने मतानुकूल तिलोयपण्णत्ति सूत्र प्राप्त हो गया था, अतएव उन्होंने उसका स्पष्टे। लेख भी वर दिया है । तब कोई कारण नहीं कि यदि उन्हें उसी सूत्र प्रंथमें आयतचतुरस्रक लोकका भी कोई संकेत या आधार मिलता तो वे उसका प्रमाण न देते, क्योंकि उस प्रमाणकी तो उन्हें बड़ी ही आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति उन्होंने वे.बल यह कहवर की है। कि 'ण च सत्तरज्ज्ञबाहरूलं करणाणिओगसत्तविरुद्धं. तस्स तत्थ विधिष्डिसेधामाबादो ' (धवला माग ४, पृ. २२) अर्थात् छोकके उत्तर दक्षिण भागमें सर्वत्र सात गजुका बाहत्य करणानुयाग सूत्रके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूत्रमें न तो उसका विधान है और न निवेध । इससे बिलकुल स्पष्ट है कि धवलाकारको ज्ञात साहित्यमें उक्त मान्यताका सर्वया अभाव था । आज भी वीरसेनसे पूर्व निश्चितकालीन एक भी उल्लेख उस मान्यताका हमें प्राप्त नहीं है। और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं रहता कि वीरसेनके सन्मुख उपस्थित 'तिलोयपण्यत्ति सूत्र' में आयतचतुरस्नाकार लोकका समर्थन करनेवाळा कोई उल्लेख नहीं था।

(२) पं. फ्लचन्द्र जीकी दूसरी युक्ति यह है कि ति. प. के प्रथम अधिकारके आदिमें जो मंगल आदि छइ अधिकारोंका वर्णन है वह प्रथकारके कथनानुसार विविध प्रथ- युक्तियों द्वारा किया गया है और वह धवला टीकाके आदिके वर्णनसे मिलता है, अतः वह संभवतः

बहींसे लिया गया है । इसार पं. जुगलिकशोरजीका यह मत सर्वया उचित है कि ऐसे साहरय मात्रपरसे बिना किसी प्रवल प्रमाणके उसका धवलासे लिया जाना सिद्ध नहीं होता । उक्त प्रकारका विवरण जिनमदके विशेषावस्यक माष्य ( ७वीं शताब्दि ) में भी मिलता है । यद्यपि ति. प. और धवलाके मंगलवर्णनमें इतना अधिक साम्य है कि एकमें दूभरेकी लायाका सन्देह होना अनिवार्य है, यथार्थतः धवलाकी सहायतासे ही ति. प. के मंगलविषयक पाठका संशोधन संभव हुआ है, तथापि ऐसे परम्परागत विषयका इतने परसे ही निश्चयतः यह कहना कठिन है कि किसने किससे लिया है ।

(३) पं. फूलचन्द्रजीकी तीसरी युक्ति यह है कि 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादे!' इत्यादि क्लोक महाकलंकके लघायस्त्रयमें आया है। यहां श्लोक कुल पाठमंद सहित धवलामें भी है जहां उससे पूर्व 'प्रमाण-नय-निक्षेपेः' आदि एक और भी श्लोक पाया जाता है जो लघीयख्य में नहीं है। ये दोनों ही इलोक प्राकृत-रूपान्तरसे तिलोयपण्यति (१, ८२-८३) में भी पाये जाते हैं और संभवतः धवलापरसे ही लिये गये है। पं. जुगलिकशोरजीका मत है कि "दोनों गायाओं और इलोकोंकी तुल्ला करनेसे तो ऐसा माल्म होता है कि दोनों इलोक उक्त गायाओंपरसे अनुवाद रूपमें निर्मित हुये है, भले ही यह अनुवाद स्वयं धवलाकारके हारा निर्मित हुआ हो या उससे पहले किसी दूसरेके द्वारा।" तिलेशयपण्यत्तिसे सीचे प्रकृत पाठको उद्घृत न कर संस्कृतानुवादमें प्रस्तुत करनेका कारण जुगलिकशोरजीने यह बतलाया है कि "यह सब धवलाकार वीरसेनका रुचिकी बात है, वे अनेक प्राकृत वा योंको संस्कृतमें और संस्कृत वाक्योंको प्राकृतमें अनुवादित करके रखते हुये भी देखे जाते हैं।"

यदि ये गाथाएं धवलाकारके सन्मुख उपस्थित 'तिलोयपण्णित्त सूत्र 'में थां तो कोई कारण नहीं कि वे उसे उसी रूपमें ही उद्धृत न कर उनका संस्कृत रूपान्तर करके लिखते । और जब उनसे पूर्व रचित लधीयस्त्रयमें वह एक संस्कृत रूणेक पाया जाता है, तब उनके संस्कृत रूपान्तर करनेकी बात सर्वथा निराधार हो जाती है। साथका जे। संस्कृत रूलेक लघीयस्त्रयमें नहीं पाया जाता उसका अनुमान तो यही किया जा सकता है कि वह भी धवलाकारने विना अनुवादके जैसा कहीं उन्हें प्राप्त हुआ वैसा ही प्रसंगोपयोगी जान उद्धृत कर दिया है। यह बात सच है कि धवलाकार कहीं संस्कृतके वाक्योंको प्राकृतमें और कहीं प्राकृतके वाक्योंको संस्कृतमें प्रस्तुत करते पाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंका विद्वान स्मृतिके सहारे किसी विषयका वर्णन करता है तब वह यह भूल जा सकता है।के मूल वाक्य किस ग्रंथमें संस्कृतमें हैं या प्राकृतमें। किन्तु जब पश्च ही उद्घृत करना है तब यह अनुवाद कार्य अनायास नहीं हो सकता, क्योंकि

प्रक्रितका पद्म संस्कृत छंदमें व संस्कृत छंद प्राकृतमें सरलतासे नहीं बैठता। इसी कारण ऐसे उदाहरण धवलामेंसे दिखाना किठन है, जहां टीकाकारने प्राचीन संस्कृत या प्राकृत पद्मकों बदलकर प्राकृत व संस्कृत पद्ममें उद्घृत किया है। अतः सीधा अनुमान ते। यही होता है कि धवलाकारके सन्मुख तिलोयपण्णात्त सूत्रमें वे गाषाएं नहीं धाँ व उन्होंने वह एक रलोक लवीयखयसे और दूसरा कहीं अन्यत्रसे उद्घृत किया है। ऐसी परिस्थितिमें सन्देह ते। यही होता है कि बर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें वे गाथाएं धवलामें संगृहीत इलोकोंपरसे लिखी गई हों। किन्तु इससे अधिक निर्णय रूपसे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

- (४) फूलचन्द्रजी शास्त्रीका चौथा तर्क है कि धवला, द्रव्यप्रमाण, पृ. ३६ पर जो तिलोयपण्णितिका 'दुगुण-दुगुणो दुवणो ' आदि गाथांश उद्भृत किया गया है वह वर्तमान तिलोयपण्णितिमें नहीं पाया जाता। इस पर पं. जुगलिकोरिजीका यह कहना है कि जितनी प्रतियां अभी तक देखी गई हैं उनमें उक्त गायांश न होनेसे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि वह अन्य अज्ञात प्रतियों में में नहीं है। दूसे, तिलोयपण्णित्त जैसे बड़े प्रथमें लेखकों के प्रमादमे दो चार गांथाओं का छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार यह बात तो सिद्ध होती ही है कि वर्तमान तिलोयपण्णित्त धवलाकारके सन्मुख उपस्थित रूपेंग नहीं है, उसेंग कभी वेशी हुई है।
- (५) फूटचन्द्रजीका अन्तिम प्रमाण यह है कि तिलीयपण्णितिका बहुतसा गर्थाश धक्रलान्तर्गत पाटसे मिलता-जुलता है। यहां तक कि स्पर्शनानुयोगद्वार (पृ. १५७) में जो 'तिलीयपण्णित्त सूत्र' का उल्लंब किया गया है वह भी वर्तमान तिलीयपण्णित्त (पृष्ठ ७६६) में पाया जाता है। अन्तर केवळ इतना है कि धक्रलमें जहां "एसा ए पिक्खाविही ए अम्हेहि पह्निदा " रूप वाक्यरचना है, वहां तिलीयपण्णित्तमें पाठ है " एसा ए पिक्खाविही ए एसा पह्निया पह्निदा "। इससे स्पष्ट है कि यह पाठ धक्रलासे लिया गया है, क्योंकि ति. प. में ही तिलीयपण्णित्तका प्रमाण नहीं दिया जा सक्रता। और धक्लामें 'अम्हेहि ' पद दारा जो प्रथक्तीने वैयक्तिक उल्लेख किया है उसे दूर करनेके लिये उसके स्थानपर ' एसा पह्निया । यह रखा गया है । वह बाक्यरचना ही विगङ्कर अशुद्ध हो गई है।

पं जुगलिकशोरजीने इस गद्यभागकी शिष्ठें न जोड़ा गया स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने कुछ और भी गद्यांश जैसे 'एसी खंदाण सपरिवाराणमाणयणिवहाणं वस्तइस्सामी', 'एदम्हादो चेव मुसादो 'तथा 'तदो ण एथ इदिमित्थमेवे सिः ' तं चेदं ' तिलोयपण्णितिमें प्रक्षिप्त स्वीकर किये हैं। उन्होंने यह भी मूचना की है कि ''तिलोयपण्णितिमा परिमाण प्रयमें आठ हजार इलोक प्रमाण बतलाया गया है जब कि वर्तमान तिलोयपण्णितिका

प्रमाण एक द्वार रहोक जितना बढ़ा हुआ है, और उससे यह साफ जाना जाता है कि मूटमें उतना अंश पीछे प्रक्षिप्त हुआ है। "

इस ऊहापोइका ताल्पय यह है कि ' तिले।यपण्णति सूत्र' की रचना सर्वनन्दिकत लोकिमागके पश्चात तथा वीरसेनकृत धवलासे पूर्व, अधीत शक ३८० और ७३८ के बीच हुई अनुमान की जा सकती है। इस रचनामें परिवर्धन और संस्कार होकर प्रंथका वर्तमान रूप धवलाकी रचनासे पश्चात किसी समय उत्पन्न हुआ होगा। किन्तु पं. फू उचन्द्रजीने जो यह कल्पना की है कि वर्तमान तिले।यपण्यात्ति कर्ता वीरसेनके शिष्य जिनसेन हो सकते हैं, इसके लिये कोई समुचित साधक बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

## ५ ग्रंथका विषय-परिचय

प्रस्तुत प्रंय १ सामान्यलोक २ नारकलोक ३ भावनलोक ८ नरलोक ५ तिर्यग्लोक ६ व्यन्तरलोक ७ ज्योतिर्लोक ८ करपत्रासिलोक और ९ सिद्धलोक इन नौ महाधिकारों में विभक्त है। इसमें जैन भूगोल और खगोलका तो मुख्यतासे विवरण है ही, पर साथ ही वह प्रसंगवश जैन सिद्धान्त, पुराण एवं इतिहासादि अन्य विषयों पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। यहां हम पाठकों को उसके विषयका दिग्दर्शन अधिकारकासे करानेका प्रयत्न करेंगे।

१ सामान्यलोक—महाविकारमें २८३ पद्य और ३ गद्य भाग है। प्रथम ५ गाथाओं में फ्रमशः पंच परम गुरुओं को नगरकार कर त्रिलोक नहने की प्रतिज्ञा की गई है। गाथा ६-८० में मंगल, कारण, हेतु, शालका प्रमाण, नाम और कर्ताकी विस्तृत प्ररूपणा की गई है। यह प्रकरण श्री वीरसेन-स्वामिकृत षट्खण्डागमकी घवला टीका (पु. १, पु. ८-७२) से बहुत अधिक मिळता-जुलता है। गाथा ८३ में ज्ञानको प्रमाण, ज्ञाताके अभिप्रायको नय और जीवादि पदार्थों के संन्यवहारके उपाय को निक्षेप कहा है। उक्त तीनों के ठीक ऐसे ही लक्षण अकलंक-देवकृत छवीयस्त्रयमें भी पाये जाते हैं।

गा. ९३-९४ में पल्योपम, सागरोपम, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्रेणि, कोकप्रतर और लोक इस प्रकार उपमा-मानके आठ मेदोंको गिनाकर यह बतलाया है कि व्यवहारपल्यसे संख्या, उद्घारपल्यसे द्वीप-समुद्र और अद्धापल्यसे कर्मस्थिति जानी जाती है। गा. ९५-१०१ में परमाणुका खरूप अनेक प्रकारसे बतलाया है।

आगे कहा गया है कि अनन्तानन्त परमाणुओं का उवसन्नासन स्कन्ध, आठ उव-समासनोंका सनासन, आठ सनासनोंका ब्रुटिरेणु, आठ ब्रुटिरेणुओंका ब्रसरेणु, आठ ब्रसरेणुओं-

१ ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इप्यते । नयो ज्ञातुरीमप्रायो युक्तितोऽर्थपरिमहः ॥ लघीयज्ञय ६-२.

का रथरेणु, आठ रथरेणुओंका उत्तमभोगभूमिजबालाम, इसी प्रकार उत्तरीत्तर आठ आठ गुणित म. भो. बालाम, ज. भो. बालाम, कर्मभूमिजबालाम, लीख, जूं, जो और उत्सेषांगुल होता है। पांच सी उत्सेषांगुलोंका एक प्रमाणांगुल होता है। भरत व ऐरावत क्षेत्रमें भिन्न भिन्न कालमें होनेवाल मनुष्योंका अंगुल आत्मांगुल कहा जाता है। इनमें उत्सेषांगुलसे नर-नारकादिक शरीरकी ऊंचाई और चतुर्निकाय देवोंके मवन व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है। द्वीप-समुद्द, शैल, वेदी, नदी, कुण्ड, जगती एवं क्षेत्रोंके विस्तारादिका प्रमाण प्रमाणांगुलस हात होता है। मंगार, कलका, दर्पण, भेरी, हल, मूमल, सिंहासन एवं मनुष्योंके निवासस्थान व नगरादि तथा उद्यान, इत्यादिके विस्तारादिका प्रमाण आत्मांगुलसे बतलाया जाता है।

इसके आगे योजनका प्रमाण निम्न प्रकार बतलाया है— ६ अंगुलेंका पाद, २ पादोंका वितस्ति, २ त्रितस्तियोंका हाथ, २ हायका त्विक, २ त्विकुओंका धनुष, २००० धनुषका कोश, 8 कोशका योजन।

अनादि-निधन व छह द्रव्योंसे व्याप्त लोकको अधः, ऊर्ध्व एवं निर्येक्, इन तीन लोकोंमें विभक्त कर उनका आकार-प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफळ व घनफळ आदिके द्वारा इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। गा. २१५-२६० तक उपर्युक्त तीन लोकोंमेंसे प्रत्येकके सामान्य, दो चतुरस ( ऊर्ध्वायत आंर तिर्थगायत), यव, सुरज, यवमध्य, मन्दर, दूष्य और गिरिकटक, ये आठ आठ भेद करके उनका पृथक् पृथक् घनफळ निकालकर बतलाया गया है।

गा. २६८-२८१ में तीन वातवलयेंका आकार और भिन्न भिन्न स्थानें उनकी मुटाईका प्रमाण बतलाया गया है। अन्तमें तीन गद्यभाग हैं। उनमें प्रथम गद्यभागद्वीरा लोकके पर्यन्तभागोंमें स्थित उन बातवलयोंका क्षेत्रप्रमाण निकाला गया है। द्वितीय गद्यभाग द्वारा आठ पृथिवियोंके नीचे स्थित बातक्षेत्रोंका घनफल निकाला गया है। तृतीय गद्यभागमें आठ पृथिवियोंका घनफल बतलाया है। अन्तमें कहा है कि बातरुद्ध क्षेत्र और आठ पृथिवियोंके घनफलको सम्मिलित कर उसे सम्पूर्ण लोकमेंसे निकाल देनेपर शुद्ध आकाशका प्रमाण स्थिप रहता है।

२ नारकलोक-महाधिकारमें ३६७ पद्य हैं। प्रथम ५ गायाओं में मंगलपूर्वक आगे कहे जानेबाले १५ अन्तराधिकारोंकी सूचना को गई है। गा. ६-७ में एक राज छवा-चै।ड़ी और इक्छ (३२१६२२४१ धनुष) कम १३ राजु ऊंची त्रसनाछीका निर्देश किया है। गा. ७-८ में

१ यह गणमांग व. खं. पु. ४ पू. ५१ पर श्योंका त्यों पाया जाता है। २ यह गणमाय व. चं. पु. ४, पू. ८८ पर प्रायः श्योंका त्यों पाया जाता है।

प्रकारान्तरसे ईर्पपाद और मारंगान्तिक समुद्वातमें परिणत त्रस तथा छोकपूरण समुद्वातमते केषित्रयोंकी खपेक्षा समस्त छोकको ही त्रसनाछी कह दिया है। गा. ९-१९४ में रत्नप्रभादि सात पृथिवियोंमें स्थित नारिकयोंके इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिळोंके नाम, बिन्यास, संख्या, विस्तार, बाह्रस्य एवं स्वस्थान—परस्थान रूप अन्तराछका प्रमाण प्रकृषित है। गा. १९५-२०१ में नारिकयोंकी संख्या, गा. २०२-२१५ में उनकी आयु, गा. २१६-२०० में शरीरोत्संघ और गा. २०१ में अवधिविषयकी प्रकृषणा की गई है। आगे १२ गायाओंमें नारकी जीवोंमें सम्भव गुणस्थानादि २० प्रकृषणाओंका दिग्दर्शन कराया गया है।

गा. २८८-२८६ द्वारा प्रथमादि पृथिवियों में जनम छेने योग्य प्राणियोंका निर्देश कर गा. २८७ में जनम-मरणका अन्तरकाल और गा. २८८ में एक समयमें उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले नागिकयोंकी संख्या निर्दिष्ट है । गा. २८९-२९२ में बतलाया गया है कि नरकसे निकले हुए जीव कर्मभूमिमें गर्भज संज्ञी पर्याप्त तिर्यच या मनुष्य होते हैं । किन्तु सप्तम पृथिवीसे निकला हुआ जीव तिर्यच ही होता है । नाग्क जीव संख्यात वर्षकी आयुवाले व्याल, दंग्ट्री (दाहोंबाले सिंह-न्याव्रादि), गृद्धादिक पक्षी एवं मरस्यादिक जलचर जीवों में उत्पन्न होकर पुनरिष नरकों में उत्पन्न होते हैं । कोई भी नारक जीव अनन्तर भवमें केशव, बलदेव व चक्रवर्ती नहीं हो सकते । तृतीय पृथिवी तकके नारक जीव तीर्थकर, चतुर्थ तकके चरमशरीरी, पंचम तकके संयत, लगी तकके देशवरी एवं सातवीं तकके कोई जीव केवल सम्यग्रिष्ट ही हो सकते हैं ।

प्रथचनसारोद्धार (गा. १०८७ ९०) में भी यही ऋष पाया जाता है | विशेषता इतनी है कि वहां प्रथम पृथिबासे निकलकर चलवर्ती और द्वितीयसे निकलकर बलदेव व वासुदेव होनेकी भी सम्भावना बतलायी गई है ।

पट्म्वण्डागम' ( जीवस्थान गत्थागति चूलिका ) और तत्त्वार्थराजवार्तिकमें सप्तम पृथिवीसे

श अधो सत्तमाए पुढवीए णेरहया णिरयादो णेरहया उन्विद्धिसमाणा किद गदीओ आगच्छिति १॥२०३॥ एक्कं हि चेत्र तिरिक्खगदिमागच्छिति ति ॥२०४॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्या तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति आभिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं णो उप्पाएंति, सम्मतं णो उप्पाएंति, संजमासंजमं णो उप्पाएंति ॥२०५॥ पु. ६, प्. ४८४.

१ सप्तम्यां नारका मिथ्यादृष्ट्यो नरकेभ्य उद्वर्तिता एकामेव तिर्यग्गतिमायान्ति । तिर्यक्ष्यायाताः पंचिद्रिय-गर्मज-पर्याप्तक-संस्थेयवर्षायुःषूत्रवान्ते, नेतरेषु । तत्र चोत्रान्नाः सर्वे मित-श्रुताविध-सम्यक्त्य-सम्यक्-मिथ्यात्त-संयमासंयमान् नोत्पादयन्ति । त. रा. ३, ६, ७.

निकळनेवाळे नारक जीबोंके सम्यग्दछि होनेका स्पष्टतः निवेध किया है । शेष विधि प्रायः वहाँ भी समान रूपसे पायी जाती है ।

गा. २९६ में नारकायुवन्धके कारणका उल्लेख करते हुए कहा है कि आयुवन्धके समय शिक्षा, शैल, बेणुमूल और कृमिरागके सदश कषायों (ऋपशः क्रोध, मान, माया, लोभ) का उदय होनेपर नारकायुका बन्ध होता है। यही बात गो. जीवकाण्डकी गा. २८३.२८६ में भी निर्दिष्ट है। आगे गा. २९४ में कहा है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याके उदयसे जीव नारकायुकी बांधकर मरनेपर उक्त लेश्याओं के साथ नरकको प्राप्त होते हैं। ऐसा ही उपदेश कुछ विशेषताके साथ गो. जीवकाण्ड गा. ५२३-२५ में भी पाया जाता है। गा. २९५-३०१ में कृष्ण, नील बीर कापोत लेश्यावाले जीवोंके कुछ लक्षण बतलाये गये हैं।

गा. ३०२-३१२ में नाग्कियोंके जन्मस्थानोंका आकार व विस्तार आदि बतलाया गया है। ये जन्मस्थान इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकार्णक विलोंके ऊपरी भागमें स्थित हैं। इनमें जग्म लेकर नारक जीव नीचे गिरते हैं और गेंद्रके समान पुनः ऊपर उल्लेक हैं।

गा. ११२-१५८ में नारकी जीवोंके महान् दु:खोंकी प्ररूपणा है। इस प्रकरणमें पह भी बतलाया है कि जिस प्रकार इस लोकमें मनुष्य मेष-महिपादिकों लड़ाकर उनकी हार-जीतपर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार तृतीय पृथियी तक कुछ अधुरकुपार जातिके देव नारिक-योंको लड़ाकर उससे सन्तुष्ट होते हैं। उक्त देवोंके कुछ नाम भी यहां निर्दिष्ट हैं। जैसे सिक-तानन, असिपत्र, महाकल, महाकाल, स्थाम, रावल, रुद्र, अम्बरीष, विलसित, महाकद्र, महाकर, साल, अग्निरुद्र, कुम्म और वैतरणी आदि। ये नाम अभी तक हमें किसी अन्य दिगम्बर प्रन्थमें नहीं उपलब्ध हुए हैं। परन्तु कुछ खेताम्बर प्रन्थोंमें साधारण मेदके साथ ये नाम अवस्थ पाये जाते हैं।

गा. ३५९-३६१ में सम्यग्दर्शनग्रहणके कारणोंका निर्देश कर आगेके ५ छन्दों में बतलाया गया है कि जो जीव मद्य मांसका सेवन करते हैं, हिंसामें आसक्त हैं; कोध, लोभ, मय, अथवा मोहके वशीभूत हो असत्यभाषण करते हैं, परधन-हरण करते हें, कामोन्मत्त होकर निर्लिजनतापूर्वक परदारासक्त होते हैं या रात्रिदिव विषयसेवन करते हैं, तथा जो पुत्र-

१ अंबे अंबरिसी चैव सामे य सबले वि य । रोहोवरुह काले य महाकाले ति आवरे ।। आसिपत्ते घष्टं कुंमे वालु वेयरणी वि य । खरस्परे महाघोमे एवं पण्णरमाहिया ।। सूत्रकृतांग १, ५, नि. ६८-६९; प्रवचनसारोद्धार १०८५-८६.

कलत्रादि निज परिवार या मित्रोंके जीवनार्थ तृष्णावक्ष हो परवंचनपूर्वक धनका उपार्जन करते हैं वे नरकोंमें जाकर महान् कष्टको सहते हैं।

यहां गा. ४ में की गई प्रतिज्ञाके अनुसार नारक जीवों में योनियोंकी प्ररूपणा की जानी चाहिय थी, परन्तु वह उपटब्ध नहीं हैं। सम्भव है मूल प्रतियों में योनिप्ररूपक गाधार्ये छूट गई हों और उनके स्थानमें उपर्युक्त ५ छन्द प्रक्षिप्त हो गये हों। योनियोंके वर्णनका कम चतुर्थ (गा. २९४८-५३), पंचम (गा. २९३-९७) और अष्टम (गा. ७००-७०१) महाधिकारों में वरावर पाया जाता है।

३ भावनलोक—महाधिकारमें २१३ पद्य हैं। यहां भवनवासी देवेंका निवासक्षेत्र, उनके भेद, िष्ठ, भवनसंख्या, इन्द्रोंका प्रमाण व नाम, दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंका विभाग व उनके भवनोंका प्रमाण, अल्पर्द्धिक, महर्द्धिक एवं मध्यमिद्धिक भवनवासी देवोंके भवनोंका विस्तार, भवन, वेदी, कूट, जिनेन्द्रप्रासाद, इन्द्रविभूति, संख्या, आयुप्रमाण, शरीरोत्सेष, अविधिविषय, गुणस्थानादि, एक समयमें उत्पन्न होनेवाले व मरनेवालेंकी संख्या, आगित, भवनवासी देवोंकी आयु बांधनेवाले परिणाम और सम्यग्दर्शनप्रहणके कारण, इस्यादिका विशेष विवेचन किया है। (विशेष परिचयके लिये देखिये परिशिष्टमें यंत्र नं. २, ४ और १८)।

आयुगन्धक परिणामों के प्रकरणमें बतलाया है कि जी ज्ञान व चरित्रके विषयमें शंकित हैं, बलेशमावसे संयुक्त हैं, अविनयमें आसक्त हैं, कामिनीविरहसे व्याकुल हैं व कल्हप्रिय हैं; वे संज्ञी-असंज्ञी जीव मिथ्यास्वमावसे संयुक्त होकर मवनवासी देवोंकी आयुक्तो बांधते हैं; सम्यादृष्टि जीव करापि वहां उत्पन्न नहीं होते। असत्यमार्था, हास्यप्रिय एवं कन्दर्शनुरक्त जीव कन्दर्भ देवोंमें जन्म लेते हैं। मूर्तिकर्म, मंत्रामियोग व कित्हलादिसे संयुक्त तथा चादुकार जीव वाहनदेवोमें उत्पन्न होते हैं। तीर्थकर, संघ एवं आगमग्रन्थादिकके विषयमें प्रतिकृल आचण करनेवाले दुर्विनयी मायाचारी प्राणी किल्विय सुरोंमें उत्पन्न होते हैं। उन्मार्गीयदेशक व जिनन्द्रमार्गमें विप्रतिपन्न (विवादयुक्त) प्राणी संमोहसुरोमें जन्मग्रहण करते हैं। कोध, मान, माया व लोभमें आसक्त; निकृष्ट आचरण करनेवाले तथा वैरभावसे संयुक्त जीव असुरोंमें असक्त होते हैं।

जन्मप्रहणके पश्चात् अन्तर्महूर्तमें ही छह पर्याप्तियों से परिपूर्ण होकर वे देव वहां उत्पन्न होने के कारणका विचार करते हैं। पुनः व्यवसायपुरमें प्रविष्ठ हो पूजा व अभिषेकके योग्य इव्योंको छेकर बड़े आनन्दके साथ जिनास्यको जाते हैं। वहां पहुंच कर देवियोंके साथ विनीत मावसे प्रदक्षिणापूर्वक जिनप्रतिमाओंका दर्शन कर जय-जय शब्द करते हैं। पश्चात् नाना वादित्रोंके साथ जल, चंदन, तंदुल, पुष्पमाला, नानाविष्ठ भक्ष्य द्रव्य (नैवेद ), रत्नप्रदीप

धूप और पके हुए पनस (कटहरू), केला, अनार एवं दाख बादि फलोंसे जिनपूजा करते हैं। पूजाके अन्तमें श्रेष्ठ अप्सराओंसे संयुक्त होकर विविध नाटकोंको करते हैं। तत्पश्चात् निज मवनोंमें आकर अनेक प्रकारके सुखोंका उपमोग करते हैं।

४ नरलोक - महाधिकारमें मनुष्य लोकका निर्देश, जंबूद्वीप, छवण समुद्र, धातकीखण्ड, कालोदक समुद्र, पुष्करार्ध द्वीप, इन अट्राई द्वीप - समुद्रोंमें स्थित मनुष्योंके भेद,संख्या, अक्पबहुत्स, गुणस्थानादि, आयुवन्धक परिणाम, योनि, सुख, दुख, सम्यक्त्वप्रहणके कारण और मोक्ष जानेवाछे जीवेंका प्रमाण, इस प्रकार १६ अधिकार हैं। समस्त पद्यसंख्या २९६१ है। बीचमें एक कालमेद प्रकार ५ पृष्ठका गद्य भाग भी है।

इनमें जंबूद्वापका वर्णन, वेदिका, भरतादि क्षेत्रों और कुळपर्वतोंका विन्यास, मरत क्षेत्र, उसमें प्रवर्तमान छह काल, हिमबान, हैमवत, महाहिमवान, हरिवर्ष, निषध, विदेह क्षेत्र, नील पर्वत, रम्पक क्षेत्र, राक्मि पर्वत, हैरण्यवत क्षेत्र, शिखरी पर्वत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र, इन १६ अन्तराधिकारों द्वारा बहुत विस्तारप्र्वक किया गया है |

यहां विजयार्थ पर्वत और गंगा-सिंधु निदयों द्वारा छह खण्डोंमें विमक्त हुए मरत क्षेत्रके आर्येखण्डमें प्रवर्तमान उत्सिर्पणी व अवसिर्पणी स्वरूप सुषम-सुषमादि छह कालोंकी विस्तृत प्रकृपणा है। इस प्रकरणमें बतलाया गया है कि सुषम-सुषमा, सुषमा और सुषम-दुःषमा, इम तीन कालोंमें कमशः उत्तम, मध्यम और जघन्य मोगभूमि जैसी रचना होती है। इनमें युगल-युगल क्ष्पसे उत्पन्न होनेवाले पुरुष-को पति-पत्नी जैसा आचरण करते हैं। यहां धर्म-कर्मका विवेक कुछ नहीं रहता। स्वामि-भृत्यादिका मेद भी नहीं होता। वैवाहिक संस्कारादि एवं कृषि आदि कर्म भी नहीं पाये जाते। वहां दस प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं जिनसे युगलोंको आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रहती है। वर्तमान इतिहासमें जो यह वतलाया जाता है कि प्रारम्भमें मनुष्य जंगली थे, उस समय उनमें कुछ विवेक नहीं या। वे धीरे धीरे उन्नति करते हुए आजकी अवस्थामें आये इत्यादि, सम्भव है उसका मूल स्नोत यही व्यवस्था रही हो।

आगे कहा गया है कि जब तृतीय कालमें पत्योपमका आठवों भाग (है) रोष रहता है तब क्रमशः प्रतिश्वृति आदि चौदह कुल कर पुरुष उत्पन्न होते हैं जो प्रजाजनोंको कि भिन्न भिन्न विषयोंका उपदेश देते हैं (देखिये यंत्र नं. ३)। उनमें अन्तिम कुल कर नाभिराय थे। इन्होंने किल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको आजीविकोपयोगी साधनींका उपदेश दिया व मोजनादिकी सारी ही व्यवस्थाय समझाई। तत्यश्चात् २४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती; ९ किण्यु, ९ प्रतिशत्र और ९ बल्देव, इस प्रकार ६३ शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं। इनमें

प्रथम तीर्थेकरका जब अवतार हुआ तब सुषम-दुःषमा काल्रमें ८४ छाख पूर्व १ वर्ष और ८५ मास रोष थे।

यहां प्रसंग वश २४ तीर्थंकरेंका वर्णन ५२२ से १२८० गायाओं में बहुत विस्तारसे किया गया है (देखिये यंत्र नं ७)। इसी बीच प्रकरणानुसार ३१ अन्तराधिकारों द्वारा (गा. ७१० से ८९४) समबसरणकी भी विस्तृत प्ररूपणा की गई है। यहां ही गणधरेंका प्रसंग आनेपर बुद्धि, विक्रिया, किया, तप, बळ, औषधि, रस और क्षेत्र, इन ऋद्धियोंका भी महस्वपूर्ण विवेचन है (गा. ९६७-१०९१)।

चक्रवर्तिप्ररूपणामें (गा. १२८१-१४१०) भरतादिक चक्रवर्तियोंका उत्सेघ, भायु, कुमारकाल, मण्डलीककाल, दिग्विजय, राज्य और संयमकालका वर्णन है (देखिये यंत्र नं. ९)।

बल्देव, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद और कामदेवोंकी भी यहां संक्षिप्त प्ररूपणा की गई है (देखिय यंत्र नं. ८, १०-१२) और इन सबोंको मन्य एवं मुक्तिगामी बतलाया गया है (गा. १४११-१४७३)।

भगवान् महावीरके मुक्त होनेके पश्चात् ३ वर्ष ८ई मासके वीतनेपर दुःषम काळका प्रारम्भ हो जाता है। वीर भगवान्के सिद्ध होनेपर गौतम स्वामीको, उनके सिद्ध होनेपर सुधम स्वामीको, तथा सुधम स्वामीके भी सिद्ध होनेपर जम्बू स्वामीको केवळहानकी प्राप्ति हुई। यहां तक अनुबद्ध केवळियोंका अस्तित्व रहा। यहां विशेष यह भी बतळाया है कि मुक्तिगामियोंमें अस्तिम श्रीधर थे जो कुण्डळिगिरिसे मुक्त हुए। चारण ऋषियोंमें अस्तिम सुपार्श्वचन्द्र, प्रज्ञाश्रमणोंमें अस्तिम वज्रयश, अवधिज्ञानियोंमें अस्तिम श्रीनामक, तथा मुकुटधरोंमें जिन-दीक्षाधारक अस्तिम चन्द्रगुप्त हुए।

आगे जाकर वर्षमान भगवान्के तीर्थमें ५ श्रुतकेवली, ११दशपूर्वधारी, ५ ग्यारह अंगोंके धारक और ४ आचारांगधारी, इनकी परम्परा बतलायी गई है। उक्त केवलि— श्रुतकेवली आदिकोंका समस्त काल छह सौ तेरासी (६२+१००+१८३+२२०+११८=६८३) वर्ष है। तत्पश्चात् २०३१७ वर्ष व्यतीत होनेपर, अर्थात् पंचम कालके अन्तेम, धर्मकी प्रवृत्ति नष्ट हो जायगी, ऐसा कहा गया है।

इस कालमें भी चातुर्वण धर्मसंघ तो रहेगा, किन्तु कवायोंकी तीवता उत्तरे।चर बढ़ती जायगी । वीरनिर्वाणके ४६१ वर्ष पश्चात् राक राजा उत्पन्न हुवा । इसमें मतान्तरसे ९७८५ वर्ष ५ मास, १४७९३ वर्ष, तथा ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात् भी शक राजाकी उत्पत्ति कही गई है । इनमेंसे अन्तिम मत प्रंथकारको अभीष्ट प्रतीत होता है और वर्तमानमें जो निर्वाण संवत् और शक संवत् प्रचित हैं उनसे मी यही मत सिद्ध होता है। इस समय प्रचित निर्वाण संवत् २४७७ और शक संवत् १८७२ है जिससे उनके बीच ठीक ६०५ वर्षका अन्तर पाया जाता है। निर्वाण संवत् कार्तिक शक्क १ से तथा शक संवत् चेत्र शक्क १ से प्रारंम होता है जिसमें ५ माहके अन्तरकी व्युत्पत्ति भी ठीक बैठ जाती है (गा. १४९६-१५१०)।

धीरनिर्वाणसे चतुर्मुख करकीके राज्य पर्यन्त एक इजार वर्ष व्यतीत हुए जिसकी इतिहासपरंपरा तीन प्रकारसे बतलाई गई है —

|                        | *                  | र                            |             |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| ्वीरनिर्वाणके पश्चात्- | - <b>४६</b> १ वर्ष | बीरनिर्वाणके समय प<br>अभिषेक | गालक राजाका |
| शक वंश—                | २४२ वर्ष           | पालक                         | ६० वर्ष     |
| गुप्त वंश—             | २५५ ,,             | विजय वंश                     | १५५ "       |
| <b>ব</b> ন্তর্মুল—     | १२ ,,              | मुरुंड वंश                   | 80 "        |
|                        |                    | पुष्यमित्र                   | ₹o "        |
|                        | -                  | बसुमित्र-अग्निमित्र          | ξo,         |
| •                      | <b>₹</b>           | गन्धर्व                      | ₹०० "       |
| बीरनिर्वाणसे आचा       | रागधरों तककी       | नरवाहन                       | 80 "        |
| भाचार्यपरंपरा          | ६८३ ,,             | <b>मृ</b> त्यांध्र           | २४२ "       |
| तत्पश्चात् व्यतीत का   | ल <b>२७</b> ५ ,,   | गुप्तवृंश                    | २३१ "       |
| <b>प</b> तुर्मुख कल्की | ४२ ,,              | चतुर्मुख करकी                | 8र ,,       |
|                        | १००० वर्ष          |                              | १००० वर्ष   |

प्रसंगवरा यह भी कहा है कि २१००० वर्ष प्रमाण इस दुःषम कालमें १०००-१००० वर्षके पश्चाद एक एक करकी और ५००-५०० वर्षके एक एक उपकरकी जन्म लेता है। ये करकी टोमवरा साधुओं के आहारमें से कर (टैक्स) के रूपने अप्रिमं प्राप्त मांगते हैं। साधु प्राप्त देकर अन्तराय मान निराहार वापिस चले जाते हैं। उस समय उनमें किसी एकको अवधिज्ञान प्रगट हो जाता है। अन्तिम करकी समय वीरांगज मुनि, सर्व औं आर्थिका, अप्रिक्त श्रावक और पंगुश्री श्राविका रहेगी। करकी द्वारा आहारमें से अप्रिम प्राप्त मांगनेपर उसे देकर मुनि अन्तराय मान वापिस चल जाते हैं। पश्चाद अवधिज्ञान प्राप्त होनेपर वे अप्रिक्त (अप्रिक्त ), पंगुश्री और सर्वश्राको बुलाकर प्रसंस्रतार्थक उपदेश देते हैं

कि ' अब दुःषम काल्का अन्त आगया। तुम्हारी और हमारी तीन दिनकी आयु शेष है। यह अन्तिम कल्की है। ' तब उक्त चारों जन जीवन पर्यन्त चतुर्विध आहार एवं परिष्रहसे ममता जेड़ सन्यास प्रहण करके कार्तिककी अमावस्याको समाधिमरण प्राप्त करते हैं व यथायोग्य सीधर्म स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। इसपर कोधित हुआ कोई असुर देव मध्याहर्म कल्कीको मार डाकता है। सूर्यास्त समय अग्नि भी नष्ट हो जाती है। इस समय उक्त दुःषम कालके ३ वर्ष ८ई मास शेष रहते हैं।

तत्पश्चात् अतिदुःषम कालका प्रारम्भ होता है। उसके प्रारम्भमें उत्कृष्ट आयु २० वर्ष और शरीरकी उंचाई २-३६ हाथ रह जाती है। उस समय मनुष्य पशुओं जैमा आचरण करने छगते हैं। इस कालमें नरक व तिर्यंच गतिसे आये हुए जीव ही यहां जन्म लेते हैं और यहांसे मरकर वे पुनः नरक व तिर्यंच गतिमें जाते हैं। उक्त कालमें जब ४९ दिन शेष रहते हैं सब प्रलयकालके उपस्थित होनेपर सात दिन तक मयानक संवर्तक पवन चलती है। पश्चात् सात सात दिन तक कमशः शांतल व क्षार जल, विपजल, धूम, धूलि, वज्र और अप्रिक्ती वर्षा होती है, जिससे पर्वत व वृक्ष आदि नष्ट हो जाते हैं। उस समय कुछ भिन्न मिन्न जातियोंको ७२ युगल प्राणी विजयार्ध पर्वतको गुफाओंमे जा छिपते हैं। कुछ प्राणियोंको दयालु देव व विद्याधर भी सुरक्षित स्थानोंमें पहुंचा देते हैं। इस प्रकार अवसर्पिणोंके छह काल समान्त हो जाते हैं।

परचात् उत्सिर्पणीका अतिदुःषम नामक प्रथम काळ उपस्थित होता है। इसके प्रारम्भमें जल व दूध आदिको वर्षा होती है जिससे पृथिवीपर नाना रसोंसे परिपूर्ण तरु-गुरुमादि उत्पन्न होने छगते हैं। तब शीतल गन्ध प्रहण कर विजयार्धकी गुफाओं आदिको प्राप्त हुए वे भनुष्य व तिर्पच निकल आते हैं। इस कालके प्रथम समयमें आयु १६ अथवा १५ वर्ष और शरीरकी उंचाई एक हाथ प्रमाण होती है। परचात् कालस्वमावसे आयु, उत्सेध, तेज, बल ब बुद्धि आदि उत्तरोत्तर बढ़ने लगते हैं।

उत्सर्पिणीको दुःषम नामक द्वितीय काल में १००० वर्ष शेप रहनेपर क्रमशः चौदह कुछकर उत्पन्न होते हैं । दुःषम-सुषम नामक तृतीय कालमें तीथैकर आदि महापुरुष उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जैसे अवसर्पिणी कालमें आयु, बुद्धि एवं बज-वीयीदिकी उत्तरोत्तर हानि होती है वैसे ही इस कालमें उनकी दृद्धि होती जाती है ।

ये दोनों काल भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके आर्यखण्डमें चक्रवत् घूमते रहते हैं। इन क्षेत्रोंके ५-५ म्हेच्ह्रखण्डों और विद्याधरश्रेणियोंमें अवसार्पिणिके चतुर्थ एवं उत्सर्पिणीके तृतीय

(दु:षम-सुषम) कालमें क्रमशः आदिसे अन्त तक हानि व वृद्धि होती रहती है, अन्य कालोंकी प्रवृत्ति वहां नहीं है।

असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी कालोंके बीतनेपर एक हुण्डावस्पिणी काल आता है जिसमें कुछ अनहोनी घटनायें घटित होती हैं। जैसे— सुपम-दुःषम कालको स्पितिके कुछ शेष रहनेपर भी वर्षाका होने लगना, विकलेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाना, कल्पवृक्षोंको नष्ट होना, कर्मभूमिका व्यापार प्रारम्भ हो जाना, प्रथम तीर्थकर और प्रथम खक्रवर्तीका जन्म लेना, चक्रवर्तीका विजयमंग, इसी कालमें कुछ थोड़े जीवोंका मुक्ति प्राप्त करना, चक्रवर्ती द्वारा बाह्मण वर्णको उत्पत्ति, दुःषम-सुषम कालमें ६३ के स्थानपर ५८ ही शलाकापुरुषोंका होना, नौबेसे सोलहवें जीवेंकर तक सात तीर्थोंमें घर्मका च्युक्तेद होना, कल्हिंपय ११ रुद्ध और ९ नारदोंका जन्म लेना, सात्वें, तेईसरें और चीर्वीसरें तीर्थकरोंके उपरार्थका होना, तथा कल्की-उपकल्कीका जन्म लेना, इस्पदि।

गा. १६२४-१७७३ में हिमवान्, महाहिमवान्, हरिवर्ष और निषध, इनकी प्रक्रपणा की है (देखिये यंत्र नं. ५-६)।

आगे गा. १७७४- २३२६ में विदेह क्षेत्रका वर्णन करते हुए उसका विस्तारादि, भंदर शैल ( सुमेरु ), तदपरिस्थ पाण्डुकादिक वन, जिनमवनरचनाका प्रकार, वक्षार पर्वत, गजदन्त, जम्बू व शाल्मली वृक्ष, मन्दर पर्वत के पूर्वापर मार्गीमें स्थित १६-१६ क्षेत्र, कच्छा विजय व क्षेमा नगरी आदिका विस्तारसे कथन किया गया है।

गा. २३२७-२३७३ में नीलिगिरि, रम्यक विजय, रुक्मि पर्वत, हैरण्यवत क्षेत्र, शिखरी पर्वत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रका वर्णन किया है (देखिये यंत्र नं. ५-६.)। गा. २३७४-२३७६ में भरतादिकोंका क्षेत्रकल बतलाया गया है। आगे गा. २३९७ तक नदी आदिकोंकी समस्त संख्या निर्दिष्ट की है।

गा. २३९८-२५२६ में छवण समुद्रकी प्ररूपणा की गई है। इस प्रकरणमें २४१६ से २४२५ तक १० गाथायें प्रतियों में नष्ट बतछायी गई हैं। उनका छूटना प्रकरणके अधूरेपनसे भी सिद्ध होता है। यहां छवणसमुद्रका विस्तारादि बतछाने के पश्चात् उसके मध्यमें चारों दिशाओं में ४ उत्कृष्ट पाताछ, विदिशाओं में ४ मध्यम पाताछ और उन दोनों के किया बीचमें १००० जघन्य पाताछ बतछाये गये हैं। ये पाताछ रांजन (एक प्रकारका घड़ा) के आकार हैं। मुद्रुप पाताछों का विस्तार मूछ व मुखमें दस हजार योजन तथा मध्यमें एक छाख योजन प्रमाण है। उंचाई भी इनकी एक छाख योजन ही है। मध्यम पाताछों का विस्तारादि उत्कृष्ट पाताछों के दसवें भाग और वही जघन्य पाताछों का मध्यमों के दसवें

माग मात्र है। इनमेंसे प्रस्थेक पातालके अधस्तन त्रिभागमें वायु, मध्यम त्रिभागमें जल-वायु और उपिम त्रिमागमें केवल जल है। इन पातालोंकी वायु स्वभावते श्रुक्त पक्षमें प्रतिदिन १२२२ पोजन मात्र वृद्धिको और कृष्ण पक्षमें उतनी ही हानिको प्राप्त होती है। इस प्रकार पूर्णिमाके दिन अधस्तन दो त्रिभागोंमें वायु और उपिम एक त्रिभागमें जल रहता है, तथा अमावस्थाके दिन उपिम दो त्रिमागोंमें जल और अधस्तन त्रिभागमें वायु रहती है। यही एक कारण समुद्रके जलकी वृद्धि व हानि अर्थात् ज्वारमाटाका यहां बतलाया गया है।

आगे चडकर छवण समुद्रके अभ्यन्तर भागमें २४ और उसके बाह्य भागमें भी २४ इस प्रकार कुमानुषिक ४८ अन्तद्वीप बतछाये गये हैं। इनमें रहनेवाछ कुमानुषिकी श्ररीराकृति कुस्सित होती है। जैसे- किसीका एक ही जंबायुक्त होना तथा किसीके पूंछ व सीगोंका होना इसादि। मन्दकषायी, प्रियमाषी, कुटिछ, धर्मके फडको खोजनेवाछे, मिथ्या देवोंकी मिक्तिमें तत्पर तथा भोजनके क्छेशको स नेवाछे मिथ्यादृष्टि जीव इन द्वीपोंभे उत्पन्न होते हैं।

धातकीखण्ड द्वीपका वर्णन जगती, विन्यास, मरतक्षेत्र, उसमें कालमेद, हिमवान्, हैमवत, महाहिमवान्, हरिवर्ष, निषध, विदेह, नील, रम्यक, रुक्मि, हैरण्यवत, शिखरी और ऐरावत, इन १६ अन्तराधिकारों द्वारा २५२७-२७१७ गाथाओं में किया गया है, जो कुछ विशेषताओं को छोड़ प्रायः अम्बूद्वीपके ही समान है। गा. २७१८-२७४३ में कालोद समुद्रकी प्ररूपणा है जो कवण समुद्रके ही समान है। पुष्करार्ध द्वीपका वर्णन भी छप्युक्त १६ अन्तराधिकारों द्वारा बातकीखण्ड द्वीपके समान २७४४-२९२४ गायाओं में किया गया है। यहां जगतीके स्थानमें मानुषोक्तर पर्वत है।

आगे सामान्य, पर्याप्त, मनुष्यनी और अपयोप्त, इन चार प्रकारके मनुष्योंकी संख्या, उनमें क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पबहुत्व, गुणस्यानादि, गति-आगति, योनि, सुख-दुख, सम्यक्त्वप्रहण-कारण और मुक्ति प्राप्त करनेवाले जीवेंका प्रमाण बतला कर इस महाधिकारको पूर्ण किया गया है।

प तिर्यग्लोक महाधिकारमें ६२१ पद्य हैं। इसमें गद्यमाग ही अधिक है। इस महाधिकारमें सोख्ड अन्तराधिकारों के द्वारा तिर्यग्लेकका विस्तृत वर्णन किया गया है। यहां स्थावरलोकका प्रमाण बतलाते हुए यह कहा है कि जहां तक आकाशों धर्म एवं अधर्म द्रव्यके निमित्तसे होनेवाली जीव और पुद्गलकी गति व स्थिति सम्मव है उतना सब स्थावरलोक है। उसके मध्यमें सुमेह पर्वतके मूलसे एक लाख योजन ऊंचा और एक राजु लम्बा-चौड़ा तिर्यक् अस-कोक है, जहां तिर्यंच अस जीव भी पाये जाते हैं।

तिर्यग्कोकमें परस्पर एक दूसरकी चारों ओरसे वेष्टित करके स्थित समवृत्त असंख्यात (१५ कोड़ाकोड़ि उद्वार पर्न्योक्ते वरावर) द्वीप-समुद्र हैं। उन सबके मध्यमें एक छास योजन विस्तारवाळा जम्बृद्धीप नामक प्रथम द्विप है। उसके बारों ओर दो ळाख यो. विस्तारसे संयुक्त ळवण समुद्र है। उसके आगे दूसरा द्वीप और फिर दूसरा समुद्र है। यही कम अन्त तक है। इन द्वीप-समुद्रोंका विस्तार उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दूना दूना होता गया है। यहां प्रन्यकारने आदि व अन्तके सोळह सोळह द्वीप-समुद्रोंके नामोंका भी निर्देश किया है। इनमें आदिके अट्राई द्वीप और दो समुद्रोंकी प्ररूपणा विस्तारपूर्वक बतुर्य महाधिकारमें की जा जुकी है।

यहां आठवें, ग्यारहवें और तेरहवें द्वीपका कुछ विशेष वर्णन किया गया है। शेष द्वीपोमें कोई विशेषता न होनेसे उनका वर्णन नहीं किया। आठवें नन्दी बर द्वीपोके वर्णनमें वतलाया है कि उसका विस्तार १६३८४००००० योजन है। इसके मध्यमें चारों दिशाओं में एक एक अंजनिगिर नामक पर्वत है जिसके चारों ओर पूर्वादिक दिशाओं में एक एक लंजनिगिर नामक पर्वत है जिसके चारों ओर पूर्वादिक दिशाओं में एक एक लाख योजन विस्तारसे संयुक्त समचतुष्कोण चार चार बापिकायें हैं। इनके मध्यमें एक एक दिशामें जो एक एक वाह्य दोनों कोनों में एक एक रितकर गिरि है। इस प्रकार हर एक दिशामें जो एक एक अंजनिगिर, चार चार दिधमुख और आठ आठ रितकर पर्वत हैं उन सबके शिखों पर एक एक रतनमय जिनमवन है। ये सब चारों दिशाओं में बावन हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मासमें मवनवासी आदि चारों प्रकारके देव यहां आकर शुक्क पक्षकी अष्टमीसे पूर्णमा तक उन जिनमवनों में मिक्तपूर्वक पूजा करते हैं। इनमेंसे कल्पवासी देव पूर्व दिशामें, मबनवासी दिशाणमें, ज्यन्तर पश्चिममें और ज्योतिषी देव उत्तर दिशामें पूर्वाह, अपराह, पूर्व रात्रिव पश्चिम रात्रिमें दो दो प्रहर तक अभिषकपूर्वक जळ-चन्दनान दिक आठ द्विशों से पूर्वाह करते व स्तुति करते हैं।

इस पूजामहोत्सवके निमित्त जो करुपवासी १४ देवेन्द्र अपने अपने बाहनोंपर आरूढ़ होकर हायमें कुछ फल-पुष्पादिको बिये हुए वहां जाते हैं उनके नाम यहां (५, ८४-९७) इस प्रकार बताये गये हैं — सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मेन्द्र, ब्रह्मेन्द्र, महाशुकेन्द्र, शतारेन्द्र, सहस्रोत्न्द्र आनतेन्द्र, प्राणतेन्द्र, आरणेन्द्र और अच्युतेन्द्र।

आगे चलकर कुण्डलकर और रुचकवर, इन दो दीर्पोका कुछ घोड़ासा वर्णन करके यह बतकाया है कि जम्बूद्वीपसे आगे संख्यात द्वीप-समुद्रों के परचात् एक दूसरा भी अम्बूद्वीप है। इसमें जो विजयादिक देवों की नगरियां स्थित हैं उनका वहां विशेष वर्णन किया गया है।

तत्पर बात् अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप और उसके बीचोंबीच बरुयाकारसे स्थित स्वयम्प्रम पर्वतका निर्देश कर यह प्रगट किया है कि छ्वणोद, काळोद और स्वयम्भूरमण

ये तीन समुद्र चूंकि कर्मभूमिसम्बद्ध हैं, अतः इनमें तो जलचर जीव पाये जाते हैं, किन्तु वे अन्य किसी और समुद्रमें नहीं पाये जाते !

आगे उन्नीस पक्षोंका उल्लेख करके उनमें द्वीप-समुद्रोंके विस्तार, खंडरालाकाओं, क्षेत्रफल, सूचीप्रमाण और आयाममं जो उत्तरोत्तर कृष्ट हुई है उसका गणितप्रिक्षियाके द्वारा वहुत विस्तारसे वित्रेचन किया है। परचात् चौंतीस मेदोंमें विभक्त तियेंच जीवोंकी संख्या, आयु, आयुवन्धक माव, योनियां, सुख-दुख, गुणस्थानादिक, सम्यक्त्वप्रहणके कारण और पर्योगातर प्राप्तिका कपन किया गया है। फिर उक्त चौंतीस प्रकारके तिर्यंचोंमें अरुपबहुत्व और अयगाहनाविकरपोंको बतला कर इस महाधिकारको समाप्त किया है।

६ व्यन्तरलोक- महाधिकारमें १०३ पद्य हैं। इसमें सत्तरह अन्तराधिकारोंके द्वारा म्यन्तर देवोंका निवासक्षेत्र, उनके भेद, चिह्न, कुळभेद, नाम, दक्षिण-उत्तर इन्द्र, आयु, आहार, उन्ल्वास, अविद्यान, राक्ति, उत्सेध, संख्या, जन्म-मरण, आयुवन्धक भाव, दरीनप्रहणकारण और गुणस्थानादि विकल्पोंकी प्ररूपणा की गई है। इसमें कुळ विशेष बातंको ही बतला कर शेष प्ररूपणा तृतीय महाधिकारमें वर्णित भवनवासी देवोंके समान बतला दी गई है।

● ज्योतिलींक- महाधिकारमें ६१९ पश्च हैं। इसमें ज्योतिषी देवेंका निवासक्षेत्र, उनके मेद, संख्या, विन्दास, परिमाण, चर ज्योतिषियोंकी मित, अचर ज्योतिषियोंका स्वरूप, आयु, आहार, उच्छ्वास, उरसेध, अवधिक्षान, दाकि, एक समयमें जीवोंकी उत्पत्ति व मरण, आयुवन्धक भाव, सम्यग्दर्शनप्रहणके कारण और गुणस्थानादिवर्णन, इन सत्तरह अन्तराधि कारोंके द्वारा ज्योतिषी देवोंकी विस्तृत प्ररूपणा की गई है।

नित्रासक्षेत्रकी प्ररूपणामें बतलाया है कि एक राजु लम्बे-चीड़े और ११० योजन मोटे क्षेत्रमें भ्योतिषी देवोंका निवास है। चित्रा पृथिवीसे ७९० योजन ऊपर आकाशमें तारागण, इनसे १० यो. ऊपर सूर्य, उससे ८० यो. ऊपर चन्ने, उससे ८ यो. ऊपर नक्षत्र, उनसे ८ यो. ऊपर बुध, उससे १ यो. ऊपर शुक्र, उससे १ यो. ऊपर गुरु, उससे १ यो. ऊपर मंगल और उससे १ यो. ऊपर जाकर शिनके नगर (विमान) हैं। ये नगरस्थल ऊर्ध्वमुख अर्थ गोलकके आकार हैं। इनमें चन्द्रनगरस्थलोंका उपित्म तलविरतार कि यो., सूर्यनगरस्थलोंका क्षित्र हैं। यो., नक्षत्रनगरस्थलोंका क्षेत्र गोलकों हैं यो., नक्षत्रनगरस्थलोंका है यो., बुधका है यो., हुक्रका है यो., गुरुका कुछ कम है यो., मंगलका है यो. और शनिका है यो. है। ताराओंके नगरस्थलोंका उपित्म तलविस्तार २०००, १५००, १००० और ५०० धनुष प्रमाण है। इन नगरस्थलोंका बाहल्य अपने अपने विस्तारस आधा है। वे सब देव इन नगरस्थलोंके सपरिवार आनन्दसे खते हैं। इनमें चन्द्रनगरस्थलोंको सोलह हजार देवोंमेंसे चार चार हजार देव कामसे

पूर्वादिक दिशाओं में खींचते हैं। अत एव वे सदा गतिमान् रहते है। इसी प्रकार अव्य सूर्यादिके नगरस्यटोंको भी आमियोग्य जातिके देव सदा खींचते रहते है।

इन ज्योतिषी देवोमेंसे चन्द्रको इन्द्र और सूर्यको प्रतीन्द्र नाना गया है। चन्द्रका चारक्षेत्र जम्बूद्धीपमें १८० यो. और लवणसमुद्रमें १३०६६ यो. है। इस चारक्षेत्रमें चन्द्रको अपने मण्डल प्रमाण ( है। यो.) विस्तादवाली ८५ गळियां है। प्रथम गळी मेरुसे ४९८२० यो. की दूरीपर है। दूसरी गळी इससे १६६७% यो. दूर है। इसी प्रकार आगेकी गलियां उत्तरीत्तर १६%% यो. अधिक दूर होती गई हैं। इस प्रकार अन्तिम १५ वीं गळी मेरुसे ४५३२९ १%% यो. की दूरीपर है।

जम्बूद्वीपमें दे। चन्द्र हैं । इनका अन्तर मेरुके विस्तारसे आधिक उसकी दूरीसे दूना रहता है । जैसे – प्रथम वीर्थामें उन दोनोंका अन्तर ४४८२०×२+१०००=२९६४० यो. रहता है । प्रथम पथकी परिधिका प्रमाण ३१५०८९ यो. है । इससे आगे द्वितीयादिक पर्योक्ती परिधि २३० १ १ वे यो. अधिक होती गई है । चूंकि प्रथम पथसे द्वितीयादि पर्योक्ती ओर जाते हुए वे चन्द्रादिक देवोंके विमान शीघ्र गमनशील और वापिस आते समय मन्द गमनशील होते हैं, अतः वे उन विषम परिधियोंका परिश्रमण समान कालमें ही पूर्ण करते हैं । इससे १७६७ गगनखण्डोंको एक चन्द्र एक मुहर्तमें लीवता है । समस्त गगनखण्डोंको दोनों चन्द्र ६२ २३ (१००८०० ÷ १७६८) मुहर्तोंमें अधिक है । अत एव चान्द्र दिवसका प्रमाण ३१ २३ मुहर्त कहा है ।

चन्द्रनगरस्थलोसे छ प्रमाणांगुल (८३ श्रिष) निच्च राह्नविमानके ध्वजदण्ड हैं। ये और एतनमय राह्नविमान कुछ कम एक या. निस्तृत और इससे आधे बाह्ल्यवाले हैं। इनका वर्ण कड़जल जैसा है। इसकी गति दिनराहु और पर्वराहुके मेदसे दे। प्रकार है। जिस मार्गमें चन्द्र परिपूर्ण दिख्ता है वह दिन पूर्णिमा नामसे प्रसिद्ध है। इस मार्गसे अन्यविहत दूसरे मार्गमें चन्द्र वायन्य दिशाकी ओरसे प्रविष्ट होते हैं। यहां दिनराहु अपनी गतिविशेषसे चन्द्रमण्डलकी एक कला ( दूई ÷ १६ = ए ये यो.) आच्छादित करता है। इस प्रकार प्रत्येक मार्गमें दिनराहु द्वारा एक एक कलाको आच्छादित करनेपर जिस मार्गमें चन्द्रकी एक कला ही अवशिष्ट रहती है वह दिन अमावस्था कहा जाता है। पश्चात् वह दिनराहु प्रतिपद्से प्रस्थेक पथमे चन्द्रकी एक एक कलाको छोड़ता जाता है। पश्चात् वह दिनराहु प्रतिपद्से प्रस्थेक पथमे चन्द्रकी एक एक कलाको छोड़ता जाता है। पश्चात् वह दिनराहु प्रतिपद्से प्रस्थेक पथमे चन्द्रकी एक एक कलाको छोड़ता जाता है। पश्चात् वह दिनराहु प्रतिपद्से प्रस्थेक पथमे चन्द्रकी एक एक कलाको छोड़ता जाता

कृष्णवर्ण और शुक्कत्रर्ण परिणमता है "। पर्वराहु छह छह मासों में पूर्णिमाक अन्तमें गतिविशेषसे चन्द्रमण्डलोंको आष्छादित किया करते हैं।

चन्द्रके समान सूर्य भी जम्बूद्रीपमें दो ही हैं। इनकी भी संचारभूमि ५१० हैं (१८० + १३० + हैं ) यो है। इसमें सूर्यविम्बेक समान विस्तृत और इससे आधे बाहरय- बार्डी १८४ वीं वियों हैं। प्रथम वीं थीं में सूर्य मेरसे ४४८२० यो. दूर रहता है। यह दूरी आगे उत्तरेत्तर २ हैं यो. अधिक होती गई है। प्रथम पथमें स्थित दोनों सूर्योंका अन्तर ९६४० यो. (४४८२० × २ + १००००) यो. होता है। यह अन्तर दितीयादि पयों में ५ ये। अधिक होता गया हैं। इन पथपिरिधियों मेसे प्रत्येक १०९८०० यो. प्रमाण गगनखण्ड किये गये हैं। चूंकि सूर्य एक स्टूर्ट में इनमेंसे १८६० गगनखण्डोंको ढांवता है, अतः समस्त गगनखण्डोंके ढांवनेमें दोनों सूर्योंको ६० सुर्ट्त ढगते हैं। सूर्य जब प्रथम पथमें स्थित रहता है तब दिन ब रात्रि क्रमशः १८ व १२ सहूर्त प्रमाण होते हैं। आगे दितीयादि पर्यों में दिन हैं सुर्ट्त कम और रात्रि उतनी ही अधिक होती जाती है। इस प्रकार अन्तिम पथमें सूर्यके स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण १२ सुर्ट्त और रात्रिका १८ सुर्ट्त हो जाता है।

इसके आगे सूर्यके प्रथमदि पर्थोमें स्थित होनेपर कहां कितनी धूप और कितना अंधेरा रहता है, यह विस्तारसे बतलाया है। इसी प्रकार मन्त एवं ऐरावत क्षेत्रमें सूर्यके उदयकालमें कहां कितना दिन और रात्रि होती है, यह भी निर्दिष्ट कर दिया है। जम्बूद्वीपमें स्थित दोनों सूर्य प्रथक् प्रथक् आग्नेय व वायव्य दिशासे दो दो योजन लांघकर प्रथम प्रथसे द्वितीय पर्थमें प्रविष्ट होते हैं।

तत्पश्चात् अठासी प्रहोंकी संचारभूमि और वीथियोंका निदश मात्र किया है, उनकी विशेष प्ररूपणा नहीं की गई है। इसका कारण काल वश तिह्रष्यक उपदेशका नष्ट हो जाना बतलाया गया है। आगे चलकर अट्टाईस नक्षत्रोंकी प्ररूपणा की गई है। इसका विवरण पृ. १०३० पर यंत्रके रूपमें दिया गया है, अतः वहांपर देखा जा सकता है। तत्पश्चात् चन्द्र-सूर्यादि उक्त ज्योतिषी देवोंकी संख्या, आहार, उच्ल्यास, और उत्सेष आदिको कहकर इस महाधिकारको समाप्त किया गया है।

८ सुरलोक-महाधिकारमें ७०३ पद्य हैं । इसमें वैमानिक देवोंका निवासक्षेत्र, बिन्यास, भेद, नाम, सीमा, विमानसंस्था, इन्द्रविभूति, आयु, जन्म-मरणअन्तर, आहार, हण्ड्यास, उत्सेध, आयुक्तम्धक मान, लौकान्तिक देवोंका स्वरूप, गुणस्थानादिक, सम्यक्ष्वप्रहणके कारण, आगमन, अवधिज्ञान, देवोंकी संख्या, शक्ति और योनि, इन इक्कीस अन्तराधिकारोंके द्वारा वैमानिक देवोंकी विस्तारसे प्रक्रपणा की है।

यहां विमानोंके रचनाक्रममें समस्त इन्द्रक विमानोंकी संख्या नामनिर्देशपूर्वक ६३ मतलायी है। सभी इन्द्रक विमानोंके चारों ओर पूर्वादिक दिशाओं में श्रेणिबद विमान और विदिशाओं में प्रकीर्णक विमान स्थित है। उनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रकके चारों ओर प्रस्पेक दिशामें बासठ श्रेणिबद्ध विमान हैं। इसके आगे उत्तरोत्तर १-१ श्रेणिबद्ध विमान कम (६१,६० इत्यादि) होता गया है।

यहां गाथा ८४ के अनुसार ऋतु इन्द्रक्त चारों ओर ६३-६३ श्रेणिबद्ध विमान भी बतलाये गये हैं। वहां आगे यह भी बतला दिया गया है कि जिनके मतानुसार ६३ श्रेणिबद्ध कहे गये हैं वे सर्वार्थसिद्धि इन्द्रक्तकी चारों दिशाओं में भी एक एक श्रेणिबद्ध विमान स्वीकार करते हैं। यहां गाया ८५ में 'बासट्टी' पद अशुद्ध प्रतीत होता है, उसके स्थानमें 'तेसट्टी' पद होना चाहिये।

उक्त दोनों मतोंमें पूर्व मतका आश्रय करके ही प्रस्तुत प्रम्थमें इन्द्रक, श्रेणिबद्ध और प्रकीणिक विमानोंकी सर्वत्र संख्या निर्दिष्ट की है। गा. १२५ में सर्वार्थसिद्धि इन्द्रककी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं जो क्रमशः विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराज्ञित नामक चार विमान बतलाये हैं वे श्रेणिबद्ध ही कहे जावेंगे। यह कथन दितीय मतके आधारसे ही सम्भव है, क्योंकि, प्रथम मतके अनुसार वहां श्रेणिबद्धोंकी सम्भावना नहीं है। आगे गा. १२६ में उन विजयादिक विमानोंके दिशाक्रममें एक अन्य मतका भी उन्लख किया गया है। हरिवंशपुराण और वर्तमान लोकविभागमें दितीय मतको स्वीकार करके सर्वत्र श्रेणिबद्ध विमानोंकी संख्या निर्दिष्ट की गई है।

इसी प्रकार तिलीयपणितिकारके सामने बारह और सोलह कर्लों विषयक मी प्रयास मतभद रहा है। उन्होंने प्रथमतः बारह कर्लोंका स्वरूप बतलाते हुए यह कहा है कि ऋतु आदि इक्तीस इन्द्रकः; इनके पूर्व, परिचम व दक्षिण इन तीन दिशाओंमें स्थित श्रेणिबद्ध विमान; सथा नैऋत्य एवं आग्नेय विदिशाओंक प्रकार्णिक विमान; ये सब सौधर्म कल्पके अन्तर्गत हैं। उक्त इन्द्रक विमानोंकी उत्तर दिशाके श्रेणिबद्ध तथा वायव्य व ईशान विदिशाओंमें स्थित प्रकीर्णिक, इन सबकी ईशान कल्प कहा गया है। इसी दिशाक्रमसे सनत्कुमार और माहेन्द्र कर्लोंका भी स्वरूप बतल्या गया है। और छादिक चारों इन्द्रक, उनके समस्त श्रेणिबद्ध और सभी प्रकार्णिक विमान, इनको ब्रह्म करूप कहा गया है। यही क्रम लान्तव, महाशुक्र और सहस्नार कर्लोंमें है। आगे आनतादिक छह इन्द्रकः, उनके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण

दिशाके श्रणिबद्ध और नैऋत्य व आग्नेय विदिशाओं के प्रकीर्णक; इन सबकी आनत-आरण करूप तथा उनके उत्तरके श्रणिबद्ध और वायव्य एवं ईशान विदिशाओं के प्रकीर्णक, इनकी प्राणत-अन्युत करूप बतलाया है। यहां आनत, प्राणत, आरण और अन्युत करूपोंका स्वरूप पृथक् पृथक् नहीं बतलाया जा सका है। इन बारह करूपोंमें गणित प्रक्रियाके अनुसार उन्होंने श्रणिबद्ध विमानोंकी संख्या निर्धारित की है। तत्पक्षात् उनमें प्रकीर्णक विमानोंकी भी संख्याका निर्देश करके उन्होंने सोलह कर्ल्पोंके मतानुसार भी उक्त विमानोंकी संख्या समुदित (८,१७८-१८५) इत्पमें बतला दी है। सोलह कर्ल्पोंके मतानुसार उन कर्ल्पोंकी सीमा निर्धारित करके (८-१९८) भी उनमें पृथक् पृथक् इन्द्र (सोलह) क्यों नहीं स्वीकार किये गये, यह विचारणीय है।

इसके आगे इन्द्रिक्षिप्तिप्ररूपणामें इन्द्रिके सामानिक-त्रायस्त्रिश आदि रूप देवपीरेबार, उनकी देवियोंका प्रमाण एवं प्रासादादिकका वर्णन है। पटलक्रमसे समी देव-देवियोंकी आयुका मी विस्तारसे कथन किया गया है।

तत्पश्चात् इन्द्रादिकोंके जनम-मरणके अन्तरको बतला कर गा. ५४९-५० में उक्त अन्तरको प्रकारान्तरसे फिर भी बतलाया गया है। गाण ५४९ त्रिटोकसार (५२९) में उपेंकी त्यों पायी जाती है। आगे गा. ५५१ से ५५४ में आयुके अनुसार आहारकालको प्रकारणा की है। गा. ५५५ में सीधर्म इन्द्रके सोम और मा लोकपालोंके आहारकालका प्रमाण कि दिन बतलाया है, परन्तु बरुण और कुबेर लोकपालोंके आहारकालका उल्लेख यहां कुछ भी नहीं है। इसके आगे गा. ३ में की गई प्रतिज्ञाके अनुसार उच्छ्यासकाल और उत्सेधकी भी प्रकारणा पायी जानी चाहिये थी, परन्तु बह भी यहां उपलब्ध नहीं होती। अतः सम्भव है कि यहां प्रतियोंमें कुछ पाठ छूट गया है। यह उत्सेधप्रकाणा मूला बारके पर्याप्ति अधिकारमें (गा. २३ से २७) तथा सर्वार्थसिद्धि आदि अन्य प्रन्थोंमें भी यथास्थान पायी जाती है।

इसके साथ ही एक-दो गाथायें आयुक्त अप्रक्षिणाकी भी हूट गई प्रतीत होती हैं, क्योंकि, यहां भोगभूमिजोंकी उत्पत्तिका क्रम उपलब्ध नहीं होता, जब कि उनका उत्पाद केवल देवगतिमें ही सम्भव है। कौन कौनसे जीव आकर देवगतिमें कहां कहां जन्म लेते हैं, इसके लिये निम्न प्रकार यंत्र दिया जाता है। इसमें प्रस्तुन प्रनथके अतिरिक्त मूलाचार, तत्त्राधराजवार्तिक, हरिबंशपुराण कोर त्रिलोकसार प्रन्थोंका भी आश्रय लिया। गया है।

### देवोंमें उत्पत्तिक्रम

| कौनसे जीव ?         | तिलेखपण्णाति<br>८, ५५६-५६४ | मृळाचार<br>१२,१२८-१३५ | तत्त्वार्थराजवार्तिक<br>४, २१, १० | हरिवंशपुराण<br>६,१७३-१०७   | त्रिलेक्सार<br>७०७- <b>७</b> १०० |  |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
|                     | <u>!</u>                   | 1, 1,1,10,143         | 1                                 | 4,704-700                  | 7.6.7.7.6                        |  |
| दशपूर्वधर           | सौधर्मसे सर्वार्थ.         | ••••                  | ••••                              | ••••                       | ****                             |  |
| चतुर्देशपूर्वधर     | लन्तवसः "                  | ••••                  | <b></b> .                         |                            | ••••                             |  |
| देशव्रती            | सौधर्मसे अच्युत            | अध्युत करूप तक        | सौधर्भसे अष्युत                   | सौधर्मसे अष्युत            | अष्युत कल्प                      |  |
| स्री                | अच्युत करूप तक             | ,,                    |                                   |                            | ••••                             |  |
| निप्रन्थ अभव्य      | उपरिम भैवेयक तक            | उपरिम नैवेयक तक       | उपरिम प्रेवेयक तक                 | ।<br>उपरिम प्रैवेयक        | प्रेवेयक तक                      |  |
| निर्प्रन्य सम्य.    | उ. प्रे. से सर्वार्थ.      | त. प्रे. से सर्वार्थ. | उ. प्रे. से सर्वार्थ.             | ]<br>उ. ग्रे. से सर्वार्ष. | उ. प्रै. से सर्वार्थ             |  |
| चरक                 | भवन. से ब्रह्म             | ••••                  |                                   |                            | महो।त्तर तक                      |  |
| परिव।जक             | "                          | ब्रह्मलेक तक          | ब्रह्मलेक तक                      | ब्रह्मकोक तक               | >9                               |  |
| संज्ञी पंचे.ति.मि.  | सहस्रार तक                 | ****                  | सहस्रार तक                        |                            | •••                              |  |
| आजीवक               | मवनसे अध्युत               | सहस्रार तक            | "                                 | सहस्रार तक                 | अब्युत तक                        |  |
| तापस                | ••••                       | भवनित्रक              | भवनित्रक                          | ज्योतिर्लोक <b>तक</b>      | भवनत्रिक                         |  |
| भोगभूमिज मि.        |                            | ,,                    | 11                                | ••••                       | 17                               |  |
| संज्ञी मिथ्यादृष्टि | भवनत्रिक्त (३-२००)         | भवनवासी,ब्यन्तर       | स <b>इस्र</b> ार तका              | ••••                       | ••••                             |  |
| असंज्ञी "           | "                          | 31                    | भवनवासी, व्यन्तर                  |                            | ••••                             |  |
| संझी वंचे.ति. स.    | ••••                       | ****                  | सौधर्मसे अच्युत                   | ****                       | अच्युत तक                        |  |
| भोगभूमिज सम्य       | ••••                       | देव                   | सौधर्म-ईशान                       | ••••                       | सौधर्मद्विक                      |  |

आगे जाकर उत्पत्तिप्रकार, सुख, तमस्काय, छैकान्तिक देव, गुणस्थानादिक, सन्यग्-दर्शनप्रहणके कारण, आगित, अवधिविषय, संख्या और योनि, इन सबकी प्ररूपणा करके इस अधिकारको पूर्ण किया है। यहां योनिप्ररूपणामें जो दो गांधार्वे (७००-७०१) दी गई हैं वे प्रतियोंमें यहां उपकृष्ध न होकर आगे नौवें अधिकारमें गांधा १० के आगे पायी जाती हैं, जहां वे अप्रकृत हैं। ९ सिद्धलोक — महाधिकारमें सिद्धांका क्षेत्र, उनकी संख्या, अवगाहना और सुखकी वर्णन करके जिस मावनासे सिद्धल पद प्राप्त होता है उसका कथन किया गया है। इस प्रकरणकी बहुतसी गाथायें समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें दृष्टिगीचर होती हैं।

# ६ त्रिले।कपञ्चप्तिकी अन्य ग्रंथोंसे तुलना

१ समयसार, पंचास्तिकाय व प्रवचनसार :

ये तीनों मगवरकुन्दकुन्द।चार्यविरचित द्रव्यार्थिकनयप्रधान आध्यातिक प्रन्य हैं। इनका रचनाकाल सम्भवतः विक्रमकी प्रथम शताब्दि है।

िलोयपण्णिका नौवां अधिकार सिद्धत्व महाधिकार है। इसमें गाया १८-६५ में सिद्धत्वकी हेत्भूत भावनाका वर्णन किया गया है। इन गायाओं में कितनी ही गायायें प्रवचन-सार व समयसारकी ज्योंको स्यों हैं, ४-६ गायायें पंचास्तिकायकी भी हैं। वे गायायें स्वयं तिलोयपण्णिकिकारके द्वारा निर्मित न होकर उपर्युक्त प्रन्थोंसे वहां छी गई हैं, यह हम सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं—

(१) तिलोयपण्णित्तिके प्रथम महाधिकारमें गा. ९३ के द्वारा उपमान्मानके आठ मेदोंका निर्देश करके आगेकी ९४वीं गाथामें तीन प्रकारके पत्यों व उनके उपयोगकी सूचना की गई है। ठीक इसके पश्चात् ही प्रकरणके पूर्वापर सम्बन्धकी कुछ भी सूचना न करके पुद्गालभेदोंका निर्देश करनेवाली निम्न गाया दी गई है—

खंदं सयलसमत्यं तस्स य अद्धं मणंति देसो ति । अद्धद्धं च पदेसो अविभागी होदि परमाण् ॥ ९५॥

यह गाथा पंचास्तिकार्यकी है। वहां इस गाथाके पूर्वमें निम्न गाथा उपरूच होती है—

खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा य होति प्रमाण् । इदि ते चदुन्त्रियणा पुरगलकाया मुणेयन्त्रा ॥ ७४॥

वहां यहांसे पुद्गल-अस्तिकायका प्रकरण प्रारम्म होता है। इस गायामें स्कन्ध, स्कन्ध-देश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु, ये चार पुद्गल-अस्तिकायके भेद बतलाये गये हैं। ठीक इसके पश्चात् ही प्रस्तुत गायाके द्वारा उन चारों पुद्गलभेदोंका लक्षण बतलाया गया है। इससे सुस्पष्ट है कि उस गायाकी स्थिति पंचास्तिकायमें कितनी दृढ़ व सुसंगत है। यदि

इंधं संयलसमत्यं तस्त द अद्धं भणंति देसो ति । अद्धद्धं च पदेसी परमाणू चेव अविभागी ॥ पंचा. ७५.

इस गायाको वहांसे अलग कर दिया जावे ते। पूर्व गायामें कहे गये उन स्कन्धादिकोंका लक्षण न बतलानेसे प्रकरण अध्रासा ही रह जाता है। परन्तु तिलोयपण्णात्तेमें उसकी ऐसी स्थिति नहीं है। वहां यदि यह गाया न भी रहती तो। भी पाठक प्रकरणकी असंगतिका अनुभव कदापि नहीं कर सकते थे।

- (२) इसके आगे तिलोयपण्णितमें आयी हुई गाथा ९७ और १०१ मी पंचास्ति-कायमें कमशः ८१ और ७८ नं. पर पायी जाती हैं। वहां तिलोयपण्णित्तमें आयी हुई गा. १०१ के 'आदेसमुत्तमुत्तों ' के स्थानमें 'आदेसमत्तमुत्तों '; 'जादों ' के स्थानमें 'जो दु' और 'य खंदस्स ' के स्थानमें 'सयमसहों 'पाठमेद पाया जाता है जो सुन्यवस्थित है। यदि वहां 'आदेसमृत्तमुत्तों ' पाठ लेते हैं तो तसका सुसंगत अर्थ नहीं बैठता। किन्तु 'आदेसमृत्तमुत्तों ' के होनेपर उसका इस प्रकार सुसंगत अर्थ हो जाता है— जो आदेश मात्र अर्थात् केवल संज्ञादिक के भदेसे ही मूर्तिक है, किन्तु वस्तुतः एकप्रदेशी होनेसे अमूर्तिक ही है। कर्तृपदेक रूपमें तथा 'सो' पदका सापेक्ष होनेसे 'जो दु' में 'जो' पदका प्रयोग उचित है। 'जादो' पाठ असम्बद्ध है। इसी प्रकार चतुर्य चरणके अन्तमें 'खंदस्स' पद भी असम्बद्ध व अनर्थक है। किन्तु 'स्थिनसहों' पाठ 'शब्दका कारण होनेपर भी स्त्रयं शब्दपर्यायसे रहित है' अर्थका बोधक होनेसे अधिक उपयोगी है। पंचास्तिकायमें इसके आगे आयी हुई 'सहो खंधप्यभवों ' आदि गाथा इस अर्थको और भी पृष्ट कर देती है।
  - (३) ति. प. के नौवें अधिकारमें निम्न गाया है—
    कम्मे णोकम्मिय अहमिदि अहयं च कम्म-णोकम्मे ।
    जायादि सा खलु बुद्धी सो हिंडह गरुवसंसोर ॥ ४३ ॥

इसके उत्तरार्धमें प्रयुक्त 'सा ' और 'सो ' सर्वनाम पद 'जा ' और 'जो ' सर्वनाम पदोंकी अपेक्षा रखते हैं । परन्तु यहां उन दोनों ही पदोंका अमाव है । अत एव बिना खींचा-तामीके उसका अर्थ ठींक नहीं बैठता । अव जरा इसी गायाका असली रूप समयसारमें देखिये। वहां वह इस प्रकार है—

कम्मे णोकमान्हि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं। जा एसा खल्ल बुद्धी अप्पडिबुद्धो हबदि ताव ॥ स. सा. १-१९. अब इस रूपमें उसका अर्थ बड़ी सरलतासे इस प्रकार किया जा सकता है — कर्म

१ एयरस-नण्ण-गर्ध दो फामं सदकारणमसदं । खंधंतरिदं दन्त्रं परमाणु त त्रियाणेहि ।। ८१ ॥ आदेसमत्त्रमुत्तो धादचदक्कस्स कारणं जो द्व । सो णेओ परमाणु परिणामग्रणो सयमसद्दो ॥ ७८ ॥ और नोक्तर्ममें 'अहम्' ऐसी, तया 'मै हूं सो ही कर्म-नोकर्म है' इस प्रकारकी यह बुद्धि 'जा=जान' अर्थात् जब तक बनी रहती है 'ताव ' अर्थात् तब तक यह जीव अप्रिवेबुद्ध अर्थात् स्वानुभवसे शून्य बिहरात्मा ही बना रहता है।

उसके इस रूपको देखते हुए इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उपर्युक्त गाया उक्त परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णात्तिमें समयसारसे ही ली गई है।

(४) इसके आगे तिळीयपण्यतिमें एक दूमरी गाथा इस प्रकार है—
परमहवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्यामिक्छेति ।
संसारमणहेदं विमोक्खहेदं अयाणेता ॥ ५३ ॥

यह गाथा समयसार (३-१०) में ज्योंकी त्यों पायी जाती है। इसके पूर्वमें वहां निम्न तीन गाथायें हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य हैं—

परमहो खलु समश्रो सुद्धों जो केवली मुणी णाणी। तिम्ह हिदा सहावे मुणिणो पांवित णिव्वाणं ॥ ७॥ परमहम्मि य अठिदो जो कुणदि तवं बदं च धारयदि। तं सब्वं बालतवं बालवदं विति सब्वण्ह् ॥ ८॥ वद-णियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुन्वंता। परमहुबाहिरा जेण तेण ते होति अण्गाणी॥ ९॥

यहां प्रयम गायामें बन्धका अकारण और मोक्षका कारण होनेसे ज्ञानको परमार्थ या आत्मा कह कर उसके ही नामान्तर समय, शुद्ध, केवली, मुनि व ज्ञानी बतलाये हैं और इसके साथ ही यह भी बतला दिया है कि जो मुनि उस स्वमावमें स्थित हैं वे निर्वाणको प्राप्त करते हैं।

कांगेकी दूसरी गाथामें यह बतलाया है कि इस ज्ञानस्वरूप परमार्थमें स्थित न होकर जो तप व वनको धारण करता है उसका बह सब तप व वन बालतप एवं बालवत ही है, बास्तविक नहीं हैं। ऐसा बतका कर तप एवं वतको परमार्थभूत ज्ञानसे रहित होनेके कारण मोक्षका अहेतु सृचित कर दिया है।

तीसरी गाथामें व्रत-नियमोंको धारण करनेवाळे तपस्त्रियोंको परमार्थबाह्य होनेसे अज्ञानी बतलाया गया है।

इनसे आगे प्रकृत गाथामें अज्ञानतासे केवल अञ्चम कर्मको बन्धका कारण मान उक्त व्रत-नियम-शीलादि रूप पुण्य कर्मको भी बन्धका कारण न जानकर उसे मोक्षका हेतु गाननेवाले उन्हीं परमार्थबाह्योंको पुण्यका इब्छुक बतलाया है और इस प्रकारसे उनकी संसार-हेतु विषयक अज्ञानता प्रगट की गई है। इस पूर्वापर प्रकरणको देखकर अब पाठक स्वयं निर्णय करें कि उक्त गांधा समयसारको होनी चाहिये या तिले।यपण्णत्तिकी।

(५) एक और भी नम्ना छीजिये---

पडिक्रमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्ती य । णिदण-गरहण-सोही लब्मंति णियादभावणए ॥ ति प. ९-४९.

यह गाथा समयसार (८-१९) में भी पाया जाती है। वहां उसका उत्तरार्घ इस प्रकार है — णिदा गरुहा सोहिय अङ्गाविहो होदि विसर्कुं मो।

इसके आगे वहां निम्न गाया और भी है --

अपियती य अणिदा अगरुदा विसोहि य अमयकुंसी ॥ २०॥

यहां इन दो गाथाओं के द्वाग प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहरण, धारणा, निश्चित, निन्दा, गर्ही और विशुद्धि, इन आठको विषकुष्म तथा इनसे विपरीत अप्रतिक्रमणादि रूप आठको अमृतकुष्म वतलाया है। अभिप्राय यह कि प्रतिक्रमणादि व अप्रतिक्रमणादि रूप उमय अवस्थाओं से रिहत होकर तृतीय अवस्था (शुद्धोपयीग) पर लक्ष्य रखनेवालेके लिये निरपराध होने से वे प्रतिक्रमणादिक अकि चिरकर ही है, अतः हेय हैं। परन्तु जो इस तृतीय भूमिको व देखकर केवल व्यवहार नयका आश्रय कर प्रतिक्रमणादिकको ही मोक्षहेतु मानता है उसके लिये वे विषकुष्मके ही समान है। वे (प्रतिक्रमणादिक) शुद्धोपयोग रूप तृतीय भूभिकाकी प्राप्तिने कारण होने से केवल व्यवहार नयकी अपेक्षा उपादेय हैं, निश्चयसे नहीं।

भन्न देखिये कि उक्त दो गायाओं में तिलोयपण्णतिमें केवळ प्रथम गाया ही कुछ पाठ-परिवर्तनके साथ उपलब्ध होती है। इस पाठपरिवर्तनसे उसकी यथार्थता नष्ट हो गई है, क्योंकि, उक्त पाठमेद (खब्मेति णियादमावण्य) के करण उन्हें (प्रतिक्रमणादिकोंको) निजातममावनाके द्वारा प्राप्तव्य या उपादेय मानना पड़ता है, जो प्रकृत (सिद्धत्वभाव) में विरुद्ध पड़ता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह गाया समयसारसे ही यहां ली गई है।

इनके अतिरिक्त २३, २४, २५, ४२ और ६२-६४ गाथायें भी समयसारमें जैसीकी तैसी या कुछ परिवर्तनके साथ पायी जाती हैं (देखिये समयसार १, गा. १०, ३८, ३६, ११, ८-६, २-१, और २-८.)।

इसी प्रकार प्रवचनसारकी मी बीसों गाथारें तिल्लायपण्णित्तें जैसीकी तैसी या 🖘

पेरिवर्तित रूपमें पायी जाती हैं । उदाहरण स्वरूप निम्न गाथाओंका मिछान किया जा सकता है—

| ति. ए. म. ९<br>घ. सा.         | <b>१</b> ९<br>२-१०४ | <b>२</b> ६<br>२-९९ | <u>२,६</u> | :-३०<br>८- <b>७</b> ० | <u>३१</u><br>२-१००    | <u>३२</u><br>२.९९ | <del>३३</del><br>२-१०२ | ₹-8<br>₹-8 | 3-30<br>3-30 | <del>88</del> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|
| ाते. प. म. ९<br>, प्रम. स्रा. | 40<br>2-80          | ₹ <del>- </del>    | १८         | <u>५६</u><br>१-९      | <u>५७-५</u><br>१, ११- | <b>९</b><br>१३    | •                      |            | •            |               |

## २ मूलाचार

इसके रचिता श्री बहकेराचार्य हैं। इसमें १२ अधिकार व समस्त गाथायें १२५२ हैं। यह प्रायः मुनिधर्मका प्रतिपादन करता है। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है। फिर भी प्रन्यकी रचनारीली आदिकों देखते हुए वह प्राचीन ही प्रतीत होता है। ति. प. गा. ८-५३२ में 'मूळाओर इरिया ' द्वारा सम्मन्नतः इसी प्रन्यका उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। यह माणिकचन्द प्रन्थमाला द्वारा दो भागोंमें प्रकाशित हो चुका है। इसके अन्तमें जो पं. मैंधाविविरचित इस्तिलेखित प्रतिका प्रशस्ति-पाठ दिया गया है वही प्रशस्ति नाठ आवश्यक पार्वित्वके साथ तिलोयपण्णिकी बंबई प्रतिके अन्तमें भी पाया जाता है। देखिये ति. प. पू. ८८३ आदि)।

इसका अन्तिम (१२वां) अधिकार पर्याप्तचिधकार (पर्याप्तिसंप्रहिणी) है। इसमें आहारादिक छह पर्याप्तियां, देवशिरकी विशेषना, चारों गतियों के जीवोंका शरीरेश्सिध, जम्बूद्धीपकी परिधिका प्रमाण, जम्बूद्धीपादिक सोलह द्वीपों के नामोंका निर्देश, द्वीप-समुद्रसंख्या, समुद्रोंके नाम व जनका जलस्वाद, मस्त्यादिकोंकी सम्भावना व उनका देहप्रमाण, गर्भन आदिकोंका देहप्रमाण, शरीराकृतिभेद, इन्द्रियविषय, योनिस्वरूप, चतुर्गनि जीवोंका आयुप्रमाण, विद्याप्रमाण, उपमाप्रमाण, योग, वेद, देव-देवी आदिकोंकी उत्पत्ति, लेश्या, प्रवीचार, देवोंमें आहारकांछका प्रमाण, देव-नारिकयोंका अवधिविषय, गत्यागित, निवृतिद्वाच, इन्द्रिय-प्राण-जीव-समास-गुणस्थान-मार्गणास्थानादि, कुलकोटि, चारों गतियोंमें अलग्बहुत्व एवं बन्धस्वरूप व उसके भेद, इन विषयोंकी प्ररूपणा की गई है।

र्वेपर्युक्त विषयोंमेंसे प्रायः (बन्बादिक्तको छोड़कर) समी विषय तिलोयपण्णित्तमें यपास्यान चर्चित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि किननो ही गायार्थे दोनों प्रन्थोंमें ज्योंकी ल्यों या साधारण शब्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती हैं। जैसे—

<sup>र</sup>कणयमिव णिरुवलेवा णिम्मलगत्ता सुर्यंघणीसासा । अणादिवरचारुख्वा समचतुरंसोरुसंठाणं ॥ १२-१०. केस-णह-मंस-कोमा चम्म-वसा रुहिर-मुत्त-पुरिसं वा । णेवड्री णेव सिरा देवाण सरीरसंठाणे ॥ १२-११. 'बरवण्ण-गंध-रस-फासादिब्बंबहुपोग्गलेहि णिम्भाणं । गेण्हिदि देवो देहं सुचिरिदक्षमाणुभावेण ॥ १२-१२. 'आ ईसाणा कप्पा उववादी होई देव-देवीणं । तत्तो परं त णियमा उववादो हो। देवाणं ॥ १२-९०. ेबालेस य दाढीस य पनखी**र** य जलचरेस उववण्णा । मंखेज आउठिदिया पुणा वि णिरयाबहा होति ॥ १२-११५. 'आ उवरिमगेवजं उवबादो अभवियाण उक्कस्सो । उक्कद्रेण तवेण दु णियमा णिगंपिलगेन ।) १२-१३४. "तत्तो परं त णियमा तव-दंसण-णाण-चरणजुत्ताणं । णिगांयाणुववादो जाव द सन्बद्धसिद्धि ति ॥ १२-१३५. 'आ ईसाणा देवा चएत् एइंदिएत्तणे भजा। तिरियत्त-माणुसत्ते भयणिजा जाव सहसारा ॥ १२-१३६. 'तत्तो परं त णियमा देवा वि अणंतर भवे सब्दे । उववर्जित मणुरसे ण तेसि तिरिष्यु उववादो ॥ १२-१३७

न्नारहवें अधिकारके आनिरिक्त अन्य अधिकारोंकी भी गायायें जैसीकी तैसी या कुछ परिवर्तित रूपमें तिलीयपण्णतिमें उपलब्ध होती हैं। यथा—

> पुढ्रती य वालुगा सक्तरा य उवले सिला य लोणे य । अय तंत्र तरय सीस्तय रूप सुष्वणो य वहरे य ॥ हरिदाले हिंगुलये मणोसिला सस्सगंजण पवाले य । अन्मपडलन्मत्रालुय बादरकाया मणिविधीया ॥

१ ति. प. ३-१२५ २ ति. प. ३-२०८. ३ ति. प. ३-२०९. ४ ति- प. ८-५६५.

५ ति. प. २--१९०; प्रवचनसाराद्धार १०९३ ('णिरयावहा 'के स्थानमें 'नरयाउया 'है ).

६ ति. प. ८-५६०. ७ ति. प. ८-५६१. ८ ति. प. ८-६८०. ९ ति. प. ८-६८१.

गोमज्यमे य रुजमे अंके फिल्टेंह लोहिदंके य । चंदपमे य वेरुलिए जलकंते सूरकंते य ॥ गेरुय चंदण बन्वम वयमोए तह मसारमल्लो य । ते जाण पुढाविजीवा जाणिता परिहरेदन्या ॥ मूला. ५, ९-१२.

(देखिये ति. प. गा. २, ११-१४। यहां कुछ पाठ अशुद्ध हुआ प्रतीत होता है। जैसे- 'अंबवालुकाओ ' = ' अब्भवालुकाओ ' इस्मादि )

> छोओ अिकाहिमा खलु अणाइ-णिहणो सहात्रणिप्पण्णो। जीवाजीवेहि भुडो णिचो ताल्लर्क्खसंठाणो ॥ धम्माधम्मागासा गदिरागदि जीव-पुग्गलाणं च। जावत्तावर्लोगो आगासमदो प्रमणंतं ॥ मूला. ८, २२-२३. (ति. प. १, १३३-३४.)

#### ३ भगवती-आराधना

तिलोयपण्णत्तिके चतुर्ष महाधिकारमें ऋषभादिक तीर्थंकरोकी विरक्तिके कारणोंका निर्देश करके गा. ६११-६४२ में उनकी वैराग्यभावनाका वर्णन किया गया है। इस प्रकरणमें कुछ ऐसी गाथायें हैं जो भगवती-आराधनामें भी उपोंकी त्यों या कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ — गा. ६१७, ६१८, ६२३, ६३४ व ६३५ भगवती-आराधनामें कामशः गा. १५८२, १५८३, १०२०, ९१६ व ९२२ के क्एपें उपोंकी त्यों उपलब्ध होती है। इसी प्रकरणों निम्न गाथा आई हुई है—

एवं अणंतखुत्तो णिच्च-चदुगदिणिगे।दमञ्ज्ञिम ।
जम्मण-मरणरहटं अणंतखुत्तो परिगदो जं ॥ ६१९ ॥
इसका उत्तरार्ध भगवती-आराधनाकी निम्न गाथामें जैसाका तैसा है—
तिरियगदि अणुपत्तो भीममहावेदणाउलमपारं ।
जम्मण-मरणरहटं अणंतखुत्तो परिगदो जं ॥ १५८१ ॥

वहां इस गायासे तियँच गतिके दुःखोंका वर्णन प्रारम्भ होकर वह निम्न गायामें समाप्त होता है —

इच्चेत्रमादिदुक्खं अणंतखुत्ते। तिरिक्खजाणीए । जं पत्तो सि अदीदे काळे चिंतेहि तं सन्वं ॥ १५८७ ॥

· महा गापा १५८१ में आये हुए 'जं' पदका सम्बन्ध गा. १५८७ में प्रयुक्त

'तं' पदसे हैं। परन्तु तिलोयपण्णिति ही। गा. ६१९ में आया हुआ वह 'जं' पद साकांक्ष ही रह गया है। इसके अतिरिक्त उक्त गांधामें 'अणंतखुत्तो' पद दो। बार प्रयुक्त हुआ है जो अनावश्यक है। इससे अनुमान किया जाता है कि ति. प. की गा. ६१९ का उत्तरार्ध भगवती-आराधनाकी गा. १५८१ से लिया गया है।

भगवती आराधनाकी गा. १००३ में क्षपका किया करके देहके बीज, निष्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, बृद्धि, अवयव, निर्मम, अञ्जीच, न्याधि एवं अध्यवताके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार ही जामसे उनकी प्रस्तपणा करते हुए 'निष्पत्ति' प्रकरणमें निम्न गाथायें दी गई हैं—

कालगदं दसरतं अन्हादि कलुसीकदं च दसन्तं। थिरभूदं दसरत्त अन्हादि गन्भिम तं बीयं॥ १००७. तत्तं। मासं बुन्धुरभूदं अन्हादि पुणो वि घणभूदं। जायदि मासेण तदो मंसप्पेसी य मासेण॥ १००८. मासेण पंचपुलगा तत्तो हुंति हु पुणो वि मासेण। अंगाणि उवंगाणि य णरस्स जायंति गन्भिमि॥ १००९. मासिम सत्तमे तस्स होदि चम्म-णह-रामिणिपत्ता। फंदणमहममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं॥ १०१०.

इन गायाओका प्रमान ति. प. की गा, ६२० से ६२२ पर (६२२ का उत्तरार्ध भगवती आराधनाकी गा. १०१० में ज्योका त्यो है) पर्याप्त रूपमें पड़ा हुआ है। भगवती-आराधनाकी गा. १००३ में की गई प्रतिज्ञाके निर्वहनार्थ उपर्युक्त गायाओंकी स्थिति जैसी वहां अनिवार्य है तैसी तिलेश्यपण्यात्तिमें नहीं है, क्योंकि, इनके बिना यहां प्रकरणमें कोई आपाततः विरोध नहीं या। इसके अतिरिक्त भगवती-आराधनाकी उन (१००७,१००९) गायाओंमें 'बीयं 'और 'णरस्स' पद भी ध्यान देने योग्य है। ये दोनों पद यहां आवश्यक थे। परन्तु तिलोयपण्यात्तिमें ऐसे कोई पद वहां नहीं प्रयुक्त किये गये। हां, वहां गा. ६२० में प्रयुक्त 'पुन्वगदपावगुरुगों ' विशेषण पदसे विशेष्य पदके रूपमें 'नर' पदका प्रहण येन केन प्रकारण किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त निम्न गाथायें भी यहां ध्यान देने योग्य हैं। इनमेंसे गा. ८८९, ९१६, ९१९, ९२२ और १०२० में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है।

| भ. आरा. | ८८६-७ | ८८९   | ९०४   | ९०८   | ९१६   | <u> </u> | ९२२           | १०१२          | १०२०  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------------|---------------|-------|
| तिः पः  | ४-६२८ | ध-६६९ | ४-६३० | ४-६३१ | ४-६३४ | ४-६२७    | <b>४</b> -६२५ | <b>ઝ-६</b> ૨૪ | ४-६२३ |

बाराधनामें गा. १७९-१८६ में कन्दर्प, किल्विषिक, आमियोग्य, आसुरी एवं सम्मोहा, इन पांच संक्लिष्ट मावनाओं के मेद और उनका स्वरूप बतळा कर आगे १९५९-१९६१ गावाजों के द्वारा उक्त मावनाओं का फल कमशः कन्दर्पिक, किल्विषिक, आमियोग्य, असुरकाय और सम्मोह, इन देवपर्यायों की प्राप्ति बतळाया गया है। यह विषय तिळोयपण्णिति गा. ३, २०१-२०६ में भी चिचत है।

#### ४ लोकविभाग

तिलोयपण्णित्तमें अनेकों बार (१-२८१, ४-२४४८, ७-११५, ८-६३५ आदि) होकविमाग प्रत्यका उल्लेख पाया जाता है। परन्तु तिलोयपण्णित्तिकारके सामने जो लोकविभाग प्रत्य रहा है वह कब और किसके द्वारा रचा गया है, इसका कुछ भी पता नहीं लगता। वर्तमानमें जो लोकविभाग प्रत्य उपलब्ध है वह संस्कृत अनुष्टुप छन्दोंमें है। यह प्रत्य सिंहसूरिके द्वारा, सर्वनन्दि-मुनि-विरचित प्रत्यक्षी माषाका परिवर्तन कर लिखा गया हैं। यह ग्राय सिंहसूरिके द्वारा, सर्वनन्दि-मुनि-विरचित प्रत्यक्षी माषाका परिवर्तन कर लिखा गया हैं। यह ग्राय स्वारह्वी शताब्दिके पश्चात् रचा गया प्रतीत होता है। कारण यह है कि इसमें अनेक स्थानींपर तिलोयपण्णित्त, आदिपुराण (आर्ष), जंबूदीवपण्णित्त और त्रिलोकसार प्रत्योंका कहीं स्पष्टतया नामोल्लेखपूर्वक और कहीं उक्तं च के रूपमें निर्देश किया गया है। तिलोयपण्णित्तकी तो इसमें लगमग ९० गाथायें पायी जाती है। इसकी जो प्रति हमारे सामने है वह अशुद्धिबद्धल और वृद्धित पाठोंवाली है।

इसमें निम्न ग्यारह प्रकरण हैं— १ जंबूदीपविभाग २ लवणसमुद्रविभाग ३ मानुषक्षेत्र विभाग ४ द्वीप-समुद्रविभाग ५ कालविभाग ६ ज्योतिर्लोकविभाग ७ भवनवासिलोकविभाग ८ ल्यन्तरलोकविभाग १० स्वर्गविभाग और ११ मोक्षविभाग । समस्त स्रोक्रोंका प्रमाण लगभग १९००-२००० है।

(१) जंबूदीपविभागमें प्रथमतः जंबूदीपका विस्तार बतळाकर विजयार्ध, छह कुलाचल, उनके ऊपर स्थित क्टादिक, विदेह विजय, मेरु, भद्रशालादि वनचतुष्टय, जिनभवनरचना और दूसरा जंबूदीप, इन सबका कथन किया गया है।

भव्येभ्यः स्रमानुषोरुसदिसः श्रीवर्धमानाईता यत्रोतं जगतो विधानमिखलं झानं सुधर्मीदिमिः ।
 आचार्यावलिकागतं विश्वितं तत् सिंहसूर्रार्षणा भाषायाः परिवर्तनेन निपुणेः सम्मान्यता साधुमिः ॥
 वैश्वे स्थिते रविस्ते नुषभे च जीवे राजांत्तरेषु सितपक्षमुपेख चन्द्रे ।
 श्रामे च पार्यलिकनामिन पाणराष्ट्रे शास्त्रं पुरा लिखितवान् द्विनसर्वेनन्दी ॥
 ( अन्तिम प्रशस्ति )

- (२) लवणसमुद्र विभागमें लवणसमुद्रका विस्तार, उसके मध्यमें स्थित पाताल, पर्वत, जलकी वृद्धि—हानि, देवनगरियां और अन्तरद्वीपज मनुष्योंकी प्ररूपणा की गई है।
- (३) मानुषक्षेत्र विभागमें धातकीखण्ड और पुण्कर द्वीपमें स्थित इच्चाकार पर्वत, क्षेत्र, कुंडपर्वत, मेरु पर्वत, बनचतुष्टय, कालोदक समुद्र, अन्तरद्वीपज मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत, और उसके ऊपर स्थित कूट, इत्यादिकोंका वर्णन है।
- (४) द्वीप-समुद्रविभागमें आदिम एवं अन्तिम १६-१६ द्वीप-समुद्रोंका नामोहलेख करके राजुको अर्थच्छेदोंका पतन और द्वीप-समुद्रोंके अधिपति न्यन्तर देवोंके नामोंका निर्देश किया है। परचात् नन्दीश्वर द्वीपके विस्तार व परिधिका प्रमाण, उसमें स्थित अंजनशैल, वापिकार्य दिधमुख, रिवरिगिर, और सीधर्मेन्द्रादिकके द्वारा किये जानेवाले पूजा-विधानका कथन किया गया है। आगे जाकर अरुणवरद्वीप व अरूणवर समुद्रका निर्देश करके आठ कृष्णराजियां कुण्डलद्वीप, कुण्डलगिरि व उसके ऊपर स्थित कूट, रुचकवर द्वीप, रुचकादि, उसके ऊपर स्थित कूट, दिककुमारिकाएं और उनका सेवाकार्य इत्यादिकी प्ररूपणा की गई है।
- (५) कालिवमागमें उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालोंके सुषम-सुषमादि विभाग, प्रथम तीन कालोंमें होनेवाले मनुष्योंकी क्षायु व उत्सेधादिका प्रमाण, दश प्रकारके कल्पष्टक्ष व उनका दानकार्य, क्षेत्रानुसार कालविभाग, कुलकरोंकी उत्पत्ति और उनका शिक्षणकार्य, पूर्वांग व पूर्वादिकों-का प्रमाण, मोगभूमिका अन्त व कर्मभूमिका प्रवेश, तीर्यंकरादिकोंकी उत्पत्ति, पांचर्वे व छठे कालकी विशेषता, अवसर्पिणीका अन्त और उत्सर्पिणीका प्रवेश तथा कुलकरादिकोंकी उत्पत्ति आदिकी प्ररूपणा की गई है।

इस प्रकरणमें आदि व अन्तके कुछ अंशको छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही आदिपुराणके कीकोंका ज्योंका त्यों या उनका पादपरिवर्तनके साथ उपयोग किया है। यहां प्रारम्भमें लगभग ४०-४५ कीकोंक पश्चात् 'उक्तं चार्प 'कह कर तृतीय कालमें पत्योपमका आठवां माग शेष रहनेपर उत्पन्न होनेवाले प्रतिश्रुति आदि कुलकरोंका वर्णन करते हुए जो क्लोक दिये गये हैं वे आदिपुराणके तीसरे पर्वमें क्रमशः इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—— ५५-५७, ६३-६४, ६९-७२, ७६-७७, ७९, ८१-८३ इस्मादि।

यहां १४ कुलकरोंकी आयुका प्रमाण ऋमशः इस प्रकार बतलाया है-- परयका

१ यथा— इसे भद्रमृगाः पूर्व संवसन्तेऽनुपद्रवाः। इदानी तु विना हेतीः शृक्ष्मसम्भवन्ति नः ॥ इस स्रोककी पूर्ति वहां ऋमशः आदिपुराणके ९५ वे स्रोकके चतुर्थ चरण, ९६ वेंके **चतुर्थ** चरण और ९७ वें स्लोकके पूर्वार्ध मागसे की गई है।

दशवां भाग, अमम, अटट, त्रुटित, कमल, निलेन, पद्मा, पद्मांग, कुमुद, कुमुदांग, नयुत, नयुतांग, पूर्व [पर्व] भीर पूर्वकोटि । इस मतका उल्लेख तिलोयपण्णित्त (४, ५०२-५०३) में 'केई णिक्रवेति ' वाक्यके द्वारा किया गया है ।

भोगभूमिजोंकी यौवनप्राप्तिमें यहां सामान्यतः २१ दिनका कालप्रमाण बतलाया है'। परन्तु तिलोयपण्णित्तमें उत्तम, मध्यम और जघन्य मोगभूमियोंके अनुसार पृथक् पृथक् (४,३७९-८०, ३९९-४००, ४०७-८) क्रमशः २१, ३५ और ४९ दिनोंका कालक्रम बतलाया गया है। यही कालक्रम हिर्वशिष्ठापुराण और सागारधमीमृतमें सामान्य रूपसे ४९ दिन प्रमाण कहा गया है। लोकप्रकाश (२९-२१४) में इसी कालक्रमका निर्देश करते हुए 'तथा हि' कहकर जो स्त्रोक दिया है वह सागारधमीमृतमें भी है, जो इस प्रकार है—

सप्ते।त्तानशया लिहन्ति दिवसान् स्थांगुष्टमार्थास्ततः, की श्टिकृत्ति ततः पदैः कलगिरे। यान्ति स्वलद्भिस्ततः । स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभृतस्तारुण्यमागोद्गताः, सप्ताहेन ततो भवन्ति सुदगादानेऽपि योग्यास्ततः ॥ सा. ध. २-६८.

- (६) अयोतिल्डोंकविभागमे ज्योतिर्पा देवोंके भेद, उनका निवासस्थान, विमानिषस्तरादि, संचारक्रम, जंबूद्वीपादिकमे चन्द्रसंख्या, वीथियां, मेरुसे चन्द्र-स्योका अन्तरप्रमाण, उनका परस्पर अन्तर, मुहूर्तगिति, दिन-रात्रिप्रमाण, ताप-तमकी परिवियां, चारक्षेत्र, अधिक मास, दक्षिण-उत्तरअयन, आवृत्तियां, विपुप, चन्द्रकी हानि-वृद्धि, प्रहादिकोका आकार, कृत्तिकादिकोंका संचार, उनके देवता, समय-आवली आदिका प्रमाण, सूर्यका उदय व अस्तगमन, ताराप्रमाण, चन्द्रादिकोंकी आयुका प्रमाण और देवीसंस्या आदिकी प्ररूपणा की गई है।
- (७) भवनवासिकोकिविभागमें चित्रा-वज्रा आदि १६ पृथिवियों एवं पंकमाग व अञ्बद्धल मागका निर्देश करके भवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या, जिनमवन, इन्होंके नाम, उनके भवन, परिवारदेव-देविया, आयु, उच्छ्वास एवं आहारकालका प्रमाण तथा मुकुटचिह्न, इस्मादिकी प्ररूपणा की गई है।
- (८) अधीलोकिविमागमें रत्नप्रमादिक भूमियोंका बाह्रस्य, वातवलय, पृथिनीक्रमानुसार प्रस्तारसंख्या, श्रेणिबद्ध व प्रकीर्णक बिलोंकी संख्या, इन्द्रकादिकोंका विस्तार, उनका अन्तर, प्रथम श्रेणिबद्धोंके नाम, जन्मभूमियोंका आकार व विस्तारादि, नारकउत्सेध, आयु, आहार,

१ दिवसेरेकविशस्या पूर्यन्ते योवनेन च । प्रमाणयुक्तसर्वांगा द्वात्रिकान्लक्षणाङ्किताः ॥ ५-२५. २ ह. पु. ७, ९२-९४. ३ सा. ध. २-६८.

अवधिविषय, इन्द्रियादिक मार्गणाओंकी सम्भावना, वेदना, उत्पतन, जन्म-मरणअन्तर, गत्यागति, विक्रिया तथा पारस्परिक एवं असुरकृत वेदना, इन सबका वर्णन किया गया है।

- (९) व्यन्तरलोकिविभागमें पहले ओपपातिक, अध्युषित और आभियोग्य, ये तीन भेद व्यन्तरोंके बतलाये गये है। पश्चात् भवन, आवास और भवनपुर, इन तीन प्रकारके व्यन्तर-स्थानोंका उक्लेख वारके उनका विस्तारादि बतलाते हुए यह भी कथन किया गया है कि उक्त भवनादिक किनके होते हैं और विनके नहीं होते। आगे चलकर आठ प्रकारके व्यन्तरोंका निर्देश करते हुए उनमेंसे प्रत्येकके अवान्तरभेद, इन्होंके नाम, उनकी आयु, वल्लभायें और उन वल्लभाओंके परिवारका प्रमाण बतलाया गया है। पदचात् उपर्युक्त व्यन्तरजातियोंका शरीरवर्ण, चैस्यवृक्ष, सामानिकादि देवोंकी संख्या व्यन्तरनगरियां, गणिकामहत्तरियोंके नाम और उनकी आयु एवं उत्संध आदिका कथन किया गया है।
- (१०) ऊर्घ्वहोकि विभागमें सर्वप्रथम भावन, व्यन्तर, नीचीपपातिक, दिखासी, अन्तरवासी, कृष्माण्ड, उत्पन्नक, अनुत्पन्नक, प्रमाणक, गिन्धक, महागन्ध, मुजग, पीतिक, आकाशीरान्त, उपीतिपी, विमानिक और सिद्ध, इनकी क्रमशः ऊपर-ऊपर स्थिति बतना कर उपीतिपी पर्यन्त उनकी ऊर्ध्वस्थिति व आयुका प्रमाण दिखनाया गया है। तत्प्रचात् १२ करपींका व करपातितींका उर्ल्ख करके करपाविभागानुमार इन्द्रकप्रमाण, ऋतु आदि इन्द्रकोंके चारो और स्थित श्रेणिबद्ध विमानोंका संख्याक्रम, इन्द्रकताम, १६ करपींके मतानुसार विमानसंख्या, संख्यात-असंख्यात योजन विस्तायाने विमानोंकी संख्या, व स्थानुसार श्रेणिबद्ध विमानोंकी संख्या, करपींका आधार, विमानबाहत्य, प्रासादोत्सेधादि, विमानवर्ण, गति-आगिति, मुकुटिबह्द, सीधर्मेन्द्रका निवासस्थान, उसके नगर-प्रासादोत्का रचनाक्रम, देवीसंख्या व उनके प्रासाद, ईशानादिक अन्य इन्द्रोंके नगर दिक, सामानिक आदिकोंका प्रमाण, सोम-यमादिकोंकी आयु उच्छ्वास व आहारकाल, करपोंमें देवों य देवियोंकी आयुका प्रमाण, सुधर्मा सभादि, प्रासादोंके अप्र मागमें स्थित स्तरम व न्यप्रोध पादप, यानविमान, सोमादिकके प्रधान विमान, प्रवीचार, उत्सिध, लेश्या, विकिया, अविविवयय, देवियोंकी उत्पत्ति, जनम-मरणअन्तर, तमस्काय, लीकानितक देव, उत्पत्यन्तर जिनपूनाप्रक्रम और सुख्याप्रमाग इत्यादि विषयोंकी प्रकृपणाकी गई है।
- (११) मोक्षितिमागमें आठवीं ईपाप्राग्मार पृथिवीका विस्तारादि दिखाकर सिद्धोंका अवस्थान और उनकी अवगाहनाका प्रमाण बतलाया है। तरपश्चात् सिद्धोंका स्वरूप बतलाते हुए साताजन्य सुख ओर अतीन्द्रिय सुखकी प्रकृपणा की गई है। आगे जाकर अधः और ऊर्घ्व लोकका उत्सेधादि बतला कर अन्तिम प्रशस्तिके साथ प्रन्थकी समाप्ति की गई है।

तिलोयपण्णितिमें अनेक स्थानोंपर 'लोकविमाग'का उल्लेख करके जो जो मतमेद

दिखलाये हैं वे वर्गमान लोकतिमागमें कहां तक पाये जाते हैं, इस बातका यहां विचार किया जाता है—

(१) ति. प. म. १, गा. २७३ में प्रथमतः तीनों वातवलयोंकी मुटाई लोकशिखरपर क्रमशः २,१ और कुछ (४२५ धनुष) कम १ कोश बतला कर पश्चात् गा. २८१ में लोकविमागके अनुसार उक्त मुटाईका प्रमाण क्रमशः १६,१६ और १६२ कोश बतलाया गया है। यह मत वर्तमान लोकविमागमें उपलब्ध नहीं होता, प्रस्युत वहां पूर्व मतानुसार (१-२७३) ही उसका प्रमाण पाथा जाता है। यथा—

होकाप्रे क्रोशयुग्मं तु गन्यूतिर्नूनगोरुतम् । न्यूनप्रमाणं धनुषां पंचविंश-चतुशतम् ॥ हो. वि. ८-१४.

(२) ति. प. ४-२४४८ में 'संगाइणी छोकविमाग' के अनुसार लवणसमुद्रका विस्तार जलशिखरपर दश हजार योजन प्रमाण कहा है। इस विषयको लोकविमागमें खोजनेपर वहां निम्न स्रोक प्राप्त होता है —

दशैवेश (१) सहस्राणि मूलेऽप्रेऽपि पृथुर्मतः। सहस्रमवगादोऽगादृर्ध्वे स्यात् षोडशोच्छितः॥ लो. वि. २-३.

इसमें अप्र भागमें उसका विस्तार दश हजार यो. प्रमाण ही बतलाया है। यहां विस्तारके लिये 'पृथु' शब्दका उपयोग किया गया है। इसके आगे 'उक्तं च त्रिलोकप्रज्ञप्ता ' कह कर ति. प. गाथा ४-२४०० उद्घृत की है। इसका सम्बन्ध प्रकरणसे स्पष्टतापूर्वक नहीं बतलाया गया।

तिलोयपणित्तिमें इससे पूर्व गा. २४४२ और २४४३ में बतलाया है कि दोनों ओर तटसे ९५००० यो. जानेपर लवणसमुद्रका जल शुक्क पक्षमें क्रमशः बढ़ता हुआ पूर्णिमाके दिन दो कोश ऊंचा हो जाता है। वहीं अमात्रस्यांक दिन घटकर भूमिके सदश हो जाता है। यह मत 'लोगाइणी प्रन्थप्रवर' का बतलाया गया है (गा. २४४४)। ठीक इसके आगे गा. २४४५-४६ में जलका ११००० यो. अत्रस्थित उत्सेध बतलाकर उसकी वृद्धि व हानिका प्रमाण ५००० यो. निर्दिष्ट किया गया है। यह पिछला मन वर्तमान लेकिविभागमें पाया जाता है। यथा-

एकादश सहस्राणि यमशस्यां [अनाशस्यां ] गते। च्छ्यः । ततः पंच सहस्राणि पैार्णिमास्यां विवर्धते ॥ लो. वि. २-७.

(३) ति. प. गा. २८७८-२४९० में अन्तरद्वीपों और उनमें रहनेवाले कुमानुषोंका स्वरूप बतला कर आगे गा. २४९१-९९ में लोकविभागाचार्यके मतानुसार उसे फिरसे भी

अन्य प्रकारसे बतलाया है। यह मत वर्तमान लोकिविमाग (२, ३३-४०) में पाया जाता है। विशेषता यह है कि इसी लोकिविमागमें आगे जाकर श्लेक ४४ के पश्चात् 'उक्तं च त्रिलोक-प्रक्रप्ती' कहकर ति. प. की २४७८ से ८८ तक जिन ११ गाथाओं की उद्घृत किया है वे उसके पूर्व मतके विरुद्ध पड़ती हैं।

(४) ति. प. गा. ७-११५ में ज्योतिषी देवींकी नगरियोंका बाहस्य लोकिविभागाचार्यके मतानुसार अपने अपने विस्तारके बराबर बतलाया है। इस विषयको लोकिविभागमें
खोजनेपर वहां सूर्य-चन्द्रादिके विमानोंका विस्तारप्रमाण ते। भिलता है', परन्तु उनके बाहल्यका प्रमाण वहां दृष्टिगोचर नहीं होता। हां, वहांपर छठे प्रकरणके १५ वें क्लोकसे आगे 'पाठानतरं कथ्यते 'कहकर निम्न श्लोक हा। उक्त विमानोंका बाहल्य अपने अपने विस्तारसे आधा
अवश्य बतलाया है जो तिलोयपण्णासेम प्रकरणानुसार पाया जाता है'।

रकीन्दु-शुक्र-गुर्वाएयाः कुजाः सौम्यास्तगोदयाः । ऋञ्चास्तायाः स्वविष्क्रम्माद्वेबाह्ल्यकाः मताः ॥ छो. वि. ६ १६.

- (५) तिलेयपण्यत्ति (८, ६८४-६३४) में लीकान्तिक देवोंकी प्ररूपणा करके आगे (गा. ६३५-३९) लेकिविमागाचार्यके मतानुमार उनके अवस्थान व संख्या आदिकी प्ररूपणा फिरसे भी की गई है। यह मत वर्तमान लोकिविमागमें अंशतः पाया जाता है, क्योंकि, वहां उनकी संख्यामें कुछ भेद दिखायी देता है। ति. प. में सारस्थत और आदिला आदिकोंके मध्यमें जिन अनलाभ और सूर्याम आदि दो दो देवोंके नामोंका उल्लेख किया गया है उनका निदेश भी यहां नहीं किया गया।
- (६) तिलोयपण्मित (९.६) में सिद्धोंकी उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्रमशः ५२५ धनुष और ३ हाय बतला कर फिर आगे गाया ९ में 'लोकिविनिश्चय प्रम्य लोकिविभाग' के अनुसार उक्त अवगाहनाको अन्तिम शरीरसे कुल कम बतलाया है। यह मत वर्तमान लोकिविभागमें प्राप्त होता है। यथा—

गच्यूतेस्तत्र चोर्ध्वायास्तुर्थे मागे व्यवस्थिताः । अन्त्यकायप्रमाणात्तु किंचिरैसंकुचितात्मकाः । छो. वि. ११-७.

इस प्रकार वर्तमान लोकविभागके रूपको देखकर उसपर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचनाके आधार तिलोयपण्णात्ति और त्रिलोकसार आदिक प्रन्थ भी रहे हों तो

> १ लो. वि. प्रकरण ६ ईलोक ९, ११ इत्यादि । २ ति. प. म. ७ गा. ३९, ६८, ८५, ९१ इत्यादि । १ लो. वि. प. १०७.

आश्चर्य नहीं। इसके कर्ताके सामने कोई दूसरा प्राचीन छोकिविभाग प्रन्थ रहा है, जिसकी भाषाका परिवर्तन करके उन्होंने यह रचना प्रस्तुत की है। यह बात प्रन्थकारने स्वयं कही है, जो विचारणीय है। इसमें कुछ मतभेदोंका भी जो उन्छेख किया है वह प्रायः तिछोयपण्णित्तिसे मिछता है। जैसे-- १२ और १६ कर्ल्य, सर्वार्थिसिद्धिमें जवन्य आयुं इत्यादि।

### ५ हरिवंशपुराण

यह पुनाटसंघीय जिनसेन सूरि द्वारा विरचित प्रथमानुयोगका एक प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसका रचनाकाल शक संवत् ७०५ (वि. मं. ८४०) है। यह प्रन्थ ६६ समें मि विभक्त है। इसकी समस्त स्टोकसंख्या लगगग १०००० है। यह प्रन्थ यद्यपि प्रथमानुयोगका है, फिर भी इसमें भूगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष और संगीत आदि अन्य विषयोकी भी यथास्थान प्रस्ताणा पायी जाती है। प्रन्थका मनन करनेसे उमके रचियाकी बहुश्रुतज्ञताका परिचय मिलता है।

इसके चतुर्थ सर्गमें अवे छोक, पंचममें निर्धारोक्त, छंउमें ऊर्धिलोक और सातव सर्गमें काछका वर्णन विस्तारसे किया गया है। यह वर्णन प्रायः निर्छोयपण्णित्ते जैसा ही है। यद्यपि इन दोनों प्रन्थोंमें कहीं कहीं कुछ भिन्न मत भी देखनेमें आते है, परन्तु दोनोंकी वर्णन- शैली बहुत कुछ मिलती-जुलती है। उदाहरणार्थ — जिस प्रकार तिलोयपण्णित्ते प्रथम और दितीय महाधिकारोंमें अधिलोकका विस्तार, वातवलय, नारकिवलोंके नाम, उनकी संख्या व विस्तार, नारिकयोंकी आयु, उत्सेध, अविधिवषय और जन्मभूमियों आदिका विस्तृत वर्णन पाया जाता है; उसी प्रकार उन सबका वर्णन हरिवंशपुराणके चतुर्थ सर्गमें भी किया गया है। विशेषतायें यहां ये हैं —

(१) तिले।यपण्णित्तकारने विस्तारादिकी प्रक्षपणा करते हुए प्रथमतः गणित-मूत्रोंका उल्लेख किया है और किर तदनुसार सभी जगह कहीं सिद्धांकों द्वारा और कहीं गर सिद्धांकों को म देकर भी वर्णन किया है। परन्तु हिरवंशपुराणकारने गणित-सूत्रोंका उल्लेख कहीं भी न करके केवल सिद्धांकों द्वारा ही उनका वर्णन किया है। उद्ाहरणार्थ- अधीलोकका आठ स्थानोंमें

१ जे सोलम कप्पाइ केई इच्छंति ताण उवएसे । तिस्म तिस्म वोच्छं परिमाणाणि त्रिमाणाणे ॥ ति प. ८-१७८. ये च षोडश कल्पाँश्च केचिदिच्छत्ति तन्मते। तिस्मन्तिस्मन् विमानानां परिमाणं वदाम्यहम् ॥ छो. वि. १०-३६.

तेत्तीसउविह उवमा पल्लायखेज्जभागपिर्हाणा । सन्बट्टियिद्धिणाम मण्णते केइ अवराऊ ।। ति. प. ८-५११.
 सर्वार्थायुर्यदुक्कष्टं तदेवास्मिस्ततः पुनः । पल्यासंख्येयमागानिमिच्छत्येकेऽल्पजीवितम् ॥ लो. वि. १०-२३५.

और ऊर्ष्वलोकका दश स्थानोंमें वर्णित विस्तारप्रमाण', तथा सीमन्तक आदि ४९ इन्द्रकोंका भी विस्तारप्रमाण'।

- (२) तिलोयपण्णितिकारके सामने जिस विषयका परम्परागत उपदेश नहीं रहा है उस विषयका निरूपण न करनेका कारण उन्होंने तिष्ठिषयक उपदेशका अभाव ही बतलाया है । परन्तु हरिवंशपुराणकारने न तो कहीं वैसा उल्लेख ही किया है और न उन विषयोंका वर्णन भी । इसी अकार तिलोयपण्णितकारके सामने जिस विषयपर आचार्योंका मतमेद रहा है उसका भी उन्होंने स्पष्टतासे कहीं नामनिर्देशपूर्वक या कहीं नामनिर्देश न करके 'केइ ' आदि पदों द्वारा भी उल्लेख किया है', पर हरिवंशपुराणमें ऐसा नहीं है।
- (३) तिलोयपण्णित्तकारने नारिक योंमें असुरकृत वेदनाको बतलाते हुए सिकतानन व असिवन्नं आदि जिन पन्दह असुर सुरोके नामोंका उल्लेख किया है वे हिर्दिशपुराणमें उपद्रव्य नहीं होते। इन नामोंको खोजनेका जहां तक प्रयत्न किया गया है, वे हमें किसी अन्य दिगम्बर प्रन्थमें प्राप्त नहीं हो सके। परन्तु हां वे सूत्रकृताङ्ग और प्रकचनसारोद्धार आदि कितने ही असाम्बर प्रन्थों भे अवस्य प्राप्त होते हैं। यथा—

अंबे अंबिरिसी चेव सामे य सबले वि य । रुदोवरुद काले य महाकाले ति आबरे ॥ असिपत्ते घणुं कुंभे वाल वेयरणी वि य । खरस्सरे महाधोसे एवं पन्नरसाहिया ॥ सू. कृ. ५, १, ६८-६९ (निर्धाक्ति)

- ( ४ ) तिल्ले।यप्णणित्तमं जहां उत्कर्षसे प्रथमादिक सात पृथिवियोंमें क्रमशः आठ, सात, छह, पांच, चार, तीन और दो बार उत्पत्ति बतलाई गई है; वहां हरिबंशपुराणमें क्रमशः सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक बार ही उत्पत्ति बतलाई हैं।
- (५) तिलोयपण्णितिकारने सातवीं पृथिबीसे निकलकर तियें चें।में अत्यक्त हुए कोई कोई जीव सम्यक्तको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है (देखिये गा. २-२९२)। यह मत वर्तमान लोकविभागमें भी पाया जाता है। यथा—

संयतासंयतः षष्ट्याः सप्तम्यास्तु मृतोद्गतः । सम्यक्त्याहों भवेत् कश्चित् तिर्यक्ष्येष्यात्र [तिर्यक्ष्येयात्र] जायते ॥ छो. वि. ८-१०६.

१ ति. प. १, १७६-१७८, १, १९३-१९७; ह. पु. ४, १७-२८.

२ ति. प. २, १०५-१५६. ह.पु. ४, १७१-२१७. ३ ति. प. २-५४, ३-११३, ४-१५७१, १५८६, १६८८, १७१०: ५-४८, ६-६६, ७-३२, ८-२७६. इत्यादि ।

४ देखिये पृ. ९८७-८८. ५ ति. प. २, ३४८-३४९. ६ इ. पु. ४, ३७६-३७८.

परन्तु हरिवंशपुराणमें इसका कुछ निर्देश नहीं किया गया । हां, षट्बंडागम आदि प्रन्थोंमें उसका स्पष्टतासे निषध अवस्य किया गया है । यथा—

अधा सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बिहिदसमाणा कदि गदीओ आ-गच्छंति ! एक्किम्ह चेत्र तिरिक्खगदिमागच्छंति ति । तिरिक्खेसु उववण्णव्स्या तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति — आमिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं णो उप्पारंति, सम्मत्तं णो उप्पाएंति, संजमासंजमं णो उप्पाएंति (ष. खं. पु. ६, ९, २०३-२०६)।

इसके विपरीत प्रज्ञापना और प्रवचनसारोद्धार आदि श्वताम्बर प्रन्थोंमें भी तिलोय-पण्णत्तिके समान उनमें सम्यक्षवकी योग्यता बतलाई गई है।

- (६) तिलोयपण्णितिकारने कालप्ररूपणामें भोगभूमिजोंका वर्णन करते हुए यह बत-लाया है कि अंगुष्टावलेहन, उपवेशन, अस्थिरममन, स्थिरममन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त्वप्रहण, इन सात अवस्थाओं ने उत्तमभोगभूमिजोंके तीन तीन दिन, मध्यमभोगभूमिजोंके पांच पांच दिन और जधन्यभोगभूमिजोंके सात सात दिन व्यतीत होते हैं। परन्तु हरिवंश-प्रराणकारने उक्त अवस्थाओं में सामान्य रूपसे सात सात दिन व्यतीत होना ही बतलाया हैं। यही बात आदिपुराण, त्रिले:कसार और सामारधर्मामृत आदि प्रत्थों में भी पायी जाती है।
- (७) इसी प्रकरणमें प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोंकी उसीत्त बतलोने हुए हिर्चिश-पुराणकारने उन्हें उत्तरे।त्तर पहिले पहिलेका पुत्र होना सूचित किया है । परन्तु तिलोयपण्णित्तिकारने उनको उत्तरोत्तर पुत्र होना तो दूर रहा, किन्तु उनके बीचमें आगे आगे पर्यके है, है, है, है, है, है, है, है, परन्तु भाग प्रमाण इसादि कालका अन्तर भी बतलाया है । गणितप्रक्रियासे विचार करने-पर यहीं मत ठीक प्रतीत होता है। कारण कि दोनों ही प्रन्थकर्ताओंने यह समान रूपसे स्वीकार

१ ह. पु. ४-३७९. २ सप्तम्यां नारका मिश्यादृष्टयो नरिकेश्य उद्वर्तिता एकामेव तिर्थग्गतिमायान्ति । तिर्थक्वायाताः पंचिन्द्रय-गर्भज-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायु पूर्णचन्ते, नेतरेषु । तत्र चीत्पन्नाः सर्वे मित- श्रुताविध-सम्यक्तव-सम्यक्ति । त. रा. ३, ६, ७.

<sup>🔾</sup> ओह सत्तमपुढवी-पुच्छा । गोमया ! णो इण्छे समेछे, सम्मत्तं पुण लभेउजा । प्रज्ञापना २०, १०.

४ प्रवचनसारोद्धार १०८७. ५ ति. प. ४, ३७९-३८०; ३९९-४००, ४०७-४०८. ६ ह. पु. ७-९२-९४.

पथा— पष्यस्य दशमं भाग जीवित्वासी प्रतिश्रुतिः । पुत्रं सन्मतिमुत्पाद्य जीवितान्ते दिवं स्मृतः
 [सृतः]॥ इ. पु. ७-१४८. ८ यहं अन्तरं आदिपुराण (पर्व ३ स्रोक ७६, ९०, १०२ आदि)
 में प्रायः सर्वत्र असंस्थात वर्षकोटि प्रमाण बतलाया गया है।

हरिवंशपुराणके कर्ताने प्रतिश्रुति आदि उक्त कुलकरोंकी आयु, उत्सेष और वर्णादिका निर्देश करके भी उनकी पिनयोंका कोई उल्लेख नहीं किया | परन्तु तिलोयपण्णिकतारने प्रत्येक कुलकरकी परनीका नामोल्लेख करके प्रसेन जिल् नामक तेरहवें कुलकर तक उनके लिये 'देवी 'या 'महादेवी 'पदका तथा अन्तिम कुलकर नामिरायकी परनीके लिये 'वधू 'पदका प्रयोग किया है । इससे ध्वनित होता है कि उनके मतानुसार विवाहितिधि प्रसेन जिल् कुलकरके समयसे चालू हुई है । हरिवंशपुराणके अनुसार यह विश्वि मस्देव नामक बारहवें कुलकरके समयसे प्रारम्भ हुई है, वर्योकि, वहां मस्देवके द्वारा अपने पुत्र प्रसेन जिल्का प्रधानकुलवाली कन्यांक साथ विवाह करानेका स्पष्ट उल्लेख हैं।

मिलान की जिय--

एक्करस-वण्ण-गंधं दो फासा सहकारणमसइं । खंदंतिरदं दब्वं तं परमाणुं भणित बुधा ॥ अंतादि-मञ्ज्ञहीणं अपदेसं इंदिएहि ण हु गेउन्नं । जं दब्वं अविभन्तं तं परमाणुं कहंति जिणा ॥ वण्ण-रस-गंध-फासे पूरण-गलणाइं सब्वकालिहि । खंदं पि व कुणमाणा परमाणू पुरगला तम्हा ॥ ति. प. १ गा. ९७, ९८, १००.

१ अथ कालद्वयेऽतीते कमेण सुखकारणे । पत्याष्टभागशेष च तृतीये समवस्थिते ॥ कमेण क्षीयमाणेषु कल्प-वृक्षेषु भृष्टि । क्षेत्रे कुलकरोत्पत्ति शृष्ट श्रेणिक साम्प्रतम् ॥ इ. पु. ७, १२२-२३. २ इ. पु. ७,१६६-६७.

एकदैकं रसं वर्ण गन्ध-स्पर्शावबाधकों । दधन् स वर्तते ऽभेद्यः शब्दहेतुरशब्दकः ॥ इ. पु. ७-३३ आदि-मध्यान्तिनिर्मुक्तं निर्धिमागमतीन्द्रियम् । मूर्त्तमप्यप्रदेशं च परमाणुं प्रचक्षते ॥ इ. पु.७-३२ वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शेः पूरणं गळनं च यत् । कुर्वन्ति स्कन्धवत्तस्मात् पुद्गळाः परमाणवः॥ ७-३६

x x x

तं चिय पंचसयाई अवसिष्णिपढमभरहचिकास्स । अंगुल एक्कं चेव य तं तु पमाणंगुलं णाम ॥ जिस्स जिस्स काले भरहेरावदमहीं सु जे मणुत्रा । तिस्स तास्त ताणं अंगुलमादंगुलं णाम ॥ ति. प. १, १०८-१०९

प्रमाणांगुलमेकं स्यात् तत् पंचशतसंगुणम् । प्रथमस्यावसर्पिण्यामंगुलं चक्रवर्तिनः ॥ इ. ७-४२ स्वे स्वे काले मनुष्याणामंगुलं स्वागुलं मतम् । मीयते तेन तच्छत्र-भंगार-नगरादिकम् ॥ इ. ७-४४

x x x

पास-रस-गंध-त्रण्णव्यिदिरित्तो अगुरुलहुगसंजुत्तो । वत्तणलक्ष्वणकलियं कालस्ह्वं इमं होदि ॥ [कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्वा हुवंति ९देसुं । मुक्खाधारवलेणं अमुक्वकालो पयदेदि ॥ ] जीवाण पुग्गलाणं हुवंति परियदृणाइ विविद्याई । एदाणं पज्जाया वद्देते मुक्खकालआधारे ॥ सब्ताण पयत्थाणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ । बहिरंतरंगहेदुहि सन्बद्भेदेसु बद्दंति ॥ बाहिरहेद् कहिदो णिक्लयकालो ति सब्बद्दिसीहिं । अब्भंतरं णिमित्तं णिय णियद्देत्रसु चेद्देदि ॥ कालस्स भिण्णाभिण्णा अण्णुणगपवेसणेण परिहीणा । पुह पुह लोयायासे चेद्दंते संचर्ण विणा ॥ ति. प. ४, २७८-२८३.

वर्ण-गन्ध-रस-रपरीमुक्ते। ऽगैरवालाघवः । वर्तनालक्षणः काले। मुख्यो गौणश्च स द्विधा । इ. ७-१. जीवानां पुद्गलानां च परिवृतिरनेकधा । गौणकालप्रवृत्तिश्च मुख्यकालनिबन्धना ।। इ. ७-४. सर्वेषामेव भावानां परिणामादिवृत्तयः । स्वान्तर्वदिनिमित्तेम्यः प्रवर्त्तन्ते समन्ततः ॥ इ. ७-५. निमित्तमान्तरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बिहिनिश्चयकालस्तु निश्चितस्तत्त्वदर्शिमः ॥ ७-६ अन्योन्यानुत्रवेशेन विना कालाणयः पृषक् । लोकाकाशमशेषं तु व्याप्य तिष्ठन्ति संचिताः [तिष्ठन्त्यसंचिताः ] ॥ इ. ७-७.

×

णिरप्सु णिष्य सोक्खं णिषेसिमेत्तं पि णारयाण सदा । दुक्खाई दारुणाई बहुते पचनाणाणं ॥ ति. प. २-३५२.

अक्ष्णोर्निभीलनं यावनास्ति सौरूयं च जातुचित् । नरके पन्यमानानां नारकाणामहर्निशम् ॥ इ. ४-३६८

×

×

विष्कुरिदंपंचवण्णा सहात्रमञ्जा य मधुररसञ्ज्ञा । च अरंगुलपरिमाणा तण ति जाएदि सुरहिगंधहुा ॥ ति. प. ४-३२२

पंचवर्ण-सुखस्पर्श-सुगन्ध रस-शब्दकैः । संद्यन्ना राजत क्षोणी तृणैश्व चतुरंगुछैः ॥ इ. ७-७ ७.

× × >

गीदरवेसुं सोत्तं रूवे चवरवृ सुसोरभे घाणं । जीहा विविद्दरसेसुं पासे पासिदियं रमइ ॥ इय अण्णोण्णासत्ता ते जुगङा वर णिरंतरे भोगे । सुरुभे वि ण संतित्ति इंदियविसएसु पावैति ॥ ति. प. ४, ३५५-३५६.

श्रोत्रं गीतरवे रूपे चक्षुर्घाणं सुसीरभे । जिह्ना मुख [सुख] रसास्वादे सुस्पर्शे स्पर्शनं तनोः ॥ अन्योन्यस्य तदासक्तं दंपतीनां निरंतरम् । स्ते।कमिप न संतूप्तं मनोऽधिष्ठितिमिन्द्रियम् ॥ इ. पु. ७, ९७-९८.

x x x

णभगजवंटिणभाणि चंदाइचाण मंडलाणि तदा । आसाढपुण्णिमाए दहुणं भोगभूमिजा सन्त्रे ॥ आकंसियम दिघोरं उप्पादं जादमेदमिदि मत्ता । ५ जाउला पकंपं पत्ता पवणेण पहदरुक्खो •व ॥ ति. प ४, ४२३-४२४.

तस्य काले प्रजा दृष्ट्वा पाँर्णमास्या सहैव खे । आकाशगजधंटामे हे चन्द्रादित्यमण्डले ॥ आवस्मिकभयोहिन्नाः स्वभहोत्पातदाकिताः। प्रजाः संभूय पपृच्छस्तं प्रगुं शरणागताः॥ ७,१२६-२७

× × ×

उषयणयाविजलेणं सित्ता पेच्छंति एक्कभवजाई । तरस णिरिक्खणमेत्ते सत्तमयातीद-भाविजादीओ ॥ ति. प. ४-८०८.

नन्दा भद्रा जया पूर्णेत्यभिष्याभिः ऋमोदिताः । यज्ञलाभ्युक्षिता पूर्वी जाति जानन्ति जन्तवः ॥ ताः पवित्रजलापूर्णसर्वपाप-रुजाहराः । परापरभवा सप्त दृश्यन्ते यासु पश्यताम् ॥ ह. ५७,७३-७४.

× × ×

पण्णरसेसु जिणिदा णिरंतरं दोसु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणा दो सुण्णा इगि जिण दो सुण्ण एककजिणो ॥ ति. प. ४-१२८८. दो सुण्णा एककजिणो इगि सुण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो । दोण्णि जिणा इदि कोहा णिहिहा तित्यकत्ताणं ॥ ति. प. ४-१२८९.

#### त्रिलोकप्रशासिकी प्रस्तावना

दोकोट्टेसुं चक्की सुण्णं तेरससु चिक्कणो छक्के । सुण्ण तिय चिक्क सुण्णं चक्की दो सुण्ण चिक्क सुण्णो य ॥ ति. प. ४-१२९०

चक्की दो सुण्णाई छक्खंडवईण चक्कवरीणं। एदे कोट्टा कमसो संदिट्टी एक्क दे। अंका ॥ ति. प. ४-१२९१.

दस सुण्ण पंच केसव छस्सुण्णा केसि सुण्ण केसीओ । तियसुणमेक्ककेसी दो सुण्णं एक्क केसि तिय सुण्णं ॥ ति. प ४-१४१७.

मृषभाद्या धर्मपर्यन्ता जिनाः पंचदश क्रमात् । निरन्तरास्ततः शून्ये त्रिजिनाश्शून्ययोद्वयम् ॥ जिने [जिनो] शून्यद्वयं तस्माजिनः शून्यद्वयं पुनः । जिने [जिनो] शून्यं जिनः शून्यं दौ जिनेन्दौ निरन्तरी ॥

चिक्रणो भरताद्यो द्वै। तो शून्यानि त्रयोदश । पट् चिक्रणिक्षिशून्यानि चक्री शून्यं च चक्रभृत् ॥ ततः शून्यद्वयं चक्री शून्यं चक्रधरस्ततः । शून्ययोद्धितयं तस्मादिति चक्रधरक्रमः ॥ शून्यानि दश पंचातिक्षपृष्टाद्यास्तु केशवः । शून्यपट्कं ततश्चैकः केशवो व्योम-केशवः [वाः] ॥ त्रिशून्यं केशवश्चेकः शून्यद्वितयमप्यतः । केशवश्चीणि शून्यानि केशवानामयं क्रमः ॥ ह. पु. ६०, ३२४-३२९.

× × ×

अणिदाणगदा सब्वे बलदेवा केसवा णिदाणगदा । उड्ढुंगामी सब्वे बलदेवा केसवा अवीगामी ॥ ति. प. ४-१४३६.

अर्ध्वमा बल्डरेवास्त निर्निदाना भवान्तरे । अधीमा सनिदानास्तु केशवाः प्रतिशत्रवः ॥ ह. पु. ६०-२९३.

एदिम्म तिमस्ते जे विहरंते अप्परिद्धिया देवा । दिम्मूडा वर्ष्चते माहप्पेण महद्धियसुराणं ॥ ति. प. ८ ६१३.

अस्मिन्नरपर्द्धयो देवा दिग्म्दाश्चिरमासते । महर्द्धिकसुरैः सार्द्धे कुर्युस्तद्वीधिरुंघनम् ॥ इ. पु. ५-६८५.

x x x

# तिले।यपण्णति और इरिवंशपुशणका विषयसाम्य

| विषय                                                      | ति. प.                    | <b>₹.</b> ⊈.               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| राजुविभाग ••••                                            | १, १५४-१६२                | ४, १२-१६                   |
| प्रथमादिक राजुकी समाप्तियर छोकविस्तार                     | ,, <b>१</b> ७६-७८, १९३-९७ | ,, १७-२८                   |
| भातवल्य ···· ···                                          | " २६७-२७३                 | ,, ३३-४२                   |
| त्त्नप्रमादि ७ पृथित्रियां ···· ···                       | " १५२-१५३                 | ,, કર-કદ                   |
| बर-पंकमागादि विभाग ···· ···                               | २, ९-२३                   | ,, 80-4C                   |
| भवनवासी १० ···· ···                                       | <b>३,</b> ९               | " ६३-६४                    |
| असुरकुमारादिकोंको आयु                                     | " १४४-१४५                 | ,, ६६-६७                   |
| असुरकुमारादिकोंकी उंचाई •••                               | " १७६                     | ,, ६८                      |
| नरक्तसंख्या                                               | २, २६-२८                  | ,, <b>७१-७</b> ४           |
| प्रस्तारसंख्या ···· ··· ···                               | '' ३७                     | ,, <b>७</b> ५              |
| ४९ इन्द्रकोंकेनाम ··· ··                                  | " 80-84                   | ,, ७६-८ <b>५</b>           |
| इन्द्रक, श्रेणिबद्ध व प्रकीर्णक बिलोंकी संख्या            | " 44.98                   | ,, <q-840< td=""></q-840<> |
| मीमन्तक आदिक प्रथम श्रेणिबद्धोंके नाम                     | ॥ ४७-५३                   | ,, १५१-१५८                 |
| सैंख्य: <b>त</b> व असंख्यात योजन विस्तृत विट्टोंकी संख्या |                           | ,, १६० <b>-१७</b> ०        |
| सीमन्तकादि इन्द्रक बिलेंका विस्तार                        | " १०५-१५६                 | ,, १७१-२१७                 |
| इन्द्रकादिक बिलेंका बाहल्य                                | " 840-846                 | ,, २१८-२२४                 |
| इन्द्रकादिकीका अन्तराल ···· ···                           | " <b>१</b> ५९-१९४         | ,, २२५-२४८                 |
| नारक चिटेंकि अनुसार आयुका प्रमाण                          | " २०२-२१५                 | ,, २८९-२९४                 |
| उत्सेध                                                    | " २१६-२७०                 | ,, २९५-३३९                 |
| अवधिविषय ···· ··· •••                                     | " २७१                     | ,, ३४०-३४१                 |
| मृत्तिकागन्ध ···· ···                                     | " ३४६                     | ,, ६४२                     |
| लेश्या •••• ••••                                          | " २८१                     | ,, ३४३-३४५                 |
| स्पर्शवेदना ···· ···                                      | " २९-३३                   | ,, 181                     |
| जन्मभूमियां ··· • · ···                                   | " ३०२-३१२                 | ,, ३४७-३५४                 |
| समुत्पतन                                                  | " ३१५                     | ,, ३५५-३६२                 |
| वेदना •••• ••••                                           | " ३१६-३५८                 | ,, ३६३-३६९                 |
| जन्म-मरण्यान्तर ···· ···                                  | " २८७                     | ,, ३७१-३७२                 |
| नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव व उत्पत्तियार               | " २८४-२८६                 | ,, ३७३-३७८                 |
| मरकोंसे निर्ममन "" "                                      | " २८९-२९२                 | ,, ३७९-३८३                 |

### ६ त्रिलेकसार

यह आचार्यप्रवर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा विराचित छोकानुयोगका एक सुप्रसिद्ध प्रन्य है। इसका रचनाकाल शक्की दश्रवी शताब्दि है। इसमें बहुतसी प्राचीन गाथायें प्रन्यके अंग रूपमें सिम्मिलित करली गई हैं। परन्तु उनके निर्माताओंका नामोल्लेख आदि कुड़ भी नहीं पाया जाता है। इसमें लोकसामत्य, भावनलोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लेक, वेमानिकलोक और नर तिर्यग्लोक, ये लह अधिकार हैं। इसकी समस्त गाथासंख्या १०१८ है। यद्यपि प्रन्यकारने इसमें उपर्यक्त ६ अधिकारोंका निर्दश नहीं किया है तथापि प्रारम्भमें "भवण-विवतर-जोइस-विमाण-णरितिरियलोय।जिणभवणे। सन्वामिरिद-णरवइसंपू जिययवंदिए वंदे॥२॥" इस मंगलगाथा द्वारा दितीयादि अधिकारोंकी सूचना कर दी है। इसी प्रकार इन भावनलोकादि अधिकारोंके प्रारम्भमें प्रथम गाथाके द्वारा वहां वहांके जिनमवनोंको नमस्कार किया गया है।

जिस प्रकार तिलंगपणणितमें तीनो लोकोंका विस्तृत वर्णन किया गया है उसी प्रकार इसमें भी प्रायः उन सभी विषयोका विवेचन पाया जाता है। विशेषता यह कि जहां तिलेगपणणित्तमें गणितभूत्रों द्वारा कई स्थानोंमें विस्तारादिके सिद्ध हो जानेपर भी उन्हीं स्थानोंमें पुनः पृथक् पृथक् सिद्धांकों हाग प्ररूपणा की है, वहां इस प्रत्यमें केवल करणसूत्रों द्वारा ही काम निकाला है। जैसे ४९ नरकप्रस्तारोंका विस्तार (देखिये ति. प. गा. २, १०५-१५६ और ति. सा. गा. १६९)।

र लोकसामान्य अधिकारमें पहले संस्पाप्रक्षपणामें संस्पात, असंस्पात व अनन्त संस्पाओं तथा सर्वधारा आदि १४ धाराओं की प्रक्षपणा करके किर पत्य, सागर व मूच्यंगुल आदि आठ प्रकारके उपमामानका स्वरूप बतलाया गया है। आगे चलकर अधीलोकस्थ रत्नप्रमादि सान पृथिवियों में स्थित नारकिविल, नारकियों के उत्पादस्थान, विकिया, वेदना, आयु, उत्सेध, अवधिविषय और गति-आगतिकी प्रकृपणा है। यह नारकप्रकृपणा तिलोयपण्यात्तिमें नारकलोक मामक दितीय अधिकारमें की गई है।

यहां तिलोयपण्यात्तिसे निम्न कुछ विशेषतायें भी हैं ---

(१) तिलोयपण्णाति महाधिकार १, गा. २१५ से २३४ [यहां पाठ कुछ स्खिल हो गया प्रतीत होता है ] तक सामान्यलोक, आगे गा. २४९ तक अधोलोक और इसके

१ इसकी प्ररूपणा ति. पं. में. पू. १७८-१८२ पर एक गद्यभाग द्वारा की गई है। २ ति प. १,९३-१ई१.

आगे गा. २६६ तक ऊर्ध्वलोक, इन तीनोमेंसे प्रत्येकको निम्न आठ आठ मेद बतलाये हैं— १ सामान्य, २-३ दो चतुरस, १ यवमुरज, ५ यवमध्य, ६ मन्दर, ७ दूष्य, और ८ गिरिकटक। परन्तु यहां त्रिलोकसारमें गा. ११५-११७ द्वारा केवल अधोलोकको ही उपर्युक्त आठ मेद बतलाये गये हैं। गा. ११८-१२० में ऊर्ध्वलोकिक निम्न पांच मेद बतलाये हैं जो तिलोय-पण्णितिसे मिन हैं— १ सामान्य, २ प्रत्येक, ३ अर्थ, १ स्तम्म और ५ पिनिष्टे।

(२) तिलोयपण्णात्तिमें त्रसनालीकी उंचाई तेरह राजुसे कुछ (३२१६२२४१६ धनुप) कम बतलाई गई हैं। परन्तु यहां उसे पूर्ण चौदह राजु ऊंची ही बतलाया है। जैसे—

होयबहुमब्झदेसे रुक्षे सार व्य रञ्जुपदरजुदा । चे।इसरञ्जुतुंगा तसणाली होदि गुणणामा ॥ त्रि. सा. १४३.

- (३) विलोयपण्याति (२,३४७-४९) में जिन १५ असुरकुमार जातिके देवोंके नामोंका निर्देश वित्या है वे यहां नहीं। पांये जाते । यहां वेवल गा. १९७ में असुरकृत वेदनाका ही सामान्यतया उल्लेख किया गया है।
- (४) तिलोयपण्णित्त (२,२९२) में सातश्री पृथिशीसे निकलकर तिर्येचोंमें उपन होनेवाले जीवोंके सम्यग्दर्शनप्राधिकी योग्यता बतलाई गई है। परन्तु यहां उसका 'मिस्सितियं णित्थि णियमेण ' (गा. २०४) हारा स्पष्टतया निषेध किया गया है। इत्यादि। गाथाओंकी समानता—

होगे। अकि हिमो ६ छ अणाइ-णिहणे। सहाविणिव्यत्ते । जीवार्जाबीह फुटो सव्वागासवयवे। णिव्चो ॥ धम्माधम्मागासा गदिरागदि जीव-पोग्गलाणं च । जावत्तावल्टोगो आयासमदो परमणंतं ॥ उन्मियदलेवक मुख्यद्रयेसंचयस्णिहो ह्ये होगो । अद्धुदये। मुख्यसमे। चे।इसरज्ज्दओ सव्वो ॥ त्रि. सा. ४-६.

आदि-णिह्णेण होणे। पगिदसस्त्रेण एस संजादो । जीवाजीवसिमद्धो सन्वण्हावलोहओ लोओ ॥ धम्माधम्भीणबद्धा गदिरागिद जीव-पोग्गलाणं च । जेतियमेत्तायासे लोयायासो स णादन्वो ॥ हेट्टिमले।यायारो वेत्तासणसिण्णहो सहावेण । मिन्झमलोयायारो उन्मियमुरअद्भसारिन्छो ॥ ति. प. १ गा. १३३, १३७, १३७.

ये गाथाये मूलाचार ( द्वादशानुप्रेक्षाधिकार गा. २२-२४ ) में भी पायी जाती हैं।

१ ति. प. २-८.

अच्छिणिमीरुणमेत्तं णिर्य सुद्दं दुक्खमेत्र अणुबद्धं । णिरए णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥ त्रि. सा. २०७,

णिरएसु णित्य सोक्बं णिमेसमेत्तं पि णारयाण सदा । दुक्खाइं दारुणाइं वट्टते पचनाणाणं ॥ ति. प. २-३५२

२ भावनलोक अधिकारमें भवनवासी देवोंके भेद, इन्द्र, मुकुटचिह्न, चैत्यवृक्ष, भवन, सामानिक आदि परिवारदेव, देवीसंख्या, आयुप्रमाण, उच्छ्वास और आहार, इन सब विषयोंकी प्रह्मपण तिलेख्यण्णितिके ही समान की गई है। गाथाओंकी समानना—

असुरा णाग-सुत्रण्णा दीवोदहि-विज्जु-थणिद-दिस-अग्गी। वादकुमारा पढमे चमरो वहरोहणो इंदो ॥ त्रि. सा. २०९. असुरा णाग सुत्रण्णा दीओविह-थणिद-विज्जु-दिस-अग्गी। वाउकुमारा परया दसभेदा होति भंत्रणसुरा॥ ति. प. ३-९.

× × ×

चूडामणि-फाणि-गरुंड गज मयरं बहुमाणगं वज्जं। हरि-कलसस्स चिण्डं मउले चेत्तहुमाह धया ॥ त्रि. सा. २१३. चूडामणि-अहि-गरुंडा करि-मयरा बहुमाण-वज्ज-हरी। कलसो तुरवे मजेंड कमसो चिण्हाणि एदाणि ॥ ति. प. ३-१०.

× × ×

अस्सत्थ-सत्त-सामिलि-जंबू-वेतस-कदंबक-ियंगू । सिरिसं पटासगरहुमा य अधुरादि वेत्तत्त् ॥ वेत्तत्र्त्तं मूठे पत्तेयं पडिदिसम्हि पंचेव । पिलियंकिया पडिमा सुरिव्चिया ताणि वंदामि ॥ वि. सा. २१४-१५

अस्सर्थ-सत्तवण्णा संमठ-जंबू य वेतस-कडंबा । तह पीयंगू सिरसा पलासरायहुमा कमसो ॥ चेत्तदुभामूलेषुं पत्तेक्कं चउदिसासु चेट्ठंते । पंच जि।णिंदप्पडिमा पलियंकठिदी परमरम्मा ॥ ति. प. ३,१३६–३७

×

पदमेत्ते गुणयोर अण्णोण्णं गुणिय रूवपरिर्हाणे । रूऊणगुणेणहिए मुहेण गुणियामि गुणगणियं ॥ त्रि. सा. २३१.

गच्छसमे गुणयोर परप्परं गुणिय रूबपरिहीणे। एककोणगुणिबहत्ते गुणिदे वयणेण गुणगणिदं॥ ति. प. ३-८०.

X

असुरस्स महिस-तुरग-रथेभ-पदाती-कमेण गंधव्या । णिब्चाणीय महत्तर महत्तरी छक्क एक्का य ॥ णात्रा गरुडिभ-मयरं करभं खग्गी मिगारि-सिविगरसं । पटमाणीयं सेसे सेसाणीया हु पुन्वं य ॥ त्रि. सा .२३२-३३.

असुरामि महिस-तुरगा रह-करिणो तह पदाति गंधव्यो । णव्चणया एदाणं महत्तरा छ महत्तरी एक्का ॥ णावा गरुड गईदा मयरुट्ट। खिगि-सीह-सिविकस्सा । णागादीणं पटमाणीया विदियाय असुरं वा ॥ ति. प. ३, ७८-७९

३ व्यन्तरलोक अधिकारमें व्यन्तर देवोके भेद, उनका शरीरवर्ण, चैत्यवृक्ष, व्यन्तरीके अवान्तरभेद, इन्द्रनाम, गणिकामहत्तरी, सामानिक आदि परिवारदेव, निवासद्वीप, प्रासाद, आयु और भवनपुरादि विभागका उसी प्रकार वर्णन पाया जाता है जैसा कि तिलोयपण्णिकिके छठे अधिकारमें किया गया है।

8 उयोतिलोक अधिकारमें पिहले ज्योतिकी देवोंके पांच मेदोंका निर्देश करके उनके संचारादिके प्ररूपणार्थ आदि व अन्तक सोल्ह-सोल्ह दीपोंके नामोंका उल्लेख कर उनकी समस्त संख्याका प्रमाण बतलाया गया है। तत्पश्चात् जम्बूद्धीपादिकका विस्तार, उनकी आदिम मध्यम व बाह्य सूचियां, परिधि, बादर व सृक्ष्म क्षेत्रफल, जम्बूद्धीपप्रमाण खण्ड, ल्वणसमुद्रादिका जलस्वाद, उनमें जलचर जीवोंकी सम्भावना, मानुषोत्तर व स्थयम्प्रभादि पर्वत, अवगाहना और पृथिवी अभिदक जीवोंका आयुप्रमाण, इन सबका कथन किया है'।

आगे ज्योतियी देवीका जो अवस्थान ( निवासक्षेत्र ) बतलाया है वह तिलोयपण्णितिके ही समान हैं। इसके लिये यहां जो निम्न गाथा दी गई है वह किसी प्राचीनतम प्रम्थकी प्रतीत होती है—

णउदुत्तरसत्तसए दस सीदी चदुदृगे तियचउनके । तारिण-ससि-रिक्ख-बुहा सुक्क-गुरुंगार-मंदगदी ॥३३२ ॥

i

यह गाथा कुछ शब्द भेदके साथ सर्वार्थसिदि ( ४-१२ ) में ' उक्तं च 'करके उद्भृत की गई है। यहां मात्र शब्द भेद ही है, अर्थभेद नहीं हुआ। परन्तु तत्त्वार्थ- गजवार्तिक में वहीं गाथा एसे पाठभेदों के साथ उद्भृत की गई है कि जिससे वहां नक्षत्र, बुध,

<sup>9</sup> इन सब विषयोंकी प्ररूपणा तिले।यपण्णानिके निर्यग्लोक नामक पांचवें अधिकारमें विस्तारपूर्वक की गई है । २ ति. प. म. ७ गा. ३६, ६५, ८३, ८९, ९३, ९६, ९९, १०४.

२ णवदुत्तासत्तत्त्रया दस सीदिष्वदुतिग च दुगचदुक्क । तारा-रिव-सिम-रिक्खा बह-भग्गव-ग्रह-आंगिरार-सणी ॥ त. स. ४, १२, १०.

शुक्त, बृहस्पति, मंगल और शनिके अवस्थानमें भी भेद हो गया है।

इसी अधिकारमें आगे ज्योतिष विमानोंका विस्तार, चन्द्रमण्डळकी हानि-इद्धि, अट्टाई द्वीपके चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्या, अट्टाई द्वीपके बाहिर चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्या, अट्टाई द्वीपके बाहिर चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्यात द्वीप-समुद्रोंके ऊपर स्थित चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्या, अठासी प्रहोके नाम, चारक्षेत्र, दिन-रात्रिका प्रमाण, ताप व तमका प्रमाण, चन्द्र सूर्यादिकोंके गगनखण्ड, अधिक मास, दक्षिण-उत्तर अयनका प्रारम्भ व आवृत्तियां, नक्षत्र तिथि एवं पर्वके निकालनेकी रीति, समान दिनरात्रि स्वरूप विषुप, नक्षत्रोंके नामादिक तथा चन्द्र-सूर्यादिकोके आयुप्रमाणादिकी प्ररूपणा की गई है। गाथाओंकी समानता—

ख्यणादीणं वासं दुग-तिग-चदुमंगुणं तिल्बग्वणं । भादिम-मिश्नम-बाहिरमृइ ति भणंति आइग्या ॥ त्रि सा. ३१० ख्वणादीणं रुंदं दु-ति-चउगुणिदं कमा तिल्बग्वणं । आदिम-मिश्निम-बाहिरमूईणं होदि परिमाणं॥ ति. प. ५-३४.

गाथा ४३३ ति. प. के सातवें अविकारमे (१०१) ज्योकी त्यों पायी जाती है।

५ वैमानिकलोक अधिकारमें प्रथमतः सोलह और फिर इन्होकी अपेक्षा बारह करपोंके नामोंका निर्देश किया गया है। तत्परचात कत्पातीत विमानोका उल्लेख, सीधर्मादिकोमें विमानोकी संख्या, इन्द्रकोंका प्रमाण, नाम व विम्तार; श्रेणिवद्ध विमानोका अवस्थान, दक्षिण उत्तर इन्द्रोका निवास, मुकुटचिह्न, नगर प्रासादिकोका रचनाक्रण, साणानिक देवादिकोकी संख्या, अग्रदेवियोंके नाम, कल्पिल्योंका उत्पत्तिस्थान, प्रयोचार, विक्रिया, अविविवषय, जन्म-मरणान्तर, इन्द्रादिकोंका उत्कृष्ट विरह, आयुप्रमाण, लौकान्तिक देवोंका स्वरूप, वस्पिल्योंका आयुप्रमाण, उत्संघ, उन्ल्यास व आहारप्रहणका काल, गत्यागित, उत्पत्तिप्रकार, ईष्ट्रारमार नामक आठवी पृथिवीका स्वरूप, सिद्धोंका क्षेत्र और उनका सुल, इत्यादि प्ररूपणा तिलेयपण्णित्तिके आठवें महाधिकारमें की गई प्ररूपणांके ही समान यहां भी पायी जाती है। सिद्धोंकी प्ररूपणा तिलेयपण्णित्तिके नीवें महाधिकारमें की गई है। यहां कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें थे हैं—

(१) ति. प. (८, ८३-८४) में बतलाया है कि ऋतु इन्द्रक्की चारें। दिशाओं में ६२-६२ श्रेणिबद्ध विमान हैं। आंग आदित्य इन्द्रक पर्यन्त वे एक एक व.म (६१-६० इत्यादि) होते गये है। वहीं दूसरे मतसे ६२ के स्थानमें ६२ श्रेणिबद्ध विमान भी बतलाये हैं। इस मतके अनुसार सर्वाधिसिद्धि इन्द्रक्के चारें। ओर भी श्रेणिबद्ध विमानें।की स्थित स्वीकार की गई है। यहां त्रिलोकसारमें ६२ वाला मत (गा. ४७३) स्वीकार किया गया है।

- (२) ति. प. (८, ३३२-३५०) में सौधर्मादिक इन्द्रोंका अवस्थान पृथक् पृथक् बतला देनेके पश्चात् इसी अर्थको समुदित रूपमें बतलानेके लिये जो 'छण्जुगलसेसएसुं....' इत्यादि गाथा (३५१) दी गई है वह यहाँ त्रिलोकसारमें (४८३) भी योजसे पाठमेदके साथ पायी जाती है।
- (३) ति. प. (८-४०१) में स्तम्में के ऊपर और नीचे २५-२५ कोश छोड़कर जो करण्डकीं का अवस्थान बतलाया है, यहां (५२१) उसे क्रमशः २५ और २३ कोश छोड़कर बतलाया है।
- ('४) तिळोयपण्णति (म. ८, १२५-२६) में जो विजयादिकके अवस्थानमें दिशाभेद बतलाया है उसोंन यहां (५२७) द्वितीय मत स्वीकार किया गया प्रतीत होता है।
- (५) ति. पं. (८-५११) में आचार्यान्तरके मतसे सर्वार्थसिद्धिमें पत्यके असंख्यात भागसे वीन तेतीस स्म्रगरे।पम प्रमाण जघन्य आयु भी बनलाई है। परन्तु यहां (५३२) जघन्य आयुका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता।
- (६) ति. प. (८,५४४-४६) में कल्पवासी देवोंका उत्कृष्ट विरह्काल बतला कर फिर भी मतान्तरसे अन्य प्रकार बतलाते हुए जो गा. ५४९ दी गई है वह गाया यहां (५२९) भी पाया जाती है। यहां इसी मत को अपनाया गया है।
- (७) ति. प. (८,५२५-२६) में पहछे बारह कर्लोकी विवक्षासे देवियोंकी आयुका प्रमाण बतला कर फिर गा. ५२७-२९ मे, जो सोल्ह कर्लोको स्वीकार करते हैं, उनके उपदेशानुसार भी उक्त आयुका प्रमाण बतलाया है। तत्पश्चात् गा. ५३० में 'लोकायनी' के अनुसार तथा गा. ५३१-३२ में मृलाचारके अनुसार भी उन देवियोंकी आयुका प्रमाण बतलाया है जो पर्लोमें निम्न प्रकार है—

| साँ | ई. | स. | मा. | ជ          | व्रह्मो. | लां. | का. | ग्रु.      | म. | ।<br>श. | स. | आ. | मा         | आरण | अ.    |
|-----|----|----|-----|------------|----------|------|-----|------------|----|---------|----|----|------------|-----|-------|
| 4   | ७  | 9  | ११  | १३         | •••      | १७   | ••• |            | २३ |         | २७ | ३४ | <b>ध</b> १ | ४८  | ५५    |
| प   | ७  | ९  | ११  | १३         | १५       | १७   | १९  | <b>२</b> १ | २३ | २५      | २७ | ३४ | <b>ध</b> १ | धट  | ध्दरद |
| 4   | ७  | ۹  | ११  | १३         | १५       | १७   | १९  | २१ !       | २३ | સ્ષ     | ২৩ | २९ | 38         | ३३  | 34    |
| u   |    | į  | 9   | <b>વ</b> ્ | •        | 3,   | 1   | ષ્ટ        | 0  | ક       | प  | G  | o          | 4   | 4     |

यहां त्रिलोकसारमें (५४२) दिनीय मतको स्त्रीकार कर उसकि अनुसार देवियोंकी भायुका प्रमाण बतलाया गया है।

#### समानताके लिये निम्न गायाओंका मिलान कीजिये —

| त्रिलेकसार  | ४५९   | <b>४६३</b> | ४७१   | ४७४   | <b>४७</b> ९ | ४८३   | ५२८ | ५२९ |
|-------------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|-----|-----|
| तिलोयपण्णित | ८-१४९ | ८११        | १-१६३ | C-303 | ८-१६८       | ८-३५१ | ६८७ | ५४९ |

६ नर-तिर्पण्लोक यह अधिकार तिलेशयपण्णित्तमें मानुपलोक (४) और तिर्पण्लोक (५) इन दो स्वतन्त्र महाधिकारों में विमक्त पाया जाता है। इस अधिकारमें पिहले जम्बूद्धीपस्थ भरतादिक क्षेत्रों, हिमबदादि पर्वतों, पद्मादिक हदों व उनसे निकलनेवाली गंगादिक निदयों, तथा मेरु पर्वत व मदशालादि वनोंका विस्तारादि बतलाया गया है। आगे जम्बृ वृक्ष व शालमली वृक्ष और उनके परिवार वृक्षोंका उन्लेख करके क्षेत्रानुसार भागभूमि और कर्मभूमियोंका विभाग बतलाया है। तत्पश्चात् यमकागिरि, हदपंचक, बांचन शैल, दिग्गज पर्वत, गजदन्त पर्वत, बक्षार पर्वत व विभंग निदयां, इनके नामादिकका निर्देश करके ग्राम-नगरादिकका स्वरूप बतलाया गया है। फिर विदेह क्षेत्रमें वर्षा आदिका स्वरूप दिखाकर पांच मेरु सम्बन्धी तीर्थंकर व चक्रवर्ती आदिकांकी जधन्य-उत्कृष्ट संख्या निर्दिष्ट की है। इससे आगे चक्रवर्तीकी सम्पदाका उन्लेख करके राजा-अधिराजा आदिके लक्षण बतलाते हुए ३२ विदेहों, विजयाधीगिरस्य ११० विद्याधरनगरियों, विदेहहेंत्रस्थ ३२ नगरियों तथा हिमबदादि पर्वतोंके ऊपर स्थित क्रूटोंके नामोंका निर्देश किया है। आगे चलकर अनेक करणस्त्रों द्वारा चाप, बाण, वृत्तिविक्रम्म तथा स्थूल व सूक्ष्म क्षेत्रफळ निकाल कर निर्दिष्ट किया गया है।

तत्परचात् भरत व ऐरावत क्षेत्रोंमें प्रवर्तमान सुषम-सुषमादिक छह कालोंका प्रमाण और उनमें होनेवाले प्राणियोंकी आयु व उत्सेध आदिका प्रमाण बतलाते हुए प्रथमत: भीगभूमियोंकी प्ररूपणा की है। पिर चतुर्थ कालमें होनेवाले ६३ शलाकापुरुष (२४ तार्थकर, १२ चक्रवर्ता और ९-९ बलदेव नारायण व प्रतिनारायण), ९ नारद और ११ रुद्रोंकी प्ररूपणा करके शक राजाकी उत्पत्ति एवं किलक्ता कार्य बतलाया गया है। इसके आगे उत्पत्तिणी कालके प्रवेश-क्रमको दिखलाकर भरतादिक क्षेत्रोंमें सदा अवस्थित रहनेवाले कालोंका तथा हीए समुद्रोके मध्यमें स्थित प्राकार एवं वेदिकादिकींका वर्णन करते हुए जम्बूद्रांपकी प्ररूपणा समाप्त की गई है।

आगे चलकर लवणसमुद्र व उसमें स्थित अन्तरद्वीपोंका निरूपण करते हुए धातकी व पुष्कर द्वीपों; मानुषोत्तर, कुण्डल एवं रुचक पर्वतों और उनके ऊपर स्थित कूटों, नन्दीश्वर द्वीप तथा अकृत्रिम जिनभवनोंकी प्ररूपणा की गई है। इस प्रकार इस अधिकारके पूर्ण होनेपर उक्त प्रन्थ समाप्त होता है।

यहां हिमत्रान् पर्वतके ऊपरसे जिस जिहिका नार्छके द्वारा गंगा निषे गिरी है उसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

केसरिमुद्द-सुदि-जिन्मा-दिट्टी भू-सीसपहृदिगोसरिसा । तेणिह पणालिया सा वसहायारे ति णिदिहा ॥ त्रि. सा. ५८५.

अर्थात् वह नाली मुख, कान, जिह्ना और नेत्र इनसे सिंहके आकार तथा भू और शेर आदिसे गायके सहश है, अत एव वह वृषभाकार कही गई है।

इस प्रकार उस नालीका यह स्वरूप कुछ अश्पटासा हो गया है, क्योंकि, उसका माकार न तो सिंहके समान ही रह सका है और न गायके ही समान | हम जब नेलीयपण्णितिमें इस प्रकरणको देखने है तो यहां हमें यह गाथा उपलब्ध होती है—

सिंग-मुह-कण्ण-जिंहा-लोयण-भूआदिएहि गोसारिसो । वसहो ति तेण भण्णइ रयणामरजीहिया तत्य ॥ ति. प. ४-२१५.

इसमें उक्त नालीका स्वरूप पूर्ण रूपेण गायके आकार ही बतलाया गया है। ह गाथा सम्भवतः त्रिलोकसारकर्ताके सामने रही है। परन्तु उसका 'सिंग 'पद अपने रूपमें रहकर सिंघ या सिंह पदके रूपमें अष्ट होकर रहा है। इसीके द्वारा अभिन्त हो जानेसे उन्होंने मिंह 'के पर्यायवाची 'केसर्ग शब्दका प्रयोग उपर्युक्त गाथामें कर दिया है।

इस विषयको तन्त्रार्थसाजवार्तिकमें देखनेपर वहां गंगाकुण्डादिका निर्देश तो भिलता, परन्तु उक्त नालीका निर्देश वहां किसी प्रकार भी देखनेमे नहीं आता । (देखिये त. रा. १४ या ३ मूत्र २२)

हिर्विशपुराण' और वर्तमान होकाविभागमें उसे वृपभाकार ही बतहाया है, न h कुछ अवयवेंसि सिंहाकार भी। जंबृद्वीपप्रक्षिप्तमें उसे स्पष्टतया सींग एवं मुखादिक सब वयवें। द्वारा वृपभाकार ही कहा है । जिनमद्रगणि-क्षमाश्रमण-विरचित बृहत्क्षेत्रसमासमें उसे

षड्योजनी सगन्यतां विभ्तीणी तृषमा हितः । जिहिका योजनार्द्धं तु बाहुन्यायामतो गिंगे ॥ त्येख्य पतिता गगा गोश्यंगाकारधारिणी । श्रीगृहांप्रभवद् सुमे। दशयोजनिकस्तता ॥ ह. प्. ५, १४०-४१.

२ सकोशषट च विस्तीर्णा बहला चार्थयोजनम् । जिहिका प्रथमाकागर यायता चार्थयोजनम् ॥ जिहिकायां गता गगा पतन्ती श्रीगृह गुभे । गोश्रगर्यास्थता भुवा पतिना दशविस्तृता ॥ लो.वि. १,९३-९३.

३ सिंग-मुह-कण्ण-जीहा-णयणा-मूआदिएहि गोसरिसा। वसह ति तेण णामा णाणामणि-रयणपरिणामा॥ जै. प. ३-३५३.

श्र निवर्षद्व गिरिसिहराओ गंगाकुंड मिम जिन्मियाए उ । मयरिवयद्वाहरसंवियाए वहरामयतलिम ॥
 श्र के १, ११६

मगरके खुडे हुए अधरके आकार निर्दिष्ट किया है।

यहां त्रिलोकसार गा. ८४२-८४६ में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचकी और इद्रोंका उत्पत्तिकाल बनलानेके लिये जिस संदृष्टिका उपयोग किया है वह तिलोयपण्णत्ति (४, १२८७-९१, १४१७, १४४३) में भी इसी क्रमसे पृथक् पृथक् पायी जाती है। इसके अतिरिक्त वह हरिवंशपुराण (६०, १२४-१२९) और प्रवचनसारोद्धार (४०६-४०९) में भी इसी क्रमसे उपलब्ध होती है।

किन्तु जब हम शिलोकसारकी गाथा ८५० का निलोयपण्णितिकी गाथा ४, १५०७ आदिसे मिलान करते हैं तो हमें किल्किक सम्बन्धमें दोनों प्रन्योंमें बड़ा मतमेद दिखाई देता है। त्रिलोकसारके अनुसार महावीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष व्यतीत हो जानेपर किल्किका जन्म हुवा और उसने चालीस वर्ष राज्य किया, जब कि तिलोयपण्णितिके अनुसार महावीरनिर्वाणसे एक हजार वर्षके भीतर ही किल्किका अध्यकाल आ जाता है और उसका राज्यकाल ब्यालीस वर्ष बतलाया गया है।

अन्य अधिकारोंके समान इस अधिकारकी भी कितनी ही गाथायें ज्योंकी खों या कुछ परिवर्तनके साथ तिल्लायपण्णाचिमें देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ निम्न गाथाओंका मिलान किया जा सकता है—

| त्रिः सा. | ३१०   | ५५०  | ५९०   | <i>પ</i> રપ્ર–પ | ६८७-९० | <b>Q</b> २० | ९८८  | ९८९          | १००९ | १०१४ |
|-----------|-------|------|-------|-----------------|--------|-------------|------|--------------|------|------|
| ति. प्र.  | २'५६१ | १६६७ | ४.२३० | ४,२३८-९         | २५०६-९ | २४८९        | १६३९ | <b>ર-</b> કર | ३-४७ | ३-४५ |

## ७ जंबूदीवपण्गित्त

यह पद्मनिदिमुनि निरचित एक छोकानुयोग (करणानुयोग) का प्रन्य है। इसमें निम्न तेरह उद्देश हैं— १ उपोद्घात, २ भरत-ऐरावत वर्ष, ३ शैल-नदी-भोगभूमि, ४ सुदर्शन (मेरु), ५ मन्दरजिनभवन, ६ देवोत्तरकुरु, ७ कक्षाविजय, ८ पूर्व विदेह, ९ अपर विदेह, १० छवणसमुद्र, ११ द्वीप-सागर, अधः-ऊर्ध्व-सिद्धलोक, १२ ज्योतिंलोक, और १३ प्रमाणपरिच्छेद। इनकी गाथासंख्या इस प्रकार है— ७४ + २१० + २४५ + २५२ + १२५ + १७८ + १५३ + १९८ + १९० + १०२ + ३६५ + ११४ + १७६ = २३८९ । इसकी रचनारीली पूर्णत्या तिलोयपण्णत्तिके समान है। यथा—

(१) जिस प्रकार तिलोयपण्णितिके प्रारम्भमें प्रथम पांच गाथाओंके द्वारा पांचों पर्मेष्ठियोंका स्मरण करके पश्चाद् छठी गायाके द्वारा तिलोयपण्णितिके कहनेकी प्रतिज्ञा की

गई हैं उसी प्रकार इसके प्रारम्भमें भी प्रथमतः पांच गाथाओं के द्वारा पांचों परमेष्ठियों की वन्दना करके परचात् छठी गाथाके द्वारा 'दीव-सायरपण्णित के कहने की प्रतिज्ञा की गई हैं। भेद के बल इतना हुआ है कि तिले। यपण्णितीमें पहले सिद्धों की नमस्कार करके फिर अरहन्तों की नमस्कार किया है। किन्तु इसमें पहले अरहन्त और फिर सिडों की नमस्कार किया गया है।

- (२) तिलोयपण्णितिके समान ही इसेंग भी प्रत्येक अधिकार (प्रथम अविकारको होड़) के प्रारम्भ व अन्तेंम कमशः ऋषमादि चाबीस तीर्थंकरींको नमस्कार किया गया है।
- े (३) विषयवर्णनपद्धति तो दोनो मन्योंकी समान है ही, साथ ही ईसमें तिलोय-पण्णितिकी बीसो गायायें यिकिचित् परिवर्तनेक साथ प्रायः ज्योंकी त्यों पायी जाती हैं। जैसे —
- (क) भरतादिका सात क्षेत्रोंको नरेन्द्रकी उपमा देवर दोनों प्रन्थोंमें उनका इस प्रकार वर्णन किया गया है—

भ.पानरु-धवळळता वरअववण-चामरेहि चारुधरा । वरकुंड-कुंडलेहिं विचित्तस्त्वेहिं रमणिजा ॥ भरेबरी-कडिसुत्ता बहुरयणुजलार्गिद-मउडधरा । सरिजलपवाह-हारा खेत्त-णरिंदा विराजंति ॥ ति. प. ४, ९२-९३.

कप्रतरु-वब्द्धता उववण-संसिधवद्धचामराडोवा । बहुकुंड-रयगकंठा वण-कुंडलमंडियागंडा ॥ वेड-कडिसुत्तसोहा णाणापन्वय-फुरंतवरमउडा । चर [वर] णइजलंतहोए [जलन्द्रहारा] खेत्त-णरिंदा विरायंति ॥ जं. दी. २, ३-४.

( ख ) हिमवदादिक छह कुलपर्वतांका वर्णन —

वरदह-सिदादवत्ता सिर-चामरविज्ञमाणया परिदो । कप्पतरु-चारु विधा वसुमइ-सिहासणारूढा ॥ वरवेदी-किहसुत्ता विविहुज्ञलस्यणकूड-मउडधरा । अंबरीणज्ञर-हारा चंचलतरु-कुंडलाभरणा ॥ गोउर-तिरीडरम्मा पायार-सुगंधकुसुमदामग्गा । सुरपुर-कंठाभरणा वणराजि-विचित्तवस्यकयसोहा ॥ वोरण-कंकणज्जत्ता वज्जपणाली-कुरंतकेयूरा । जिणवरमंदिर-तिल्या भूधराया विराजंति ॥ ति. प. ८, ९६-९९

वरदह-सिदादपत्ता सरि-चामरविज्जुमाण बहुमाणा । कप्पतरु-चारुचिण्डा वसुमार्-सिंहासणारूढा ॥ वेदि-कडिसुत्तणिवहा मणिकूट-किरंतदिव्ववरमठडा। णिज्ञरपछंत्रणाहा (हारा) तरु-कुंडछमंडियागंडा॥

१ एवं वरवंचग्रू तिरयणसुद्धेण गर्मसिऊणाहं । भव्यजणाण पदीवं वोच्छामि तिलोयपण्णति ।। ति. प १-६.

२ दे [ते] बदिऊण सिरसा बोच्छामि जहाकमेण जिलदिद्धं । आयरियपरंपरया पण्णति दीव-जलधीणं ॥ अं. दी. १-६.

सुस्वर [ चर ] कंठाभरणा वणसंड-विचित्तक्यक्यसीँहा । गोजस्-तिरीडमाळा पायार-सुगंधदामङ्का ॥ तोरण-कंकणहृःया वज्राणाळी-कु [ फु ] रंतके करा । जिणभवण-तिळयभूदा भूहर-राया विरायति ॥ जं. दी. ३, ३३-३६.

- (ग) तिलोयपण्णात्ति पांचेंय महाधिकारमें नन्दीश्वर द्वीपके वर्णनमें बतलाया है कि चारों प्रकारके देव प्रति वर्ष अष्टाह्विक पर्वमें वहां जाकर गाढ़ मिक्तिमें जिनपूजन करते हैं। उस समय वहां सोवमीदिक इन्दोके जानेका वर्णन जेसा तिलंगपण्णित्तिमें किया गया है' (देखिये ति. प. ५, ८४-९७), ठीक उसी प्रकार जंदूदीवपण्णित्तिके पांचवें उदेशमें भी मेरु-पर्वतस्य जिनमवनों निनपूजनके निमित्त प्रस्थान करनेवाल उक्त इन्द्रोक्ती यान्यका वर्णन किया गया है (देखिये जं. दी. ५, ९३-१०८)। विशेष इतना है कि उस समय नन्दिश्वर दीपको जाते हुए इन्द्रोंके हाथमें जहां तिलोयपण्णानिमें श्रीफल आदि पूजाइन्यका होना बतलाया है, वहां जंदूदीव-पण्णानिमें अनके हाथमें वज्र व त्रिणल आदिके रहनेका उहारेण है।
- (घ) नर्तकानीक द्वारा किया जानेवरा त्रियंकरादिक चरित्रका अभिनय (ति. प. ८ ३६०-३६७; जं. दी. ४, २१३-२१९)।

इसके अतिरिक्त दोनो प्रत्योंकी समानताके िये निम्न मायाओकी और भी तुलना की जा सकती है—-

| जं. दी. | १-३६ ५.    | ६५ २-६८    | २, १९ ५-९८ | 8-84                         | 8-4 દ           | ૬-१૨   | ६-७९           |
|---------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| ति. प.  | ध-१६४८ ४ ६ | ६४१ ४-१६५६ | ४, १५३९-४० | ક. <b>१</b> ९ ફ              | ४ १६९३          | 8-2024 | ध-२१९८         |
| जं. दी. | ७,-१५७ ६०  | ७, द१ ६४   | ७-६९       | ७-११०                        | ७, ११२          | ६४     | ११-१९          |
| ति. प   | ४, २४४८-५१ | ४, २२८२ ८५ | ४-२२८७     | <b>ક-</b> ૨૨૮ <sup>૦</sup> . | <b>ઝ, ૨</b> ૨૭૮ | :-८० ६ | <b>४-२५८</b> २ |
| जं. दी. | ११-१०८     | ११-२८५     |            | <u> </u>                     |                 |        |                |
| ति. प.  | १-१६५      | ८-३९१      |            |                              |                 |        |                |

जंबूदीवपण्मत्तिके विषयका परिचय उदेशक्रमसे इस प्रकार है-

(१) प्रथम उद्देशमें पहले पंच गुरुओंको नमस्कार करके महाबीर भगवान्के निर्वाणके परचात् रहनेवाली केवली व श्रुवकेवली आदिकी परम्परा बतलायी गई है। तत्परचात् उक्त

९ यहां लातबेन्द्रकी यात्रास्चक गाथा प्रतियोमि छूट गई प्रतीत होती है ।

परम्परासे प्राप्त हुई द्वीप-सागरप्रज्ञप्तिके प्ररूपणकी प्रतिज्ञा करके समस्त द्वीप-समुद्रोंकी संख्याका निर्देश करते हुए जम्बुद्वीप, उसकी जगती, विजयादिक द्वार और उनके ऊपर स्थित विजयादिक देवोंकी नगरियोंकी प्ररूपणा की है। अन्तम जम्बुद्वीपस्थ क्षेत्र, अनेक प्रकारके प्रवेत और समस्त वेदियोंकी संख्या बतला कर इस उदेशकी पूर्ण किया है।

- (२) दूसरे उद्देशमं मरतादिक सात क्षेत्रोंक नामाका निर्देश करके उनके विस्तारादिका कथन करते हुए करणसूत्रों द्वरा जीवा, धनुःपृष्ठ, इपृ, धृत्ताविष्कम्म, जीवाकरणि, धनुष्करणि, इपुकरणि, पार्श्वमुजा और चूलिका आदिके निकालनेकी विधि बतलायी है। फिर विजयार्ध पर्वत, उसके उत्पर स्थित कूट, जिनभवन, दक्षिण-उत्तर भरतकी जीवा आदिका प्रमाण, भरतंस प्रशावत क्षेत्रकी समानता और सुपम-सुप्रमादिक कालोके वर्तनकमकी प्रस्त्वणा की गई है।
- (३) तृतीय उद्देशमें हिमबदादि कुछ पर्वत, जनपर स्थित वह, कूट एवं गंगादिक नदियोंका बिस्तारंस वर्णन किया गया है।
- (४) चतुर्थ उदेशमें मेरु पर्वत, मद्रशालादि वनचतुष्टय और जिनजन्माभिषेक-यात्राकी अधिक विस्तारके साथ प्रकृषणा की गई है।
- (५) पांचिवे उद्देशमें मन्दरपर्वतस्य त्रिमुबनित्यक नामक जिनभवनकी रचना आदिका बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन करके नर्न्दाश्चरद्वीपादिकमें स्थित अन्य जिनभवनीके प्रमाणादिकका मी निर्देश किया गया है।
- (६) छठे उद्देशमें उत्तरकुरुकी स्थिति व विस्तायदि बताकर यमकिरिरि, दहपंचक, दहोंमें स्थित कमल, कंचनशैल, सीतानदी, जम्बूबुक्ष, देव्कुरु, बक्षारिगरि आदि, शाल्मली हुक्ष ओर देव-उत्तरकुरुओंमें उत्पन्न हुए मनुष्योके उत्सेध आदिकी प्रकृषणा की गई है।
- (७) सातवें उदेशमें विदेह क्षेत्रकी स्थिति व विस्तागादि वताकर देवारण्य, ८ वेदिकार्ये, १२ विभंग नदियां, १६ वक्षार पर्वत, ३२ विजय व ६४ नदियां, इनका विस्तागदि वतलाया गया है। पश्चात् कच्छा विजयका वर्णन करते हुए क्वट एवं मटंबादिकोंका स्वरूप बतला कर तीर्थकरादिवोंका अवस्थान, विजयार्थ पर्वत, मागध वरतनु व प्रमास द्वीप तथा चक्रवर्ताके दिग्विजयकी प्रकृषणा की गई है।
- (८) आठवें उद्देशमें कच्छा विजयके समान ही सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, छांगछावर्ता, पुष्कछा, पुष्कछावती, कसा, सुवरसा, महावरसा, वरसकावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया और मंगछावती, इन पन्द्रह विजयोंकी पृथक् पृथक् प्रक्षपणा की गई है।
  - (९) नीवें उद्देशमें सीमनस और विद्युत्प्रभ पर्वतीका विस्तारादि बतला कर अपरिविद्यस्य

पद्मा आदिक १६ विजयोंका पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है। फिर गन्धमादन और मास्यवन्त पर्वतों एवं बेदी आदिकी प्ररूपणा करके इस उद्देशको समाप्त किया गया है।

- (१०) दशवें उदेशों छवण समुद्रका विस्तार बतला कर उसके मध्यमें स्थित उत्तम मध्यम एवं जघन्य पातालों, जलकी वृद्धि-हानि, कौस्तुभादि आठ पर्वतों, देवनगरियों, गौतमा-दिक, द्वीपों, अन्तरद्वीपों एवं उनमें रहनेवाले कुमानुषोंकी प्ररूपणा की गई है।
- (११) ग्यारहवें उद्देशमें पहले धातकी खण्ड द्वीप, कालीद समुद्र, पुष्कर द्वीप और उसके मध्यमें स्थित मानुपोत्तर पर्वतका वर्णन करके जम्बूदीपको आदि लेकर १६ द्वीपोंके नामोंका निर्देश करते हुए लगणीद एवं कालीद समुद्रीको छोड़ शेष समुद्रीके नाम द्वीपसम बतलाये गये हैं। आगे जाकर लोकका आकार और विस्तार बतलाते हुए रस्नप्रभादिक सात पृथिवियों, भवनवासी व व्यन्तर देवों, ४९ नरकप्रस्ताओं व उनमें स्थित नारिक्योंके दुःखों एवं वहां उत्पन्न होनेके कारणोंका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात अदाई द्वीपोंके आगे असंस्थात द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यचोंकी अवस्था बतला कर ६३ इन्द्रक पटलोंका निर्देश करते हुए सौधर्म एवं ईशान इन्द्रके मुखकी प्ररूपणा की है। आगे चलकर सनस्कुमारादि कल्पों एवं कल्पातीतोंका संक्षेपमें वर्णन करके यह उद्देश समाप्त किया गया है।
- (१२) बारहर्वे उदेशमें प्रथमत: चन्द्रोंका अवस्थान बतला कर उनकी गति और संख्या आदिको प्रख्याणा करते हुए संक्षेपमें सूर्य, प्रह, नक्षत्र और ताराओंका भी कथन किया गया है।
- (१३) तेरहवें उद्देशमें प्रथमनः कालके दो भेद बतला कर पुनः समयादि रूप व्यवहार कालके भेदोंका उल्लेख करते हुए उत्सेधांगुलादि तान अंगुलों एवं पल्यादिकोंके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है। पश्चात् सर्वज्ञका स्वरूप बतला कर उसके वचनकी प्रमाणता प्रगट करते हुए प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्षादि रूप अनेक भेद-प्रभेदोंका वर्णन किया है। आगे चलकर श्रुतकी विशेषता दिखलाते हुए पुनः सर्वज्ञका स्वरूप बतला कर जिन भगवान्के आतिशय बतलाये गये हैं।

अन्तमें कहा गया है कि ऋषि विजयगुरुके समीपमें जिनागमको सुनकर उनके प्रसादसे मैने अढ़ाई द्वीपों, अधः उर्ध्व एवं तिर्यम् लोकोंमें जहां-जहां मंदर शैलादिक जो जो स्थान हैं उन सबोंका आचार्यपरम्परानुसार वर्णन किया है। आगे तप-संयमसम्पन्न एवं श्रुतसागर-पारंगत मावनन्दि गुरु, उनके शिष्य सकलचन्द गुरु और प्रशिष्य श्रीनान्दि गुरुका उल्लेख करके कहा गया है कि प्रस्तुत प्रन्थ इन्हीं श्रीनान्दि गुरुके निमित्त लिखा गया है।

प्रन्यकार पद्मनन्दि मुनिने अपने लिये यहां गुणगणकलित, त्रिदंदरिहत, त्रिशस्य-

परिशुद्ध, गारत्र-त्रय-रहित व सिद्धान्तपारंगत आदि विशेषण पदींका प्रयोग करते हुए अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाई है— पंचाचारपरिपालक (आचार्य) वीरनन्दि, उनके शिष्य विख्यात बलनन्दि और उनके शिष्य प्रन्थकर्ता पद्मनन्दि ।

अन्तमें प्रन्थरचनाका स्थान वारा नगर और वहांके राजा णउत्तम (नरोत्तम) 'शान्ति' का निर्देश करते हुए श्रृत-कल्पतरु, धर्म-समुद्र एवं वीरजिनेन्द्रको नमस्कार करके प्रस्तुत प्रन्थको पूर्ण किया गया है।

इस ग्रन्थमें चूंकि त्रिलोकसारकी निम्न गाथायें उपोंकी त्यों पायी जाती हैं, अतः, यदि वे उससे भी प्राचीन किसी अन्य ग्रन्थकी नहीं हैं तो, प्रायः निश्चित है कि इसकी रचना त्रिलोक-सारके पश्चात् हुई है—

'ववहारुद्धारद्धापल्ला तिण्णेव होंति णायव्या । संखा दीव-समुद्दा कम्मद्विदि विण्णिदा जेहिं ॥ ९३ ॥ 'विक्खंभवरगद्द्दगुणकरणी वहस्स परिरयो होदि । विक्खंभचउन्भागे परिरयगुणिदे हवे गणियं ॥९६॥

> 'इसुवरगं चउगुणिदं जीवावरगान्ह पिक्खिवित्ताणं । चउगुणिदिसुणा भजिदे णियमा वहस्स विक्खंभो ॥ ७६१ ॥

इनके अतिरिक्त त्रिलेकसारकी ७६० और ७६४ नं. की गायायें भी साधारण परिवर्तन-के साथ जंबूदीवपण्णत्तिके द्वितीय उद्देशमें क्रमशः २३-२४ और २५ नं. पर पायी जाती हैं।

चूंकि इसकी निम्न गाया 'उक्तं च जम्बूद्वीपप्रक्षप्तौ ' कह कर वर्तमान छोक-विभागके तृतीय प्रकरणमें श्लोक ५२ के परचात् उद्धृत की गई है, अतः निश्चित है कि इसकी रचना वर्तमान छोकविभागके पिह्छे हो चुकी है—--

कोसेक्कसमुत्तुंगा पिटदेश्वमआउगा समुद्दिहा । आमस्यपमाहारा चउत्यभत्तेण पारंति ॥ जं. दी. ११-५४.

## ८ बृहत्क्षेत्रसमास

जिस प्रकार दिगम्बर परम्परामें त्रिलोकप्रज्ञप्ति, जम्बूद्धापप्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार और लोकविमाग आदि कितने ही प्रन्थ लोकानुयोगके उपलब्ध हैं उसी प्रकार खेताम्बर परम्परामें भी बृहत्क्षेत्रसमास, जम्बूद्धीपप्रज्ञप्ति, प्रवचनसारोद्धार, बृहत्संग्रहणी और लोकप्रकाश आदि उक्त-

१ जं. दी. १३-३६. (यह गाथा सर्वार्थिसिद्धि ३-३९ में भी उद्धृत है, अतः प्राचीन है। साथ ही इसके अप्याय ३ सूत्र ३१ में उद्धृत की गई एक गाथा और भी जंबूदीवपण्णित (१३-१२) में पायी जाती है। यह गाथा प्रवचनसारोद्धारमें मी। १३८७ नं. पर उपलम्ध होती है।

२ जं. दी. ४-३४. ३ जं. द्री. ६-७.

विषयके अनेक ग्रन्थ पाये जाते हैं। इन दोनों ही परम्पराओं में छोककी प्ररूपणा प्रावाः समान क्रपसे पार्या जाती है, मतभेद कचित् किंचित् ही पाये जाते हैं। ऐसे मतभेद तो प्रायः एक परम्पराके मीतर मी विद्यमान हैं।

वृहरक्षेत्रसमास यह जिनभद्र-गणि-क्षमाश्रमण द्वारा प्रणीत है। इसका रचनाकाल प्रायः विकासकी सातना दाता विद होना चाहिये। इनके द्वारा निरचित एक खृहरसंप्रहणी सूत्र मी रहा है। वर्तमान 'खृहरसंप्रहणी 'चन्द्रमहार्षि द्वारा निरचित एक अत्रीचीन प्रन्य है। खेताम्बर खम्प्रदायमें खृहरसंप्रहणी सूत्र (त्रैकोक्यदीपिका) प्रन्थोंकी परम्परा प्राचीन कालेस अब तक प्राप्त है। त्रिलोकप्रकृति (४-२१७, २१९, २०२९, २४४८, ८-२७२, ३८७ आदि) में सग्गायणी, संगायणी या संगाहणी आदि पदोंके द्वारा जिस प्रन्थका उल्लेख किया गया है वह ऐसा ही कोई संप्रहणी सूत्र सम्भवतः प्रतीत होता है। त्रिलोकप्रकृप्तिक द्वितीय महाधिकारमें गा. २२ के द्वारा शकरा आदि छह पृथिनियोंका बाहल्य बतला कर आगे गाथा २१ के द्वारा भी प्रकारान्तरसे उनका बाहल्य फिरसे बतलाया है। यह बाहल्यप्रमाण प्रायः अन्य दिगम्बर प्रन्थमें तो नहीं देखा जाता, पर वर्तमान खुहरसंप्रहणीमें वह अवश्य उपलब्ध होता है। यथा—

असीइ बत्तीसडवीस-वीस-अट्ठार-सोल-अडसहस्सा । छक्खुवीर पुढविपिडो वणुदहि-घणवाय-तणुत्राया ॥ वृ. सं. स्. २१२.

प्रस्तुत बृहत्क्षेत्रसमास प्रन्यमें १ जम्बूद्रीपाधिकार, २ छवणाञ्च्यधिकार, ३ धातकी-खण्डद्वीपाधिकार, १ काळोदध्यधिकार और ५ पुष्करवरद्वीपाधीधिकार, ये पांच अधिकार हैं। इबमें कमशः ३९८ + ९० + ८१ + ११ + ७६ = ६५६ गाथायें हैं।

(१) जंबूद्दीपिधिकारमें जम्बूदीपिदि स्वयम्भूरमणान्त सब द्वीप-समुद्दोंकी अदाई उद्घार सागरोंके समयों प्रमाण संख्या बतला कर मानुषक्षेत्र व जम्बूद्वीपिकी सिविस्तार पिरिधि, जम्बूद्वीपिकी जगती, मरतादिक सात क्षेत्रों व हिमबदादिक छह कुलपर्वतों एवं वैताद्यिगिरिका विस्तार, करणस्त्रपूर्वक वाण, जीवा, धनुष्पृष्ठ, बाहा (पश्चिमुजा), क्षेत्रफल, घनफल, सब पर्वतोंके ऊपर रियत क्टोंकी संख्या, नाम व उंचाई आदि: दक्षिणभरतस्य शास्त नगरी अयोध्याका विस्तारादि, विताल्य (विजयार्ध) प्ररूपणा, दृषम क्ट्र, पद्मद्रह, गंगाप्रपातकुंड, नदीविस्तारादि, हैमबतादि क्षेत्रस्य मनुष्योंका प्रमाणादिक, देव-उत्तरकुरु, जम्बूवृक्ष, देव-उत्तरकुरुस्य मनुष्योंका प्रमाणादिक, महप्रस्पणा, विजय व वक्षार पर्वतादिकोंका विस्तारादि, विदेह क्षेत्रमें तीर्यकरादिकोंका अवस्थान कम्बूद्वीपमें चन्द्र-सूर्यादिकोंकी संख्या, इत्यादिक विषयोंकी प्ररूपणा तिलोकप्रइप्तिके ही समान की गई है।

यहां प्रकरण पाकर गा. ३९५.९६ की टीकामें टीकाकार श्री मक्यगिरि स्रिके द्वारा चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र व ताराओंकी प्ररूपणा विस्तारपूर्वक उसी प्रकार की गई है जैसे कि त्रिलोकप्रकृतिक सातवें महाधिकारमें।

- (२) लगणान्ध्यधिकारमें लगणसमुद्रका विस्तार, परिधि, उसमें स्थित पाताल, जल-गृद्धि-द्दानि, वेलंधर नामकुमार देवोंकी संख्या आदि, मोतीर्थ, मौतमद्वीप, सूर्यद्वीप, चन्द्रद्वीप, छप्पन अन्तरद्वीप, अन्तरद्वीपस्थ मनुष्योंका उत्सेधादिक, स्वणसमुद्रके अवगाह व उत्सेधका प्रमाण एवं चन्द्र-सूर्यादिकोंको संख्या, इत्यादिक विषयोंकी प्रस्त्यमा की गई है।
- (३) घातकी खण्ड अधिकारमें घातकी खण्ड दीपके विस्तार व परिविका प्रमाण, रष्टकार पर्वत, मेरु पर्वत, भरतादिक क्षेत्रोंका आकार व विस्तारादि, हिमबदादिक पर्वतोंका विस्तार, दह व नदी कुण्डादिकोंका उत्सेघादि, घातकी कुक्ष, मेरु पर्वतोंका उत्सेघादिक, विजयों व बक्षार पर्वतोंका विस्तार तथा चन्द्रसूर्यादिकोंकी संख्या, रन सबका वर्णन किया गया है।
- (४) चतुर्थ अधिकारमें कालोद समुद्रके विस्तार, परिधि, द्वारान्तर, चन्द्र-स्थेदीप, कालोद समुद्रके जलका स्वरूप, उसके अधिपति देव एवं वहां चन्द्रसूर्यादिकोंकी संख्या बनलाई गई है।
- (५) पांचवं अधिकारमें पुण्यरदीप व उसके मध्यमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतके विस्तारादि-का प्रमाण, इषुकार पर्वत, वैताट्य पर्वत, भरतादिक क्षेत्रों एवं दिमवदादिक पर्वतोंके विस्तारादिक, उत्तरकुरुस्य पद्म व महापद्म वृक्षों एवं उनके अधिपति देवों, विजय व वश्वारादिकोंके विस्तारादि तथा चन्द्र-सूर्यादिकोंकों संख्या आदिको प्रकृपणा को गई है।

यहां बृहत्क्षेत्रसमास व त्रिलोकप्रकृति आदिक प्रन्थोंमें गणितनियमोंमें प्रायः समानता ही देखी जाती है। उदाहरणार्थ परिधि व क्षेत्रफल निकालनेका करणसूत्र—

> विक्खंभवगगदहगुणकरणी वहस्स परिरओ होई । विक्खंभपायगुणिओ परिरओ तस्स गणियपयं ॥ वृ. क्षे. १-७. समबद्दवासवग्गे दहगुणिदे करणि परिधओ होदि । विस्थारतुरिममोग परिधिहदे तस्स खेत्तफलं ॥ त्रि. प्र. १-११७. तिगुणियवासं परिही दहगुणवित्थारवग्गमूलं च । परिदिहदवासतुरिमं बादर सुहमं च खेत्तफलं ॥ त्रि. सा. १११.

बाणके निकालनेकी रीति-

जीवा-विक्खंभाणं वागविसेसस्स वागमूलं जं। विक्खंमाओ सुद्धं तस्सद्धमिसुं विषाणाहि ॥ बृ. क्षे. १०४१. जीबा-विक्खंभाणं वग्गविसेस्स होदि जं मूलं। तं विक्खंभा सोहय सेसद्धिमेसुं विजाणाहि ॥ त्रि. सा. ७६४. जीवा-विक्खंभाणं वग्गविसेस्स होदि जं मूलं। विक्खंभजुदं अद्धिय रिजुबाणो धादईसंडे ॥ त्रि. प्र. ४-२५९७.

अभीष्ट स्थानमें मेरुके विस्तारको निकालनेकी रीति — जित्यच्छिति विक्खंमं मंदिरसिहराहि उवइत्ताणं । एक्कारसिह विभत्तं सहस्तसिहयं च विक्खंमं ॥ जृ. क्षे. १-३०७. जित्वच्छिसि विक्खंमं मंदरसिहराउ समविदिण्णाणं । तं एक्कारसमजिदं सहस्तसिहदं च तत्य वित्यारं ॥ त्रि. प्र. ४-१७९९.

### चूलिकाविस्तार--

जिथिक्छिसि विक्खंभं चूलियिसिहराहि उबइत्ताणं । तं पंचिहं पित्रभत्तं चर्डाहं जुयं जाण विक्खंभं ॥ वृ. क्षे. १-३५०. जिथक्छिसि विक्खंभं चूलियसिहराउ समबदिष्णाणं । तं पंचेहि विहत्तं चउजुत्तं तत्थ तन्वासं ॥ त्रि प्र. ४-१७९७.

#### कुछ विशेषतायं—

- (१) यहां (१-१८०) विजयार्ध पर्वतकी दोनों गुफाओं में से तिमिस्र गुफाको पश्चिमकी और और खण्डप्रपातको पूर्वकी ओर बतलाया गया है, किन्तु त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें तिमिस्नको पूर्व और खण्डप्रपातको उत्तरकी ओर स्थित बतलाया है (देखिये ति. प. गा. ४-१७६)।
- (२) यहां गुफाद्वारमें दक्षिण और उत्तरकी ओरसे कपाटपृष्ठभावी चार योजन आयत स्तूपसे सत्तर-सत्तरह योजन आगे जानेपर दो योजनके अन्तरसे तीन-तीन योजन प्रमाण विस्तारसे संयुक्त उन्मग्ना व निमग्ना नदियोंकी स्थिति बतलायी गई है (४ + १७ + २ + ३ + १७ + ४ = ५० विजयार्धिवस्तार)। यथा—

सत्तरस जीयणाई गुहदाराणोभओ वि गंतूणं । जीयणदुगंतराओ विउलाओ जीयणे तिनि ॥ गुह्दविपुलायामाओ गंगं सिंधुं च ता सम्पिति । पञ्चयक्तद्वगपबूदा उम्मग्ग-निमग्गसिललाओ ॥ वृ. क्षे. १, १८४-८५.

परन्तु त्रिलोकप्रज्ञिमें गुफाक भीतर पश्चीस योजन प्रवेश करनेपर उपर्युक्त दोनों निदयोंकी स्थित बतलायी गई है (देखिये ति. प. ४-२३७)। यहां न तो निदयोंका विस्तार ही बतलाया गया है और न उसे पर्वतिबस्तारमेंसे कम ही किया गया है।

(३) यहां बृहत्क्षेत्रसमासमें अन्तरहीपोंकी स्थित इस प्रकार बतळाई है— पूर्व व पश्चिम दिशामें वेदिकासे आगे क्रमशः हिमबान् पर्वतके ईशान और अग्निकीण तथा नैकट्य व वायुकीणमें एक-एक दंष्ट्रा है। इनसे आगे क्रमशः तीन सी, चार सी, पांच सी, छह सी, सात सी, आठ सी और नी सी योजन छवण समुद्रमें प्रवेश करनेपर एक एक अन्तरहीप है। इस प्रकार अट्टाईस द्वीप हिमबान् पर्वत सम्बन्धी और जट्टाईस ही शिखरी पर्वत सम्बन्धी, समस्त अन्तरहीप छप्पन हैं। इन अन्तरहीपोंके नाम क्रमशः एकोरुक, आमापिक वैपाणिक और लाङ्गिलिक आदि हैं। इनमें रहनेवाले मनुष्य आठ सी धनुष ऊंचे, सदा प्रमुदित, मिश्रनधर्म परिपालक, पल्यके असंख्यातें माग प्रमाण आयुसे संयुक्त, चींसठ पृष्ठकाण्डकोंसे सिहत और एक दिनके अन्तरसे आहार करनेवाले हैं। (देखिये बृ. क्षे. २, ५६-६३, ७३-७४)

परन्तु त्रिलोकप्रज्ञितमें इन द्वीपोंका अवस्थान भिन्न खरूपसे बतलाया गया है । वहां एकोरूक आदिकोंको द्वीपोक नाम न खीकार कर वहां रहनेबाले मनुष्योंका वैसा आकार माना गया है । (देखिये ति. प. ४, २४७८ से २४९९)।

(४) बृहत्क्षेत्रसमास (१, ३५५-५६) में जो पाण्डुकिश लादिकी लम्बाई ५०० यो. और चौड़ाई २५० यो. बतलायी गयी है, उस मतका उल्लेख ति. प. गा. ४-१८२१ में 'सग्गायणिआइरिया' कह कर किया गया है।

### ९ प्रवचनसारोद्धार

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें श्री नेमिचन्द्र स्रिनिर्भित यह एक प्रसिद्ध प्रन्य है। इसमें १७६, द्वार और १५९९ गायायें हैं। यह सिद्धसेनस्रिकृत कृति सिद्धत दो मागोंमें सेठ देवचन्द्र टालमाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसमें बहुतसे विषय संगृहीत है। रचनाकाल इसका तेरहवीं रातान्दिक करीब प्रतीत होता है। जिस प्रकार त्रिलोकप्रकृतिमें नारक, भवनवासी, न्यन्तर, तीर्थकर, चकवर्ता, बळदेव व वासुदेव आदिकोंकी विस्तृत प्ररूपणा की गई है वैसे ही प्राय: उन सभी विषयोंकी प्ररूपणा यहां भी देखी जाती है। इस प्ररूणोंमें कहीं समानता व कहीं मतभेद भी हैं। समानता यथा—

- (१) जिस प्रकार त्रिलोकप्रइतिमें नारकप्रक्रपणामें नारक जीवोंकी निवासभूमि, नारकसंख्या, नारकायु, उत्सेध, विरहकाक व अवधिविषय आदिका वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार ही इनका वर्णन यहां भी किया गया है (देखिये प्र. सा. गा. १०७१ आदि)।
- (२) इसी प्रकरणके भीतर त्रिलोकप्रक्रियों असुरकुमार जातिके जिन १५ भेदोंका निर्देश किया गया है वे यद्यपि किसी अन्य दिगम्बर प्रन्थमें देखनेंमें नहीं आये, परम्तु वे यहां

अवस्य उपक्रम्य होते हैं' (देखिये पीछे पृ. ५३)।

ये दोनों माथायें सूत्रकृताङ्ग (५, १, नि. ६८-६९) में मी पानी जाती हैं। वहां 'पन्नरस परमाहस्मिया ' के स्थानमें 'एवं पण्णरसाहिया ' पाठ है।

(३) सातवीं पृथिवीसे निर्मत जीव किन किन तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं, यह बतलाने-के लिये त्रिलोकप्रज्ञितमें निम्न गाथा आई है—

बालेमुं दाढीमुं पक्खीमुं जलचरेमु जाऊणं । संबेज्जाउगजुता तेई णिरएमु वच्चंति ॥ २-२९०.

यही गाथा कुछ परिवर्तनके साथ प्रवचनसारोद्धारमें भी पायी जाती है। यथा— बालेसु य दादीसु य पक्खीसु जलयरेसु उक्कना। संखिज्जाउठिईया पुणोऽनि नरपाउया हुंति॥ १०९३.

इसका पाठ मूळाचार (१२-११५) में आयी हुई इसी गाथाके पाठसे बहुत कुछ मिछता जुळता है । मूछाचारमें इसके पूर्वमें जो 'उब्बिट्टा य संता' इत्यादि गाथा (१२-११४) आयी है वह भी प्रवचनसारोद्धार (१०८९) में जैसीकी तैसी उपलब्ब होती है।

(४) त्रिलोकप्रक्षितिमें चतुर्थ महाधिकारकी गा. १२८७-९१, १४१७ और १४४३ के हारा तीर्थकर एवं चक्रवर्ती आदिकोंके कालसे सम्बद्ध जिस संदृष्टिकी रचना की गई है उसका उन्लेख यहां भी निम्न गाथाओंके दारा किया गया है—

बसीसं घरयाई काउं तिरियाअयाहि रहाहिं । उड्डाअयाहि काउं पंच घराई तओ पटने ॥

पन्नरस जिंग निरंतर सुन्नदुगं तिजिण सुन्नतियमं च ।

दे। जिण सुन्न जिणिदो मुन्न जिणो सुन्न दोन्नि जिणा ॥

बिईयपंतिठवणा —

दो चिकिक सुन्न तेरस पण चक्की सुण्ण चिक्क दो सुण्णा। चक्की सुन्न दुचक्की सुण्णं चक्की दुसुण्णं च॥

तईयपंतिठवणा ---

दस सुण्ण पंच केसब पणसुण्णं केसि सुण्ण केसी य । दो सण्ण केसबोऽबि य सण्णद्रंगं केसब तिसण्णं ॥ प्र. सा. ४०६-४०९.

यहां संदृष्टिमें रुद्रोंको सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संदृष्टिका रूप जो त्रिलोक-प्रकृतिमें उन उन गाषाओंके नीचे दिया गया है वह सम्भवतः किसी प्रतिलेखकने लिखनेकी सङ्खियतसे वैसा दिया है। उसकी आकृति सम्भवतः ऐसी रही हो जैसी कि परिशिष्ठ (पू.

१ प्रवचनसांग्रहार गा. १०८५-८६. २ देखिये पीछे पू. ४३.

१०२३ ) में दी गई है। प्रवचनसारोद्धारकी टीकार्ने भी वह इसी रूपमें पायी जाती है।

(५) त्रिलोकप्रज्ञितमें परमाणुका खरूप बतलानेके स्टिय जो प्रथम महाधिकारमें ९६ बी गाथा आयी है वह कुछ परिवर्तित रूपमें यहां भी पायी जाती है। यथा—

> सत्येण सुतिक्खेण वि छेत्तुं भेत्तुं च जं किर न सक्का । तं परमाणुं सिद्धा वयंति आई पमाणाणं ॥ १३९० ॥

यह अनुयोगद्वारसूत्र (सूत्र १३३, गा. १००) में भी इसी रूपमें उपलम्भ होती है। विशेषता— (१) त्रिलोकप्रज्ञित (२-२९१) में नरकसे निकले हुए जीवोंके केशव, बलभद्र और चक्रवर्ती होनेका निषेध किया है। परन्तु यहां उसका स्पष्टतया विधान पाया जाता है। यथा—

पढमाओ चक्कबट्टी बीयाओ राम-केसवा हुंति । तब्चाओ अरहंता तहंऽनिकिरिया चउत्यीओ ॥ १०८८ ॥

पट्खण्डागम व राजवार्तिक आदि अन्य दिगम्बर प्रन्थोंमें सातवीं पृथिबीसे निकलकर सम्यक्त प्राप्त कर सक्तेका निषेध होनेपर भी त्रिलोकप्रकृति (२-२९२) में उक्त जीबोंके उसकी योग्यता प्रगट की गई है। यह योग्यता प्रयचनसारोद्धारमें भी बतलाई गई है। यथा—

तिसु तित्य चउत्थीए केवलं पंचमीइ सामन्तं । छट्टीए विरइऽविरई सत्तमपुढवीइ सम्मत्तं ॥ १०८७.

(२) त्रिकोकप्रज्ञित उत्संधागुलका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है— अनन्तानन्त परमाणुओंका उवसन्नासन्न स्वन्ध होता है। उवसन्नासन्न, सन्नासन्न, नुटिग्णु, त्रसेणु, रपरेणु, उत्तमभोगभूमिजवालाम, म. भो. बालाम, ज. भो. बालाम, कर्मभूमिजवालाम, किक्षा, यूक और यत्र, इनको उत्तरोत्तर आठसे गुणित करनेपर एक उत्संधागुल होता है। इसी प्रकार ही अनुयोगहार सूत्र (१३३) में मी उसका प्रमाण बतलाया गया है। वहां एक कर्मभूमिजवालामके स्थानमें पूर्वापर-विदेह-जात-बालाम और भरत-ऐरावत-जात-बालाम ऐसे दो स्थान महण किये गये हैं। परन्तु यहां प्रवचनसारोद्धारमें परमाणु, त्रसरेणु, रथरेणु, बालाम, लिक्षा, यूक और यत्न, इन सातको ही उत्तरोत्तर आठसे गुणित करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण उत्संधांगुलको बतलाया गया है। इसमें समस्त परमाणुओंको संस्था २०९०१५२ (८×८×८×८×८×८) बतलाई है जो उक्त कमानुसार ठीक है। यद्यपि यहां टीकाकारने अनुयोगस्त्रादिके विरुद्ध होनेसे उपलक्षण द्वाय शेष स्थानोंका भी प्रहण किया है, परन्तु मूलप्रत्यकारने उनका प्रहण स्यों नहीं किया, यह विचारणीय है। उनके वाक्य इस प्रकार हैं—

परमाण् तसरेण् रहरेण् अग्गयं च बालस्त । छिक्खा ज्या य जवे। अहुगुणिविबङ्किया कमसी ॥ १३९१॥

## बीसं परमाणुष्टक्खा सत्तानउई भवे सहस्साई । सयमेगं बावनं एगंमि उ अंगुले ईति ॥ १३९२ ॥

# १० अनुयोगद्वार स्त्र

त्रिकोक्तप्रक्राप्ति ( १-२८५ ) में जो कालभेदोंकी प्ररूपणा की गई है उससे अनुयोग-द्वारमें की गई उक्त प्ररूपणा कुछ मिन्न है। उक्त दोनों प्रन्योंमें उपलब्ध कालभेदोंके नाम इस प्रकार हैं—

| <b>新</b> 4 | त्रिक्षेकप्रइप्ति<br>४-२८५ से | अनुयोगद्वार सूत्र<br>सूत्र ११४, १३७ | क्रप         | त्रिले।कपञ्चप्ति<br><b>४-२८५</b> से | अनुये।गद्वार सूत्र<br>११४, १३७ |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ₹          | समय                           | समय                                 | રષ           | कुमुदांग                            | भटरांग                         |
| <b>ર</b>   | <b>ভা</b> ৰতি                 | आविलेका                             | २६           | कुमुद                               | अटट                            |
| •          | <b>उ</b> ष्छ् <b>श</b> स      | <b>आ</b> न                          | २७           | पद्मांग                             | अववांग                         |
| 8          | प्राण=निश्वास                 | রাণ্ড্র                             | २८           | पद्म                                | अवव                            |
| ч          | स्तोक                         | स्तोक                               | . <b>२</b> ९ | निकेनांग                            | हुहुकांग                       |
| 4          | <b>छ</b> ब                    | ਰਵ                                  | ३०           | निछन                                | <b>इहुक</b>                    |
| •          | नाळी                          | ••••                                | <b>३</b> १   | कमर्खाम                             | उत्पर्लाग                      |
| 6          | मुहूर्त                       | मुहूर्भ                             | ३२           | कमल                                 | उत्पल                          |
| ۹.         | दिवस                          | <b>अह</b> ोरात्र                    | 88           | त्रुटितांग                          | पद्मांग                        |
| ₹•         | पक्ष                          | पक्ष                                | ३४           | त्रुटित                             | पद्म                           |
| ११         | मास                           | मास                                 | 34           | अटटांग                              | नलिनांग                        |
| १२         | <b>সং</b> নু                  | <b>75</b> ]                         | ३६           | <b>भ</b> टट                         | नालिन                          |
| १३         | अयन                           | <b>अ</b> यन                         | ३७           | अममांग                              | अर्थनिपूरांग                   |
| १४         | वर्ष                          | ≈ଷି                                 | ३८           | <b>अ</b> मम                         | अर्थनिपूर                      |
| १५         | युग                           | युग                                 | ३९           | <b>ह</b> ाहां <b>ग</b>              | अयुतांग                        |
| १६         | वर्षद <b>शक</b>               | ••••                                | ٧°           | <b>दा</b> हा                        | अयुत                           |
| १७         | वर्षशत                        | वर्षशत                              | ४१           | हृहांग                              | नयुतांग                        |
| ₹८         | वर्षसङ्ख                      | वर्षस <b>६स</b>                     | 8२           | <b>F</b> F                          | `नयुत                          |
| १९         | दशबर्षसहस्र                   | ••••                                | 8.4          | <b>ल्</b> तांग                      | प्रयुतांग                      |
| २०         | वर्षलक्ष                      | वर्षशतसहस्र                         | 8.8          | <b>छता</b>                          | प्रयुत                         |
| <b>२१</b>  | पूर्वीम                       | पूर्वींग<br>पूर्व                   | ક્ષ્યુ       | महालतांग                            | चूछिकांग                       |
| २२         | पूर्व                         | पूर्व                               | ४६           | महाटता                              | चूढिका                         |
| २३         | नियुतांग                      | <b>त्रुटितांग</b>                   | 8.0          | श्रीकल्प                            | शीर्षप्रहेलिकांग               |
| ₹8         | नियुत                         | <b>ब्रु</b> टित                     | 85           | <b>इ</b> स्तप्रहेलित                | शीर्षप्रहे छिका                |
|            |                               |                                     | ४९           | अच्छात्म                            | ••••                           |

त्रिलोकप्रकृतिमें पूर्वांग व नियुतांग आदि अंगान्त स्थानोंको उत्तरोत्तर ८४ से गुणित तथा पूर्व व नियुत आदि स्थानोंको उत्तरोत्तर ८४ लाखसे गुणित बतलाया है। अन्तमें गा. ४-३०८ के द्वारा यह भी प्रगट किया है कि ३१ स्थानोंमें ८४ संख्याको रखकर परस्पर गुणा करनेपर ९० सून्याङ्क रूप 'अचलात्म' प्रमाण उत्पन्न होता है। यहां चूंकि ३१ स्थानोंमें ८४ को रखकर परस्पर गुणा करनेकी प्रक्रिया बतलाई गई है। अतः निश्चित है कि ये पूर्वांग व पूर्व आदि 'अचलात्म' पर्यन्त स्थान ३१ होने चाहिये। परन्तु है वे २९ ही (देखिये परिशिष्ट पृ. ९९७)। इसी लिये ऐसा प्रतीत होता है कि इनमेंसे किन्हीं दो स्थानोंकी सूचक गाया किसी प्रतिलेखककी असावधानीसे छूट अवश्य गयी है। ये छूटे हुए स्थान पूर्वांग व पूर्वके पश्चात् पर्वांग व पूर्व के पश्चात् पर्वांग व पूर्व के पश्चात् पर्वांग व पूर्व होने चाहिये। ये दोनों स्थान इसी प्रकार आदिपुराण (१-२१९) में पाये भी जाते हैं। हिर्यश्चित्राण्यों भी इसी स्थलपर पाठ कुछ अष्ट हो गया प्रतीत होता है। यथा—

भवेद् वर्षसहस्रं तु शतं चापि दशाहतम् । दशवर्षसहस्राणि तदेव दशताडितम् ॥२३॥ क्रेयं वर्षसहस्रं तु (१) तच्चापि दशसंगुणम् । पूर्वांगं तु तदभ्यस्तपशीत्या चतुरप्रया ॥२॥॥ तत्तद्गुणं च पूर्वांगं पूर्वं भविति निश्चितम् । पूर्वांगं तद्गुणं तच्च पूर्वंसंज्ञं तु तद्गुणम् ॥२५॥ ह. पु. ७०

यहां श्लोक २८ में 'क्षेयं वर्षसहस्रं तु' के स्थानमें 'शतवर्षसहस्रं तु' ऐसा कोई पद रहा होना चाहिये | चूंकि श्लोक २४-२५ में पूर्वांग व पूर्व ये दोनों स्थान पुनरुक्त हैं, अतः श्लोक २५ में उनके स्थानमें पूर्वांग व पर्व पद ही रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है | यहां गुणकारका भी कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया ।

अनुयोगद्वार न्वमे इसी सूत्र (११४) की श्री मटधारीय हेमचन्द्रमूरि निर्मित द्विमें पूर्वीग व पूर्व आदिक सभी स्थानोंको उत्तरोत्तर चौरासी टाखसे गुणित बतटाया गया है। इस प्रकारके गुणनक्षमसे उत्पन्न हुई संख्याका वहां अङ्क्ष्ममसे इस प्रकार निर्देश भी किया गया है— ७५८२६३२५३०७३०१०२४१५५७९०३५६९९७५६९६४०६२१८९६६८४-८०८०१८३२९६ आगे १४० शून्य । समस्त अंक १९४ होते हैं।

अनुयोगद्वार सूत्रके एक दूसरे सूत्र (१३७) में मी उपर्युक्त कालमेदोंका उस्लेख किया गया है। वहां 'उच्छ्वास 'के आंग 'निश्वास 'पद अधिक है तथा अयुतके पश्चास् प्रयुतांग-प्रयुत और इनके पश्चात् नयुतांग-नयुत पद पाये जाते हैं।

# ११ वैदिकधर्मामिमत भूगोल

( विष्णुपुराणके आधारसे )

जिस प्रकार जैन प्रन्यें। (तिलोयपण्णत्ति, त्रिलोकसार व बृहत्क्षेत्रसमास बादि ) के

मीसर भूगोलके बर्णनमें बतलाया गया है कि इस पृथिवीपर वलयाकारसे एक-दूसरेको बेष्टित करके अनेक द्वीप व समुद्र स्थित हैं। उन सबके मध्यमें पहिला जम्बूद्वीप है। इसके ठीक बीचमें नाभिके समान मेरु पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण व उत्तरमें तीन तीन कुलपर्वतों के होनेसे उक्त जम्बूद्वीपके भरतादिक सात विभाग हो गये हैं इस्यादि। लगभग इसी प्रकारसे बैदिक धर्मके प्रन्थों में भी उक्त भूगोलका वर्णन पाया जाता है। उदाहरण स्वस्त्रप हम विष्णु-पुराणके आधारसे भूगोलका वर्णन करते हैं। यद्यपि पुराण प्रन्य होनेसे इसमें मुख्यतासे बिष्णु मगवान्के चरित्रका ही वर्णन किया गया है; पर साथ ही इसमें भूगोल, उयोतिष, वर्णाश्रमन्यवस्था, राजवंश एवं अनेक उपाख्यानोंकी भी चर्चा की गई है।

प्रस्तुत प्रन्थके द्वितीय अंशमें दूसरे अध्यायसे भूगोलका वर्णन प्रारम्भ किया गया है। वहां बतलाया है कि इस पृथिवीपर १ जम्बू, २ प्लक्ष, ६ शाल्मल, ४ कुश, भ कींचे, ६ शाक और ७ पुष्करो, ये सात द्वीप हैं। ये द्वीप आकारसे गोल (चूड़ी जैसे) होते हुए अपने विस्तारके समान विस्तारवाले १ लवणोद, २ इक्षुरस, ३ सुरोद, ४ सर्पिस्सिल्ल, भ द्वितीय, ६ क्षीरोद और ७ स्वादुसिल्ल, इन सात समुद्रोसे कमशः विष्टित हैं। इन सबके बीचमें अम्बूद्रीप है। इसका विस्तार एक लाख योजन है जो जैन-प्रन्य-सम्मन है। उसके मध्यमें जिरासी हजार योजन ऊंचा मेठ पर्वत हैं। इसकी नीव पृथिवीके मीतर सोलह हजार योजन प्रमाण है। विस्तार उसका मूलेंम सोलह हजार और फिर ऊपर क्रमशः बढ़ता हुआ शिखरपर आकर क्लीस हजार योजन मात्र हो। गया है।

इस जम्बूद्दीपमें धुमेरुसे दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें नीक, खेत और शृङ्गी, ये छह वर्षपर्वत हैं जो इसको सात मागोंमें विभक्त करते हैं । इनमेंसे क्रमशः मेरुके दक्षिण और उत्तरमें स्थित निषध और नील ये दो पर्वत पूर्व-पश्चिम समुद्र तक एक एक छाख योजन लम्बे, दो दो हजार योजन ऊंचे और इतने ही विस्तारसे संयुक्त हैं । हेमकूट और खेत ये दो पर्वत पूर्व-पश्चिममें नब्बै हजार यो. लम्बे, दो हजार योजन ऊंचे और इतने ही विस्तृत मी हैं । हिमवान् और शृङ्गी ये दो पर्वत अस्सी हजार यो. लम्बे, दो-दो हजार यो.

अने शास्त्रातुसार १५ वें द्वापका नाम कुशवर है। २ जैन प्रन्थोंमें कौंचवर सोलहवां द्वीप है।

३ यह द्वीप जैन शास्त्रानुसार तीसरा है। ४ जैन श्रास्त्रानुसार लवणोद पहिला, सुरोद (वाश्णिवर) चौथा, सिपःसिलल का ओर क्षीराद पांचवां समुद्र है। ५ जैन प्रन्थानुसार जम्बृद्धीपस्थ भेवकी उंचाई ९०००० यो. और धातकीखण्ड एवं पु॰करद्वीपस्थ भेवओंकी उंचाई ८४००० यो. है। ६ जैन प्रन्थींमें खनके नाम इस प्रकार हैं— हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, क्विम (श्वत-रजतमय) और शिकारी (श्वारी)।

उने और इतने ही विस्तृत भी हैं। इन पर्वनोंके द्वारा जो जम्बूदीपके सात माग किये गये हैं उनके नाम दक्षिणकी ओरसे ये हैं — भारत वर्ष, किम्पुरुष, हिर वर्ष, इलाहत, रम्यक, विरामय और उत्तरकुरं। इनमें इलाहतको छोड़ होष छहका विस्तार दक्षिण-उत्तरमें नो नी हआर योजन है। इलाहत वर्ष मेरुके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओं में नी-नी हआर योजन विस्तृत है। सब पर्वतों व वर्षोंके विस्तारको मिलानेपर वह एक लाख यो. प्रमाण होता है, जितना कि समस्त जम्बूदीपका विस्तार है। यथा — भारत वर्ष २००० + हिमवान् २००० + किम्पुरुष २००० + हेमकूट २००० + हिर वर्ष २००० + निषध २००० + इलाहत १८००० (दक्षिण-उत्तर नी-नी हजार) मेरु १६००० + नील २००० + रम्यक ९००० + स्तर २००० का स्तर १८००० का स्तर २००० का स्तर १८००० का स्तर १००० का स्तर १०००० का स्तर १०००० का स्तर १००० का स्तर १००० का स्तर १००० का स्तर १०००० का स्तर १०००० का स्तर १००० का स्तर १०००० का स्तर १००००० का स्तर १००००० का स्तर १०००० का स्तर १००००० का स्तर १००००० का स्तर १०००००००००००००००००

मेरु पर्वतके दोनों ओर पूर्व-पश्चिममें इलावृत वर्षकी मर्यादाभूत मास्पवान् और गन्धमादन पर्वत हैं जो नील व निषध पर्वत तक फैले हुए हैं । इनके कारण दोनों ओर ओ दो विभाग हुए हैं उनका नाम मद्राश्च व केतुमाल है। उपर्युक्त सात वर्षों में इन दो वर्षों को और मिला देनेपर जम्बूद्ध पस्य सब वर्षों की संख्या नी हो जाती है।

मेरुके चारों ओर पूर्वादिक दिशाओं में ऋपशः मन्दर, गन्धमादन, निपुल और सुपार्श्व ये चार पर्वत हैं। इनके ऊपर ऋपशः ग्यारह सी योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपक और बट, ये चार पक्ष हैं। इनमें से जम्बू वृक्षके नामसे इस द्वीपका भी नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ।

उपर्युक्त नी वर्षों मारत वर्ष कर्मभूमि है, क्योंकि, यहांसे स्वर्ग और मोश्व प्राप्त किया जा सकता है, तथा यहांपर मनुष्य पाप कर्ममें रत होकर तियेंच व नारक पर्याय भी प्राप्त करता हैं। यहां भरत क्षेत्रमें महेन्द्र, मल्य, सहा, शिक्तमान्, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र, ये सात कुल्पर्वत हैं। इनमें हिमवान्से शतद्रु और चन्द्रभागा आदि, पारियात्रसे वेद और स्पृति भादि, विन्ध्यसे नर्मदा और सुरसा आदि; ऋक्षसे तार्पा, पयोष्णी और निर्विन्ध्या आदि; सहासे गोदावरी, भीमरथी और कुष्णवेणी आदि; मल्यसे कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि, महेन्द्रसे त्रिसामा और

<sup>1</sup> इमकी इस लम्बाईका प्रमाण गाणितप्रक्रियामें नहीं बेठता। २ जैन प्रश्वोमें उनके नाम ये हैं— भरत. हैमबत, हीर, बिदेह, रम्यक, हेरण्यवत और ऐरावत। यहां विदेह क्षेत्रके भीतर मेक्ने उत्तरमें उत्तर-कुक्की रियति है। ३ जैन प्रन्यातुमार मान्यवान् और गन्धमादन ये दो गजदन्ताकार वक्षार पर्वत कमा: भेक्की नेत्रात्म व वायन्य दिशामें स्थित हैं। ४ जैन प्रन्यातुसार मेक्की ईशान दिशामें जम्मू वृक्ष और नेत्रात्म विशामें शाक्मील वृक्ष स्थित हैं। ५ जैन प्रन्यातुसार मरन, परावत, और विदेह क्षेत्र कर्मभूभियों, तथा क्षेत्र मोगभूमियों हैं।

आरंकुस्या आदि, तथा श्रुक्तिमान् पर्वतसे ऋषिकुस्या और कुमारा (कुमारी) आदि मदियां निकली हैं। इन नदियों के किनारोंपर मध्यदेशको आदि लेकर कुरु और पाष्ट्राल, पूर्व देशको आदि लेकर कामरूप निवासी, दक्षिणको आदि लेकर पुण्डू, कलिङ्ग और मगध, सौराष्ट्र श्रूर, आमीर व अर्बुद ये पश्चिमान देश, पारियात्रनिवासी कारूप और मालव, कोशलनिवासी सौबीर, सेन्धव, हुण और साल्व, तथा पारसीकोंको आदि लेकर माद्र, आराम और अम्बष्ट देशवासी रहते हैं।

कृतयुग, त्रेता, द्वापर और किल्युग, ये चार युग इसी भारत वर्षमें ही हैं; किन्पुरुपा-दिक शेष वर्षों में नहीं हैं। उन शिप आठ क्षेत्रों में शोक, परिश्रम, उद्वेग और क्षुधामय आदिक मही हैं। वहां के प्रजाजन खरण, आतक्कसे रहित और सब प्रकारके दुःखोंसे वियुक्त होकर दश-बारह हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे जरा एवं मृत्युक भयसे रहित होकर सदा सुखी रहते हैं। वहां धर्म-अधर्म तथा उत्तम, मध्यम एवं अधम, ये भेद भी नहीं हैं। यहां स्वर्म-मोक्षकी प्राप्तिक कारणभूत तपश्चरणादि रूप कि गाओंका अभाव होनेसे वे क्षेत्र कर्मभूमि न होकर केवल मोगभूमियां ही हैं। इसी कारण जम्बूद्वीपस्य उन नौ वर्षों एक मात्र भारत वर्ष ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी जन्म लेनेके लिये देवगण भी उत्किण्टत रहते हैं।

स्वायम्भव मनुके पुत्र प्रियवतके आग्नं श्र, अग्निवाह, वपुष्तान्, वृि मान्, मेधा, मेधा-तिथि, मन्य, सवन, पुत्र और उयोतिपमान्, ये दश पुत्र हुए। इतमें मेधा, अग्निवाह और पुत्र इन तीन पुत्रोंने जातिस्माण हो जानेंगे योगपरायण होकर राष्ट्रकी अभिलापा नहीं की। उनके पिता प्रियवतने केप सात पुत्रें मेंने आग्नीश्रकों जम्बू द्वीप, मेधातिथिको प्रक्ष द्वीप, वपुष्मान्को शाल्मळ द्वीप, अयोतिपमान् हो कुश द्वीप, युनिमान्कों कीच द्वीप, भव्यकोः शाक द्वीप और सवनको पुष्कर द्वीपका अधिपति बनाया।

इनमेंसे आग्नाधिक नामि, किप्पुरुष, हरिवर्ष, इलावत, रम्य, हिरण्यवान्, कुरु, मदादव और केतुमाल, ये नी पुत्र हुए जो क्रमशः हिम वर्ष (भारत वर्ष) आदि उपर्युक्त नी वर्षों के अधिपति थे। इनमें हिम वर्षके अधिपति महाराज नामिक ऋषभ नामक पुत्र हुआ। महारमा क्रमभेक भरतादिक सी पुत्र हुए। इनने कुल काल तक धर्मपूर्वक राज्यकार्य करके परचात् अपने जो पहुंचे। वहां उन्होंने घोर तप किया। इससे वे अत्यन्त कुश हो गये, उनकी धमनियां

जैन मन्धोंमें भी भोगभूमियोंका प्रायः ऐसा ही वर्णन किया गया है।

साफ साफ दिखने छगी थीं। तत्पश्चात् वे नम्न होकर मुखमें बीटा करके महाश्वानको प्राप्त हुए। चूंकि महाराज ऋषभने वन जाते समय राज्य भरतको दिया था, अतः यह हिम वर्ष भरतके नामसे भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआं। इसके निम्न नै। भाग हुए हैं— इन्द्रद्वीप, कसेर, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान्, नागद्वीप, सीम्य, गन्धर्व और वारुण ये आठ, तथा समुद्रसे वेष्टित नीवां भाग। यह भाग दक्षिण-उत्तरमें सहस्र योजन प्रमाण है। इसके पूर्व भागमें किरात और पश्चिम भागमें यवनोंका निवास है।

जम्बू द्वीपकी बल्याकारसे बेष्टित करके एक लाख योजन विस्तारवाळा लवणसमुद्र स्थित है। इसकी चारों ओरसे बेष्टित करनेवाला दो लाख योजन विस्तृत प्लक्ष द्वीप स्थित है। इसके अधीखर मेधातिथि थे। उनके सात पुत्र हुए, जिनके नामोंसे इस द्वीपके निम्म सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं— शान्तहय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक और प्रव। इनके विभाजक पर्वतोंके नाम ये हैं— गोमेद, चन्द्र, नास्द्र, दुन्दुभि, सोमक, सुमना और वैभाज। इन वर्षोमें और पर्वतोंके ऊपर देव-गन्धवोंके साथ जो प्रजाजन निवास करते हैं वे अतिशय पुण्यवान् व आधि व्याधिसे रहित हैं। वहां न उस्सिपणी-अवसिपणी हैं और न गुगपरिवर्तन ही है। वहां सदा हेता युग जैसा काल रहता है। आयु वहां पांच हजार वर्ष परिमित है। यहांके निवासी वर्णाश्रम विभागक अनुसार पांच धमों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिप्रह) का परिपालन करते है। जिस प्रकार जम्बू द्वीपमें जम्बू वृक्ष है उसी प्रकार इस द्वीपमें पुण, प्लक्ष वृक्ष स्थित है। इसीके कारण इस द्वीपका भी नाम प्लक्ष द्वीप प्रसिद्ध हुआ।

इस द्वीपको इसीके समान विस्तारवाला इक्षुरसोद समुद्र वेष्टित करता है। इसको भी चारो ओरसे घेरनेवाला चार लाख योजन विस्तृत शास्मल द्वीप है। इसी अमसे आरो धुराद समुद्र, कुश द्वीप, घृतोद समुद्र, कीच द्वीप, दिधमण्डोदक समुद्र, शाक द्वीप और धीर समुद्र स्थित है। ये द्वीप पूर्व-पूर्व द्वीपकी अपेक्षा दूने-दूने विस्तारकाले हैं। समुद्रोंका विस्तार अपने अपने द्वीपोको समान है। शास्मल आदि शेष उपर्युक्त द्वीपोका रचनाकम एकक्ष द्वीपके समान है।

५ जेन धर्ममें नामिरायके पुत्र मगवान् ऋषम देवको प्रधन तीर्थंकर माना गैया है। उनके मरतादिक मी पुत्र थे। उन्होंने कुछ समय तक प्रजापरिपालन करके राज्य मरतको दे दिया और स्वयं देगम्यरी दीक्षा के ली। प्रभान् घोर तप करके केवस्य प्राप्त होनेपर धर्मप्रचार किया और अन्तमें धुक्ति प्राप्त की। विष्णुपुराणमें तृतीय अंशोक अन्तर्गत सत्रहवें और अठारहवें अध्यायमें मगवान् ऋषमके चरित्रका चित्रण करके जेन धर्म और दिगम्बर साधुओंपर कुछ कटाक्ष किया गया है जो प्रायः धार्मिक अमहिष्णुताका क्षापक है।

कागे सातर्वा पुष्कर द्वीप हैं। इसके बीचोंबीच मानसे। तर पर्वत बख्याकारसे स्वित है, जिसके कारण इस द्वीपके दो खण्ड हो गये हैं। इनमें मानसीत्तर पर्वतके बाद्य खण्डका नाम महावीर वर्ष और अभ्यन्तर खण्डका नाम धातकी वर्ष हैं। इन दो वर्षोंके अधिपति क्रमहाः महाराज सवनके महावीर और धातकी नामक दो पुत्र हुए। इस द्वीपमें रहनेवाले रोग, शोक एवं राग-द्वेपसे रहित हैं। आयु उनकी दश हजार वर्ष प्रमाण है। उनमें न तो उत्तम-अधमका भाव है और न बध्य-बधक भाव ही है। इसी प्रकार वहां न वर्णव्यवस्था है और न सस्य एवं निध्याका व्यवहार ही है। इस द्वीपमें पर्वत व नदियां नहीं हैं।

इस द्वापको वेष्टित करके स्वाद्दक समुद्र स्थित है। अब यहांसे आगे प्राणियोंका निवास नहीं हैं। स्वाद्दक समुद्रक आगे उससे दृने विस्तारवाली सुवर्णमयी भूमि है। उसके आगे दश हजार योजन विस्तृत और इतना ही उंचा लोकालोक पर्वत है। इसकी चारों ओरसे वेष्टित करके तमस्तम स्थित है। यह तमस्तम भी चारों ओरसे अण्डकटाह द्वारा वेष्टित है। इस अण्डकटाह के साथ उपर्युक्त द्वीप-समुद्रोको गर्भमें रखनेवाले समस्त भूमण्डलका विस्तार पचास करोड़ योजन और उंचाई सत्तर हजार योजन प्रमाण है।

यहां नीचे दश-दश हजार योजनके ये सात पाताल हैं— १ अतल, २ वितल, ३ नितल, ४ गमस्तिमत्, ५ महानल, ६ सुनल और ७ पाताल। ये पाताल कमश: शुक्ल, कृष्ण, अरुण, पीत, शर्करा, शैल और कांचन स्वरूप हैं। यहां उत्तम प्रासादोंसे सुशामित भूमियां हैं जहां दानव, दैला, यक्ष एवं नाम आदि सैकहीं जानियां निवास करती हैं।

पातालोंके नीचे विष्णु भगवान्का रेश नामक तामस शरीर स्थित है जो 'अनन्त' कहा जाता है। यह शरीर हजार शिरों (फणों) से संयुक्त होकर समस्त भूमण्डलको धारण करता हुना पातालमूलमें स्थित है। कल्यान्तमें इसके मुन्नसे निकली हुई संकर्षणात्मक रुद्र विषाधि-शिखा तांनों लोकोंका मक्षण करती है।

ष्टियी और जलके नीचे रै।रव, सूकर, रोध, ताल, विशासन, महाउवाल, तप्तकुम्म, हवण, विलोहित, रुधिर, वैतरणि, कुमीश, कुमिमोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालामक्ष, दारुण,

९ इसे जैन प्रम्थों में तीसरा द्वीप कहा गया है। मानुषोत्तर पर्वतकी स्थिति यहां भी इसी प्रकार ही स्थीकार की गई है। २ जैन प्रम्थों में 'धातकी खण्ड' यह दूसरे द्वीपका नाम बतलाया गया है।

१ जैन प्रत्योंमें मामुषोत्तर पर्वतके आगे केवल ममुज्योंका ही अभाव बतलाया गया है। ४ जैन मन्धानुसार अधीलोकर्मे रत्नप्रमा, शर्कराप्रभा आदि ७ पृथिवियां बतलाई हैं। इनमेंसे रत्नप्रमाके सरमाग पूर्व पंकसागर्मे अक्षरकुमार नागकुमारादि १० मवनवासी तथा यद्मादि ८ जातिके स्यन्तर रहते हैं।

पूरबह, पाप, बहिज्वाल, अधःशिरा, सन्दंश, कालसूत्र, तम, आविच, समोजन, अधितिष्ठ और अप्रिचि इत्यादि बहुतसे महा भयानक नरक हैं। इनमें पार्या जीव मरकर जन्म केते हैं। फिर बहासे निकलकर वे कमशः स्थावर, कृष्मि, जलचर, धार्मिक पुरुष, देव और मुमुक्षु होते हैं। जितने जीव स्वर्गमें हैं उतने ही नरकों में भी है।

भूमिसे ऊपर एक डाख योजनकी दूरीपर सौर मण्डल, इससे एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमण्डल, इससे एक डाख योजन ऊपर समस्त नक्षत्रमण्डल, इससे दो लाख यो. ऊपर मुध, इससे दो लाख यो. ऊपर शुक्र, इससे दो लाख यो. ऊपर मंगल, इससे दो लाख यो. ऊपर बृहस्पति, इससे दो लाख यो ऊपर शिन, इससे एक लाख यो. ऊपर सप्तिषिमण्डल, तथा इससे एक लाख यो. ऊपर धुत्र स्थित है। (एतिह्रणयक जैन मान्यतोंक लिये देखिय पीटे पृ. ३२)

ध्रुवसे एक करोड़ योजन ऊपर जाकर महलींक है। यहां वल्पवाल तक जीवित रहने-वाले कल्पवासियोंका निवास हैं। इससे दो करोड़ यो. ऊपर जनलोक है। यहां नन्दनादिसे सहित महाजोंके प्रसिद्ध पुत्र रहते हैं। इससे आठ करोड़ यो. ऊपर तपलोक है। यहां वैराज देव निवास करते हैं। इससे बारह करोड़ यो. ऊपर सत्यलोक है। यहां फिरसे न मरनेवाछे अमर (अपुनर्मारक) रहते हैं। इसे महालोक भी कहा जाता है।

भूमि (भूछोक) और सूर्यके मध्यमें सिद्धजनें। व मुनिजनोंसे सेवित स्थान भुवर्लोक कहलाता है। सूर्य और भ्रवके मध्यमें चौदह काख यो. प्रमाण क्षेत्र स्वर्टीक नामसे प्रसिद्ध है।

भूलेक, भूबर्शिक और स्वर्शिक ये तीन लोक कृतक तथा जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये तीन लोक अकृतक है। इन दोनों (कृतक और अकृतक) के बीचमें महलेंक है। यह कल्पान्तमें जनशून्य हो जाता है, परन्तु सर्वया नष्ट नहीं होता।

### १२ बौद्धामिमत भूगोल

( बसुबन्धुकृत अभिधर्म-कोशके आधारसे, ५वीं शताब्दि )

होकके अधोभःगर्मे सोट्ड टाख (१६००००) योजन ऊंचा अपिमित बायुमण्डह है। उसके ऊपर ग्यारह टाख बीस इजार (११२००००) यो. ऊंचा जलमण्डह है। इसमें तीन

१ जैन प्रन्धों में जो ४९ इन्द्रक नारक बिल कहे गये हैं उन्से ये नाम भी पाये जाते हैं— रीरह, प्रक्वित, तप्त, तम व अप्रतिष्ठान । यहा बैतरिण नदी एवं अमिपत्र वन भी बताये गये हैं। जनसभूमियां यहां अधीमुख हैं। २ जैन प्रन्थों में वैमानिक देवों के कश्पवासी सीर कश्पातीत ये दो मेद बतलाये गवे हैं। इस दोनोंका ही निवास ऊर्ध्व लोकमें हैं।

हाल बीस इजार (११२०००० - ८००००० = ३२००००) यो. कांचनमय भूमण्डल है। जल्मण्डल व कांचनमण्डलका विस्तार १२०३४५० यो. और परिधि ३६१०३५० यो. प्रमाण है।

कांचनमय मूनण्डलके मध्यमें मेरु वर्वत है। यह अस्सी हजार यो. जलमें हुबा हुआ है तथा इतना ही उपर भी स्थित है। आगे अस्सी हजार यो. विस्तृत और दो लाख चालीस हजार यो. प्रमाण परिधिसे संयुक्त प्रथम सीता (समुद्र) है जो मेरुको चारों ओरसे बेहित करती है। आगे चालीस हजार यो. विस्तृत युगन्धर पर्वत बलयाकारसे स्थित है। इसके आगे भी इसी प्रकारसे एक-एक सीताको अन्तरित करके उत्तरीत्तर आधे आधे विस्तारसे संयुक्त कनशः ईषाधर, खिदरक, सुदर्शन, अश्वकर्ण, विनतक और निर्मिधर पर्वत हैं। सीताओंका विस्तार भी उत्तरीत्तर आधा आधा होता गया है। उक्त पर्वतोंमें मेरु चतुरत्नमय और शेष सात पर्वत सुवर्ण-मय हैं। सबसे बाह्यमें स्थित सीता (महासमुद्र) का विस्तार तीन लाख बाईस हजार यो. प्रमाण है। अन्तमें लेहमय चक्रवाल पर्वत रियत है।

निर्मिधर और चक्रवाळ पर्वतों के मध्यमें जो समुद्र स्थित है उसमें जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय और उत्तरकुरु, ये चार द्वीप हैं। इनमें जम्बूद्वीप मेरुके दक्षिण भागमें है। उसका आकार शकटके समान है। इसकी तीन मुजाओं मेंसे दो मुजायें दो दो हजार यो। और एक मुजा तीन हजार पचास यो। है।

मेरुके पूर्व भागमें अर्धचन्द्राकार पूर्वविदेह नामक द्वीप स्थित है। इसकी भुजाओंका प्रमाण जम्बूद्वीपके ही समान है।

मेरुके पश्चिम भागमें मण्डलाकार अवरगोदानीय द्वीप स्थित है। इसका विस्तार २५०० यो. और परिवि ७५०० यो. प्रमाण है।

मेरुके उत्तर भागमें समचतुष्कोण उत्तरकुरु द्वीप अवस्थित है। इसकी एक एक भुजा

इनमेंसे पूर्वविदेहके समीपमें देह व विदेह, उत्तरकुरुके समीपमें कुरु व कीरब, जम्बूदीपके समीपमें बागर व अवरचामर, तथा गोदानीय द्वीपके समीपमें शाटा व उत्तर मंत्री अन्तरहीप स्थित है। इनमेसे चमरद्वीपमें राक्षसों और शेष द्वीपोंमें मनुष्योंका निवास है।

जम्बूद्वीपमें उत्तरकी ओर नी कीटादि और उनके आगे हिमबान् पर्वत अवस्थित है। हिमबान् पर्वतक्षे आगे उत्तरमें ५०० यो. विस्तृत अनवतप्त नामक अगाध सरीवर है। इससे गंगा, सिन्धु, बक्षु और सीता ये नदियां निकड़ी हैं। उक्त सरीवरके समीपमें जम्बू कुछ है,

जिसके कारण इस द्वीपका 'जम्बू द्वीप 'नाम प्रसिद्ध हुआ। अनवतप्त सरोवरके आगे गन्ध-मादन पर्वत है।

जम्बूदीपके नीचे २००० यो. प्रमाण अवीचि नामक नरक है। उसके ऊपर क्रमशः प्रतापन, तपन, महारीरव, रीरव, संघात, कालसूत्र और संजीव, ये सात नरक और हैं। इन नरकोंके चारों पार्श्वभागोंमें कुकूल, कुणप, क्षुरमागीदिक (असिपत्र वन, स्यामशबल-श्व-स्थान, अयःशाल्मली वन) और खारोदक (वैतरिणी) नदी, ये चार उत्सद हैं। अर्बुद, निर्वुद, अटट, इहव, उत्पल, पद्म और महापद्म, ये जम्बूदीपके अधोभागमें महानरकोंके धरातलमें भाठ शित नरक और हैं।

मेरु पर्वतके अर्ध भागसे अर्थात् भूमिसे ४०००० यो. ऊपर चन्द्र व सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इनम चन्द्रमण्डलका प्रमाण पचास यो. और सूर्यमण्डलका प्रमाण इक्यावन यो. है। जिस समय जम्बूद्रीपमें मध्याह होता है उस समय उत्तरकुरुमे अर्धरात्रि, पूर्वविदेहमें अस्तगमन और अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता है। भाद्र मासके शुक्ल पक्षकी नवमीसे रात्रिकों वृद्धि और पाल्गुन मासके शुक्र पक्षकी नवमीसे उसकी हानिका प्रारम्भ होता है। रात्रिकों वृद्धि देनकी हानि व रात्रिकी हानिमें दिनकी वृद्धि होती है। मूर्यके दक्षिणायन व उत्तरायणमें क्रमशः रात्रि व दिनकी वृद्धि होती है।

मेर पर्वतके चार परिपण्ड (विमाग) है । प्रथम परिपण्ड मेर और सीताजलसे १००० यो. ऊपर स्थित है। इसके आंग कमशः दशन्दश हजार यो. ऊपर जाकर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ परिपण्ड है। इनमेंसे प्रथम परिपण्ड सोलह हजार यो., द्वितीय परिपण्ड आठ हजार यो., तृतीय परिपण्ड चार हजार यो. और चतुर्थ परिपण्ड दो हजार यो. मेरूसे बाहिर निकला है। प्रथम परिपण्डमें पूर्वकी ओर करोटपाणि यक्ष रहते हैं। इनका राजा धृतराष्ट्र है। दितीय परिपण्डमें दक्षिणकी ओर मालाधर रहते हैं। इनका राजा विस्तृतक है। तृतीय परिपण्डमें पश्चिमकी ओर सदामद रहते हैं। इनका राजा विस्तृतक है। चतुर्थ परिपण्डमें चातुर्भ हिरारिक देव रहते हैं। इनका राजा विस्तृतक है। चतुर्थ परिपण्डमें चातुर्भ हिरारिक देव रहते हैं। इनका राजा विस्तृतक है। चतुर्थ परिपण्डमें चातुर्भ हिरारिक देव रहते हैं। इनका राजा विश्वति प्रकार श्रेष सात पर्वतीपर भी इन देवीका निवास है।

मेरुशिखरपर त्रयिखंश (स्वर्ग) लोक है। इसका विस्तार अस्सी हजार योजन है। यहां त्रयिखंश देव रहते है। यहां चारों विदिशाओं में बज्रपाणि देवोंका निवास है। त्रयिखंश लोकके मध्यमें इन्द्रका २५० यो. विस्तृत वैजयन्त नामक प्रासाद स्थित है। नगरके बाधा मागमें चारों ओर चैत्ररप, पारुष्य, मिश्र और नन्दन, ये चार वन है। इनके चारों ओर बीस पोजनके अन्तरसे देवोंके की डास्पल है।

त्रयस्त्रिश लोकके ऊपर विमानोंमें याम, तुषित, निर्माणरित और परनिर्मितवशवसी देव रहते हैं। कामधातुगत देवोंमेंसे चातुर्महाराजिक और त्रयखिश देव मनुष्यवत् कामभोग भ्रोगते हैं। याम, तुषित, निर्माणरित और परनिर्मितवशवती देव क्रमशः आर्लिंगन, पाणिसंयोग, हसित और अवले। कनसे ही तृप्तिकी प्राप्त होते हैं।

कामधातुके ऊपर सत्तरह स्थानें।से संयुक्त रूपधातु है। वे सत्तरह स्थान ये हैं—
प्रथम ध्यानमें ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरे।हित व महाब्रह्म लोक; द्वितीय ध्यानमें परिताम, अप्रमाणाम,
ब आभस्तर लोक; तृतीय ध्यानमें परित्तराम, अप्रमाणराम व शुभक्तस्व लोक; तथा चतुर्थ ध्यानमें
अनभक, पुण्यप्रसव, वृहत्पल, पंचराद्धावासिक, अवृह, अन्तरपुरुश, सुदर्शन और अक्तनिष्ठ; इस
प्रकार इन चार ध्यानोंमें उक्त सत्तरह लोक हैं। ये देवलोक क्रमशः ऊपर-ऊपर अवस्थित हैं। इनमें
रहनेवाले देव ऋदिवलसे अथवा अन्य देवकी सहायवासे ही अपनेसे ऊपरके देवलोकको देख सकते है।

जम्बूद्वीपवासी मनुष्योंका शरीर हैं या ४ हाय, पूर्विवेदहवासियोंका ७-८ हाय, गोदानीयद्वीपवासियोंका १४-१६ हाथ और उत्तरकुरुस्य मनुष्योंका शरीर २८-३२ हाय ऊंचा होता है । कामधानुवासी देवोंमें चानुभहाराजिक देवोंका शरीर है कोश, त्रपिक्षिशोंका है कोश, यामोंका है कोश, तृषितोंका १ कोश, निर्माणरीत देवोंका १ केश और परिनिर्मितवशवर्ती देवोंका शरीर १ केश ऊंचा है । क्रपधानुमें ब्रह्मकायिक देवोंका शरीर है योजन ऊंचा है । आगे ब्रह्मपुरे।हित, महाब्रह्म, परित्ताम, अप्रमाणाम, आमस्वर, परित्तशुम, अप्रमाणशुम और शुमक्तका, इन देवोंका शरीरात्सेध क्रमशः १, १६, २, ४, ८, १६, ३२ और ६४ योजन प्रमाण है । अनभ्र देवोंके शरीरकी उंचाई १२५ यो. प्रमाग है । आगे इस उंचाईका प्रमाण पुण्यप्रसव आदिक सात देवोंमें उत्तरीत्तर दृना-दृना होता गया है ।

यहां अंगुलादिकका प्रमाण इस प्रकार बतलाया गया है — परमाणु, अणु, लोहरज, जलरज, शशरज, अविरज, गोरज. हिद्ररज, लिक्षा, यव और अंगुलीपर्व, ये क्रमशः उत्तरीत्तर सात-सातगुणे है। २४ अंगुलियोंका एक हाथ, ४ हाथका एक धनुष, ५०० धनुषका एक कोश, १०० धनुषका अरण्य और ८ कोशका एक योजन होता है।

#### ७ हमारा आधुनिक विश्व

गत पृष्टोंमें हम देख चुके कि जिस विश्वमें हम निवास करते हैं उसकी हमारे पूर्वा-स्वायोंने तथा नाना धर्मों के गुरुओं ने किस प्रकार समझा है। यहां हम तुलनात्मक अध्ययनकी सुविधाके लिये विश्वका वह स्वरूप संक्षेपमें प्रस्तुत करते हैं जो इस युगके वैज्ञानिकोंने निर्धारित किया है।

जिस पृथ्वीपर इम निवास करते है वह मिट्टी पत्थरका एक नारंगीके समान चपटा गोला है जिसका व्यास लगभग आठ इजार मील और पिरिधि पच्चीस हजार मीलकी है। किसी समय, आजसे करेड़ों वर्ष पूर्व, यह ज्वालामयी अग्निका गोला या। यह अग्नि धीरे धीरे ठंडी होती गई और अब यद्यपि पृथ्वीका धरातल स्वित्र शीतल हो चुका है तो भी अभी इसके गर्भमें अग्नि तीवतासे जल रही है, जिसके कारण हमारा धरातल भी कुछ उष्णताको लिये हुए है, तथा मीचेकी ओर खुदाई की जाय तो अधिकाधिक उष्णता पाई जाती है। कभी कभी यही

१ यह ब्यवस्था प्रायः "कायप्रवीचारा आ ऐशानात् , शेषाः स्पर्श-रूप-शब्द-मनःप्रवीचाराः " (त. सू. ४, ७-८.) इन सूत्रोमें बतलायी गयी व्यवस्थाके समान है।

भूगर्भकी ज्वाटा कुपित होकर भूकम्प उत्पन्न कर देती है, व ज्वाटामुखीके रूपमें पूट निकलती है। इसीसे शैल, पर्वत, कन्दराओं आदिका निर्माण व विध्वंस तथा मुमि और जलभागोंमें विपरिवर्तन होता रहता है। इसी अग्निक तापसे पृथ्वीका द्रव्य यथायीग्य द्वाब व शीतलता पाकर नाना प्रकारकी धातु-उपधातुओं एवं दव और वायु रूपी पदार्थीने परिवर्तित हो गया है. जो हमें पत्थर, कोवला, लोहा, सोना, चांदी आदि तथा जल और वायुमण्डलके रूपमें दिखाई देता है। जल और वायु ही सूर्यके प्रतापसे मेवों आदिका रूप धारण कर हेते हैं। यह बाय-मण्डल पृथ्वीके धरातलसे उत्तरीत्तर विश्ल होते हुए लगभग पांच सी मील तक फैका हुआ अनुमान किया जाता है । पृथ्वीका धरातल भी सम नहीं है । पृथ्वीतलका उच्चतम माग हिमालयका गौरीशंकर शिखर ( माउंट एंबरेस्ट ) माना जाता है जो समुद्रतलसे उनतीस हजार फुट अर्थात् कोई साढ़े पांच मील ऊंचा है। तथा समुद्रशी उल्कृष्ट गहराई बत्तीस हजार फुट अर्थात् लगभग छह मीछ तक नापी जा चुकी है | इस प्रकार पृथ्वीतलकी उंचाई निचाईमें उन्कृष्टतम सादे ग्यारह मील का अन्तर पाया जाता है। इसकी ठण्डी होकर जभी हुई पपड़ी सत्तर मील समझी जाती है जिसकी द्रव्यरचनाको अध्ययनसे अनुमान लगाया गया है कि उसे अमे लगभग तीन करोड़ वर्ष हुए है। सजीव तत्त्वके चिह्न केवल चैं।तीस मीलकी ऊपरकी पपड़ीमें पाये जाते है जिससे अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वीपर जीव तत्त्व उत्पन्न हुए दो करोड़ वर्ष से अधिक काल नहीं हुआ। इसमें भी मनुष्यके विकासके चिह्न केवल एक करोड वर्षके भीतरके ही पाय गये हैं।

पृथ्वीतलके ठ०डे हो जानेके पश्चात् उसपर आधुनिक जीवशास्त्रके अनुसार, जीवनका विकास इस कमसे हुआ । क्ष्यं प्रथम स्थिर जलके जपर जीव-कोश प्रकट हुए जे। पाषाणादि जह पदार्थों से मुख्यतः तीन वानों में भिन्न थे । एक तो वे आहार प्रहण करते और बढ़ते थे । दमरे वे इधर उधर हल्चल भी सकते थे । और तीसरे वे अपने ही तुल्य अन्य कोश भी उत्पन्न कर सकते थे । कालकाम इनमें के कुल कोश भूभिपर जह जमा कर स्थायरकाय-वनस्पति बन गये, और कुल जलमे ही विकसित होते होते मत्स्य बन गये । कमशा ऐसे वनस्पति व मैंडक आदि प्राणी उत्पन्न हुए जो जल्मे ही नहीं किन्तु थलपर भी खासोच्ह्यास कर सकते थे । इन्हीं स्थल प्राणियों में से सरीत्रुत अर्थात् विसरकर चलनेवाले जन्तु सांप आदि उत्पन्न हुए । सरीत्रुतका विकास दे। दिशाओं में हुआ — एक पक्षी और दूमरे स्तमधारी प्राणी । स्तनी जातिकी यह विशेषता है कि वे अण्डे उत्पन्न न कर गर्भधारण करके अपनी जातिके शिद्यु उत्पन्न करते और अपने स्तनों के देशे उनका पोषण करते हैं । इसी कारण उनमें शिद्यु पालन व मातृप्रेमकी भावना उत्पन्न होती है । मकरसे लेकर भेड़, बकरी, गाय, मैंस, घोड़ा, हायी आदि सब इसी महा जातिके प्राणी हैं । इन्हीं स्तनधारी प्राणियोंकी एक जाति वानर उत्पन्न हुई । किसी समय कुल वानरोंने अपने अगले दे। पैर उठाकर पीलेक दे। पैरीपर चलना सीख लिया। वस, यहींसे मनुष्य जातिका विकास प्रारम्भ हुआ माना जाता है । उक्त जीवकोशसे लगाकर

मनुष्यके विकास तक प्रत्येक नई धारा उत्पन्न होनेमें हजारों नहीं किन्तु लाखों व करोड़ों वर्षका अन्तराक माना जाता है।

इस विकासक्रममें समय समयपर तास्काछिक परिस्थितियोंके अनुसार नाना जीव-जातियां उत्पन्न हुईं। उनमेंकी अनेक जातियां परिस्थितियोंके विपरिवर्तन व अपनी अयोग्यताके कारण विनष्ट हो गईं। उनका पता अब हमें भूगर्भमें उनके निखातकों द्वारा मिलता है।

पृथ्वीतलपर भूमिसे जलका विस्तार लगभग तिगुणा है - दोनों का अनुपात शताशमें से २८: ७२ बतलाया जाता है। जलके विभागानुसार प्रमुख भूमिखण्ड पांच पाये जाते हैं - एशिया, यूरोप व आफ़िका मिलकर एक, उत्तर-दक्षिण अमेरिका मिलकर दूसरा, आस्ट्रेलिया तीसरा, तथा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इनके अतिरिक्त अनेक लोटे मोटे द्वीप भी है। यह भी अनुमान किया जाता है कि सुदूर पूर्वमें सम्भवतः ये प्रमुख भूमिभाग परस्पर जुड़े हुए थे। उत्तर-दक्षिण अमेरिकाकी पूर्वी सीमारेखा ऐसी दिखाई देती है कि वह यूरोप-आफ़िकाकी पश्चिमी सीमारेखा के साथ ठीक मिलकर बैठ सकती है। तथा हिन्द महासागरके अनेक द्वीपसमुदायों की श्वंखल पश्चिया खण्डको आस्ट्रेलिया साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है। वर्तमानमें नहरें खोदकर आफ़िकाका एशिया-यूरोप भूमिखण्डसे तथा उत्तर अभेरिकाका दक्षिण अमेरिकासे भूमिसम्बन्ध तोड़ दिया गया है। इन भूमिखण्डोंका आकार, परिमाण व स्थिति परस्पर अस्पन्त विषम है। इस समस्त पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्या लगभग दो अस्व है।

भारत वर्ष एशिया खण्डका दक्षिण पूर्वीय भाग है। वह त्रिकोणाकार है। दक्षिणी कीना लंका द्वीपको प्रायः स्पर्श कर रहा है। वहांसे भारतवर्षकी सीमा उत्तरकी ओर पूर्व-पश्चिम दिशाओं में फैलती हुई चली गई है और हिमालय पर्वतकी श्रीणयोपर जाकर समाप्त हुई है। देशका उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम दिशाओं का उत्कृष्ट विस्तार लगभग दो हजार मीलका है। इसकी उत्तर सीमापर तो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, मध्यमें विन्ध्य और सत्पुड़ा पर्वतमालायें पायी जाती है, तथा दक्षिणके पूर्वीय व पश्चिमी तटोंपर पूर्वी बाट और पश्चिमी बाट नामक पर्वतश्चिण्यां फैली हुई हैं। देशकी श्रमुख नदियां हिमालयके प्राय: मध्यसे निकलकर पूर्वकी ओर समुद्रमें गिरनेवाली ब्रह्मपुत्रा व गंगा और उसकी सहायक जमना, चम्बल, सिंध, वेतवा, सोन आदि हैं तथा पश्चिमकी ओर समुद्रमें गिरनेवाली सिन्धु व उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, राबी, न्यास और सतलज हैं। गंगा व सिन्धुकी लम्बाई लगभग पन्दह सी मीलकी है। देशके मध्यमें विन्ध्य और सतपुड़ाके बीच पूर्वसे पश्चिमकी ओर समुद्र तक प्रवाहित नर्मदा नदी है, तथा सतपुड़ाके दक्षिणमें त्रिता। दक्षिणकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रवाहित हैं।

देशके उत्तरमें सिन्धसे गंगा कछार तक प्रायः आर्य जातिके, सतपुड़ाके सुदूर दक्षिणमें द्वाविद जातिके, एवं पहाड़ी प्रदेशोंमें गोंड, मील, कोल व किरात आदि पर्वतीय जातियोंके लोग

#### निवास करते हैं।

मारतवर्षकी जनसंख्या लगमग चालीस करोड़ है जिसमें हिन्दी, मराठी, बंगाली व गुजराती आदि आर्य भाषाओंके बोलनेत्राले कोई बत्तीस करोड़ और रोष तामिल, तेलुगू, कनाड़ी, मलयालम आदि द्राविड़ी भाषाओंके बोलने बाले हैं।

इस आठ हजार मील ज्यास व पच्चीस हजार मील परिधि प्रमाण भूमण्डलके चारों ओर अनन्त आकाश है, जिसमें हमें दिनकी सूर्यमण्डल तथा रात्रिकी चन्द्र, ग्रह व ताराओं के दर्शन होते हैं और उनसे प्रकाश मिलता है। इनमें सबसे अधिक समीपवर्ती चन्द्रमा है, जो पृथ्वीसे कोई सबा दो लाख मीलकी दूरीपर है। यह पृथ्वीके समान ही एक भूमण्डल है जो पृथ्वीसे बहुत छोटा है और उसीके आसपास घूमा करता है जिसके कारण हमारे शुक्र पक्ष ओर कृष्ण पक्ष होते हैं। चन्द्रमें स्वयं प्रकाश नहीं है, किन्तु वह सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित होता है और इसी लिये अपने परिश्रमणानुसार घटता बढ़ता दिखाई देता है। अनुसन्धानसे जाना गया है कि चन्द्रमा बिलकुल टंडा हो गया है। पृथ्वीके सूगर्भके समान उसमें अगिन नहीं है। उसके आसपास वायुमण्डल भी नहीं है और धरातलपर जल भी नहीं है। इन्हीं कारणोंसे वहां श्वासोच्छ्वासप्रधान प्राणी व वनस्पति भी नहीं पाये जाते। भीषण शैल व पर्वतों तथा कन्द्रराओंके सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। अनुमान किया जाता है कि चन्द्रमा पृथ्वीका ही एक भाग है जिसे टूटकर अलग हुए कीई पांच-छह करोड़ वर्ष हुए हैं।

चन्द्रसे परे क्रमशः शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति व शनि आदि प्रह है जो सब पृथ्वीके समान ही भूमण्डल हैं और सूर्यकी परिक्रमा किया करते हैं तथा सूर्यके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। इन प्रहोमेंसे किसीमें भी पृथ्वीके समान जीवीकी सम्भावना नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाबी परिस्थितियां जीवनके साधनोंसे सर्विथा विहीन है।

इन प्रहोंसे परे, पृथ्वीसे कोई सादे ने। करोड़ मीलकी दूरीपर सूर्यमण्डल है, जो पृथ्वीसे लगभग पन्द्रह लाख गुणा बड़ा है— अर्थात् पृथ्वीके समान कोई पन्द्रह लाख भूमण्डल उसके गर्भमें समा सकते हैं। यह महाकाय मण्डल अग्निसे प्रज्वलित है और उसकी ज्वालों लाखों मील तक उठती है। सूर्यकी इसी जाज्वल्यतासे करें। हों मील, विस्तृत सीर मण्डल भरमें प्रकाश और उच्चता फैल रहे है। एक वैज्ञानिक मत है कि इसी सूर्यमण्डलकी चिनगारियोंसे पृथ्वी व बुध-बृहस्पति आदि प्रह और उपप्रह बने हैं, जो सब अभी तक उसके आकर्षणसे निबद्ध होकर उसके आसपास धूम रहे है। हमारा भूमण्डल सूर्यकी परिक्रमा एक वर्षमें पूरी करता है और इसी परिक्रमाके आधारपर हमारा वर्षमान अवलंबित है। इस परिक्रमणमें पृथ्वी विरन्तर अपनी कीलपर भी धूमा करती है जिसके कारण हमारे दिन और रात्रि हुआ करते हैं। जो गोलार्ध सूर्यके सन्मुख पड़ता है वहां दिन और रोष गोलार्धमें रात्रि होती है। वैज्ञानिकोंका यह भी अनुमान है कि ये पृथ्वी आदि प्रहोपप्रह धीरे धीरे पुन: सूर्यकी ओर क्षाकृष्ट हो रहे

हैं। अत: आरवर्य नहीं जो किसी सुदूरवर्ती एक दिन वे पुनः सूर्यमण्डलमें लबलीन हो जांय ।

हमने ऐसे महाकाय सूर्यमण्डलके दर्शन किये जिनकी बराबरीका अन्य कोई भी उयोतिर्मण्डल आकाश भरमें दिखाई नहीं देता । किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उन अति तथु दिखाई देनेवाल तारोंमें सूर्यके तुल्य महान् कोई एक भी नहीं हैं। यथार्थतः तो हमें जिन तारोंका दर्शन होता है उनमें सूर्यसे छोटे व सूर्यके बराबरके तो बहुत योड़े तारे हैं। उनमें अधिकांश तो सूर्यसे भी बहुत विशाल, उससे सैकड़ों, सहस्रो व लाखों गुणे बड़े हैं। किन्तु उनके छोटे दिखाई देनेका कारण यह है कि व हमसे सूर्यकी अपेक्षा बहुत ही अधिक दूरीपर हैं। तारोंकी दूरी समझनेके छिथे हमारे संख्यात्राची शब्द काम नहीं देते। उसके लिये वैज्ञानिकोंकी दूसरी ही प्रक्रिया है। प्रकाशकी गति प्रति सैकंड १,८६,००० एक छाख छयासी हजार मील, तथा प्रति मिनिट १,११,६०,००० एक करे।ड, ग्यारह छाल. साठ इजार मीछ मापी गई है। इस प्रमाणसे सूर्यका प्रकाश पृथ्वी तक कोई ८-९ मिनटमें आता है। तारे हमसे इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमारे समीप बर्फोर्मे आ पाता है, और जितने वर्षीमें वह आता है उतने ही प्रकाशवर्षकी दूरीपर वह तारा कहा जाता है। सेन्टोरी नामक अति निकटवर्ना तारा इमसे चार प्रकाशवर्पकी दुरीपर है, क्योंकि उसके प्रकाशको हमारे पास तक पहुंचनेमें चार वर्ष लगते है। इस प्रकार दश, बीस, पचास एवं सैकड़ों प्रकाशवर्षीकी दूरीके ही नहीं किन्तु ऐसे ऐसे तारीका ज्ञान हो चुका है जिनकी दूरी दश छाख प्रकाशवर्षकी मापी गई है तथा जी प्रमाणमें भी हमारी प्रध्वी तो क्या हमारे सर्वसे भी लाखों गुने बडे हैं। तारोंकी संख्याका भी पार नहीं है। हमें अपनी नग्न दृष्टिसे तो अधिकसे अधिक छठवें प्रमाण तकके कोई छै सात हजार तारे ही दिखाई देते हैं । किन्तु दूर-दर्शक यंत्रोंकी जितनी शक्ति बढ़ती जाती है उतने ही उत्तरीत्तर अधिकाधिक तारे दिखाई देते हैं। अभी तक बीसवें प्रमाण तकके तारोंको देखने थोग्य यंत्र बन चुके है जिनके द्वारा सव मिलाकर दो अरबसे भी अधिक तारे देखे जा चुके हैं। किन्तु तारोंकी संख्याका अन्त नहीं। जिम्स जीन्स सदश ज्योतिषी वैज्ञानिकका मत है कि तारोंकी संख्या हमारी पृथ्वीके समस्त समुद्र-तटोंकी रेतके कर्णोंके बराबर हो तो आश्चर्य नहीं । और ये असंख्य तारे एक दूसरेसे कितने दूर दूर हैं इसका अनुमान इसींसे लगाया जा सकता है कि सूर्यसे निकटतम दूसरा तारा चार प्रकाशवर्ष अर्पात् अरबीं खर्वी मीलकी दूरीपर है। ये सब तारे बड़े बेगसे गतिशील हैं और उनका प्रवाह दो भिन्न दिशाओं में पाया जाता है।

इस प्रकार छोकका प्रमाण अर्फस्य है, और आकाशका कहीं अन्त दिखाई नहीं देता। किन्तु दश्यमान छोकका आकार कुछ कुछ समझा गया है। तारागणीका जिस प्रकार आकाशमें वितरण है तथा आकाशगंगामें जो तारापुंज दिखाई देते हैं, उनपरसे अनुमान छगाया गया है कि इस समस्त तारामण्डल रूप छोकका आकार हेन्सके आकारका है अर्थात् ऊपर और नीचेको उभरा हुआ और बीचमें फैला हुआ गोछ है, जिसकी परिधिपर आकाश-गंगा दिखाई देती है और उमरे हुए भागके मध्यमें हमारा सूर्यमण्डल है।

प्रश्न होता है कि क्या इस तारामण्डलेंम पृथ्वीके अतिरिक्त और कहीं जीक्यारी हैं या नहीं ! कुछ काल पूर्व मंगल प्रहमें जीक्यारियोंकी संमावना की जाती थी, किन्तु, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, अब किसी भी प्रहमें जीव-जन्तुओंकी सम्मावना नहीं की जाती । और जिन तारोंका हमने ऊपर वर्णन किया है वे तो सब सूर्यके समान अग्निके गोले हैं जिनमें जीवोंकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । सूर्यके अतिरिक्त अन्य किसी तारेके प्रहों उपप्रहोंका कोई पता नहीं चलता जिनमें जीव-जगत्की कल्पना की जा सके । इस प्रकार विज्ञान इस विषयमें बहुत ही सशंक है कि हमारी इस पृथ्विक अभिरिक्त अन्यत्र कहीं भी दश्यमान लोकमें जीवधारी है या नहीं । [अधारभूत ग्रंथ: — The Structure of the carth by Prof. T. G. Bonney; An outline of Modern knowledge: Mysterious universe by Eddington; विश्वकी ह्रपरेखा— रा. सांकृत्यायनकृत ]

#### ८ अन्तिम विवेदन

तिले।यपण्णितिका प्रथम भाग सन् १९४३ में प्रकाशित हो गया था । उससे सात वर्ष पश्चात् यह दूसरा अन्तिम भाग प्रकाशित हो रहा है । इस विलम्बके अनेक कारण हैं । एक तो प्राचीन प्रंथों विशेषत:-प्राकृतकी गहनविषयात्मक रचनाओंकी थोडीसी मौलिक प्रतियोंपरसे संशोधन, सम्पादन व अनुवाद करना एक बड़ा कठिन कार्य है। चित्तकी निरा-कुछताके विना यह कार्य सचारु रूपसे नहीं हो पाता । पूर्वीक समयावधिके भीतर मेरा अमरावतीसे स्थान-परिवर्तन हो गया, तथा एक समय ऐसा भी आगया जब मेरा इस कार्यसे सम्बन्ध रहना भी संदिग्ध अवस्थामें एङ् गया । कामजकी दुर्छभता तथा मुद्दणकी विघ्न-बाधाओंने भी गति रोध उत्पन्न करनेमें कसर नहीं रक्खी। फिर अनुक्रमणिकाओं आदिके तैयार करनेमें बड़ा परिश्रम और समय द्या। सम्पादकोंके हाथ अन्य साहि स्थिक कार्योंसे भरे होनेके कारण प्रस्तावन। तैयार होनेमें भी विलम्ब हुआ । तथापि, इन सब विपत्तियोंके होते हुए भी, आज इस महान् प्रत्यका पूर्णतः प्रकाशन हो रहा है इस बानका हमें बडा हर्प है । और इस सफलता-का श्रेय है इमारे समस्त सहयोगियोंको । हमारी प्रन्थमालाके संस्थापक ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी धर्मनिष्ठा और कार्यतत्परता सराहनीय है। उनकी यह प्रेरणा बनी ही रहती है कि प्रन्यप्रकाशन कार्य जितना हो सके और जितने वेगसे हो सके उतना किया जाय । संस्कृति-संरक्षक संघक अधिकारियों तथा प्रवन्धसमितिक सदस्योंका भी इस विषयमें मतैक्य है। फिर भी यदि प्रत्यप्रकाशनमें पाठकोंको विलम्ब दिखाई दे तो इसका कारण कार्यकर्ताओंके उत्साहमें कमी नहीं, किन्तु इस कार्यकी विशेष अनिवार्य अडचने ही है। प्रन्थमें आये हुए गणितने हमें अनेक बार बहुत हैरान किया । इस सम्बन्धमें, विशेषतः पांचवेंसे सात्रें अधिकार तक, आये

हुए गणितके अनेक स्थलोंकी गुरिययोंको सुलझानेमें मुझे मेरे थिय मित्र श्री नेमिचन्द्र सिंघई, इंजीनियर, नागपुरसे बहुत सहायता मिली। मेरे सहयोगी और स्नेही मित्र डॉ. आदिनाथ उपार्थेक धैर्य ओर उत्साहकी भी प्रशंसा किये बिना मुझसे नहीं रहा जाता। उनकी निरन्तर प्रेरणा श्रीर मेरे लिये आकर्षण यदि प्रबद्ध नहीं होते ते। संभवतः इस कार्यमें और भी बिन्न एवं विलम्ब हो सकता था। परिस्थितियोंके चढ़ाव-उतारके बीच भी कार्यमें एक रूपता और अवि-ब्हिनता बनाये रखनेका श्रेय हमोर पं. बालचन्द्रजी शास्त्रीको है. जो सब अवस्थाओं में बडी ही एकाप्रता, तरपरता एवं निराक्तल भावसे कार्यको गतिशील बनाये रहे हैं। इम तीनोंके बीच सम्पादन कार्यके सम्बन्धमें कभी कोई असामञ्जस्य उत्पन्न नहीं हुआ, यह प्रकट करते मुझे बड़ा हर्ष होता है | इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम किसी भी बातमें कोई मतभेद ही नहीं रखते । सन्चे और स्वतंत्र विचारकोंमें ऐसा होना असम्भव है । मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि हमारे मतभदसे प्रन्थरचनामें कोई त्रिटि या कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई, किन्तु उससे सदैव विषयको समृद्धि और पुष्टि ही हुई है। यह बात इस प्रन्थकी प्रस्तावनाओंपर ध्यान देनेसे पाठकोंको खुब ही स्पष्ट हो जायगी। प्रन्थकी अंग्रेजी भूमिका मेरे प्रिय मित्र डॉ. उपाध्येने लिखी है। मैंने उसीके आधारपर, प्राय: अनुवाद रूपसे ही, हिन्दी प्रस्तावनाके प्रथम तीन परिच्छेद छिले हैं। प्रन्थके रचनाकाल सम्बन्धी प्रमाणोंके विषयमें भी यदापि मेरे और डॉ. उपाध्येजांके बीच मतैक्य है, तथापि किन बातोंको आपक्षिक कितना महत्त्व दिया जाय इस बातपर हमारा कुछ मतभेद है। अतएव इस विषयपर हमने अपने अपने विचार एक दूसरेके लेखेंसे लाम उठाकर भी कुछ स्वतंत्रतासे प्रकट किये हैं। इससे पाटकोंको विचार व अध्ययनके छिये प्रचुर सामग्री मिलेगी और आगे अन्वेषणका मार्ग अवरुद्ध न होकर खुला रहेगा । प्रन्यका विषय-परिचय तथा प्रनथकी अन्य प्रन्थेंसि तुलना शीर्षक परिच्छेद पं. बालचन्द्रजी शास्त्री द्वारा लिखे गये हैं जिनमें मैने यत्र तत्र परिवर्तन व घटा बढ़ीके सिवाय विशेष कुछ नहीं किया । ' हमारा आधुनिक विश्व ' शीर्षक परि•छेद मैंने लिखा है। मुझे पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह सब सामग्री इस महान् प्रन्थके इतिहास. उसकी विषयसमृद्धि एवं साहित्यमें प्रभावकी समझनेमें पाठकोंकी बड़ी सहायता करेगी।

अन्तर्मे में इस प्रन्यके मुद्रक, सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्री टी. एम्. पाटिलके सहयोग का उल्लेख किये विना नहीं रह सकता । आज कोई बीस वर्षसे मेरा जो सम्बन्ध सरस्वती प्रेससे अविच्छिन चला आ रहा है, उसका मुख्य कारण श्री पाटिलका सौजन्य और हमारे प्रति सद्भाव ही है। इसी कारण मेरे नागपुर आजानेपर भी इस प्रेससे सम्बन्धविच्छेदकी मैने कभी करूपना भी नहीं की। मुझे आशा है कि जब तक उनका प्रेससे सम्बन्ध है और मेरा साहिस्यिक कार्यसे, तब तक हमारा सहयोग अस्खिलत बना रहेगा।

नागपुर महाविद्यालय, }

द्दीरालाल जैन

# विषयानुक्रमणिका



| विषय                                       | गाथा | विषय                                  | गाथ          |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
| महाधिकार ५                                 |      | नन्दि।श्वर द्वीपका वर्णन              | ५३           |
| <b>मंगलाचर</b> ण                           | 8    | कुण्डलवर द्वीपका वर्णन                | ११५          |
| तिर्यग्लोकप्रज्ञितिमें १६ अन्तराधिकारोंका  |      | रुचकवर द्वीपस्थ रुचकवर प्वतका वर्णन   | \$8\$        |
| निर्देश                                    | २    | लोकविनिश्चय प्रन्थके अनुसार रुचकवर    |              |
| स्थावरलोकका प्रमाण                         | نع   | पर्वतका वर्णन                         | १६५          |
| तिर्यग्लेकिका प्रमाण                       | દ્દ્ | द्वितीय जम्बूद्वीपका वर्णन            | १७९          |
| र्द्वाप-सागरसंख्या                         | હ    | स्वयम्भूरमण पर्वतका वर्णन             | २३८          |
| द्वीप-सागरोंकी स्थिति                      | ९    | द्वीप-समुद्रोंका बादर क्षेत्रफल       | २४१          |
| अभ्यन्तर भागमें स्थित ३२ द्वीप-            |      | प्रकारान्तरसे उनका बादर क्षेत्रफल     | २४२          |
| समुद्रोंके नाम                             | ११   | उनीस विकल्पों द्वारा द्वीप-समुद्रोंका |              |
| बाद्य भागमें स्थित ३२ द्वीप-समुद्रोंके नाम | २२   | अरुपबहुत्व पृष्ठ                      | 44           |
| लवण और कालोद समुदोंको छोड़ देाष सब         | Ŧ    | चैं।तीस प्रकारके तिर्येच ,,           | ५९६          |
| समुदोंके द्वीपसम नामोका निर्देश            | २८   | तेजकायिक जीवोंकी संख्या "             | 490          |
| समुद्रोंके रसका निर्देश                    | २९   | ृष्टियीकायिकादि जीवीकी संख्या "       | 499          |
| आदिके दो और अन्तिम समुदको छोड़ शे          | ঘ    | द्रीन्द्रियादि जीवोंकी संख्या "       | <b>6</b> 0 4 |
| समुद्रोंमें जलचरोंके अभावकी सूचना          | ₹ १  | पृथिवीकायिकादिकोंकी आयु               | २८१          |
| द्वाप-समुद्रोंका विस्तार                   | ३२   | आयुबन्धक भाव                          | २९१          |
| आदिम, मध्यम और बाह्य सूचियोंका             |      | तियैचोंमें योनिप्ररूपणा               | २९३          |
| प्रमाण                                     | ३४   | उनमें सुख-दुखका निर्देश               | २९८          |
| द्वीप-समुदीकी परिधिका प्रमाण               | ३५   | उनमें यथासम्मव गुणस्थानादिकोंकी       |              |
| र्द्वाप-समुद्रोंके जम्बूद्वीपसम खण्ड       | ३६   | प्रस्त्पणा                            | २९९          |
| आदिके नौ द्वीप और नौ समुद्रीके अधि-        |      | सम्यक्त्वप्रहणके कारण                 | २०८          |
| पति देवोंके नामोंका निर्देश                | ३७   | उनके द्वारा प्राप्त करने योग्य गति    | 288          |
| शेष द्वीप-समुद्रोंके अधिपति देवोंके        |      | चैंातीस पदवाला अल्पबहुत्व पृष्ठ       | <b>६१</b> 4  |
| नामोंके उपदेशका अभाव                       | 86   | जघन्य अवगाहनाका स्वामी                | ३१५          |
| उक्त देवोंकी स्थित आदि                     | ४९   | पद्म आदिकोंकी अवगाहना                 | ३१७          |

## (90)

## तिस्रे।यपण्णत्ती

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गाथा                | विषय                                                 | गाथ।       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|
| द्वीन्द्रियादिकोंमें जधन्य अवगाहनाके स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मी ३१८              | संख्या                                               | 99         |
| अवगाहनाक विकल्पोंका क्रम पृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ठ ६१८               | जन्म-मरण                                             | १००        |
| महाधिकार ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | आयुबन्धक भाव आदि                                     | १०१        |
| भवाय मंगल<br>आद्य मंगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠                   | जिनपुरोंका प्रमाण                                    | १०२        |
| सत्तरह अन्तराधिकारोंका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>१</b>  <br>२     | महाधिकार ७                                           |            |
| ह्यन्तर देवोंके तीन प्रकारके पुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                      | ٥          |
| व्यन्तरे प्यापा तान असारक पुर<br>व्यन्तरोंक भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>પ્ત</b><br>૨ પ્ત | आद्य मंगल                                            | 8          |
| चैत्य वृक्षीका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | }                   | सत्तरह अन्तराधिकारीका निर्देश                        | <b>ર</b>   |
| कुछमेद<br>कुछमेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७<br>३०            | ज्योतिष देवोंका निवासक्षेत्र<br>- २०१२ - २२वेंने २०० | ч          |
| कुल्नप<br>किन्नर जातिके १० भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३२</b>           | ्रयोतिष देवोंके भद                                   | 9          |
| किम्पुरुष जातिके १० भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>३४</b>           | उनकी संख्याका निर्देश                                | <b>१</b> १ |
| महोरग जातिक १० भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | चन्द्र ज्योतिषियोंका प्रमाण                          | १२         |
| महारग जातिक १० मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | सूर्य ज्योतिषियोंका प्रमाण                           | \$8        |
| in the second of |                     | अठासी प्रहेंकि नाम                                   | १५         |
| यक्षेंकि १२ भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | समस्त प्रहें।की संख्या                               | <b>२३</b>  |
| राक्षसींके ७ भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                   | अर्हाईस नक्षत्रोंके नाम                              | २५         |
| भूतोंके ७ भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | . समस्त नक्षत्रोंकी संख्या                           | <b>२९</b>  |
| पिशाचोंके १४ भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | एक चन्द्र सम्बन्धी ताराओंका प्रमाण                   | ३१         |
| <b>ब्यन्तरोंमें गणिकामह</b> त्तरियोंके नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | ताराओंके नामोंके उपदेशका अभाव                        | ३२         |
| <b>ब्यन्तरें</b> ।का शरीरवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | समस्त ताराओंकी संख्या                                | ३ ३        |
| दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | चन्द्रमडण्डोंकी प्ररूपणा                             | ३६         |
| <b>ब्य</b> न्तरनगरोंका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | सूर्यनगरोंकी प्ररूपण।                                | ६५         |
| <b>ब्यन्तरे</b> न्द्रोंके परिवार देवोंकी प्ररूपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६७                  | बुधनगरें। प्ररूपणा                                   | ८२         |
| नीचे।पपाद आदि देवोंका अवस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८०                  | शुक्रनगरियां                                         | ८९         |
| <b>म्यन्तरीमें आयु</b> प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८३                  | बृहस्पीतनगरियां                                      | ९३         |
| <b>आह</b> ारकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷٥                  | मंगलनगरिया <u>ं</u>                                  | ९६         |
| <b>उ•</b> ङ्गसकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८९                  | ् शनि <b>न</b> गरियां                                | ९९         |
| <b>अव</b> धिविषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९०                  | नक्षत्रनगरियां                                       | १०४        |
| शक्तिप्ररूपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>९</b> .२         |                                                      | 106        |
| शरीरोत्सेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९८                  | नगरोंका प्रमाण                                       | 848        |

| विषय                                   | गाथ।        | विषय                                               | गाथा        |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| लोकविभागाचार्यके मतानुसार ज्योतिष-     |             | दोनों सूर्योका अन्तर                               | २३४         |
| नगरियोंका बाहरूय                       | ११५         | मृर्यविम्बका विस्तार                               | २४ <b>१</b> |
| चन्द्रोंकी संचारभूगि                   | ११६         | सूर्यपर्थोका प्रमाण                                | २४२         |
| ध्रवराशिका प्रमाण                      | १२३         | मेरु आदिकी परिधियां                                | २४४         |
| चन्द्रवीथियोका अन्तर                   | १२४         | समान कालमें असमान परिधियोंके परि-                  |             |
| दितीयादि वीथियोंमें स्थित चन्द्रका     |             | भ्रमण कर सकनेका कारण                               | <b>२६५</b>  |
| मेरुसे अन्तर                           | १२८         | सूर्यके गगनखण्ड                                    | २६६         |
| दे।नौ चन्द्रोंका अन्तर                 | १४३         | सूर्यका मुहूर्वपरिमित गमन                          | २६९         |
| चन्द्रपथपीरिधियोंका प्रमाण             | १६१         | केतुके नगरस्थल                                     | २७२         |
| समान कालमें असमान परिवियोंके परि-      |             | ं प्रथमादि पर्थेमि दिन-रात्रिका प्रमाण             | २७६         |
| भ्रमण कर सकनेका कारण                   | १७९         | आतपक्षेत्र व उसका प्रमाण                           | २९१         |
| चन्द्रके गगनखण्ड                       | १८०         | तिमिरक्षेत्रका प्रमाण                              | ३६१         |
| चन्द्रके वीशीपरिश्रमणका काल            | १८३         | आत्र और तिमिर क्षेत्रका क्षेत्रफल                  | ४१६         |
| चन्द्रका एक मुहूर्तपरिमित समनक्षेत्र   |             | <b>भूर्योके उद्भय व अस्त होनेके</b> समयकी          |             |
| राहृविमानका वर्णन                      |             | ्र कुछ विदेशषतायें                                 | ४२१         |
| र्श्णमाकी पहिचान                       | २०६         | ' उ <sub>र</sub> कृष्ट चक्षुस्पर्शक्षेत्रका प्रमाण | ४३०         |
| अमावस्याकी पहिचान                      | २०७         | चकवर्ता द्वारा सुर्विबिष्वका दर्शन                 | ४३२         |
| चान्द्र दिवसका प्रमाण                  | २१३         | भरत क्षेत्रमें सूर्यके उदित होनेपर क्षमा           |             |
| प्रतिपद्से पूर्णिमा तक क्रमशः होनेवाली |             | आदिमे दिन-रात्रिका विभाग                           | ४३५         |
| एक एक कलाकी हानि                       | २१४         | ऐरावत क्षेत्रमें सूर्यके उदित होनेपर दिन           | •           |
| प्रकारान्तरसे चन्द्रका कृष्ण व शुक्ल   |             | रात्रिका विभाग                                     | 88 (        |
| रूप परिणत होनेका निर्देश               | २१५         | चक्रवर्ती ५५७४ <del>३३३</del> यो. से अधिक          |             |
| पर्वराह्न द्वारा चन्द्रका आन्छादन      | २१६         | दूरीपर सूर्यविम्ब नहीं देख सकते                    | ४४६         |
| सूर्यकी संचारभूमि                      |             | दोनों सूर्योके प्रयम मार्गसे द्वितीय               |             |
| मूर्यवीषियां व उनका विस्तारादि         | <b>२१</b> ९ | मार्गमें प्रविष्ट होनेकी दिशार्ये                  | 88 <i>8</i> |
| सूर्यवीयी और मेरुके बीच अन्तर          | २२१         | सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर दिन-           |             |
| सूर्यकी ध्रुवराशि                      | <b>२२</b> २ | रात्रिका प्रमाण                                    | 843         |
| सूर्यपर्योके बीच अन्तरका प्रमाण        | २२३         | सूर्यके उदयस्थान                                   | 848         |
| प्रयमादि पर्थोमें सूर्यका मेरुसे अन्तर | २२८         | प्रह्मरूपणा                                        | 840         |
|                                        |             | •                                                  |             |

## तिङोयपण्णत्ती

| ( ( 0 0 )                                      | ।तळायप      |
|------------------------------------------------|-------------|
| विषय                                           | गाथा        |
| नक्षत्रप्ररूपणा                                | ४५९         |
| ताराप्ररूपणा                                   | 868         |
| सूर्य व चन्द्रके अयन और उनमें दिन-             |             |
| रात्रियोंकी संख्या                             | ४९८         |
| नक्षत्रोंके गगनखण्ड                            | ५०१         |
| सूर्य व चन्द्र द्वारा एक. मुहूर्तमें लोघने     |             |
| योग्य गगनखण्डोंका प्रमाण                       | ५०६         |
| अभिजित् आदि नक्षत्रींकी सूर्यसंगति             | ५१६         |
| अभिजित् आदि नक्षत्रोंकी चन्द्रसंगति            | ५२१         |
| दक्षिण व उत्तर अयनमें आवृत्तिसंख्या            | <b>५</b> २६ |
| युगका प्रारम्भ दिवस                            | ५३०         |
| द्वितीयादिक आवृत्तियोंकी तिथियां               | ५३१         |
| प्रथम।दिक विपुर्गोकी तिथियां                   | ५३७         |
| छवणसमुद्र आदिमें चन्द्रोंकी संख्या             | 440         |
| चन्द्रके अभ्यन्तर पथमें स्थित होनेपर           |             |
| प्रथम पथ व द्वीप-समुद्रजगतीके                  |             |
| बीच अन्तराल                                    | 448         |
| दोनों चन्द्रोंके बीच अन्तर                     | ५६१         |
| चन्द्रकिरणोंकी मति                             | ५६७         |
| <b>छव</b> णसमुद्रादिमें चन्द्रवीथियोंकी संख्या | ५६८         |
| चन्द्रकी मुहूर्तपरिमित गतिका प्रमाण            | ५६९         |
| लवणसमुदादिमें चन्द्रोंकी शेष प्ररूपणा          | ५७०         |
| ळत्रणसमुद्रादिमें सूर्यसंख्या                  | ५७१         |
| दो दो सूर्योंका एक एक चारक्षेत्र व             |             |
| उसका विस्तार                                   | ५७३         |
| एक एक चारक्षेत्रमें वीधीसंख्या व               |             |
| उनका विस्तार                                   | ५७४         |
| छवणसमुद्रादिमें प्रत्येक सूर्यके बीच तथा       |             |
| प्रथम पथ व जगतीके बीच अन्तर                    | 404         |

जम्बूद्वीपादिमें चन्द्र-सूर्वकी किरणगति ५८६

| विषय                                      | गाथा |
|-------------------------------------------|------|
| ळवणसमुद्रादिमें सूर्यवीिययोंकी संख्या     | ५९०  |
| प्रत्येक सूर्यकी मुहूर्तपरिमित गतिका      |      |
| प्रमाण                                    | ५९२  |
| लवणसमुद्रादिमें प्रहसंख्या                | ५९४  |
| ल्बणसमुद्रादिमें नक्षत्रसंख्या            | ५९६  |
| लवणसमुद्रादिमें तारासंस्या                | ५९९  |
| अटाई द्वीपके बाहर अचर ज्योतिषोंकी         |      |
| प्ररूपा                                   | ६१२  |
| समस्त उयोतिष देवेंका प्रमाण पृष्ठ         | ७६४  |
| चन्द्र-सूर्यादिकोंकी आयु आदिकी            |      |
| प्ररूपणा                                  | ६१४  |
| महाधिकार ८                                |      |
| आद्य मंगल                                 | *    |
| इक्कीस अन्तराधिकारीका निर्देश             | ર    |
| स्वर्गपटलोंकी स्थिति                      | ધ    |
| तिरेसठ इन्द्रकविमानोंके नाम               | १२   |
| इन्द्रकविमानोंका विस्तार                  | 16   |
| ऋतु इन्द्रकादिके श्रेणिबद्ध व उनका        |      |
| विन्यासऋम                                 | ८२   |
| कल्पसंख्याविषयक मतभेद                     | ११५  |
| कर्ल्योकी स्थिति                          | ११८  |
| बारह कल्प व कल्पातीत विमानोंके नाम        | १२०  |
| मतान्तरसे विजयादि विमानींका दिरमेद        | १२६  |
| मतान्तरसे से।छ <b>इ</b> कल्पेकि नाम       | १२७  |
| करप व करपातीत विमानोकी स्थिति औ           |      |
| सीमाका निर्देश                            | १२९  |
| सौधर्म आदि कल्पोंके आश्रित श्रेणिबद्ध     |      |
| व प्रकीर्णक विमानोंका निर्देश             | १३७  |
| सौधर्मादि कल्पोंमें समस्त विमानसंख्या     | १४९  |
| सौधर्मादि करुपोंमें श्रेणिबद्ध और इन्द्रक |      |
| विमानींकी संख्या                          | १५५  |

| विषय                                              | गाथा               | विषय                                        | गाथा        |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|
| प्रकीर्णक विमानींकी संख्या                        | १६८                | मतान्तरसे मुकुटचिह्नांका निर्देश            | ४५०         |
| मतान्तरसे सोटह कल्पोंमें विमानसंख्या              | १७८                | अहिमन्द्रें।की विशेषता                      | ४५२         |
| संख्यात व असंख्यात योजन विस्तारवाले               |                    | आयुप्रमाण                                   | 846         |
| विमानोंकी संख्या                                  | १८६                | इन्द्रादिकोंका विरह                         | ५४२         |
| विमानतळें का बाहरय                                | १९८                | देवींका आहारकाल                             | 44१         |
| विमानोंका वर्ण                                    | २०३                | आयुबन्धक परिणाम                             | ५५६         |
| विमानीका आधार                                     | २०६                | उत्पत्ति समयमे देशेंकी विशेषता              | ५६७         |
| विमानोंके ऊपर स्थित प्रासादोंका वर्णन             | २०८                | उत्पत्तिके अनन्तर जिनदूजाप्रक्रम            | ५७६         |
| इन्द्रोंके दशिवध परिवासका वर्णन                   | २१४                | देवोंका सुर्वापभाग                          | ५५०         |
| इन्द्र व प्रतीन्द्र आदिकी देवियोंका प्रमाण        | ३०५                | तमस्कायकी प्ररूपणा                          | ५९७         |
| देवियोंका उत्पत्तिस्थान                           | 3 \$ \$            | <b>छै।कान्तिक देवें।की स्थिति व सं</b> ख्या | ६१४         |
| सोधर्म आदि कल्पोमें प्रतीचारका नियम               | ३३६                | होकविभागके अनुसार होकान्तिकोंकी             |             |
| इन्द्रोंके निवासस्थानोंका निर्देश                 | ३३८                | स्थिति व संख्या                             | ६३५         |
| इन्द्रोंके प्रासादोंका वर्णन                      | ३५२                | बीस प्ररूपणाओंका दिग्दर्शन                  | 444         |
| ६न्द्रोंकी देवियोंकी समस्त संल्या                 | १७९                | सम्यक्त्वप्रहणके कारण                       | ६७७         |
| कोकविनिर्चय प्रन्यके अनुसार इन्द्र-               |                    | वैमानिक देवें।की आगति                       | <b>§</b> <0 |
| देवियोंकी संख्या                                  | ३८६                | अवधिविषय                                    | ६८५         |
| संप्र <b>दणी</b> के अनुसार इन्द्रदेवियोंकी संख्या | १८७                | संख्या                                      | 498         |
| इन्द्रोकी सेवाविधि                                | ३८८                | शक्तिदिग्दर्शन                              | ६९७         |
| <i>र</i> न्द्रशसादोंके आगे स्थित स्तम्मोंका वर्णन | ३९८                | योनिप्ररूपणा                                | 900         |
| इन्द्रपासादोंके आगे स्थित न्यप्रोध वृश्लोंक       | i I                | महाधिकार ९                                  |             |
| वर्णन                                             | 804                |                                             | •           |
| मुधर्मा सभा                                       | 800                | आद्य मंगल                                   | <b>?</b>    |
| उपपाद सभा<br>जिनेन्द्रप्रासाद                     |                    | पांच अन्तराधिकारोंका निर्देश                | •           |
|                                                   | <b>७११</b>         | सिद्धोंका निवासक्षेत्र                      | <b>ર</b>    |
| इन्द्रदेवियोंके भवन<br>जिल्हाक केल्यान वर्णन      | 884                | संस्या                                      | ب<br>ع      |
| द्वितीयादि वेदियोंका वर्णन<br>उपवनप्ररूपणा        | ४ <b>२१</b><br>४२९ | अबगाइना<br>सुख                              | १७          |
| रोभिमेन्द्रादिके यानविमानोका निर्देश              | 886                | सिद्धत्वेक कारण                             | 16          |
| इन्होंके मुकुटचिह                                 | 889                |                                             | 49          |
| 1 444 3301 46                                     |                    |                                             | 7 1         |

# গুবি-ণঙ্গ

<del>---</del>\$---

अशुद्धियोंके साथ ही जो पाठ प्रतियोंमें ऐसे ही उपलब्ध हैं, परन्तु अशुद्ध प्रतीत होते हैं; उनके स्थानमें यहां शुद्ध पाठ इस [ ] को ध्वक्तमें सुझाये गये हैं और उन्हींके अनुसार अर्थमेद भी दिखला दिया गया है—

| वृ <b>ष</b> | पंकि       | <b>अग्रुड</b> ्                    | शुन्त                                   |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>પ્</b> ર | 4          | <b>अयदंबतडरसासयमणिसिला</b> ः रुजगं | -                                       |
|             |            | <b>क्</b> रुंभपद्राणि              | ·····रुजगंकअब्भपडळाणि ]                 |
| ,,          | ٤          | <b>भंब</b> वालुकामो                | [ अब्भवालुकाओ ]                         |
| ,,          | ,,         | <b>चंदस्स</b>                      | [ चंदण ]                                |
| ,,          | •          | वंबयवगमोश्रसारमापहुद्गीण : एत्तेण  | [ वब्वयवगमोभमसारगल्लपहुदीणि<br>···पुदेण |
|             | ६२         | मणिशिला, … गोमेदक                  | मनःशिला, ···· गोमध्यक                   |
| "           |            | ·                                  |                                         |
| "           | २३         | रुचक, कदंब (धातुविशेष ), प्रतर     |                                         |
|             |            | (धातुबिरोष), ताम्रवालुका (लाल रेत) | वास्त्र का                              |
| >>          | २४         | चन्द्र।इम                          | चन्दन                                   |
| 33          | <b>२५</b>  | बंबय (बप्रकः ?) बगमीच (!)          | वप्रक ( मरकत ), वकमणि                   |
|             |            | और सारंग                           | (पुष्पराग), मोचमणि (कदर्छा-             |
|             |            |                                    | वर्णाकार नीडमाणे) और मसार-              |
|             |            |                                    | गल्ल (मस्णपाषाणमणि विद्रुम-             |
|             |            |                                    | वर्ण)                                   |
| પક્         | 1          | भसारगरूलं                          | [ मसारगरूछं ]                           |
| <b>ξ</b> •  | Ę          | तियपुढवीए                          | [ त्रदियपुढवीण् ]                       |
| ψŧ          | 4          | विय                                | [ चिय ]                                 |
| ११८         | <b>ર</b>   | णालयादि                            | [ णाडयादि ]                             |
| 11          | <b>१</b> २ | नादगृह और लतागृह                   | और नाटकादि गृह                          |
| रह्य        | Ę          | सवण्णित्।                          | [ समण्णिदा ]                            |
| **          | •          | सायारणयायारा                       | [ सायारयणायारा ]                        |
| १३७         | ¥          | सक्वी                              | [सयणे]                                  |
| <b>)</b> 1  | १७         | महाई कोमल उपपादशालामें             | उपपादशालामें बहुमूल्य शय्याके           |
|             |            |                                    | <b>ऊपर</b>                              |
| 188         | v,         | णाद्श्रासण                         | [णाडभासण]                               |
| <b>)1</b>   | ₹•         | नादगृह                             | नाटकगृह                                 |

| १५६         | १८         | मेखलाप्र                         | मेखलापुर                                |
|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 6 0       | 10         | सच्छचिता                         | [सत्तवित्ता]                            |
| "           | २८         | निर्मष्टचित्त होकर भक्तिसे       | भक्तिमें आसक्तवित्त होकर                |
| 143         | <b>ર</b>   | करणीचावस्स                       | करणी चावस्स                             |
| १६८         | 3          | भट्रहदा                          | <b>अ</b> ट्ट <b>िंदा</b>                |
| 77          | १३         | आटसे गुणित (उन्नीस <b>)</b>      | आठसे भाजित उनतीस                        |
|             |            |                                  | $\left(\frac{26 \div c}{18}\right)$     |
| <b>५९२</b>  | ¥          | <b>उ</b> वमाणं                   | <b>उचमाणे</b>                           |
| २२०         | •          | विसयदु* त                        | [विसमदुक्ख]                             |
| <b>२</b> २४ | Ę          | पुरस्                            | पुस्से                                  |
| २६४         | २६         | घूळि (मालिबृक्ष), पलाश, तेंदू    | धूलिपलाश, तेंदू, पाटल, जं <b>ब्</b>     |
|             |            | पाटल, पीपल                       | पीपल                                    |
| २६७         | ч          | णिभकारएसु                        | [ णिअकोद्वएसु ]                         |
| <b>३१</b> ६ | १३         | एक इजार वर्षपूर्व, पचास हजार     | एक हजार वर्ष, पचास हजार                 |
|             |            | वर्षपूर्व,                       | पूर्व,                                  |
| ,,          | १७         | पूर्व १००० । सगर ५००००।          | वर्ष १०००। सगर पूर्व ५००००              |
| <b>1</b> 21 | <b>ξ</b>   | णयरसुं                           | णयरेसुं                                 |
| <b>३</b> २७ | २२         | वर्ष ३०००                        | वर्ष ३००००।                             |
| ३३४         | २०         | प्र. पूर्व ८३०००                 | प्र. पूर्व ८३०००००                      |
| ३४१         | <b>१</b> २ | x x x                            | [ पाठान्तर ]                            |
| "           | ₹ 0        | × <b>x</b> ×                     | [ पाठान्तर ]                            |
| રૂ જુપ      | <b>૨</b> ૨ | <b>हिंदु</b> य                   | हिश्चियां                               |
| # 4 8       | <b>4</b>   | रोहिणाम                          | [ रोहिदास ]                             |
| 240         | 1          | बेकोसे वि                        | [बेकोसंहि]                              |
| ४४२         | ७१         | <u> १</u> १                      | <b>૨</b> ७ <b>૪૬૫</b> ૪<br>- <b>१</b> ૬ |
| 984         | २ <b>७</b> | दोनों ओरसे एक हजार योजन गहराईमें | गहराई दो योजन और                        |
| 849         | 1          | विणिहिहुं                        | वि णिहिट्ठं                             |
| "           | १४         | संगाइणीमें लोकविभागमें           | संगाइणी और लोकविभागमें                  |
| 808         | <b>ર</b>   | इत्वदी                           | दहबदी                                   |
| <b>५३</b> २ | 4          | एस समुदा दीवा                    | [पदे समुददीना]                          |

| ( ( • • ) | ति <b>छोय</b> पण्णती |
|-----------|----------------------|
|-----------|----------------------|

| , ,          |       |                                        |                                      |
|--------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>५</b> १३  | 4     | ३५८४ धण…१७९२                           | [३५८४ घण १७९२]                       |
| ,,           | Ę     | ८९६ घण…४४८…२२४                         | [८९६ घण …४४८ …२२४ ]                  |
| **           | ٠     | ११२ घणः ः ५६ घणः ः २८                  | [ ११२ घण ५६ घण २८ ]                  |
| **           | १९    | १७९२                                   | ज. थ्रे <b>.</b> ÷ <b>१७९२</b>       |
| "            | २०    | ९३५७                                   | <b>५३७५</b>                          |
| <b>पश्</b> ष | ₹-8   | <b>१९२ रिण</b>                         | [ १९२ रिण··· — ३ रिण··· पद           |
|              |       | २५००   … रिण… ११२ रिण …                | रिण २६२५०० । पद रिण                  |
|              |       | २८ <b>रिण ⋯ २८ रिण ⋯ ५६ रिण</b>        |                                      |
|              |       | ··· १४ रिण · · १४ रिण ··· २ रिण<br>२ ८ | — इ रिण १४ रिण १४                    |
|              |       | \$4.00 L                               | रिण — ३ रिण ७५००० बाहिर ज   ]        |
| ५३४          | ११-१५ | अहीन्द्रवर द्वीपकी आदि सूची * * *      | अहीन्द्रवर द्वीपकी आदिम सूची         |
|              |       | ····मध्य <u>२</u> रिण ७५००० ।          | ज. श्रे ÷ <b>११२</b> – यो.२८१२५०     |
|              |       |                                        | = २८१२५० ये। कम र राजु,              |
|              |       |                                        | मध्यम सूची २७१८७५ यो. कम             |
|              |       |                                        | ुर राजु, बाह्य सूची <b>२६२५००</b>    |
|              |       |                                        | यो. कम ट्रै राजु । अहीन्द्रवर समुद्र |
|              |       |                                        | आ. सूची २६२५०० यो. कम                |
|              |       |                                        | े राजु, म. सू. २४३७५० यो.            |
|              |       |                                        | कम रेंद्र राजु, बा. सू २२५०००        |
|              |       |                                        | यो. कम 🖁 राजु   स्वयंभू.द्वीप आ.     |
|              |       |                                        | स्. २२५००० यो. कम 🖁 राजु,            |
|              |       |                                        | म. सू. १८७५०० यो. कम है              |
|              |       |                                        | राजु, बा. सू. १५०००० यो. कम          |
|              |       |                                        | र्दे राजु । स्वयंभू. समुद्र आ. सू.   |
|              |       |                                        | १५०००० यो. कम 🚦 राजु,                |
|              |       |                                        | • •                                  |

म स. ७५००० यो. कम 🕏 राजु,

बा. सू. १ राजु ।

श्रीप्रभु

| <ul> <li>५४३ २ जिणचरियणास्त्रं [जिणचरियणास्यं)</li> <li>५५३ ७ वहंति [चढुंति]</li> <li>८ पिडभणामो पिड भणामो</li> <li>५० दिशाओंमें चार दिव्य प्रासाद है। दिशाओंमें उत्पन्न-अनुत्पन देवोंके (१) उनसे आगे चार दिव्य प्रासाद हैं। आगे।</li> <li>५६८ ७ महिंदवर [अहंदवर]</li> <li>५६८ ८ — ३</li> <li>११३ १००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>६००</li> <li>५००</li> <li>५००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>५००</li> <li>६००</li> <li>६००</li></ul> | ì      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| " < पडिभणामो पिंड भणामो " २० दिशाओं में चार दिन्य प्रासाद है । दिशाओं में उत्पन्न-अनुत्पन्न देवोंके (१) उनसे आगे चार दिन्य प्रासाद हैं । आगे "६८ ७ महिंदबर [शहंदवर] "६८ ८ — ३ ११३ १७८ ६ सलागादु मलागा दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | À      |
| ,, ८ पहिभणामी पहि भणामी  ,, २० दिशाओं में चार दिन्य प्रासाद है। दिशाओं में उत्पन्न-अनुत्पन्न देवों के  (१) उनसे आगे चार दिन्य प्रासाद हैं। आगे  ५६८ ७ महिंदवर [शहिंदवर]  ५६८ ८ — ३  ११३  ५७८ ६ सलागादु मलागा दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ो<br>र |
| (१) उनसे आगे     चार दिव्य प्रासाद हैं। आगे       ५६८     महिंदवर       ५६८     — ३       ११३     ११३       ५७८     ६ सलागादु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h      |
| (१) उनसे आगे     चार दिव्य प्रासाद हैं। आगे       ५६८     महिंदवर       ५६८     — ३       ११३     ११३       ५७८     ६ सलागादु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| भ६८ ८ <u>— १</u><br>११३ ११२<br>भ७८ ६ सलागादु मलागा <i>दु</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ११६ ११२ -<br>५ ६ सलागादु मलागा <i>दु</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ५७८ ६ सलागादु यलागा दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 4 14 0 140000 160 E 8 10 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ₹   ९।<br>∀ a   ₹   ९।<br>∀ a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ६३२ ९ वण्यदि तप्पाभीगगभसंकेज्जपदेसं वच्चदि रूऊणपछिदे।वमस्स भसं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| बिङ्कदो ति । खेज्जिद्दभागेण गुणिदिदशीणगोदपिष-<br>ट्टियणिवित्तपञ्जसउक्कसागाहणं पुणो<br>तप्पाक्षोग्गासंखञ्जपदेसपिरद्दीणं तदुविर<br>विङ्कृदो ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ      |
| 🥠 २१-२५ विकल्प उसके योग्य 🗙 🗙 विकल्प तब तक चाळ् रहता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| चाळ्रहता है। जब तक एक कम पल्योपमके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| असंख्यातर्वे भागसे गुणित इसर्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |
| निगोद-प्रतिष्ठित निर्श्वतिपर्याप्तक <b>की</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| उत्कृष्ट अवगाहना पुनः उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे द्वीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| उसके <b>ऊपर वृद्धिको प्राप्त न</b> हीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| हो जाती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ,, २५ उत्कृष्ट जघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ६४१ १५ अंविधिज्ञानकी राक्तियां, ''उंचाई, अंविधिज्ञान, शैक्ति, ''उंचाई, ''संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ľ      |
| ''संह्या, ऐक समयमें जन्म, भैरेंग ऐक समयमें जन्म-मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ६४७ ५ स्वलहा स्यणहूा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ६ <b>४९ ९ एइ<u>स</u> </b> एदेसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ६५६ १ दंसणगहणाण ः भावसामाणि [दंसणगहणस्सः भावणसमाणै]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ६५६ २ कदी मजिदे कटीमजिदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

| ( १०१ )                           |                          | ति <b>कोय</b> पण्णती                                           |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.0<br>७४.४<br>७४०<br>१          | १९<br>२<br>१५            | ॥ २७२ ॥<br>विव साया<br>रुघंतक्काले (१)<br>जघन्य                | २७ <b>२</b>    ४ प्रमाणांगुल  <br>[चेव सया ]<br>[छंपंता जक्काळे ]<br>मध्यम                                                                                                  |
| ••                                | २५                       | १५०५                                                           | १००५                                                                                                                                                                        |
| ७४८                               | 8 8                      | ३१५; ३१५                                                       | ३०१५; ३०१५                                                                                                                                                                  |
| ७८२<br>७८४<br>७९०<br>७ <b>९</b> २ | ६<br>१<br>५<br><b>११</b> | बासद्वी<br>जोऐज्ज<br>सुदंसणाओ<br>ळोनेके लिये                   | [तेसडी]<br>जीएज्ज<br>[सुदंसणाइ]<br>छानेके लिये                                                                                                                              |
| <b>⊕</b> 48                       | ٦                        | संदिगदाण                                                       | सेविगदा ण                                                                                                                                                                   |
| . <b>૭</b> ૨,૫                    | १७                       | । तिरेसठवें पटलमें प्रकीर्णक नहीं हैं,<br>श्रेणिवद्भ विमान हैं | । परन्तु जो आचार्य ऋतु इन्द्रकके<br>चारों ओर तिरेसठ-तिरेसठ श्रेणिबद्ध<br>विमान स्वीकार करते हैं उनके<br>अभिप्रायसे यहां प्रकीर्णक नहीं हैं,<br>केवल श्रेणिबद्ध विमान हैं।   |
| ८०७                               | २२                       | ऋपम                                                            | ऋषभ                                                                                                                                                                         |
| <b>ፈ</b> ∘୧                       | R                        | वसङ्गणीयादीणं                                                  | वसहाणीयादीणं                                                                                                                                                                |
| 613                               | 6                        | किण्हा या ये पुराई रामावइ                                      | [किण्हाय मेघराई रामा बइ]                                                                                                                                                    |
| 27                                | २१                       | बलनामा अर्चिनिका ये सब इन्होंक<br>सटश नामवाली होती हैं।        | [पद्मा, शिवा, शची, अंजुका, रे।हिणी, नवमी] बला नामक और अचिनिका [ये आठ ज्येष्ठ देवियां प्रत्येक दक्षिण इन्द्रके होती हैं] वे सब देवियां सभी इन्ह्रोंके समान नामवाली होती हैं। |
| ८१३                               | २३                       | कृष्णा · · · (!) रामापति · · · ·                               | कृष्णा, मेघराजी, रामा, ****                                                                                                                                                 |
|                                   |                          | वसुधर्मा, बसुंधरा सब इन्द्रसम नाम-<br>बाली हैं ॥ ३०७॥          | वसुधमी और वसुन्धरा, ये आठ<br>अयेष्ठ देवियां नियमसे [प्रत्येक<br>उत्तर इन्द्रके होती हैं।] सब<br>इन्द्रोंकी इन देवियोंके नाम समान<br>ही होते हैं।। १०७॥                      |

### ञ्जद्धि-पत्र

| <b>∠</b> ₹₹       | <b>ર</b> જ | देवी १६००००, अप्रदेवी ८।                                | अप्रदेशी ८, परिवारदेशी १६०००;<br>१६००० × ८ = १२८०००;<br>बस्छमा ३२०००; १९८०००<br>+ ३२००० = १६००००। |  |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ત્હ <b>પ</b> ફે   | 4          | सहिया जीवा                                              | सहियाजीवा                                                                                         |  |
|                   | १९         | ৰ্জীৰ                                                   | भाजीवक साधु                                                                                       |  |
| भ<br>८५४          | ν,         | उपन्ती                                                  | <b>ड</b> प्यत्ती                                                                                  |  |
| ८५९               | 6          | बस्णा                                                   | [श्रारणा]                                                                                         |  |
| "                 | २८         | बरुण                                                    | -<br><b>अ</b> रुण                                                                                 |  |
| "<br>४ <b>९</b> २ | 1          | अण्यसरूवं वॅति                                          | [ भण्णेण पह्नवेति ]                                                                               |  |
| 489               | ч          | <b>माईसार्ण</b>                                         | भा ईसाणं                                                                                          |  |
| **                | •          | वज्जा                                                   | [ भन्जा ]                                                                                         |  |
| "                 | २५         | शलाकापुरुष न होकर नियमसे शलाकापुरुष रूपसे भाव्य अर्थात् |                                                                                                   |  |
|                   |            |                                                         | विकल्पनीय हैं। किन्तु वे नियमसे                                                                   |  |
| 498               | •          | जावर् गंदब्वं                                           | [आवस्मा दब्वं ]                                                                                   |  |
| "                 | २२         | जितना मार्ग जाने योग्य है उतना                          | जहांतक धर्भ द्रव्य है वहांतक                                                                      |  |
| 920               | 2.5        | x x x                                                   | २४ लवण समुद्रके । ती हानि-                                                                        |  |
| • •               | • •        |                                                         | <b>શાંદે</b>                                                                                      |  |
| <b>91</b>         | १३         | x x x                                                   | २५ अन्तरद्वीप ४-२४९१                                                                              |  |
| "                 | २०         | x x x                                                   | <b>१६</b> पाण्डुकशिलाकी उंचाई                                                                     |  |
| ••                | -          |                                                         | आदि ४-१८२१                                                                                        |  |



#### जिद्वसहाइरिय-विरइदा

# तिलोयपण्णत्ती

#### [ पंचमा महाधियारो ]

भव्वकुमुदेक्कचंदं चंदप्पहिजिणवरं<sup>र</sup> हि णिमिऊणं। भामेमि तिरियलोयं लवभेत्तं अप्पमत्तीण्॥ १ थावरलोयपमाणं मज्झिम्म य तस्य तिरियतमलोओं। दीवोवहीण संखा विण्णामो णामसंजुत्तं॥ २ णाणाविह्य्वेत्तफलं तिरियाणं भेदसंख्याऊ य । आउगवंधणभावं जोणी मुहदुक्खगुणपहुदी ॥ ३ सम्मत्तगहणहेद् गदिरागदिथोवबहुगमोगाहं। सोलस्या अहियारा पण्णतीण् हि तिरियाणं॥ ४ जा जीवपोग्गलाणं धम्माधम्मप्पबहुआयामें। होति हु गदागदाणि ताव हवे थावरालोओ ॥ ५ । थावरलोयं गदं।

भव्यजनरूप कुमुदोको विकसित करनेके लिये एक अद्वितीय चन्द्रस्वरूप चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करके में अपनी शक्तिके अनुसार तिर्यंग्लोकका लेशमात्र निरूपंण करता है ॥ १ ॥

स्थावरलोकका प्रमाण', उसके बीचमें तिर्यक् त्रसलोक', द्वीप-समुद्दोंकी संख्या', नामसहित विन्यास', नाना प्रकारका क्षेत्रफल', तिर्यचोंके भेद', संख्या' और आयुर्, आयुवन्धके निमित्तभूत परिणाम', योनि'', सुख-दुःखं', गुणस्थान आदिक', सम्यक्त्वप्रहणके कारण'', गति-आगति'', अन्यबहुत्व'ं और अवगाहना', इस प्रकार ये तिर्यचोंकी प्रक्रांसमें सोलह अधिकार है ॥ २-४ ॥

धर्म व अधर्म द्रव्यसे संबन्धित जितने आकाशमे जीव और पुद्गलेंका जाना-आना रहता है, उतना स्थावरलेक है ॥ ५ ॥

स्थावरलोकका कथन समाप्त हुआ।

१ द ब ° जिणतरे हिं २ द व ° लोए. ३ ब धम्मधहदुक्खगुणपहुदी. T. P. 67.

संदर्शगरिमृलादो इगिलक्षं जोयणाणि बहलस्मि । राज्ज्य पदरखेते चिट्ठेदि<sup>र</sup> तिरियतम**ले**ओ ॥ ६ ≈ । ३ ००००० ।

#### । तसलोयपरूवणा गदा ।

पणुत्रीमकोडकोडीपमागउँ हाग्पव्यसोमयमा । दीओवहींग संखा तस्पद्धं दीवजलिशी कमसो ॥ ७ । संखा समसा ।

मध्ये दीवयमुद्दा संखादीता भवीत यसवदा। पढमें। दीओ उवदी चिरिमो मञ्जिमि दीउवहीं ॥ ८ चित्ते। विद्यास्त विद्यास्त विद्यास विद्यास

मंदरपर्वतके मुळ्से एक लाख योजन बाहरूपराप राजुप्रतर अर्थात् एक राजु लंबे-चौड़े क्षेत्रमें तिर्यक्त्रसलोक स्थित है ॥ ६ ॥

श्राजु लम्बा नौड़ा और एक लाख याजन ऊंचा निर्यचोका असरोक ।
 त्रसलोकप्रसपणा समाप्त हुई ।

पर्चास कोड़ाकोडी उद्वारपत्येको रोमोको प्रमाण इति व समुद्र दोनोकी संख्या है । इसकी आधी क्रमशः द्वीपोकी और आधी समुद्रोंकी संख्या है ॥ ७॥

#### संख्या समाप्त हुई ।

सव द्वीप-समुद्र असंद्यात एवं समवृत्त है । इनमेसे पहित्य द्वीप, अन्तिम समुद्र और मध्यमें द्वीप-समुद्र है ॥ ८॥

चित्रा पृथिर्वाकं ऊपर बहुमध्यमागमे एक राजु छंथे-चौड़े क्षेत्रके भीतर एक एकको चारों ओरसे घेरे हुए डीए व समुद्र स्थित है ॥ ९॥

सत्र ही समुद्र चित्रा पृथिवीको खण्डित कर वज्रा पृथिवीके ऊपर, और सब द्वीप चित्रा पृथिवीके ऊपर स्थित है ॥ १०॥

उन सब द्वीपोंके आदिमें जम्बूद्वीप और अन्तमे स्वयम्भूरमण नामसे प्रसिद्ध द्वीप है॥ १९॥

सत्र समुद्रोमें आदि लंबणसमुद्र और अन्तिम स्वयम्भूरमण इस नामसे प्रसिद्ध समुद्र है ॥ १२ ॥

१ द चित्तेहु, **स** चित्तेदि हु. २ व दीउउत्रही. ३ द व विक्खमो. ४ द ब प्यरदो. ५ द ठवणसमुदे.

पढमो जंब्दीओ तप्परदो होदि लवणजलरामी। तत्तो धादहमंडो दीओ उबही य कालोटो॥ १६ पोक्खरवरो त्ति दीओ पोक्खरवरवारिही। तही होदि। वाकिणवरक्ष्यदीओ वाकिणवरवारिही। वि तप्परदो।।१४ तत्ते। स्वीरवरक्षो खीरवरो होदि णीरराम्। य । पच्छा घटवरदीओ घटवरजलवी य परा तम्य ॥ १५ खोदवरक्षो दीओ खोदवरो णाम वारिही होदि । णंदीमरवरदीओ णंदीमरणीररामी य ॥ १६ अकणवरणामदीओ अरुणवरो णाम वाहिणीणाहाँ। अरुणवभाषो दीओ अरुणवभाषो पयोरामी॥ ६७ कुंडलवरो ति दीओ कुंडलवरणामरयगरामी य । मंखवरक्षो दीओ संख्यरो होदि मयरयरो ॥ १८ रुज्यवरणामदीओ रुज्यवरक्षो तरेगिणीरमणो । भुजगवरणामदीओ भुजगवरो अण्यओ होदि ॥ १८ कुम्यवरणामो दीओ कुम्यवरणामी य णिण्यगागाहाँ। कुंचवरणामयीओ कुचवरणामआपगाक्रेतो ॥ २० अवभंतरभागादी एदे बत्तीय वीववारिणिहा । वाहिरदी एदां साहेमि इमाणि णामाणि॥ २१

प्रथम जम्बूई।प, उसके पर त्वगममुद्र फिर बातकीलण्डकाप और उसके पश्चात् कालोवसमुद्र है ॥ १३॥

तरपश्चात् पुष्करवरद्वीय व पुष्करवरवारिवि ओर फिर वारुणीवरदीप व वारुणीवरसमुद्र है ॥ १४ ॥

उसके पश्चात कमसे अंग्यरहीप, श्वारवरममुद्र और तत्पश्चात् धृतवरहीप व घृतकरसमुद्र है ॥ **१५** ॥

पुनः क्षेद्धवरदीय, क्षेद्धवरसमुद्ध और त पश्चात् नन्दीश्वरदीय व नदीश्वरसमुद्ध है ॥ १६॥ इस्फेर पश्चात् अरुगवरदीय, अरुगवरसमुद्ध, अरुगामासदीय और अरुगामाससमुद्ध है ॥ १७॥

पश्च.त् कुण्यल्यस्त्रीय, कुण्डलपरममुद्र, शंख्यस्त्रीय ओर शंख्यस्ममुद्र हे ॥ १८॥ पुनः रुचक्रयर नामक द्वीप, रुचक्रयरममुद्र, गुजगयर नामक दीप य गुजगयरसमुद्र हे ॥ १९॥

तत्पश्चात् कुरावर नामक द्वीप, कुरावरसमुद्र, क्रीचवर नामक द्वीप और क्रीचवर-समुद्र है ।।। **२०** ॥

ये वर्त्ताम द्वीप-समुद्र अभ्यन्तर माग्नेस है । अब बाह्य माग्नेम द्वीप-समुद्रोके नामोंको कहता हूं जो ये है— ॥ २१ ॥

१द्व पोक्सरवा°. १द्व वामणिवरदावि. ३ द्रमणाओ.

उवहीं सयंभुरमणों अंते दीओ सयंभुरमणों ति । अदिल्लो णाद्वा अहिंद्वरउविद्दीवा य ॥ २२ देववरोद्धिदीओ जन्नववरम्कों समुद्दीवा य । भूद्वरण्णवदीवा समुद्दीवा वि णागवरा ॥ २३ वेरिलयजलहिंदीवा वज्जवरा वाहिणीरमणदीवा । कंचणजलिणिहिंदीवा रूप्पवरा सिललिणिहिंदीवा ॥ २४ हिंगुलपयोधिदीवा अंजणवरिणणगाद्इद्दीवा । सामसमुद्दो दीवो सिंद्रो अंबुणिहिंदीवा ॥ २५ हिंगुलपयोधिदीवा अंजणवरिणणगाद्इद्दीवा । सामसमुद्दो दीवो सिंद्रो अंबुणिहिंदीवा ॥ २५ हिंगुलपयोधिदीवा मिणिनिलकल्लोलिणीरमणदीवा । एन समुद्दा दीवा बाहिरदो होति बक्तीमा ॥ २६ चउमद्वीपरिविज्जदअङ्काङ्कांबुरासिरोमाणिं । सेसंभोणिहिंदीवा सुभणामा एकणाम बहुवाणं ॥ २७ जंबुदीवे लवणो उवही कालो ति धाद्दीसंडे । अवसेमा वारिणिही वक्तव्वा दीवसमणामा ॥ २८ पत्तेषरमा जलही चक्तारा होति विण्णि उद्यरमा । सेसर्डा उच्छुरमा तिव्यसमुद्दीम्म मनुमलिलं ॥ २९ पत्तेषरमा वारिणिलवणिवणिवचवारा य र्वारवरे। । उद्करमी कालोदो पोक्वरओ सर्वभुरमणो य ॥ ३०

अन्तसे प्रारम्भ करने गर स्वयं भूरमणसमुद्र, पश्चात् स्वयम् भूरमणद्वीय आदिमे हे ऐसा जानना चाहिये। फिर अहीन्द्रवरसमुद्र, अहीन्द्रवर्षाप्, देववरमापुद्र, देववर्षाप्, यक्षवरसमुद्र, यक्षवरद्वीप्, भूतवरसमुद्र, भूतवरद्वीप्, नागवरसमुद्र, नागवरद्वीप, विद्युत्ममुद्र, वर्द्वर्यसपुद्र, वज्जवरद्वीप्, कांचनसमुद्र, कांचनद्वीप्, स्रापवरसमुद्र, स्रायवरद्वीप्, हिगुत्रसमुद्र, हिगुलद्वीप्, अंजनवर निम्नगाधिपति, अंजनवरद्वीप्, द्यामसमुद्र, स्यामद्वीप्, सिद्रसमुद्र, सिद्र्द्वीप्, हरितारुसमुद्र, हरितालद्वीप तथा मनःशिलसमुद्र, मनशिष्ठाद्वीय, ये बत्तीस समुद्र व द्वीप बाह्य भागमें है ॥ २२–२६ ॥

चौसठ कम अर्दाई उद्घारसागरोके रोमोप्रमाण अवशिष्ट सुभनामधारक द्वीप-समुद्र है। इनमें बहुतोंका एक ही नाम है॥ २७॥

जम्बूद्वार्यमें ख्यणोदिव और धानकीखंडमे कालोद नामक समुद्र है । रोप समुद्रोक नाम द्वीपोंके नामोंके समान ही कहना चाहिये ॥ २८ ॥

चार समुद्र प्रत्येकरस अर्थात् अपने नामोके अनुमार रसवाले, तीन उदकरस (स्वाभाविक जलके स्वादसे संयुक्त ) और रोप समुद्र ईखके समान रससे सहित है। तीसरे समुद्रमें मधुरूप जल है॥ २९॥

वारुणीवर, छवणाञ्चि, चृतवर और क्षीरवर, ये चार समुद्र प्रत्येकरसः; तथा कालेदि, पुष्करवर और स्वयम्भूरमण, ये तीन समुद्र उदकरस है ॥ ३०॥

१ व णिणिगादहदीता, द णिण्णगादहददीता. २ द व °रोमाः ३ त मुभणामोः अद सेसदिय.

लवणोदे कालोदे जीवा अंतिमसयंभुरमणम्मि । कम्ममहीसंबद्धे जलयरया होति ण हु सेसे ॥ ३१ जंबू जोयणलक्खप्पमाणवामो दु दुगुणदुगुणाणि । विक्लंभपमाणाणि लवणादिसयंभुरमणेतं ॥ ३२

९०००० । २०००० । ४००००० । ४००००० । १६०००० । ३२०००० ।

गृवं सर्यभुरमणंयायरपरियंत होइ विन्थारं । तत्तो उवरिमजक्षंबरदीवे होदि विन्थारो ॥ ३३

३५८४ धणजोयणाणि ९३७५ । जक्ष्वयरसमुहस्य विन्थारो १७९२ धण ९३७५ । देववरदीव

८९६ घण ९३७४। देववरत्ममुद्द ४४८ घण ९३७४। अहिंदवरदीव २२४ घण ९३७४। अहिंदवरसमुद्

१९२ धण १८७५० । सयंभुवरदीव ५६ धण ३०५०० । सयंभुवरसमुह २८ धण ७५००० । लवणादीणं रुंदं दुतिचउगुणिदं कमा तिलक्ष्णं । आदिममज्झिमबाहिरसूईंणं होदि परिमाणं ॥ ३४ १००००० । ३००००० । ५००००० । चाद ५००००० । ५२०००० । कालो

कर्मभूमिसे सम्बद्ध लबणाद, कालाद और अन्तिम स्वयमभूरमण समुद्रमे ही जलचर जीव है । शेप समुद्रोमे नहीं है ॥ ३१॥

जम्पृद्धीयका विस्तार एक छाख योजनप्रमाण है । इसके आंग छवणसमुद्रसे छेकर स्वयं सूरमणसमुद्रपर्यन्त द्वीप-समुद्रोके क्रमशः दुगुणे दुगुणे विस्तारप्रमाण है ॥ **२२** ॥

जं. द्वी. १०००००। त. स. २००००। धा. द्वी. ४०००००। का. स. ८००००। पु. द्वी. १६००००। पु. स. ३२००००।

इस प्रकार स्वयं भूरमणसमुद्र र्यन्त विस्तार है । उस के उपरिम यक्षवरद्वीपका विस्तार है ॥ ३३ ॥

यक्षवरहीत जगश्रेणी  $\div$  ३५८४ =  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  राजु + योजन  $\frac{2}{\sqrt{2}}$  । यक्षवरसमुद्र १७९२ धन  $\frac{2}{\sqrt{2}}$  । देववरहीप ज. श्रे.  $\div$  ८९६ धन  $\frac{2}{\sqrt{2}}$  । देववरसमुद्र ज. श्रे.  $\div$  ४४८ धन  $\frac{2}{\sqrt{2}}$  । अहीन्द्रवरहीप ज. श्रे.  $\div$  ११२ धन १८७५०। स्वयभूवरहीप ज. श्रे.  $\div$  ९५२ धन १८७५०। स्वयभूवरहीप ज. श्रे.  $\div$  ९५२ धन १८७५०।

ख्यणसमुद्रादिकके विस्तारको क्रमसे दो, तीन और चारसे गुणा करके प्राप्त गुणनफडमेंसे तीन छाल कम करनेपर क्रमसे आदिम, मन्यम और बाह्य सूचीका प्रमाण होता है ॥ ३४॥

र ला. × २ – ३ ला. = १ ला. लक्णसमुद्रकी आ. सूची, २ ला. × ३ – ३ ला. = ३ ला. ल. स. की. म. सूची, २ ला. × ४ – ३ ला. = ५ ला. ल. स. की. बा. सूची। १ ला. × २ – ३ ला. = ५ ला. धा. की आ. सूची, १ ला. × ३ – ३ ला. = ९ ला. धा. की म. सूची, १ ला. × १ – ३ ला. = १३ ला. धा. की बा. सूची, । इसी प्रकार कालोदसमुद्रकी आदि, मध्य और बाह्य सूचीका प्रमाण कमसे १३ ला., २१ ला. और २९ ला. योजन जानना चाहिये।

१३०००० । २१०००० । २९०००० । एवं देवसमुढं ति दृह्व्वं । तस्सुविरिमहिंद्वरदीवस्स ११२ रिण जोयगाणि २८१२५० , मिंझ २२४ रिग २७१८७५ , बाहिर ५६ रिण २५०० । अहिंद्वर-३ सिमुढं ५६ रिण २६२५००, मिझिम ११२ रिण २४३७५०, बाहिर २८ रिण २२५००० । सयंभू-३ रमणदीव २८ रिण २२५०००, मिझिम ५६ रिग १८७५००, बाहिर १४ रिण १५०००० । सयंभू-३

रमणवमुद्द १४ रिण १५००००, मज्जिम २ रिम ७५०००।

बाहिर जंब्परिहीजुगलं इच्छियदीवंबुरालिसुइहदं । जंब्बायविहनं इच्छियदीविहपरिहि ति ॥ ३५ बाहिरसूईव्यगो अब्भंतरसूइव्यगपरिहीणो । लक्ष्यस्य किनिम हिदे इच्छियदीविहिष्वंडपरिमाणं॥ ३६ २४ । १४४ । ६७२ । एवं सर्यभुरमणंतं उद्भव्यं ।

जंबुलवणादीणं दीवुवहीणं च अहिवई दोण्णि । पत्नेकं वेतस्या नाणं णामाणि साहेमि<sup>र</sup> ॥ ३७

इस प्रकार देवसमुद्र तक अपनी अपनी सूर्चाका प्रमाण जानना चाहिये। इसके आगे अहीन्द्रवरद्वीपकी आदि सूची ११२ रिण २८१२५०, मन्य र्ं रिण २४३७५०, बाह्य सूची ५६ रिण २५००। अहीन्द्रवरसमुद्र ५६ रिण २६२५००, मन्यम र्ं रिण २४५०००। स्वयंमुरमणद्वीप २८ रिण २२५०००, मन्य र्ं रिण १८७५००, बाह्य १४ रिण १५००००। स्वयंमूरमणसमुद्र १४ रिण १५००००, मन्य र्रे रिण १८७५००।

जम्बूद्धीपके बाह्य परिवियुगलको ( स्थ्ल और स्क्ष ) असीष्ट डीप व समुद्रकी सृचीसे गुणा करके उसमे जम्बूद्धीपके विस्तारका भाग देनेपर इच्छित द्वीप समुद्रकी परिधका प्रमाण आता है ॥ ३५॥

बाह्य सूर्चाके वर्गमेसे अभ्यन्तर सूर्चाके वर्गको घटाकर रोपमे एक लाखके वर्गका भाग देनेपर इन्छित द्वीप-समुदोंके खण्डोंका प्रमाण आता है ॥ ३६ ॥

प छा. - १ छा. ÷ १ छा. = २४ छ्वणसमुद्रके जम्बूद्धीपप्रमाण खण्ड ।
धा. १४४ । का. ६७२ । इस प्रकार स्वयम्भूरमणपर्यन्त जानना चाहिये ।
जम्बूद्धीप व छ्वणसमुद्रादिकोमेसे प्रत्येकके अधिपति जो दो दो व्यन्तरदेव है, उनके
नामोंको कहता हूं ॥ ३७॥

१ द तस्सुवरिवरिमः २ द ३८१२५० ३ द च २२३४२७१८७५ । ४ द साहिमि, च साहिम्मि

आदरभणादरक्ला जंबूदीवस्य अहिवई होंति। तह य पभायो पियदंसणी य स्वणंद्वरासिस्मि॥ १८ भुंजेदि पियणामा दंसणामा य धादईसंडं। कालोदयस्प पहुणो कालमहाकालणामा य॥ १९ पडमो पुंडरियक्लो दीवं भुंजंति पोक्लरवरक्लं। चक्रजुसुचक्ल् पहुणो होंति य मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ ४० 'मिरिपहुमिरिधरणामा देवा पालंति पोक्लरवरस्खं। चक्रणो वरुणपहक्लो भुंजंते चारु वारुणदिवं॥ ४१ वारुणवर्गजलहिपहू णामेणं मज्झमिज्ञमा देवा। पंडुरयपुष्फदंता दीवं भुंजंति खीरवरं॥ ४२ विमलपहक्लो विमलो खीरवरंवाहिणीमअहिवइणो । सुष्पहधद्वरदेवा घद्वरदीवस्म अधिणाहा॥ ४३ उत्तरमहष्पहक्ला देवा रक्लंति चद्वरंतुणिहिं। कगयकगयाभगामा दीवं पालंति खोदवरं ॥ ४४ पुण्णप्पुण्णपहक्ला देवा रक्लंति खोदवरिसंधुं। णंदीमरिमम दीवं गंधमहागंधया पहुणो ॥ ४५ णंदीमरवारिणिहिं रक्लंते णंदिणंदपहुणामा । चंदसुभहा देवा भुंजंते अरुणवरदीवं॥ ४६

जम्बूद्धीपके अधिपति आदर और अनादर नामक तथा लवणसमुद्रके प्रभास और प्रियदर्शन नामक दो व्यन्तरदेव हैं ॥ ३८॥

प्रिय और दर्शन नामक दो देव धातकीखण्डद्वीपका उपभोग करते है। तथा काल और भहाकाल नामक दो देव कालोदकममुद्रके प्रभु है। ३९॥

पद्म और पुण्डरीक नामक दो देव पुष्करवरद्वीपको भोगते है ।चक्षु व सुचक्षु नामक दो देव मानुपोत्तर पर्वतके प्रमु है ॥ ४० ॥

श्रीप्रभ और श्रीधर नामक दो देव पुष्करसमुद्रका तथा वरुण और वरूणप्रभ नामक दो देव वारुणीवरहीपका भर्शभांति रक्षण करते हैं ॥ ४१ ॥

मध्य और मध्यम नामक दो देव वारुणीवर समुद्रके प्रमु है। पाण्डुर और पुष्पदस्त नामक दो देव श्रीरवरहीपकी रक्षा करेत है। । ४२ ॥

विमलप्रभ और विमल नामक दो देव क्षीरवरसमुद्रके तथा सुप्रभ और घृतवर नामक दो देव घृतवरद्वीपके अधिपति है ॥ ४३ ॥

उत्तर और महाप्रभ नामक दो देव घृतवरसमुद्रकी तथा कनक और कनकाभ नामक दो देव क्षोद्रवरद्वीपकी रक्षा करते हैं ॥ ४४ ॥

पूर्ण और पूर्गप्रभ नामक दो देव क्षीद्रवरसमुद्रकी रक्षा करते है। गंघ और महागंध नामक दो देव नन्दीश्वरद्वीपके प्रभु है ॥ ४५ ॥

नन्दि और नन्दिप्रभ नामक दो देव नन्दीश्वरसमुद्रकी तथा चन्द्र और सुभद्र नामक दो देव अरुणवरद्वीपकी रक्षा करने है ॥ ४६॥

१द् व गिरिपहु. २ द् इंबंते. ३ द् व पंदरय°, धद् व खूखरं. ५ द् व रक्संतंते.

. . .

अरुगवरवारिरामिं रक्कंते अरुगअरुगपहणामा। अरुगब्भामं दीवं भुजंति सुगंधसन्वगंधमुरा॥ ४७ सेमाणं दीवाणं वारिणिहीणं च अहिवई देवा। जे केह ताण णामम्सुवणुमा संपित् पणहा॥ ४८ पढमपविणवदेवा दक्षिणभागाम्म दीवउवहींगं। चिरमुक्षारिददेवा चेट्टंते उत्तरे भाणु॥ ४९ णियिणयदीउवहींगं उवरिमतलमंठिदेसु णयरेसुं। बहुविहपरिवारजुदा कीडंते बहुविणोदेणं॥ ५० एक्कपिलदेवमाऊ पत्तेकं दमधणूणि उत्तुंगा। भुंजंते विविहसुहं समचउरस्पंगमंठाणा॥ ५९ जंबृदीवाहिंतो अटमओ होदि भुवणविक्खादा। णंदीमरो त्ति दीओ णंदीमरजलिहिपरिक्तो॥ ५२ एक्कमया तेमटी कोडीओ जोयणाणि लक्ष्वाणि। चुलमीदी तदीवे विक्खंभो चक्कवाळेणं॥ ५३

#### 1636800000 1

पणवण्णाधियछस्सयकोडीओ जोयणाणि तेत्तीया । छक्लाणि तस्सः बाहिरसूचीए होदि परिमाणं ॥ ५४ ६५५३३०००० ।

अरुण और अरुणप्रभ नामक व्यन्तर देव अरुणवरसमुद्रकी तथा सुगंध और सर्वगंध नामक देव अरुणाभासद्वीपकी रक्षा करते हैं ॥ ४७॥

शेप द्वीप-समुद्रोंके जो कोई भी अधिपति देव है, उनके नामोंका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ४८॥

इन देवोमेंसे पहिले ( युगलेंामेंसे ) कहे हुए देव द्वीप-समुद्रोके दक्षिणभागमें तथा अन्तमें कहे हुए देव उत्तरभागमें स्थित है ॥ ४९॥

ये देव अपने अपने द्वीप-समुदींके उपरिम भागमें स्थित नगरींमें बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त होकर बहुत विनोदके साथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ५०॥

इनमेंसे प्रत्येककी आयु एक पत्योपम व उंचाई दश धनुपप्रमाण है। ये सब समचनुरससंस्थानसे युक्त होते हुए विविध प्रकारके सुखको भोगते है। ५१॥

जम्बूद्वीपसे आठवां द्वीप भुवनिविख्यात व नन्दीश्वरसमुद्रसे वेष्टित 'नर्दीश्वर' है ॥ ५२ ॥ उस द्वीपका मण्डलाकारसे विस्तार एकसौ तिरेसठ करोड़ चीरासी लाख योजनमात्र है ॥ ५३ ॥

#### १६३८४००००० ।

इस द्वीपकी बाह्य सूचीका प्रमाण छहसौ पचवन करोड़ तेतीस छाख योजन है ॥ ५४॥ ६५५३३००००। तिद्यपणसैत्तदुखदोद्दागिङित्तियसुण्णण्कअंककमे<sup>°</sup> । जोयणया णदीसरअब्भंतरपरिद्विपरिमाणं ॥ ५५ १०३६१२०२७५३ ।

बाहत्तरिजुददुसहसकोडीतेत्तीसलक्खजोयणया। चउवण्णसहस्माइं इगिन्ययणउदी य बाहिरे परिही॥ ५६ २०७२३३५४१९० ।

णंदीसरब्रहुमञ्झे पुन्वदिसाए हुवेदि सेलवरो। अंजणिति ति खादो णिम्मलवरहंदणीलमञ्जो ॥ ५७ जोयणसहस्मगाढो चुलसीदिसहस्ममेत्तउच्छेहो । सन्वस्मि चुलसीदीसहस्महंदो य समवद्दो॥ ५८ १०००। ८४०००।

मूलम्मिय उचरिम्मि य तडवेदीओ विचित्तवणमंडा। वणवेदीओ तस्य य पुन्वोदिदवण्णणा होति'। ५९ घउमु दिमाभागेमुं चत्तारि दहा भवंति तिगरिणो। पत्तेक्कमेक्क्जोयणलक्खपमाणा य चउरस्सा॥ ६०

जोयणयहस्पगाढा टंकुकिण्णा य जलयरविमुक्का । फुल्लंतकमलकुवलयकुमुद्वणामोदसोहिल्ला ॥ ६९

नन्दीश्वरद्वीपकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे तीन, पांच, सात, दो, शून्य, दो, एक, छह, तीन, शृन्य और एक, इन अंकोसे जे। संग्या उत्पन्न हो उतने योजन है ॥ ५५॥ १०३६१२०२७५३।

इसकी बाह्य परिधि दो हजार वहत्तर करोड़ नेतीस लाख चउवन हजार एक सौ नब्बै योजनमात्र है ॥ ५६ ॥ २०७२३३५४१९०।

नन्दीश्वरद्वीपके बहुमध्यभागमे पूर्व दिशाकी आर अंजनगिरि इस नामसे प्रसिद्ध निर्मल उत्तम इन्द्रनीलमणिमय श्रेष्ठ पर्वत है ॥ ५७ ॥

यह पर्वत एक हजार योजन गहरा, चौरामी हजार योजन ऊंचा और सब जगह चैं।रासी हजार योजनमात्र विस्तारसे सहित समवृत्त है ॥ ५८॥

अत्रगाह १००० । उत्सेघ ८४००० । विस्तार ८४००० ।

उसके मृत्र व उपरिम भागमें तटवेदियां व विचित्र वनखण्ड स्थित हैं। उसकी वन-वेदियोंका वर्णन पूर्वोक्त वेदियोंके ही समान है॥ ५९॥

उस पर्वतंके चारों ओर चार दिशाओंमें चीकोण चार द्रह है। इनमेंसे प्रत्येक एक लाख योजन विस्तारवाले एवं चतुष्कोण है॥ ६०॥ विस्तार १००००० यो.

फूले हुए कमल, कुवलय और कुमुदवर्नोकी सुगन्धसे शोभित ये दह एक हजार योजन गहरे, टंकोर्कार्ण एवं जलचर जीवोंसे रहित है ॥ ६१॥ गहराई १००० यो.।

१द्पणस<del>ञ्च</del>ै. २द्व अंककमो. ३द्व बखंदीओ. **४द्व होदि**. TP. 68

णंदाणंदयः । ओ णंदुत्तरणंदिघोषणामाओ । एदाओ वावीओ पुब्वादिपदाहिणकमेणं ॥ ६२ अनीयवर्णं पटमं णं सत्तव्छद्चंपयाण विष्ठणाणि । चृदवणं पत्तेकं पुब्वादिदिसामु चत्तारि ॥ ६३ जोयणस्वकायामा नदछवाया भवंति वणसदा । पत्तेकं चेत्तदुमा वणणामजुदा वि एदाणं ॥ ६४ वावीणं बहुमज्ञे दिश्मगुदणामा भवंति दिश्ववण्णा । एकेका वरिगरिणो पत्तेक अयुद्जोयणुच्छेहो ॥ ६५ १०००० ।

नम्भेत्तवासजुत्ता सहस्मगाढम्मि वज्ञसमवद्दा । ताणोवरिमनडेस् नडवेर्रावरवणाणि विविद्याणि ॥ ६६ १००० । १००० ।

वार्वाण बाहिरेसुं दोसुं कोणेसु दोणिण पत्तेकं । रतिकरणामा शिरिणो कणप्रमया दिहमुहस्मिरच्छा । ६७ जोयणसहस्पवासा तेत्तियमेनोदया य पत्तेकं । अङ्कृष्ट्रज्ञस्याङ् अवगाडा रतिकरा गिरिणो ॥ ६८

ते चउचउकोणेमुं एके छट्हस्य होति चत्तारि । लोयिबिणिन्छियकत्ता एवं णियमा परुवेति ॥ ६९ पाटान्तरम् ।

नन्दा, नन्दवर्ता, नन्देक्तरा ओर नन्दियोपा नामक ये चार वाणिकायें पूर्वादिक दिशाओंमें प्रदक्षिण रूपसे रिथत है ॥ ६२ ॥

पूर्वीदिक चारो दिशाओं में से प्रत्येक्षेम प्रथम अञ्चाकवन, सप्तच्छद और चम्पक वन एवं आम्रवन ये चार वन है ॥ ६३ ॥

ये वनखण्ड एक लाख योजन लवे और इसमे आवे निस्तारमे सहित है। इनमेंसे प्रत्येक वनमें वनके नामसे संयुक्त चैत्यवृक्ष है॥ ६४॥

वापियोंके बहुमध्यभागमें दहीके समान वर्णवाले एक एक दिवमुख नामक उत्तम पर्वत है | इनमेंसे प्रत्येक पर्वतर्का अंचाई दश हजार योजनप्रमाण है || ६५ || १०००० |

उतनेमात्र (दश हजार यो.) विस्तारसे सहित उक्त पर्वत एक हजार योजन गहराईमें बज्रमय व गोल है। इनके उपरिम तटांपर तटवेदियां और विविध प्रकारके वन है ॥६६॥

#### व्यास १००००। अवगाह १०००।

वापियोके दोनों बाह्य कोनोमेसे प्रत्येकमे दिवसुम्बोके सदश सुवर्णमय रितकर नामक दो पर्वत है ॥ ६७॥

प्रत्येक रतिकर पर्वतका विस्तार एक हजार योजन, इतनी ही उंचाई और अढ़ाई सौ योजनप्रमाण अवगाह है || ६८ || व्यास १००० | उदय १००० | अवगाह २५० |

वे रितकर पर्वत प्रत्येक ब्रहके चार चार कोनोंमें चार होते हैं, इस प्रकार छोक-विनिश्चयकर्ता नियमसे निरूपण करते हैं ॥ ६९ ॥ पाठान्तर ।

१द्व पटमाणं. २द्व रतिकर°.

एक्कचउक्कट्टंजणदिहेमुहरह्यरिगरीण सिहरिम्स । चेट्टिं वरस्यणमओ एक्केक्कजिणिंदपासादो ॥ ७० जं भहसालवणजिणपुराण उस्मेहपदुदि उवइट्टं । तेरसिजणभवणाणं तं एदाण पि वत्त्वं ॥ ७९ जलगंधकुसुमतंदुलवरचरुकलदीवधृवपहुदीण । अच्चंते धृणमाणा जिणिंदपिंडमाणि देवाणं ॥ ७२ जोऽनियवाणवेत्तरभावणमुरकप्पवासिदेवीओ । णच्चंति य गायंति य जिणभवणेमुं विचित्तभंगेहिं ॥ ७३ भेगीमहलवंदापहुदीणं विविहित्ववर्ग्जाणं । वायंते देववरा जिणवरभवणेमु भतीण् ॥ ७४ एवं दिख्णपिच्छमउत्तरभागेमु होति दिव्वदहा । णविर वियेगो णामा पडिमिणिगंडाण अण्णण्णा ॥ ७५ पुद्यादिनुं अरज्जा विरजामोका य वीदमोकः ति । दिश्यणअंजणमेले चत्तारो पडिमिणीमंडा ॥ ७६ विजय ति वह्जयंती जयंतिअपराजिदा य नुरिमाण् । पिछमअंजणमेले चत्तारो कमिलणीमंडा ॥ ७७ रम्मारमणीयाओ सुप्पहणामा य सम्बदोभदा । उत्तरअंजणमेले पुत्वादिमु कमिलणीमंडा ॥ ७८

एक अंजनीगीर, चार दिवमुर। और आठ रितकर पर्वतीके शिलरपर उत्तम रत्नमय एक एक जिनेन्द्रमन्दिर स्थित है ॥ ७० ॥

मद्रशालवर्गक जिनपुरोकी जे। उंचाई आदि वतलाई है, वहाँ इन तेरह जिनसवनोंकी मी कहना चाहिये ॥ ৩१ ॥

इन मन्दिरोमे देव जल, गत्य, पृष्प, तंदृल, उत्तम नेवेय, फल, दीप और धूपादिक इ केमें जिनेन्द्रप्रतिमाओकी स्तुिष्ट्रिंफ पूजा करेत है ॥ ७२ ॥

ज्योतिषी, बान परार, मानवास। केर कापवासी देशेकी देविषा इन जिनमवनीमें बीचब्र रीतिस नाचती और गाता है ॥ ७३ ॥

जिनेन्द्रमवनोमे उत्तम देव मांकासे भी, मध्य आर घंटा आदि अनेक प्रकारके दिव्य ब जोको बजाते हैं ॥ ७४ ॥

इस प्रकार पूर्विदेशके समान ही दीलण, पश्चिम आर उत्तर भागाम भी दिख्य दह है। विशेष इतना है कि इन दिशाओंमे रियत कमलयुक्त जीपयोंके नाम सिन्न मिन्न है ॥ ७५॥

दक्षिण अंजनगिरिकी पूर्यादिक दिशाओंमे अरजा, मिजा, अशोका ओर वीतशोका नामक चार वार्षिकाये है ॥ ७६॥

पश्चिम अंजनगिरिकी चारो दिशाशेमे निजया, वेजयन्ता, जयन्ती और चौथी अपराजिता, इस प्रकार ये चार वापिकांचे हैं ॥ ७७ ॥

उत्तर अंजनगिरिकी पूर्वादिक दिशाओंमे रम्या, रमणीया, सुप्रमा और सर्वतोभद्रा नामक चार वापिकांचे हैं ॥ ७८॥

१द्व चेठितिः २द्व देवाणिः ३द्व देववरोः ४द्व वीदसोकाः ५द्व भीलाः

प्रकेर पासादा चडमिट्टवणेसु अंजणिरीणं । थुव्वंतधयवडाया हवंति वरस्यणकणयमया ॥ ७९ बासिट्ठ जोयणाणि उद्धो इगितीय ताण वित्थारो | वित्थारसमो दीहो वेदियवरगोउरेहि परियरिको ॥ ८० बणसंडणामजुत्ता वंतरदेवा वसंति एदेगुं । मणिमयपायादेगुं बहुविहपरिवारपरियरिया ॥ ८९ णंदीसरिविदिसामुं अंजणसेला भवंति चत्तारि । रहकरमार्णसरिच्छा केई एवं परूवेंति ॥ ८२ बरिसे वरिसे चडिवहदेवा णंदीसरिम दीविस्म । आसाडकत्तिएमुं फरगुणमाये समायंति ॥ ८३ प्रावणमारूढो दिव्यविभूदीए भूसिदो रम्मो । णाल्यिरपुण्णपाणी सोहम्मो एदि भत्तीए ॥ ८४ वरवारणमारूढो वरस्यणविभूसणेहिं सोहंतो । पुगफलगोच्छहस्थो ईपाणिदो वि भत्तीए ॥ ८५ वरकेसरिमारूढो णवरविसारिच्छकुंडलाभरणो । चुदफलगोच्छहस्थो सणक्कमारो वि भित्तिगुदो ॥ ८६

अंजनागिरियोंके चौमठ वनोमें फहराती हुई विजा-प्रताक्षाओसे संयुक्त उत्तम रत्न एवं सुवर्णमय एक एक प्रासाद है।। ७९॥

इन प्रासादोंकी उंचाई बाक्ठ ये जन और विरतार इकतीर, जाजनमात्र है । विस्तारके समान छंबाई भी इनकी इकतास यो जनप्रमाण ही है । ये सब प्रासाद उत्तम बेदिकाओं और गोपुरहारोसे ब्याप्त है ॥ ८०॥

इन मणिमय प्रासादोमे वनखण्डाके नामांने संयुक्त व्यन्तर देव बहुत प्रकारके परिवारसे व्याप्त होकर रहते हैं ॥ ८१ ॥

नर्दाश्वरद्वीपकी विदिशाओंमे रिकर पर्वतींके सदश परिमाणवांट चार अंजनशैल है, इस प्रकार भी कोई आचार्य निरूपण करते हैं ॥ ८२॥

चारों प्रकारके देव नर्न्दाश्वरद्वीपमे प्रत्येक वर्ष आपाद, कार्तिक और फाल्गुन मासमें आते है ॥ ८३॥

इस समय दिव्य विभूतिसे विभूपित रमणीय सै।धर्म इन्द्र हाथेम नारियलकी लिये हुए भक्तिसे ऐरावत हाथीपर चट्कर यहां आता है ॥ ८४ ॥

उत्तम हाथीपर आरु द और उत्तरह रन-विभूपणे।से सुशोभित ईशान इन्द्र मी हाथमें सुपाड़ी फलोंके गुच्हेको लिये हुए भक्तिसे यहा आता है ॥ ८५॥

नवीन सूर्यके सदश कुण्डलोंसे विभूपित और हाथमें आम्रफलेक गुच्छेको लिये हुण् सनत्वुमार इन्द्र भी भक्तिसे युक्त होता हुआ उत्तन सिह्पर चहुकर यहां आता है ॥ ८६॥

१ द एक्रेक्कं २ ख वणयमालाः ३ द व उत्तोः ४ द ब णामः ५ द वरकेसर°.

श्रारूढो वरतुरयं वरभूसणभूसिदो विविद्दमोहो । कदलीफलसहहत्थो माहिदो एदि भत्तीए ॥ ८७ हंसिम चंद्रधवले श्रारूढो विम्लाइदेसाहिल्लो । वरकेईकुनुमकरो भत्तिनुदो एदि ब्राग्हदो ॥ ८८ कोचविद्दंगारूढो वरचामरविविद्दलत्ति । पण्पुल्लकमल्ह्यो एदि हु बम्हुत्तरिदो वि ॥ ८९ बरचकाश्रारूढो कुंडलकेयूरपहृदिदिप्येते । सयवंतियकुमुमहर्गे सुक्किदो भित्तभिद्दसणो ॥ ९० किरिविद्गारूढो महसुक्किदो वि एदि भत्तीए । दिव्यविभृदिविभित्ददेहो वरविविद्दकुसुमदामकरो ॥ ९१ णालुप्लकुयुमकरो कोइलवाहणविमाणमारूढो । वरस्यणभृभिदंगो सद्रिदे एदि भत्तीए ॥ ९२ गाडिवमाणारूढो दाडिमफलल्लुंविस्योहमाणकरो । जिण्चलणभातिर नो एदि सहस्यारहंदो वि ॥ ९३ विद्यादित्रमारूढो पणनंक उर्जुविलवनाणकरो । वरदिव्यविभृदीए आगच्छदि भाणाहिदो वि ॥ ९३ पडमविमाणारूढो पणनंक उर्जुविलवनाणकरो । वरदिव्यविभृदीए आगच्छदि भाणाहिदो वि ॥ ९३ पडमविमाणारूढो पाणाइदो वि एदि भत्तीए । तुबुरुफलल्लुंबिकरो वरमंडणमंडियायारो ॥ ९५

उत्तर मुप्तकोसं विमापत आर विविध प्रकारको शोमाको प्राप्त मोहन्द्र श्रेष्ठ घोडेपर चटकर हाथमे टेप्टोको खिय हुए मिकसे उठा आता है ॥ ८७॥

चन्द्रके समान धवल हंसपर आराट, निर्मल शरीरसे सुशोमित और मिक्तिसे युक्त होबेच्य उत्तम केतकी पुष्पकी हायमे लेकर आता है ॥ ८८ ॥

उत्तम चैवर एवं विविच ह्यसे सुप्रोनित और फले हुए कमलको हाथसे लिये हुए नवीचर इन्द्र सी कीच प्रशिपर आसाद होकर यहा आता है ॥ ८९॥

कुँडल एवं कर, प्रमृति आभरणोने देवीप्यमान और मिक्तसे पूर्ण मनवाला शुक्रेन्द्र उत्तम चक्रवाकपर आस्टट् होका सेवंकी पुषाको हायमे लिये हुए यहां आता है ॥ ९० ॥

दिज्य विभूतिसे विभूषित शरीरकी आरण करनेवाला तथा उत्तम एवं विविध प्रकारके फलेकी मालाको हाथने लिये हुए महाशुक्रेत्व मी तेला पक्षीपर चट्कर मिक्तिवश यहां आता है।। ९१ ॥

कीयच्याहन विमानपर आराट्, उत्तम रानं।से अलंकृत दारीरसे संयुक्त और नील कमलपुष्पको हाथमे धारण करनेवाला ततार तन्द्र मिकसे प्रेरित हीकर यहां आता है ॥ ९२ ॥

गरुड्विमानपर आरन्द, अनार फरोके गुन्छेसे शोमायमान हाथवाला और जिनचरणोंकी मौक्तम अनुरक्त हुआ सहस्रार इन्द्र मी आता है ॥ ९३ ॥

विद्याधिप अर्थात् गरुड़क्र आसट् और पनम अर्थात् कटहल फलके गुच्छेको हायमे लिये हुए आनेतन्द्र मी उत्तम एव दिन्य विभूतिके साथ यहां आता है ॥ ९४॥

उत्तम आभरणोसे मण्डित आहातिसे संयुक्त और तुम्बर फलके गुच्छेको हाथमें लिये हुए प्राणतेन्द्र भी भक्तिवदा पद्म विमानपर आस्टट्ट होकर यहां आता है ॥ ९५ ॥ परिपक्कें उच्छह्तथे। कुमुद्रितमाणं विचित्तमारूढो । विविद्दालंकारधरो आगच्छिदि आर्गिदो वि ॥ ९६ आरूढो वरमोरं वलयंगदमउद्दारसंजुत्तो । सिभिधवलचमरहत्थो आगच्छिद अच्चुदाहिवई ॥ ९७ णाणाविद्द्वाह्वणया णाणाकलकुमुमदामभरिद्रकरा। णाणाविभृदिमहिदा जोइसवणभवण एंति भत्तिजुदा॥ ९८ आगच्छिप णेदीसरवरदीवजिणिद्दिव्वभवणाई । बहुविद्ध्युदिमुहलमुदा पदाहिणाई पकुन्वेति ॥ ९९ पुष्ट्वाए कप्पवामी भवणसुरा दिव्ह्वणाए वेत्रया । पिन्छमिद्रमाए तेसुं जोइसिया उत्तरिह्माए ॥ १०० णियणियविभृदिजोग्गं महिमं कुन्वेति थोत्तवहलमुद्दा । णंदीमराजिणमंदिरजनासुं विउलभत्तिजुदा ॥ १०१ पुष्ट्वणहे अवरण्हे पुट्वणिसाए वि पिन्छमिणमाए । पहराणि दोण्णि वर्रभत्तीए पमत्तमणा ॥ १०२ कमसो पदाहिणेणं पुण्णिमयं जाव अष्टमीदु तदो । देवा विविद्धं पूजा जिणिदपिष्टमाण कुन्वेति ॥ १०३ कुष्वेते अभिसेयं महाविभृदीहिं नाण देविदा । कंचणकलमगदेहि विमलजलेहिं सुगंधिहिं ॥ १०३

पके हुए गन्नेकी हाथम धारण करनेवाला और विचित्र कुमुद विमानपर आराह हुआ आरणेन्द्र भी विविध प्रकारके अलंकारोकी धारण करके यहां जाता े ॥ ९६ ॥

कटक, अंगद, मुकुट एवं हारमें संयुक्त और चन्द्रमाके समान धवल चैपरको हाथेम लिये हुए अच्युतेन्द्र उत्तम मयुरपर चट्कर यहां आता है ॥ ९७ ॥

नाना प्रकारको विभूतिस सहित, अने फ फल व पुष्पमालाओको हायोमे लियं हुए और अनेक प्रकारके वाहनोपर आरूट ज्योतियी, त्यन्तर एवं मवनवासी देव भी भक्तिये संयुक्त होकर यहां आते है ॥ ९८॥

इस प्रकार ये देव नर्न्दाखरवर्द्धापके दिव्य जिनेन्द्रमवने। ये आकर नाना प्रकारकी स्तृतियोंसे वाचालमुख होते हुए प्रदक्षिणाये करते है ॥ ९९॥

नन्दीश्वरद्वीपस्थ जिनमन्दिरोकां यात्रामे वहत भक्तिसे युक्त कल्पवासी देव पूर्वदिशामे, भवनवासी दक्षिणमे, त्यन्तर पश्चिमदिशामें और ज्योतिषां देव उत्तरदिशामे मुखसे बहुत स्तेत्रोका उच्चारण करेत हुए अपनी अपनी विभूतिके योग्य महिमाको करेते हैं ॥ १००-१०१॥

य देव आसक्तिचत्त होकर अष्टमीसे छेकर पूर्णिमा तक पूर्वाह, अपराह, पूर्वरात्रि ओर पश्चिमरात्रिमे दो दो प्रहर तक उत्तम माक्तिपूर्वक प्रदक्षिणक्रमम जिनेन्द्रप्रतिमाओकी विविध प्रकारसे पूजा करेते है।। १०२-१०३॥

देवेन्द्र महान् विभूतिके साथ इन प्रतिमाओका सुत्रर्ण-कष्ट्योमे भरे हुए सुगन्धित निर्मछ जलसे अभिषेक करते हैं ॥ १०४ ॥

१ द परिपिकः २ द व आगन्ध्डियः ३ द व संहत्तोः ४ द ब दव्यः ५ द बतिरियाः ६ व ब मरमत्तीएः ७ द ब यसतः ८ द ब पुण्णमयं जाव अटमीदुः

कुंकुमकप्पृरेहिं चंदणकालागरूहिं अणोहिं ! ताणं विलेवणोहं ते कुब्वेते सुगंभेहिं ॥ १०५ कुंदें दुसुंदरेहिं कोमलिवमलेहिं सुरिमगंभेहिं । वरकलमैतं दुलेहिं पूजेति जिणिदपिष्ठमानो ॥ १०६ सम्बंतिमा य चंपयमाला पुण्णायणाय गहुदीहि । अर्चेति ताओ देवा सुरहीहिं कुसुममालाहिं ॥ १०७ बहुविहरसवंतेहिं वरअवलेहिं विविक्तकभेहिं । अमयसिरच्लेहिं सुरा जिणिदपिष्ठमान्नो महयंति ॥ १०५ विष्कुरिदिकरणमंडलमंहिद्रभयणेहि र्यणदीवहिं । एसिल्हिल्लकल्प्रमेहिं पूजेति जिणिदपिष्ठमान्नो ॥ १०९ वासिददियंतरेहिं कालागरूपमुहविविहप्रवेहिं । परिमलिदमेहिरेहिं महयंति जिणिदिविवाणि ॥ १९० दक्कादाडिमकद्रलीणारंगयमाहुलिंगच्देहिं । अण्लेहिं वि पक्केहिं प्रतेति जिणिदिविवाणि ॥ १९० प्रचेतचमर्रिकिलिविविहविताणादियाहिं विक्ताहिं । ओलंबिदहारेहिं अर्चेति जिणसेरं देवा ॥ १९२ महलसुर्यगंभेरीगद्वदिविताणादियाहिं विक्ताहिं । ओलंबिदहारेहिं अर्चेति जिणसेरं देवा ॥ १९२ महलसुर्यगंभेरीगद्वहिं प्रतिविद्वविताणादियाहिं विक्ताहिं । जोलंबिदराणं देवा प्रजासुर्व भक्तीए ॥ १९२

वे इन्द्र कुंकुम, कर्षूर, चन्द्रन, कालागर और अन्य सुगन्धित द्रव्योमे उन प्रतिमाओंका

ये कुन्दपुष्प व चन्द्रमाके समान सुन्दर, कोमल, निर्मल और सुगन्धित उत्तम कलम धान्यके तंदृहोसे जिनेन्द्रप्रतिमाओकी पूजा करेत है । १०६॥

वे देव सेवंती, चरपकमाला, पुंनाग और नाग प्रभृति सुगन्धित पुष्पमालाओसे उन प्रतिमाओकी पूजा करते हैं ॥ १०७॥

ये देवगण बहुत प्रकारके रसोसे संयुक्त, विचित्र रूपवाटे और अमृतके सदश उत्तम मोत्य पदार्थीसे (नेवद्यसे ) जिनेन्द्रप्रतिमाओकी पूजा करते है ॥ १०८ ॥

देदीप्यमान किरणसमृहसे जिनभवनोंको विभूषित करनेवाले और कब्जल एवं कछपतासे रहित ऐसे रन्न-दीपकोसे इन प्रतिमाओकी पूजा करते हैं ॥ १०९ ॥

देवगण मंदिर एवं डिड्मण्डलको सुगन्वित करनेवाले कालागर प्रमृति अनेक प्रकारके धूपोसे जिनेन्द्रविम्बोकी पूजा करते है ॥ ११०॥

दाख, अनार, केला, नारंगी, मातुलिंग, आम तथा अन्य भी पके हुए फलोसे वे जिननाथकी पूजा करते हैं ॥ १११॥

वे देव विस्तीर्ण एवं लटकते हुए हारोस संयुक्त तथा नाचते हुए चैवर व किर्किणियोसे सहित अनेक प्रकारके चंद्रोबा आदिसे जिनेश्वरकी पूजा करते हैं ॥ ११२॥

देवगण पूजाके समय भक्तिसे मर्दल, मृदंग, भेरी और पटहादि विविध प्रकारके बाजे बजाते हैं ॥ ११३ ॥

१ द्व विलेइणाइ. २ द्व कमलतंड्लेहि. ३ द्पाडिमाए. ४ द्व सवणेहि. ५ व भूदेहि. ६ द्व वित्थाहि. ७ व मुर्यिंग. ८ द्व पूजास. विविद्याह णय्यणाई वरस्यणिवभृसिदाभा दिव्याओ। कुव्वंते कण्णाओं अति जिणिदस्स चरिदाणि ॥ ११४ जिणचरियणालयं ते चङ्किद्याभिणयभंगिकोहिल्लं । आणंदेणं देवा बहुरसभावं पकुव्वंति ॥ ११५ पृत्रं जेत्तियमेत्ता जिणिद्गिलया विचित्तपृजाओ । कुव्वंति तेत्तिणुसुं गिव्भरभत्तीए सुरसंघा ॥ ११६ पृक्कारसमो कोंडलगामा दीओ भवेदि रमणिक्जो । एद्या य बहुगक्के अन्य गिरी कोंडलो णाम ॥ ११७ पण्णत्तरी सहस्सा उष्केदो जोयणाणि तिगिरिणो । एद्यासहरमं गाउं णाणाविद्दरयणभरिदस्स ॥ १९८

वासो वि माणुसुत्तरवासादो दसगुणो पमाणेगं। तिगिरिणो मूलोबिर तडवेदीपहुदिञ्जतस्य ॥ ११९ मू १०२२० | मञ्झ ७२३० । सिद्दर ४२४० ।

उवरिं कुंडलिगरिणो दिव्याणि हवंति वीम कृडाणिं। एपाणं विण्णायं सामेमो आणुपुर्वीए ॥ १२०

उत्तम रत्नोसे विभूषित दिन्य करपाय विविध प्रकारके नृत्योंको करती हैं और अन्तमें जिनेन्द्र भगवान्के चरितो (का अभिनय) करती है ॥ ११४॥

वे चार प्रकारके देव आनन्दके साथ अभिनयके प्रकारोसे शोभायमान बहुत प्रकारके रस-भाववाछे जिनचरित्रसंबन्धी नाटक करते है । ११५॥

इस प्रकार नर्न्दाश्वरद्वीपमे जितने जिनेन्द्रमान्दिर है, उन सबसे देवगण गाड़ भक्तिसे विचित्र पूजाएं करते हैं ॥ ११६॥

स्यारहवां रमणीय कुण्डल नामक द्वीप है । इसके बहुमध्यभागमे कुण्डल नामक पर्वत है ॥ ११७ ॥

नाना प्रकारके रत्नोम भरे हुए इस पर्वतकी उंचाई पचत्तर हजार योजन और अवगाह एक हजार योजनमात्र है ॥ ११८॥ उत्सेच ७५००० । अवगाह १००० यो.।

तटवेदी आदिसे संयुक्त इस पर्वतका विस्तार मूलमें व ऊपर मानुपोत्तर पर्वतके विस्तार-प्रमाणसे दशगुणा है ॥ ११९ ॥

मूलव्यास १०२२०। मध्यव्यास ७२३०। उपस्वियाम ४२४०।

कुण्डलिगिरेके ऊपर जो दिन्य वीस क्ट है, उनके विन्यासको अनुक्रमसे कहता हूं ॥ १२०॥

१ द्व कण्णाहो. २ द्व °भर्तासु सुरसंखा. ३ व विण्णासे. ४ व भासमो.

पुन्वादिचउदिसासुं चउ चउ कूडाणि होंति पत्तेकं। ताणव्भंतरभागे एकेको सिद्धवरकूडो ॥ १२१ वर्ज वजापहरूखं कणयं कणयप्पहं च पुन्वाए। दिश्विणदिसाए गजदं रजदप्पहसुप्पभा महप्पभयं।। १२३ अंकं अंकपहं मणिकूडं पिष्ठिमदिसाए मणिपभयं। उत्तरदिसाए रुचकं रुचकामं हेमवंतमंदरया ॥ १२३ एदे सोलस कूडा णंदणवणवण्णदाण कृडाणं। उन्हेहादिसमाणां पार्मादेहिं विचित्तेहिं॥ १२४ एदेमिं कूडेसुं जिणभवणविभूभिदेसुं रम्मेसु। णिवसंति वेंतरसुरा णियणियकूडेहिं समणामा।। १२५ एकपिलदोवमाऊ बहुपरिवारा भवंति ते मन्वे। एदाणं णयरीओ विचित्तभवणाओ तेसु कूडेसुं॥ १२६ चत्तारि सिद्धकूडा चउजिणभवणेहिं ते पभासंते। णिमहागिरकूडवण्णिदजिणपुरसमवासपहुदीहिं॥ १२७ तिगरिवरस्स होति दिसि विदिमासुं जिणिदकुडाणिं। पत्तेकं एकेकं केई एवं परुवेंति ॥ १२८

पाठान्तरम् ।

पूर्वीदिक चार दिशाओमेंसे प्रत्येकमें चार चार कूट और उनके अभ्यन्तर भागमें एक एक सिद्धवर कूट है ॥ १२१ ॥

उन सोलह क्टोंमसे वज्ञ, यज्ञप्रम, कनक और कनकप्रम, ये चार पूर्वदिशामें; रजत, रजतप्रम, सुप्रम, और महाप्रम, ये चार दक्षिणदिशामें; अंक, अंकप्रम, मणिकूट और मणिप्रम, ये चार पश्चिमदिशामें; तथा रुचक, रुचकाम, हिमवान् और मंदर, ये चार कूट उत्तरदिशामें स्थित है।। १२२-१२३॥

ये सोछह कूट नन्दनवनमें कहे हुए कूटोंकी उंचाई आदि तथा विचित्र प्रासादोसे मान है ॥ १२४॥

जिनभवनसे विभाषित इन रमणीय क्टोपर अपने अपने क्टोंके सदश नामवाले यन्तर देव निवास करते है ॥ १२५॥

वे सब देव एक पन्योपनप्रमाण आयु और बहुत प्रकारके परिवारसे सहित होते हैं । उपर्युक्त कूटोपर विचित्र भवनोंसे संयुक्त इन देवोंकी नगरियां है ॥ १२६॥

वे चार सिद्धकृट निषध पर्वतके सिद्धकृटपर कहे हुए जिनपुरके सदश विस्तार व उचाई आदि सहित ऐसे चार जिनभवनोंसे शोभायमान होते हैं।। १२७॥

इस श्रेष्ठ पर्वतको दिशा व विदिशाओं में से प्रत्येकमें एक एक जिनेन्द्रकूट है, इस प्रकार भी कोई आचार्य बतलाते है ॥ १२८॥

पाठान्तर ।

रै व्हेमवर्मं, बहेमवरमं, २ व् च उच्छेहोदिसमाणा ३ व् व विभूसिदासु. ४ द्व भवणेसु. छोयविणिच्छयकत्ता कुंडलसेलस्स वण्णणपयारं। अवरेण सरूवेणं वक्खाणइ तं परूवेमो ॥ १२९ मणुसुत्तरसमवासो बादालसहस्पजोयणुच्छेहो। कुंडछगिरी सहस्संगाढो बहुरयणकयसोहो॥ १३० कूडाणं ताइं चिय णामाइं माणुसुत्तरगिरिस्स। कूडेहिं सरिच्छाणं णविर सुराणं इमे णामा॥ १३९ पुष्वदिसाए विसिट्टो पंचिसरो महिसरो महाबाहू। पडमो पउमुत्तरमहपउमो दिक्खणिदसाए वासुगिको॥१३२ थिरहिदयमहाहिदया सिरिवच्छो सिथ्यो'य पिच्छमदो। सुंदरविसालणेत्तं पंडुयपंडुरा य उत्तरए॥ १३३ पृक्कपिछदोवमाऊ वररयणिवभूसिदंगरमणिज्जा। बहुपरिवारेहिं जुदा ते देवा होति णागिंदा॥ १३४ बहुविहदेवीहिं जुदा कूडोविर तेसु भवणेसुं। णियणियविभूदिजोग्गं सोक्खं सुंजंति बहुभेयं॥ १३५ पुज्वविदिदेवीहिं जुदा कूडोण अग्गभूमीण्। एक्केका वरकूडा तडवेदीपहुदिपरियरिया॥ १३६ जोयणसहस्सतुंगा पुह पुह तम्मेत्तमूलवित्थारा। पंचसयसिहररुंदा सगस्यपण्णासमज्ज्ञवित्थारा॥ १३७

1000 1 400 1 940 1

छोकिविनिश्चयकर्ता कुण्डल पर्वतके वर्णनप्रकारका जो दृसरी तरहसे व्याख्यान करते हैं, उसका यहां निरूपण किया जाता है ॥ १२९॥

बहुत रत्नोंसे की गयी शोभासे सहित यह कुण्डल पर्वत मानुपोत्तर पर्वतके समान विस्तारवाला, ब्यालीस हजार योजन ऊंचा, और एक हजार योजनप्रमाण अवगाहसे सहित है ॥ १३०॥

मानुपोत्तर पर्वतके कृटोकं सदश इस पर्वतपर स्थित कृटोकं नाम तो वे ही है, परन्तु देवोंके नाम ये हैं — पूर्विदेशामें विशिष्ठ (त्रिशिर), पंचिशिर, महाशिर और महाबाहु; दक्षिण-दिशामें पद्म, पद्मोत्तर, महापद्म और वासुिक; पिश्वममें स्थिरहृदय, महाहृदय, श्रीवृक्ष और खिस्तिक; तया उत्तरमें सुन्दर, विशालनेत्र, पाण्डुक और पांडुर, इस प्रकार ये सोलह देव उक्त क्रमसे उन कूटोंपर स्थित हैं ॥ १३१-१३३॥

वे नागेन्द्र देव एक पल्योपममात्र आयुसे सिहत, उत्तम रत्नोंसे विभूपित शरीरसे रमणीय, और बहुत परिवारोंसे युक्त होते है ॥ १३४॥

ये देव बहुत प्रकारकी देवियोंसे युक्त होकर क्टोंपर स्थित उन भवनोमें अपनी अपनी विभातिके योग्य बहुत प्रकारके सुखको मोगते हैं ॥ १३५॥

पूर्वापर दिग्भागमें स्थित कूटोंकी अग्रभूमिमें तटवेदी आदिकसे व्याप्त एक एक श्रेष्ठ कूट हैं ॥ १३६॥

ये कूट पृथक् पृथक् एक हजार योजन ऊंचे, इतनेमात्र मूळविस्तारसे सहित, पांच सौ योजनमात्र शिखरविस्तारवाले, और सात सौ पचास योजनप्रमाण मध्यविस्तारसे संयुक्त हैं ॥१३७॥ उत्सेध १००० । मूळविस्तार १००० । शिखरविस्तार ५०० । मध्यविस्तार ७५०।

१ व व सिरिवंतो सिष्ठिओ. २ द व इंडरपंडरय.

ताणोविरिमपुरेसुं कोंडलदीवस्स भहिवई देवा । विंतरया' णियजोग्गं बहुपरिवारेहिं संजुत्ता' ॥ १६८ अन्मेतरभागेसुं एदाणि जिणिदिदिन्वकूडाणि । एक्केक्काणं अंजणगिरिजिणमंदिरसमाणाणि ॥ १६९ एक्केक्का जिणकूडा चेट्टंते दिक्खणुत्तरिदमासुं । ताणि अंजणपञ्चयजिणिदपामादसारिष्छा ॥ १४० पाठाम्तरम् ।

तेरहमो रुचकवरो दीवो चेट्टेदि तस्य बहुमज्ये । अप्यि गिरी रुचकवरो कणयमओ चक्कवालेणं ॥ १४१ मध्वस्य तस्य रुंदो चउसीदिसहस्सजोयणपमाणं । तम्मेक्तो उच्छेहो एकसहस्सं पि गाउतं ॥ १४२ म्लोवरिम्मि भागे तडवेदीउववणाइं चेट्टीत । तिगिरिणो वणवेदिण्यहुदीहिं अधियरम्माइं॥ १४३ तिगिरिउवरिमभागे चउदाला होति दिव्वकृडाणिं । एदाणं विण्णासं भामेमो आणुपुन्वीण् ॥ १४४ कणयं कंचणकृडं तवणं सिथ्यैयदिसासुभदाणिं । अंजणमूलं अंजणवज्जं कृडाणि अट्ट पुन्वाण् ॥ १४४

इन कूटोंके ऊपर स्थित भवनोमें कुण्डल ढीपके अधिपति व्यन्तर देव अपने योग्य बहुत परिवारसे संयुक्त होकर निवास करते हैं ॥ १३८॥

इन एक एक क्टोंके अभ्यन्तर भागोंमे अंजनपर्वतस्थ जिनमान्दिरोंके समान दिध्य जिनेन्द्रकृट हैं ॥ १३९॥

उनके उत्तर-दक्षिण भागोंमें अंजनपर्वतस्थ जिनेन्द्रप्रासादोके सदश एक एक जिनकूट स्थित है ॥ १४० ॥ पाठान्तर ।

तेरहवां द्वीप रुचकवर है। इसके बहुमध्यभागमे मण्डलाकारसे सुवर्णमय रुचकवर पर्वत स्थित हैं॥ १४१॥

उस सत्र पर्वतका विस्तार चौरासी हजार योजन, इतनी ही उंचाई, और एक हजार योजनप्रमाण अवगाह है ॥ १४२ ॥

उस पर्वतके मूळ व उपरिम मागमे वनवेदी आदिकसे अधिक रमणीय तटवेदियां ब उपवन स्थित है ॥ १४२॥

इस पर्वतके उपरिम भागमे जो चवालीस दिन्य क्ट हैं, उनके विन्यामको अनुक्रमसे कहता हूं ॥ १४४॥

कनक, कांचनक्ट, तपन, म्बस्तिकदिशा, सुभद्र, अंजनम्ल, अंजन और वज्र, ये आठ क्ट पूर्विदेशामें है ॥ १४५॥

रैक् स विक्रिया २ द स संहतं. १ द स संधियदिसा. ४ द अंजणम्लं अजबन्जं, ब जजमूल अंजवसं. ५ स अड.

पंचत्रयञ्जायणाइं तुंगा तम्नेत्तम्ळिनिस्वंना । तद्रुउनिस्दा ते कूडा वेदिवणज्ञत्ता ॥ १४६ ५०० । ५०० ।

ताणोबिर भवणाणि गोदमदेवस्य गेहमरिमाणि । जिणभवणमृतिदाणि विचित्तस्वाणि रेहंति ॥ १४७ ण्देसु दिसाकण्णा गिवमंति णिरुवमेहि स्वेहिं । विजया य वहजयंता जयंतणामा वराजिद्या ॥ १४८ णंदागंदवदीओ णंदुत्तरणंदिनेण ति । भिंगारधारिणीओ ताओ जिणजम्मकल्लाणे ॥ १४९ दिक्षणिदिमाण् पिलयं रजदं कुमुदं च णल्लिणपउमाणि । चंद्रक्षं वेसमणं वेरुलियं अह कृडाणि ॥ १५० उच्छेहप्पहुदीहिं ते कृता होति पुरवकृत व्व । एरेसु दिसाकण्णा वसंति इच्छासमाहारा ॥ १५१ सुपद्रण्णा जसधरया लच्छीणामा य गोसवदिणामा । तह चित्तगुत्तदेवी वसुंधरा दृष्पणधराओ ॥ १५२ होति यमेश्य सत्थ्यसंदरहेमवद्रज्जणामाणि । रज्जुत्तमचंद्रसुदंसणाणि पिच्छमिदिमाण् कृडाणि ॥ १५३ पुष्वोदिदक्षाणं वासप्पहुदीहिं होति सारिच्छा । एदेसुं कृत्सुं कुणंति वासं दिसाकण्णा ॥ १५४ हल्लामा सुरदेवी पुढावेपउमाओ एककणामा य । णवमी सीदा भहा जिणजगणीण् छत्तधारीओ ॥ १५५

वर्दा व बनोंसे संयुक्त ये कूट पांच सौ योजन ऊंचे आर इतनेमात्र मृलविस्तार ब इससे आधे उपरिम विस्तारसे सहित है ॥ १४६॥

उत्सेच ५०० । मूलविष्त्रम्भ ५०० । उपरिमविष्कम्भ २५० ।

इन कृटोंके ऊपर जिनभवनोसे भूषित और विचित्र रूपवाले गौतम देवके भवनसमान भवन विराजमान ह ॥ १४७॥

इन भवनोम अनुगम रूपसे संयुक्त विजया, वैजयन्त्रा, जयन्ता, अपराजिता, नन्दा, नम्दवती, नन्दोत्तरा और नन्दियणा नामक दिक्कन्यायें निवास करती है। य जिनभगवान्के जन्मक याण कमें झारीको धारण किया करती है। १४८-१४९॥

रफाटेक, रजत, कुमुद, निल्न, पद्म, चन्द्र, वैश्रवण और वैडूर्य, ये आठ कूट दक्षिण-दिशामें स्थित हैं ॥ १५० ॥

य सब कूट उंचाई आदिकमें पूर्व कृटोंके ही समान है। इनके ऊपर इच्छा, समाहारा, सुप्रकीणी, यशोधरा, लक्ष्मी, शेपवती, चित्रगुप्ता और वसुंधरा नामकी आठ दिककन्यायें निवास करती है। ये सब जिनजन्मकल्याणकमें दर्भणको धारण किया करती है। १५१-१५२॥

अमोघ, स्वस्तिक, मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र और सुदर्शन, ये आठ कूट पश्चिमदिशामें स्थित है ॥ १५३॥

ये कूट विस्तारादिकमें पूर्वेक्त कृटोंके ही समान हैं। इनके ऊपर इला, सुरादेवी, पृथिवी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता और मद्रा नामक दिक्कन्यायें निवास करती है। ये दिक्कन्यायें जिनजन्मकल्याणकमें जिनमाताके ऊपर छत्रकी घारण किया करती हैं। १५४-४५५॥

१ द स °चंदसदंसुणाणी २ द पुविषउमाओ य, स पुत्रिपउमाउ य-

विजयं च वह्जयंतं जयंतमपराजिदं च कुंडलयं। रजगक्तरयणकूडाणि सम्बरयणित उत्तरिवाण्॥ १५६ एदं वि अट कूडा सारिच्छा होंति पुन्वकृडाणं। तेसुं पि दियाकण्णा अलंखुनामिस्पके रीओ ॥ १५७ तह पुंडरीकिणी वारुणि ति आमा य सक्षणामा य । हिरिया मिरिया देवी एदाओ चमरघारीओ ॥ १५८ एदाणं वेदीणं अन्भंतरचउदिसासु चत्तारि । महकृडा चेट्ठेते पुन्वतिदक्षुध्यारिच्छा ॥ १५९ णिच्चुज्जीचं विमलं णिच्चालेषं समंपहं कृडं । उत्तरपुन्वदिता र्वे दिक्ष्वणपिक्षिदिसासु कमा ॥ १६० मोदाविणि ति कण्या सदपददेवी य कण्यचेत्र ति । उज्जोवकारिणीओ दिसासु जिणजम्मकल्लाणे ॥ १६१ तक्कृडवभंतरण् कृडा पुन्वुत्तकृष्टमारिच्छा । वेरुलियरुचकमणिरज्ञउत्तमा पुन्वपहुदीसुं । १६२ तेसुं पि दिसाकण्णा वसंति रुचका तहा रुचकिर्ता। रुचकादीकं पदा जागंति जिणजातकम्माणि॥ १६३ पल्लपमाणाउठिदी पत्तेक्कं होदि सयलदेवीणं । मिरिदेवीण् मरिच्छा परिवारा ताण णादन्वा ॥ १६४

विजय, वैजयंत, जयंत, आरराजित, कुण्डलक, रुचक, रत्नकूट और सर्वरत्न, ये आठ कृट उत्तरिद्शामें स्थित ह ॥ १५६॥

थे भी आठ कूट पूर्वकृटोके ही सदश है। इनके ऊपर भी अलंभूपा, मिश्रकेशी, पुण्डरीकिणी, बारुगी, आशा, साता, ही ओर श्री नामकी आठ दिकन्यायें निवास करती हैं। जिनजन्मकल्यागकमे ये सब चैंबरीको धारण किया करती है। १५७-१५८॥

इन क्टोंकी बेदियोके अभ्यन्तर चार दिशाओमें पृयंक्ति क्टोंके सदश चार महाकूट स्थित है ॥ १५९ ॥

नित्योद्योत, विमल, नित्यालेक और स्वयंत्रम, ये चार कूट क्रमसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशामें स्थित हैं ॥ १६० ॥

सीदामिनी, कनका, शतपदा ( शतह्दा ) और कनकाचित्रा, ये चार देवियां इन क्टोंपर स्थित होती हुई जिनजरमकत्याणकमें दिशाओंको निर्मल किया करती है ॥ १६१॥

इन कूटोंके अन्यन्तर भागमें पूर्वीक्त कूटोंके सदश वैद्वर्य, रुचक, मणि और राज्योत्तम नामक चार कूट पूर्वीदिक दिशाओंमें स्थित हैं ॥ १६२ ॥

उन क्टोंपर भी रुचका, रुचककीर्ति, रुचककोता और रुचकप्रभा, ये चार दिकन्यायें निवास करती है। ये कन्यायें जिनभगवान्के जानकमीकी जानती है ॥ १६३ ॥

इन सब देवियोंमेसे प्रत्येककी आयु एक पत्यप्रमाण होती है। उनके परिवार श्रीदेवीके समान जानना चाहिये॥ १६४॥

. ... . ..

तक्कूडब्भंतरए चत्तारि हवंति सिद्धकूडाणि । पुब्बसमाणं णिसहिद्दिजिणपुरेसरिसजिणणिकेदाणि ॥ १६५ दिसविदिसं तब्भाए चढ चड भद्वाणि मिद्धकूडाणि । उच्छेदप्पहुदीए णिसहसमा केह इच्छंति ॥ १६६ छोयविणिच्छ्यकता रुचकवरिहस्स वण्णणपयारं । भण्णेण सरूवेणं वक्खाणह तं पयासेमि ॥ १६७ होदि गिरी रुचकवरो रुंदी भंजणगिरिंदसमडदभो । बादालमहस्माणि वासो सन्वत्थ दसघणो गाढो ॥ १६८

1 0000 1 82000 1 5000 1

कूडा णंदावत्तो सन्धियसिरिवच्छवड्ढुमाणक्खा। तिगिरिपुव्वदियाए सहस्मरुंदं तदद्भउच्छेहो ॥ १६९ एदेसु दिग्गजिंदा देवा णिवसंति एक्कपल्लाऊ। णामेहिं पउमुत्तरसुभइणीलंजणिरीओ ॥ १७० तक्कूडबभंतरए वरकूडा चउदियासु अट्टा। चेट्टंति दिव्वरूवा सहस्मरुंदा तदद्भउच्छेहा॥ १७१

9000 | 400 |

इन कूटोंके अभ्यन्तर भागमें चार सिद्धकूट है, जिनपर पहिलेके समान ही निपध-पर्वतस्थ जिनभवनोंके सदश जिनमन्दिर विद्यमान है ॥ १६५॥

कोई आचार्य उंचाई आदिकों निपध पर्वतके समान ऐसे दिशाओं में चार और विदिशाओं में चार इस प्रकार आठ सिद्धकृटों को स्वीकार करते है ॥ १६६॥

लोकविनिश्चयकर्ता रुचकवर पर्वतके वर्णनप्रकारका अन्यप्रकारसे व्याख्यान करते है, उसको यहां दिखलाता हूं॥ १६७॥

रुचकवरपर्वत अंजनगिरिके समान ऊंचा, ब्यालीस हजार योजन विस्तारवाला और सर्वत्र दशके घन (एक हजार) योजनप्रमाण अवगाहसे सहित है ॥ १६८॥

उत्सेघ ८४००० । न्यास ४२००० । अवगाह १००० ।

इस पर्वतकी पूर्विदेशासे छेकर नन्यार्वत, खस्तिक, श्रीवृक्ष और वर्धमान नामक चार कूट हैं। इन कूटोंका विस्तार एक हजार योजन और उंचाई इससे आधी है।। १६९॥

इन कूटोंपर एक पल्यप्रमाण आयुके धारक पद्मोत्तर, सुभद्र, नील और अंजनगिरि नामक चार दिग्गजेन्द्र देव निवास करते हैं ॥ १७०॥

इन कूटोंके अभ्यन्तर भागमें एक हजार योजन विस्तारवाले और इससे आधे ऊँचे चारों दिशाओंमें आठ आठ दिन्य रूपवाले उत्तम कूट स्थित हैं॥ १७१॥

विस्तार १०००। उत्सेध ५००।

१ द व पुराजिण°. २ द व णिसहसमी ३ द दिगर्दिदा, व दिगादिदा.

पुष्वोदिदणामजुदा एदे बत्तीस रुचकवरकूडा। तेसु य दिसायकण्णा ताहं चिय ताण णामाणि ॥ १७२ होंति हु ईसाणादिसु विदिसामुं दोण्णि दोण्णि वरकूडा। वेरुलियमणीणामा रुचका रयणप्पदा णामा॥ १७३ रयणं च संखरयणा रुचकुत्तमरयणउद्घका कूडा। एदे पदाहिणेणं पुष्वोदिदकूडसारिष्छा॥ १७४ तेमु दिसाकण्णाणं महत्तरीओ कमेण णिवसंति। रुचका विजया रुचकाभा वहज्यंति रुचककंता॥ १७५ तह य जयंती रुचकुत्तमा य अपराजिदा जिणिंदस्स। कुव्वंति जातकम्मं एदाओ परमभत्तीए॥ १७६ विमला णिचालोका सयंपदा तह य णिचउज्जोवा। चत्तारो वरकूडा पुष्वादिपदाहिणा होति॥ १७७ तक्कूडब्मंतरण् चत्तारि भवंति सिद्धवरकूडा। पुष्वादिमु पुष्वसमा अंजणजिणगैहसरिसजिणगेहा॥ १७८ पाठान्तरम्।

जंबृदीवाहितो संखेजाणि पयोधिदीवाणि । गंत्ण आस्थि अण्णो जंबृदीओ परमरम्मो ॥ १७९ तत्थ वि विजयप्पहृदिस् भवंति देवाण दिन्वणयरीओं । उवरिं वजसिदीण् चित्तामज्झमिम पुम्बपहृदीस्ं ॥ १८०

ये बत्तीस रुचकवरकूट पूर्वीक्त नामोसे युक्त हैं। इनपर जो दिक्कन्यायें ग्हती है, उनके नाम भी वे (पूर्वीक्त) ही है।। १७२॥

वैद्वर्य, मणिप्रम, रुचक, रत्नप्रम, रत्न, इंखरत्न ( सर्वरत्न ), रुचकोत्तम और रत्नोश्चय, इन पूर्वोक्त कूटोंके सदश कूटोमें दो दो उत्तम कूट प्रदक्षिणक्रमसे ईशानादि विदिशाओंमें स्थित । १७३-१७४॥

इन कृटोंपर क्रमसे रुचका, विजया, रुचकाभा, वेजयन्ती, रुचककान्ता, जयन्ती, रुचकोत्तमा और अपराजिता, ये दिककन्याओंकी महत्तिरयां (प्रधान) निवास करती हैं । ये सब उन्कृष्ट भक्तिसे जिनेन्द्रभगवानुके जातकर्मको किया करती हैं ॥ १७५-१७६॥

विमल, नित्यालोक, खयंप्रभ तथा नित्ये। द्योत, ये चार उत्तम कूट पूर्वादिक दिशाओं में प्रदक्षिणक्रपसे स्थित हैं ।। १७७॥

इन कूटोंके अभ्यन्तर भागमे चार सिद्धवर कूट है, जिनके ऊपर पहिलेके ही समान अंजनपर्वतस्थ जिनभवनोके सदश जिन्।लय स्थित हैं ॥१७८॥ पाठान्तर ।

जम्बूद्वीपसे आगे संख्यात समुद्र व द्वीपोंके पश्चात् अतिशय रमणीय दूसरा जम्बूद्वीप है ॥ १७९॥

वहांपर भी वज्रा पृथिवींके ऊपर चित्राके मध्यमें पूर्वीदिक दिशाओंमें विजयप्रभृति देवोंकी दिव्य नगरियां है | १८०॥

१द व ईसाणादिसा° २ द बेल्डरिय पयणि णामाः व वेक्लिय पयणि णामाः ३ द व उच्छकाः ४ द व रचकायः ५ व नयरीः ६ व उद्देशः

उच्छेहजोयणेणं पुरीको बारसमहस्सरुंदाको । जिणभवणभूमिदाको उववणवेदीहिं जुत्ताको ॥ १८१ १२००० ।

पण्णत्तरिदळतुंगा पायारा जोयणद्भवगाढा । सन्वाणं णयरीणं णश्चंतिविचित्तधयमाला ः १८२ <sup>७ ५</sup> | १ |

कंचणपायाराणं वरस्यणविणिम्भियाण भूवामो । जोयणपणुवीसदलं तश्चउभागो य मुहवासो ॥ १८३  $\frac{2}{5}$  ।  $\frac{2}{5}$  ।

पुकेकाप दिसाप पुरीण पणुविसगोउरदुवारे । जंबूणदिशम्मिविदा मिशितोरणथंभरमिशिजा ॥ १८४ बाम्मिट्ट जोयणाणिं ताणं हवंति पुरोवरिपुरागं । उदओं तहलमेत्तो रुद्रो गाढो दुवे कोमा ॥ १८५ ६२ । ३१ । को २ ।

मज्मे चेट्टदि रायं विचित्तबहुभवणपृहि' अदिरम्मं। जोयणमदाणि बारस वासजुदं पृक्ककोसउच्छेहो ॥ १८६ १२०० । को १ ।

ये नगरियां उत्सेध योजनसे बाग्ह हजार योजनप्रमाण विस्तारमे सहित, जिनभवनोंसे विभूषित और उपवनवेदियोंसे संयुक्त है ॥ १८१ ॥ विस्तार १२०० यो.।

इन सब नगरियोके प्राकार पचहत्तरके अधि (सांद् सैर्तास ) योजन ऊंचे, अर्ध योजन-प्रमाण अवगाहसे सहित, और फहराती हुई विचित्र व्यजाओंके समृहसे मंयुक्त हैं ॥ १८२॥ उन्सेष भुष । अवगाह ई ।

उत्तम रत्नोसं निर्मित इन मुवर्णश्राकारोका भूविम्तार पर्चासके आधे (साट्टे बारह ) योजन और मुखविस्तार पच्चीसका चतुर्थ भाग अर्थात् सवा छह योजनमात्र है ॥ १८३ ॥ भविस्तार रहे । मुखविम्तार रहे ।

इन नगरियोंकी एक एक दिशामें सुवर्णसे निर्मित और मणिमय तोरणस्तम्भोंसे रमणीय पश्चीस गोपुरद्वार है ॥ १८४॥

इन नगरियोंके उत्तम भवनोंकी उँचाई बासठ योजन, इससे आधा विस्तार और अवगाह दो कोशमात्र है ॥ १८५॥

उत्सेध ६२। विस्तार ३१। अवगाह को० २।

नगारियों के मध्यमे विचित्र बहुत भवनोंसे अतिशय रमणीय, बारहसौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित और एक कोश ऊंचा राजांगण स्थित है।। १८६॥

विस्तार ५२०० । उत्सेध को० १ ।

१ स् अ उदए. २ स् ब को शे. ३ द व विविध्वहमवणएहिं।

तस्त य थलस्स उवरिं समंतदो दोण्णि कोस उच्छेहं। पंचलयचावरुंदं चडगोउरसंजुदं वेदी ॥ १८७ को २। दंड ५००।

रायंगणबहुमञ्झे कोससयं पंचवीसमन्भिह्यं । विक्लंभो तहुगुणो उदभी गाउं दुवे कोसा ॥ १८८ १२५ । २५० । को २ ।

पासादो मणितीरणसंपुण्णो अटुजीयणुच्छेहो । चडविन्थारो दारो<sup>ँ</sup> वज्जकवाडेहिं सोहिछो ॥ १८९ ८ । ४ ।

एदस्स चउदिसासुं चत्तारो होंनि टिव्यपामाटा । उप्पण्णुप्पण्णाणं चउ चउ बद्देनि जाब छक्कंतं ॥ १९० एत्तों पासाटाणं परिमाणं मंडलं पडिभणामो । एक्को हत्रेदि मुक्तो चत्तारो मडलम्मि पढमम्मि ॥ १९१

सोलस बिदिए तदिए चउसट्टी वेसदं च छप्पण्णं। तुरिभे तं चउपहदं पंचामिए मंडलम्मि पासादा ॥ १९२ १६ । ६४ । २५६ । १०२४ ।

चत्तारि सहस्माणि छण्णउड्जिदाणि होति छट्टीए । एत्तो पामादाण उच्छेहादि परुवेमो ॥ १९३ ४०९६ ।

इस स्थलके ऊपर चारे। ओर दो कोश ऊंची, पाचसी धनुप विस्तीर्ण और चार गोपुरोसे युक्त वेदी स्थित है।। १८७॥ उत्सेध २ को.। विस्तार ५०० धनुप।

राजांगणके बहुमध्यमार्गमें एकासे प्रश्नीस कोश विस्तारबाळा, इससे दूना जन्मा, दो केशामात्र आगाहसे सहित. और मणिगय तोरणोंसे परिपूर्ण प्राप्ताद है। इसका बज्जमय कपाटोंसे संशोधित द्वार आठ योजन कंचा और चार योजनमात्र विस्तारसे सहित है। १८८-१८९॥ अमादिनस्तार १२५। उत्सेव २५०। अमाह २ को.। इस्रोसेव ८ । विस्तार ४ यो.।

इसकी चारों दिलाओं में चार दित्य प्रामाद है। (१) उनमे आगे होठे मण्डल तक उत्तरोत्तर चार चार गुणे प्रामाद है।। १९०॥

यहासे प्रत्येक मण्डलके प्रासादोंके प्रमाणको कहते हैं । एक (मध्यका) प्रासाद मुख्य है । प्रथम मण्डलमें चार प्रासाद हैं ॥ १९१॥

द्वितीय मण्डलमें सोल्ह, तृतीयमें चे।सठ, चतुर्थमें दो सी छप्पन और पाचित्रे मण्डलमें इसमें चै।गुणे अर्थात दश सी चै।बीस प्रासाद है ॥ १९२ ॥

हि. मं. १६। तृ. मं. ६४। च. म २५६। प. म. १०२४।

हठे मण्डलमें चार हजार छ्यानवै प्रासाद है। अब यहांसे आगे भवनेंकि उंचाई आदिका निरूपण किया जाता है। १९३॥ पष्ट मं. ४०९६।

१ व उवउगाटः २ व दाराः ३ व एको TP. 70 सम्बद्धभंतरमुक्खप्पायादुम्मेहवामगादममा । आदिमदुैगमंडलए तस्म दक्षं तिदय-तुरिमस्मि ॥ १९४ पंचिमए छट्टीए तहलमेचं हुवेदि उदयादी । एक्के पासादे एकेका वेदिया विचित्तयरा ॥ १९५ केकोसुच्छेहादि पंचमयाणि धण्णि विश्विण्णा । आदिलयपामादे पढमे विदियस्मि तस्मेत्ता ॥ १९६ पुष्विछवेदिशदं तदिए तुरिमस्मि होति मंडलए । पंचमिए छट्टीए तस्मद्धपमाणवेदीओ ॥ १९० गुणसंकमणैस्ह्विट्टिंग सञ्चाण होदि परिसंखा । पंचमहस्मा चउमयैसंजुत्ता एक्क्मट्टी य ॥ १९८

भादिमपासादादो उत्तरभागे हिदा सुधम्मसभा। दल्दिपणुर्वासजोयणदीहा तस्सद्धविन्थारा ॥ ३९९

आदिके दो मंडलोंमें स्थित प्रासादोंकी उंचाई, विस्तार और अवगाह सबके बीचमे स्थित मुख्य प्रासादकी उंचाई, विस्तार और अवगाहके समान है। तृतीय और चतुर्थ मंडलके प्रासादोकी उंचाई आदि उससे आधी है। इससे भी आधी पंचम और छेठ मण्डलके प्रासादोंकी उंचाई आदिक है। प्रत्येक प्रासादके विचित्रतर एक एक वेटिका है। १९४-१९५॥

प्रथम प्रासादके आश्रित वेदी दो कोश उंचाई आदिसे सहित और पांच साँ धनुष विस्तीर्ण है। प्रथम और द्वितीय मंडलमे स्थित प्रासादोकी वेदिया मी इतनीमात्र उंचाई आदिसे सहित है। १९६॥

तृतीय व चतुर्थ मण्डलके प्रासादोंकी वेदिकाकी उंचाई व विस्तारका प्रमाण पूर्वीक्त वेदियोंसे आधा और इससे भी आधा प्रमाण पांचवे व छठे मण्डलके प्रासादोंकी वेदिकाओका है॥ १९७॥

गुणितकमसे स्थित इन सब भवनोकी संख्या पांच हजार चार साँ इकसठ है ॥ १९८॥ ५४६१ ।

प्रथम प्रासादके उत्तर भागमें पर्चास योजनके आधे अर्थात् साढ़े बारह योजन लंबी और इससे आधे विस्तारवाली सुधर्मसभा स्थित है ॥ १९९॥ लंबाई 🐉 । विस्तार 🧣 यो। ।

१ व इंग. २ द व गुणसंकरण. ३ व च उत्सय. ४ द ° पासादो.

णवजोयणउच्छेहा<sup>र</sup> गाउदगाढा सुवण्णस्यणमई । तीए उत्तरभागे जिलभवणं होदि तम्मेतं ॥ २०० ९ । को १ ।

पवणदिसाण पढमप्पासाटाटो जिणिंदगेहसमा। चेट्ठदि उववादसभा कंचणवरस्यणणिवहमई ॥ २०१

पुरविद्याण पढमप्पासादादो विचित्तविण्णासा । चेट्टदि अभिसेयसभा उववादसभाण सारिष्ठा ॥ २०२ तत्थ च्चिय दिब्भाण अभिसेयसभासरिष्ठवासादी । होदि अलंकारसभा मणितोरणदाररमणिजा । २०३ तस्य चिय दिब्भाण पुरवसभामरिसउद्यवित्थारा । मंतसभा चामीयररयणमई सुंदरदुवारा ॥ २०४ एउँ छप्पासादा पुरवेहिं मंदिरेहि मेलविदा । पंच सहस्या चउसयअब्भिहिया सत्तसद्वीहिं ॥ २०५ ५४६७ ।

सुत्रर्ण और रन्नमर्था यह सभा नै। यं।जन ऊंची और एक गन्यूति अर्थात् कोशमात्र अवगाहसे सहित है। इसके उत्तरभागमें इतनेमात्र प्रमाणसे संयुक्त जिनभवन है॥ २००॥ उत्संध ९ यो.। अवगाह को. १।

प्रथम प्रासादसे वायव्यदिशामें जिनेन्द्रभवनके समान सुवर्ण एव उत्तम रत्नसम्होंसे निर्मित उपपादसभा स्थित है ॥ २०१॥

लबाई 💢 । विस्तार 🎽 । उसेध ९ यो. । अवगाह १ को. ।

प्रथम प्रासादके पूर्वमे उपपादसभाके समान विचित्र रचनासे संयुक्त अभिषेकसभा स्थित है ॥ २०२ ॥

इसी दिशामारामे अभिषेकसमाके समान विस्तारादिसे सहित और मणिनय तोरणद्वारोंसे रमणीय अल्कारसभा है ॥ २०३॥

इसी टिशामागमे पूर्व समाके सदश उंचाई व विस्तारसे सहित, सुवर्ण एवं रन्नोंसे निर्मित, और सुन्दर द्वारोसे संयुक्त मंत्रसमा है ॥ २०४॥

इन छह प्रामादोको पूर्व मन्दिरोंमें भिलादेनेपर भवने के समस्त संख्या पांच हजार चार सो सड़सठ होता है ॥ २०५ ॥ ५४६७ ।

१ व स उच्छेहो.

ते सब्बे पासादा चउदिम्मुँहविष्फुरंतिकरणेहिं। वरस्यणपईवेहिं णिश्चियणिश्चउज्जोवा ॥ २०६ पांक्सरणीरमोहिं उववणमंडेहिं विविहरूक्षेहिं। कुमुमफलमोहिदेहिं सुरिमहुणजुदेहि सोहिति ॥ २०७ बिहुमवण्णा केई केई कप्परकुंद्रसंकामा। कंचणवण्णा केई केई विज्ञित्रणीलिण्हा ॥ २०८ तेमुं पामादेमुं विज्ञमा देवीमहरूममोहिल्लो। णिश्चजुवाणा देवा वरस्यणविभृतिद्रमरीरा ॥ २०९ लक्खणवंजणज्ञता धादुविहीणा य वाहिपरिचत्ता। विविह्महेसुं मत्ता कींडेते बहुविणोदेणं ॥ २९० स्वयणाणि आमणाणि स्वणमयाणि भवंति भवणेसुं। मजवाणि णिममलाणि मणणयणाणंद्रजणणाणि ॥ २९२ भादिमपामादम्य य बहुमज्ञे होदि कणयरयणमयं। सिहामणं विमालं स्वपादपीढं परमरममं ॥ २९२ मिहामणमारूढो विज्ञभो णामेण अहिवई तत्थ। पुष्वमुहे पामादे तत्थाणदेवि लीलाण् ॥ २९३ कस्य य मामाणीया चेहेते कुम्यहम्यपरिमाणा। उत्तरिसाविभागं विद्याण् विज्ञयपीढाढो ॥ २९४

जिनकी किरणे चारा दिशालामे प्रकाशमान हा रही हु ऐसे उत्तम सनमयी प्रदीपोसे व सन मबन नित्य अचित और नित्य उद्योतित रहते हैं ॥ २०६॥

पुष्कारिणिओमें रमणाय, फल-फलोसे सुदोर्गमत, अनेक प्रकारके बुक्षोमे सहित, आर देवयुगलोमें संयुक्त ऐसे उपवस्य दोसे वे प्रासाद दोगायमान होते हैं ॥ २०७॥

इनमेमें कितने ही भवत मंगे जिसे विश्वादि, कितन ही कपूर और कुदपुष्पके सहझ, कितने ही स्वर्णवर्ण, ओर कितने ही बज्ज एवं इन्द्रनीलम्(एक सहझ है ॥ २०८॥

उन मबनोमे हजारो देवियोमे सुझाएँ। , विजय नामक देव शामायमान है। और वहा नित्ययुवक, उत्तम रत्नोमे विभूषित शर्रारमे सयुक्त, लक्षण व व्यजनोमे सहित, बातुओमे विहीन, व्याधिसे रहित, तथा विविध प्रकारके सुखोमे आसक्त देव बहुत विनोदके साथ अधि करते है।। २०९-२१०॥

इन भवनोमे मृदुछ, निर्मेष्ट आर मन एवं नेत्रीकी आनन्ददायक रूनमय अध्याय व आसन विद्यमान हे ॥२११॥

प्रथम प्रासादके बहुमन्यभागम आंतराय रमणीय और पादपीठ महित सुवण एवं रक्तमय विशास सिंहासन है ॥ २१२ ॥

वहां पूर्वमुख प्रासादमे सिहासनपर आरूढ़ विजय नामक अधिपति देव व्हीलासे आनन्दको प्राप्त होता है ॥ **२१३**॥

विजयके सिंहासनसे उत्तरदिशा ओर विदिशाम उसके छह हजार प्रमाण सामानिक देव स्थित रहते हैं ॥ २१४ ॥

१ व विसुपुर° २ द व °संडा ३ द व जॉवंद.

चेट्टित णिरुवमाणा छ श्विय विजयस्म अग्गदेवीओ । ताणं पीढा रम्मा सिंहामणपुरविद्याए ॥ २१५ परिवारा देवीओ तिण्णि सहस्मा हुवति पत्तेकं । साहियपछं आऊ णियणियठाणम्मि चेट्टीत ॥ २१६ वारम देवसहस्मा बाहिरपरिसाए विजयदेवस्म । णहरिविविसाए ताणं पीढाणि मामिपीढादो ॥ २१७

दम देवसहस्माणि मज्झिमपरिसाण् होति' विजयस्य । दक्षिवणदिसाविभागे तप्पीढा णाहपीढादो | २६८ ६००० ।

जनभंतरपरिसाण अट्ट सहस्माणि विजयदेवस्य । अभिगदिसाण होति हु तप्पीढा णाहवीढाटो ॥ २१९ ( ८००० )

मणामहत्तराण मत्ताणं होति विव्यपीढाणि । सिहामणपश्चिमदो वस्कचणस्यणस्हदाह् ॥ २२० तणुरम्था अट्टारसमहरूमस्था हर्वति पत्तेकः । ताणं चउमु विसामु चेहंते चंत्रपीढाणि ॥ २२१

मुख्य मिहासनके पूर्विदिशामागम विजयदेवकी अनुपम छहो। अग्रदेविया स्थित रहती। उनेक सिहामन समर्थाय है ॥ २१५॥

इनमेमे प्रयेक अप्रदेवीकी परिवारदेविया तीन हजार है जिनकी आयु एक पत्यसे एक हती है | ये परिवारदेविया सी अपने अपने स्थानमे स्थित रहती है ॥ २१६॥

विजयदेवको बाह्य परिषद्मे बारह हजार देव है। उनके सिहासन स्वामीके सिट सनसे नह य दिशाभागमे है ॥ २१७॥ १२०००।

विजयदेवकी मध्यम परिषद्मे दश हजार देव होते हैं । उन्हें सिहासन स्वालिक सहासनसे दक्षिणदिशाभागमे स्थित रहते हैं ॥ २१८॥ १०००।

विजयदेवकी अभ्यन्तर परिपद्भे जो आठ हजार देव रहते हे, उनके मिहासन स्वामीके सहासनसे अग्निदिशामे स्थित रहते हैं ॥ २१९ ॥ ८००० ।

सात सेनामहत्तरोके उत्तम सुवर्ण एव रानोसे रचित दिव्य पीठ सुख्य सिहासनके सिंधममे होते है ॥ २२०॥

विजयदेवके जो अठारह हजाग्प्रमाण झरीरग्क्षक देव है, उन प्रत्येकके चन्द्रपीठ

पूर्व १८०००। दक्षिण १८०००। पश्चिम १८०००। उत्तर १८०००।

सत्तस्महुरगीयं गायंता पल्ढह्वंसपहुर्दाणि । वायंता णव्चंता । विज्ञितं रंजंति तत्थ सुरा ॥ २२२ रायंगणस्म बाहिर परिवारसुराण होंति पामादा । विज्जित्दिधयवडाया वरस्यणजोइ अधियंता ॥ २२३ बहुविहरइकरणेहिं कुसलाओं णिच्चजोष्वणग्रदाओं । णाणाविगुव्वणाओं मायालोहादिरहिदाओं ॥ २२४ उल्लियदिव्यमाओं चित्तसहावेण पेम्मवंताओं । सब्बाओं देवीओं लग्गंते विजयदेवस्स ॥ २२५ णियणयराणि णिविट्टा देवा मध्ये वि विणयमंपुण्या । णिय्मरभत्तिपसत्ता सेवंते विजयमणवरदं ॥ २२६ तण्णयरीष् बाहिर गंतूगं जोयणाणि पणवीमं । चत्तारं। वणसंडा पत्तेकं चेत्ततर्गुत्ता ॥ २२७ होति हु ताणि वणाणि दिख्वाणि असोयमत्तवण्णाणं । चंपयच्द्वणा तह पुष्वादिपदाहिणक्कमेणं ॥ २२८ बारसमहम्मजोयणदीहा ते होति पंचमयरुदा । पत्तेककं वणसंडा बहुविहरुक्वेहिं परिपुण्णा ॥ २२९

92000 | 400 1

वहा देव सात स्वरोंस परिपूर्ण मधुर गीतको गाते और पटह एवं वांसुरी आदिक बाजोको बजाते व नाचते हुए विजयका मनोरंजन करते हैं ॥ २२२ ॥

राजांगणसे बाहिर फहराती हुई व्यजा-पताकाओंस सहित और उत्तम रन्नेंकी ज्योतिसे अधिक रमणीय परिवारदेवीके प्रासाट है ॥ २२३॥

जो बहुत प्रकारकी रितके करनेम कुशल है, नित्य योवनसे युक्त है, नाना प्रकारकी विक्रियाको करती है, माया एवं लोमादिस रहित है, उछासयुक्त विलास सहित है, और स्वमावस ही प्रेम करनेवाली है ऐसी समस्त देनिया विजयदेवकी सेवा करती है ॥ २२४–२२५॥

अपने नगरामे रहनेवाले सब ही देव विनयमे परिपूर्ण और अतिवाय भक्तिमे आसक्त होकर निरन्तर विजयदेवकी सेवा करते है ॥ २२६॥

उम नगरींक वाहिर पचीस योजन जाकर चार वनलण्ड स्थित है, जो प्रत्येक चैत्यवृक्षींसे मंयुक्त है ॥ २२७॥

अटोक, सप्तपर्ण, चराक और आम्र वृक्षीके ये वन पूर्वादिक दिशाओमे प्रदक्षिणक्रमसे हैं ॥ २२८ ॥

बहुत प्रकारके बृक्षोंसे परिपूर्ण वे प्रत्येक वनखण्ड बारह हजार योजन छंबे आर पांच सौ योजन चौडे है ॥ २२९॥ दीर्घ १२००० । विस्तीर्ण ५०० यो.

१ व स णं चिता. २ द स चित्रसहावेण. ३ द स ताणं.

एदेसुं चेत्तदुमा भावणचेत्तप्यमाणसारिष्छा । ताणं चउसु दिमासुं चउचउजिणणाहपिश्वमाभो ॥ २१० देवासुरमिहदाओ सपाडिहेराओं रयणमहयाओ । पहुंकशासणाओ जिणिंदपिडमाओ विजयंते ॥ २३१ चेत्तदुमस्सीमाणे भागे चेट्टेदि दिव्वपासादो । इगितीसजोयणाणि कोसब्भहियाणि विधिण्णो ॥ २३२

## ३१।को १।

वामाहि दुगुणउदओ दुकोम गाडा विचित्तमणिखंभो | चड-भ्रष्टजोयणाणि रुंदुच्छेद्दा दु तहारे ॥ २३३ ६२ । को २ | ४ । ८

मुजलंतरयणद्शि विचित्तसयणासणिहि परिपुण्णो । सद्दसरूवगंधप्पासेहि' मुरमणारम्मो ॥ २३४ कणयमयकुर्ड्डविरचिद्विचित्तचित्तप्पबंधरमणिज्ञो । अच्छरियजणणरूवो किं बहुणा मो णिरूवमाणो ॥ २६५ वर्षिम असोयदेओ रमेदि देवीसहस्समंजुत्तो । वरस्यणमञ्ज्ञधारी चामरछत्तादिसोहिल्लो ॥ २३६

इन वनोमे भावनलेशकके चैत्यवृक्षोके प्रमाणसे सहश जो चैत्यवृक्ष स्थित है उनकी चारो दिशाओंमें चार जिनेन्द्रप्रतिमायें है ॥ २३०॥

देव व असुरोसे पूजित, प्रातिहायींसे सहित, और पद्मासनसे स्थित वे रनमय जिनेन्द्र-प्रतिमाये जयवंत है ॥ २३१॥

प्रत्येक चैत्यवृक्षके ईशानिद्शामार्गमे एक कोश अधिक दक्तीस योजनप्रमाण विस्तार-बाह्य दिव्य प्रासाद स्थित है ॥ २३२ ॥ यो. ३१, को. १ ।

विचित्र मणिमय खम्मोसे संयुक्त इस प्रासादकी उंचीई विस्तारसे दुगुणी अर्थात् साढ़े यस्त योजन और अवगाह दो को श्राप्तमाण है। उसके द्वारकी विस्तार चार योजन और उंचीई अट योजन है॥ २३३॥ उंचीई यो. ६२, को. २। (अवगाह को. २)। विस्तार ४। उंचीई ८ थो.।

उपर्युक्त प्राप्ताट देद्राप्यमान रन्नद्रापकोमं सहित, विचित्र व्यय्याओ व आसनेसे परिपूर्ण, और शब्द-रस-रूप-गन्ध एवं स्पर्शसे देवोंके मनको आनन्द जनक, सुवर्णमय भीतापर रचे गये विचित्र चित्रोके सम्बन्धसे रमणीय, और आश्चर्यजनक स्वरूपमं संयुक्त है । बहुत कहनेसे क्या ? वह प्राप्ताद अनुपम है ॥ २३४-२३५॥

उस प्रासादमें उत्तम रत्नमुकुटको धारण करनेवाला और चमर-ल्लादिसे सुशोभित वह अशोक देव हजारो देवियोसे यक्त होकर रमण करता है ॥ २३६॥

१ द स सपादिहोराओं रमणमहराओं २ द ब चेच दुर्मासाण भागे चेट्टंदि हु होदि दिव्ये. ३ द संदं छेवाओ, स संदं छेदाओं ४ द स गंधे पासेहिं ५ द तुषमणा रम्मा, स तुरंयमणाणंमाः ६ स कुंडल.

सेसमि बहुजयंत्रात्तिद्द् विजयं व' वण्णणं सयस्त्रं । दक्षिखणपश्छिमउत्तरदिसासु ताणं पि णयराणि ॥ २३७ । जंबृदीवैवण्णणा समत्ताः ।

दीओं सर्यभुरमणा चरिमा सो होदि सयलदीवाणं । चेट्टेदि तस्स मज्झे वलएण सर्यपही सेली ॥ २३८ जोयणसहस्समेकं गाढो वरविविद्दयणदिष्पंतो । मूलोवरिभाएसुं तडवेदीउववणादिजुदो ॥ २३९ तमिरिणो उन्छेहे वासे कृडेसु जेत्तियं माणं । तस्सि कालवसेणं उवएसो संपद्द पणट्टो ॥ २४०

## । एवं विष्णासी समत्ती ।

एको दीवरयणायराण बादरखेक्कलं वनहरूसामो । तन्थ जंब्दीवमादि कादृण वट्टपरूवाबाट्टिद-कंक्षाणं खेक्कलमाणयणट्टमेसा सुक्तगाहा—

निगुणियवासा परिही तीए!° विक्खंभपादगुणिदाए । जं लहं तं बादरखेत्तफलं सरिसवटाण" ॥ २४१

होप वेजयन्तादि तीन देवोका संपूर्ण वर्णन विजय देवके ही समान है । इनके भी नगर क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें स्थित है ॥ २३७॥

## जम्बृद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ।

सब द्वापोमे अन्तिम वह स्वयम्भूरमण द्वीप है। इसके मध्यभागमें मण्डलाकारसे स्वयंप्रभ होल स्थित है। २३८॥

यह पर्वत एक हजार योजनप्रमाण अवगाहंस सहित, उत्तम अनेक प्रकारके रत्नोंसं देदीप्यमान, और मूछ व उपरिम भागोंमे तहवेदी एवं उपवनादिसे संयुक्त है ॥ २३९ ॥

इस पर्वतकी उंचाई, विस्तार और क्रेटोंका जितना प्रमाण है, उसका उपदेश कालवश इस समय नष्ट हो चका है ॥ २४०॥

## इस प्रकार विन्यास समाप्त हुआ।

अब यहांसे आंग द्वीप-समुद्रोंके स्थ्ल क्षेत्रफलको कहते है । उनमेमे जम्बूद्वीपकं आदि करके गोलाकारसे अवस्थित क्षेत्रोंके क्षेत्रफलको लानेके लिये यह सत्रगाथा है —

गोल क्षेत्रके विस्तारसे तिगुणी उसका परिधि (बादर) होती है, इस परिधिको विस्तारके चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर जो राशि पाप्त हो उतना समानगोल क्षेत्रोंका बादर क्षेत्रफल होता है ॥ २४१॥

१ द व विजय पि. २ व जबूद्वीपवणण्णा. ३ द पुस्तके नास्त्येतत्. ४ द आदीओः ५ द देवाण ६ द व उच्छेहो. ७ द व कालवसेसाः ८ द व दीवरणायराठाण बादरमेदतत्फलः ९ द व भिस्साः १० द व परिहीषु ११ द व सरिसदेडाणः

लवणसमुद्दमादिं कादृण उविर वलयसरूवेण ठिददीवसमुद्दाण खेलफलमाणवणहं एदा वि सुत्तगाद्दाओं —

कन्सेणोणं रुंदं णविह गुण इन्छियम्स भाषामा । तं रुंदेण य गुणिदं खंत्तफलं दीवउवदीणं ॥ २४२ भहवा भादिममज्जिमवाहिरसूईण मेलिदं माणं । विक्खंभहदो इच्छियवलयाणं होदि बादरं खेत्तं ॥ २४६ भहवा तिगुणियमज्जिमसूई जाणिज्ज इट्टवलयाणं । तह भ पमाणं तं चिय रुंदहदे बलयखेत्तफलं ॥ २४४

जंबदीवस्य बादरखेत्तफलं सत्तस्यपण्णासकोडिजोयणपमाणं होदि — ७५००००००। स्रवण-ममुहम्य वित्तफलं भट्टारयहस्यकोडिजोयणपमाणं — १८००००००००। धादह्यंडदीवस्य बादरखेत्त-फलं भट्टसहस्यकोडिभन्भिहयएक्कलक्षकोडिजोयणपमाणं — १०८०००००००। कालोदसमुहस्य

उदाहरण—जम्बुद्धीपका विस्तार यां. १०००० । १०००० ×३=३०००० । २००:००×<sup>20</sup> % = ७५०००००० वा. क्षे. फल ।

लवणसमुद्रको आदि करके आगे वलयाकारसे स्थित द्वीप-समुद्रोके क्षेत्रफलको लोनेके लिये ये भी सूत्रगाथाये हैं—

इन्छित क्षेत्रके विस्तारमेसे एक लाख कम करके द्यापको नीसे गुणा करनेपर इन्छित इंग्य या समुद्रका आयाम होता है । पुनः तम आयामको विस्तारसे गुणा करनेपर द्वीप-समुद्रोका अत्रफल होता है ॥ २४२ ॥

उदाहरण — लवणसमुद्रका विम्तार यो. २ लाख । २ लाख – १ लाख × ९ = ९ लाख अयाम । ९ लाख × २ लाख = १८०००००००० लवणसमुद्रका क्षेत्रफल ।

अथवा— आदि, मध्य और बाह्य सूचियोके प्रमाणको मिलाकर विस्तारसे गुणित रुग्नेपर इच्छित वल्याकार क्षेत्रोका बादर क्षेत्रफल होता है ॥ २४३॥

उदाहरण—लवणसमुद्रकी आदि, मध्य व बाह्य मृची — १ लाख + ३ लाख + ५ लाख = ९ लाख ; ९ लाख × २ लाख = १८००००००० ल. स. का बादर क्षेत्रफल ।

अथवा— तिगुणी मध्यम् चीको इष्ट बलयक्षेत्रींका पूर्वीक्त अधीत् आदि, मध्यम और वाद्य सचित्रोंका सम्मिलित प्रमाण जानना चाहिये । इसे विस्तारमे गुणित करनेपर जो गाजि उपन हो उतना उन बलयक्षेत्रोंका बादर क्षेत्रफल होता है ॥ २४४ ॥

उदाहरण — छवणसमुद्रकी म. मृ. यो. ३ लाख | ३ लाख × ३ = ९ लाख । ९ लाख × २ लाख = १८०००००००० ल. स. का वादर क्षे. फ. |

जम्बूर्द्वापका बादर क्षेत्रफल सात साँ। पचास करोड़ योजनप्रमाण है -७५००००००। लवणसमुद्रका क्षेत्रफल अठारह हजार करोड़ योजनप्रमाण है -- १८००००००००। धातकीखंडद्वीपका बादर क्षेत्रफल एक लाख आठ हजार करोड़ योजनप्रमाण है --- १०८०००- TP. 71

स्वेत्तफलं चतारिसहस्मकोडिअब्सिह्यपंचलक्ष्यकोडिजोयणपमाणं— ५०४०००००००। पोक्खरदीवस्म खेत्तपमाणं सिट्ट्सहस्मकोडिअब्सिह्यपंचलक्ष्यकोडिजोयणपमाणं—२१६००००००००।
पोक्ष्यरवरसमुद्दस्य खेत्तफलं अट्टावीसमहस्मकोडिअब्सिह्यउणणउदिलक्ष्यकोडिजोयणपमाणं — ८९२८००००००००। एवं जंतृदीवप्पहुद्विज्हणणपित्तासंखेउजयस्य स्वाहियछेदणयमेत्तद्वाणं गंतूण द्विद्दीर्वस्म खेत्तफलं जहणणपित्तासंखेउजयं स्ऊणजहणणपित्तासंखेउजण्ण गुणिय पुणो जवसहस्मकोडिजोयणिहं ५
गुणिदमेतं खेत्तफलं होदि। तचेदं —१६।१५। ९०००००००००। पुणो जंत्रदीवप्पहुदिपिलदोवमस्म स्वाहिय [-छेदणय-] मेतं ठाणं गंतूण द्विद्दीवस्म खेत्तफलं पिलदोवमं स्जजपिलदोवमेण गुणिय पुणो णवसहस्मकोडिजोयणेहं गुणिदमेत्तं होदि। तचेदं पमाणं — [प।प-१] ९००००००००। एवं गणिदण जात्व्वं जाव सर्यभ्रमणसमुद्दं ति। तत्वं पमाणं — [प।प-१] ९०००००००००। एवं गणिदण जात्व्वं जाव सर्यभ्रमणसमुद्दं ति। तत्व्य अतिमवियण्यं वत्त्वस्यामो— सर्यभ्रमणसमुद्दस्य खेत्तफलं जगसेदिण वरगं णवस्ववेदि गृणिय सत्तसदचउर्सादिक्वेदि भिजदमेत्तं पुणो एक्कलक्षं वारसमहस्य-१० पंचस्यजोयणेहं गृणिदरउज्जण अव्सिह्यं होदि। पुणो एक्कसहस्मछस्मयसत्तासीदिकोडीओ पण्णासलक्ष्व-

००००००। कालोडसमुद्रका क्षेत्रफल पाच लाख चार हजार करे। इ योजनप्रमाण है— ५०४०००००००। पुष्फरदीपका क्षेत्रफल इक्काम लाख माठ हजार करे। इ योजनप्रमाण है— २१६०००००००००। पुष्फरवरसमुद्रका क्षेत्रफल नवासी लाख अट्टाईस हजार करे। इ योजनप्रमाण है— ८९२८०००००००००। दस प्रकार जम्बृद्धीपको आदि लेकर जघन्य परीतासंख्यातके एक अधिक अर्धन्त्रेदप्रमाण स्थान जाकर जो द्वीप स्थित है उसका क्षेत्रफल जघन्यपरीतासंख्यातको एक कम जघन्यपरीतासंख्यातके गुणा करके फिर ना हजार करे। इ योजनीसे भी गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना है। वह प्रमाण यह है— १६× (१६-१)×९००००००००० (१६ यह संदृष्टिके लिये काल्पत जघन्यपरीतसंख्यातका प्रमाण है)। पश्चात् जम्बृद्धीपको आदि लेकर पल्योपमके एक अधिक अर्धच्हेदप्रमाण स्थान जाकर जो द्वीप स्थित है उसका क्षेत्रफल पल्योपमको एक कम पल्योपमसे गुणा करके फिर नी हजार करोड़ योजनीसे भी गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके प्रमाण है। वह प्रमाण यह है— पल्य × (पल्य - १) × ९००००००००००। इस प्रकार गिनकर स्वयस्भूरमण समुद्रपर्यन्त क्षेत्रफल जानना चाहिये। इनमेस अन्तिम विकल्पको कहेते है—

जगश्रेणींक वर्गको नौसे गुणा करके प्राप्त राशिमें सात साँ चोरासीका भाग देनेपर जो लब्ब आवे उसमे फिर एक लाख बारह हजार पांच सीं योजनोसे गुणित राजुको जोड़दे: पुनः एक हजार छह सीं सतासी करोड़ पचास लाख योजनोंसे पूर्वीक्त दोनों राशियोंको कम

१ द अन्महिएकक . २ द ब रूबोय . ३ द मत्तधाण . ४ द हिदर्जात्रस्म . ५ द गुणिद सेतं होदि . ६ द ब १६। ७ द गणिणिदूण, अ गणिणदूण.

जोयणेहिं पुश्चिह्छदोण्णिरासीहिं परिहीणं होदि । तस्य ठवणा क्र धण रज्जू १ । ११२५०० रिण ७ ७ जोयणाणि १६८७५००००० । एत्ते। दीवस्यणायरामं एऊणवीसिवयणं अप्पाबहुअं वत्तइस्मामो । तं जहा-

पढमपक्ले जंबदीवसयलरुंदादो लवणणीररासिस्य एयदिसहदिम बहुी गवेसिजह । जंबदीव-लवणसमुद्दादो धादइसंडस्य । एवं सन्बन्धंतरिमदीवरयणायराणं एयदिसहेदादो तदणंतरबाहिरणिविद्ध- ५ दीवस्य वा तरंगिणीरमणस्य वा एयदिसहंदबङ्की गवेसिङजइ ।

विदियपक्षे जंबदीवस्मछादो लवणणिणणगाणाहस्म एयदिस्रहेटस्मि बहु ग्वेसिज्जह । तदो जंबदीवस्मछिस्म सम्मिलिदलवणसमुहादो धादइसंडम्स । एवं सम्बद्धांतरिमदीवउवर्हाणं एयदिस्रहेदादो तद्णंतरबाहिरणिविट्टदीवस्स वा तरंगिणीरमणस्य वा एयदिस्रहेदस्मि बड्डी गवेसिज्जह ।

तित्यपक्षवे इिन्छयमिललगिमम्य एयदिसम्दादो तदणंतरतगीगणीणाहस्स एयदिसस्दिमि १० वर्ड्डा गवेसिज्जह ।

करनेपर जो जाप रहे उतना स्वयंभूरमण समुद्रका क्षेत्रफल हैं। उसकी स्थापना— ७х७×९÷ ७८८ + राजु १ × ११२५००-(रिण) १६८७५००००० योजन। (स्वयंभूरमण समुद्रका प्रकासन्तरसे क्षेत्रफल लानेक लिय देखी पट्खंडासम १, ४, २५ - सा. ४, ए. १९८).

अव यहांसे उन्नीस विकल्पो द्वारा द्वीपसमुद्रीके अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है----

प्रथम पक्षमे जम्बूर्बापंक सम्पूर्ण विस्तारकी अंपक्षा लवणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें बृद्धिका प्रमाण खोजा जाता है। जम्बुर्बीप और लवणसमुद्रके समिलित विस्तारकी अपेक्षा चातकीखण्डके विस्तारमे बृद्धिका प्रमाण माइम किया जाता है। इस प्रकार समस्त अस्यन्तर द्वीप-समुद्रोके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी असेक्षा उनके अनन्तर बाद्य मागमे स्थित द्वीप अयवा समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे बृद्धिक प्रमाणको माइम किया जाता है।

द्वितीय पक्षमे जम्बुई।पके अर्वविम्तारंस त्वणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारंम वृद्धिकी गर्नपणा की जाती है। पश्चात् जम्बुई।पके अर्व विम्तारंमें त्वणसमुद्रके विम्तारंको मिलाकर इस समितित विम्तारंकी अपेक्षा धातकीखण्डई।पके विस्तारंम वृद्धिकी गर्नपणा की जाती है। इस प्रकार सम्पूर्ण अम्यन्तर द्वीप-समुद्रोके एक विशासम्बन्धी विस्तारंम उनके अनन्तर बाह्य भागमें स्थित द्वीप अथवा समुद्रके एक विशासम्बन्धी विस्तारंमें वृद्धिकी गंवपणा की जाती है।

तृतीय पक्षमे अभीष्ट समुद्रके एक दिशासम्बद्धी विस्तारमे उसके अनन्तर स्थित समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें बृद्धिकी गवेषणा की जाती है। नुरिमपक्खे अव्भंतरिमणीररासीणं एयदिसविक्ष्वंभादो नद्णंतरतरंगिणीणाइस्य एयदिस-विक्खंभिम बङ्की गवेमिञ्जइ ।

पंचमपक्षे इन्छियदीयम्य एयदियस्दादो तदणंतरोवरिमदीयस्य एयदियस्दिम वही गवे-सिज्जह ।

छट्टमपक्षे अञ्भेतरिमसञ्बदीवाणं एयदिसम्देत्दो तद्णंतरोवरिमदीवस्य एयदिसस्द्रिम ५ बर्ड्डा गवेसिञ्जइ ।

सत्तमपक्षे अञ्भेतरिसस्य दीवस्य' दोणिणदियकंदाहो तद्यंतरोवरिसदीवस्य एयदिससंद्क्ति बद्वी गवेसिज्जद्द ।

अट्टमपक्षे हेट्टिमस्यलस्यरायराणं दोणिणदिस्रकेदादो तदणंतरवाहिणारसणस्य प्यदिस्रकेद्ग्सि बह्ना गुर्वस्थित्रह ।

णवमपक्षे जेवृदीवबादरसुहुमखेत्तफलप्पमाणेग उचिमापगाकंतदीवाणं खेत्तफलस्य खंडेयलागं कादृणुबहीदो दीवस्य खंडसलागाणं बड्डी गवेसिजह ।

चतुर्थ पक्षमे अभ्यन्तर समुद्रोके एक दिशासम्बन्धः विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर समुद्रके एक दिशासम्बन्धं। विस्तारमें बृद्धिकी खोज की जाती है ।

पंचम पक्षमे इन्छित द्वीपके एक दिशासम्बन्धा विस्तारमे तटनन्तर उपरिम द्वीपके एक दिशासम्बन्धा विस्तारमे वृद्धिका गवेपणा की जाती है।

छेठ पक्षम अभ्यन्तर सब ई।पे।के एक दिशासम्बन्धा विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर उपरिम द्वीपके एक दिशासम्बन्धा विस्तारमे वृद्धिकी खोज की जाती है ।

सातवें पक्षमे अभ्यन्तर द्वीपोक्षे दोनो दिशासम्बन्धी विम्तारकी अपेक्षा तदनन्तर उपरिम द्वीपके एक दिशासम्बन्धी विम्तारमें वृद्धिकी गवेषणा की जाती है ।

आठवे पक्षमें अधम्तन सम्पूर्ण समुद्रोके दोनो दिशाओसम्बन्धी विम्तारकी अपेक्षा तद्नन्तर समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विम्तारमे वृद्धिकी मबेपणा की जाती है।

नवम पक्षमें जम्बुद्धीपके बादर व सूक्ष्म क्षेत्रफलके प्रमाणसे आगेके समुद्र और द्वीपोके क्षेत्रफलकी खण्डशलाकाये करके समुद्रसे द्वीपकी और द्वीपसे समुद्रकी खण्डशलाकाये करके समुद्रसे द्वीपकी और द्वीपसे समुद्रकी खण्डशलाकाओंकी हृदिकी गवेषणा की जाती है।

१ इ. च दावाण. २ द च खंदसलागं.

दसमपक्ते जंबूदीवादो स्वणयमुद्दस्य त्वश्यममुद्दादो भादर्दभंडम्य एकदीवादो उबहिस्य उब-होदो दीवस्स वा खंडसरुगाणं वड्डी गवेमिजह्'।

प्कारसमपक्ले भन्भंतरकल्लोलिणीरमणदीवाणं खंडमलागाणं समुहादी बाहिरणिबिट्टणीररासिस्य वा दीवस्स वा खंडसलागाणं वड्डी गवेसिजइ ।

बारसमपक्षे इच्छियमायरादो दीवस्य दीवादो णीररामिस्स खेत्तफलस्य बहुी गवेसिजाइ। तेरममपक्षे अन्भंतरिमदीवपयोहीणं खेत्तफलादो नदणंतरोवरिमदीवस्य वा तरंगिणीणाहस्य ५ वा खेत्तफलस्य बङ्की गवेसिजाइ।

चोइसमप्रके लवणसमुद्दादिइच्छियसमुद्दादी तटणंतरतरंगिणीरासिस्स [स्वेत्तफलस्स ] वड्डी

पण्णारसमपक्षे सञ्जनभर्तारमसयरहराणं खेत्रफलाटी तटणंतरीवरिमणिण्णगाणाहस्य बहुरि गवेसिज्ञह् ।

मोलसमप्रक्षे धादह्संडादिइच्छियदीवादी तद्णंतरोवरिमदीवरस खेत्रफलस्स बहुी गरेभिजह । १०

दशर्वे पक्षमे जम्बृद्धीपसे त्वणसमुद्रकी और त्वणसमुद्रसे धातकीखण्डद्वीपकी इस भार एक द्वीपसे समुद्रकी अथवा समुद्रसे द्वीपकी खण्डशत्वाकाओंकी बुद्धिका प्रमाण मान्द्रम त्या जाता है।

स्यारहवे पक्षमें अभ्यन्तर समुद्र व द्वापोका खण्डशलाकाकोके समृहमे बाह्य गाममे धत समृद्र अथवा द्वीपका खण्डशलाकाकोका वृद्धि खोजी वार्ता है ।

बारहवे पक्षमे इन्हित समुद्रमे डापके और द्वीपमे समुद्रके क्षेत्रफलकी वृद्धि खोजी। प्ती है।

तेरहवे पक्षमे अभ्यन्तर द्वाप-समुद्रोके क्षेत्रफलकी अपेक्षा तद्वनतर अग्निम द्वीप धवा समुद्रके क्षेत्रफलकी वृद्धि खोजी जाती है ।

चै।दहवे पक्षमें लवणसमुद्रकी आदि लेकर इन्द्रित समुद्रके क्षेत्रफलमे उसके नन्तर स्थित समुद्रके खेत्रफलकी बृद्धिको खोजा जाता है ।

पन्द्रहेत्र पक्षमे समस्त अभ्यन्तर समुद्रोके क्षेत्रफलसे उनके अनन्तर स्थित अग्निम मुद्रके क्षेत्रफलकी वृद्धिको खोजा जाता है ।

सोलहर्ते पक्षमें धातकीखण्डादि इच्छित दीपसे उसके अनन्तर स्थित अग्निम दीपके त्रफलकी बृद्धिको खोजा जाता है।

१ व पुस्तके नास्त्येतन्।

सत्तरसमपन्छे धार्डमंडप्पहृद्धिन्भंतरिमरीवाणं खेतफलाट्। तद्गंतरबाहिरणिविट्टदीवस्य क्षेत्रफलिम बङ्की गवेसिजह ।

भट्टारसमपक्षे इच्छियदीवस्य वा तरंगिणीणाहस्य वा आदिममज्झिमबाहिरसूईणं परिमाणादो तदणंतरबाहिरणिविहुदीवस्य वा तरंगिणीणाहस्स वा आदिममिक्सिमबाहिरसूईणं पत्तेकं वड्डी गवेसिजह ।

उणवीमदिमप्रखे इञ्छियदीवणिण्णगाणाहाणं आयामाठो तद्णंतरबाहिरणिविद्वदीवस्म वा णीर- ५ राभिस्य वा आयामवड्डी गवेभिजह ।

तन्थ पढमपक्ले अप्पाबहुगं वत्तद्दस्मामा । त जहा-- जंबृदीवस्म सयलविक्लंभादी इबणममुद्दस्य एयदिमरुदं एकलक्षेणस्मिहियं हो। जंबृद्विणस्मिहियलवणसम्हस्य एयदिस-हेदादी धादहमंडस्स एयदिसहेदं एक्कलक्षेणव्यक्तियं होऊण गन्छह् जाव सयंभूरमणसमुद्दी चि। तब्वड्डीआणयणहेदुं इमा सुत्तगाहा---

**१ व्यि**यदीवुवर्दाण' चडगुणरुंद्राम्म पढमसृहजुद् । तियभजिदं तं सोधसु दुगुणिदरुंद्रस्य सा हवे वर्द्दा ॥२४५

सत्तरहवे पक्षमे धातकार्यण्डश्रमृति अभ्यंतर द्वीपोके क्षेत्रफल्यं उनके अनन्तर बाह्य भागमें स्थित द्वीपके क्षेत्रफलमें होनेवाठी विद्विको खोजा जाता है।

अठारहवे पक्षमें इच्छित द्वीप अथवा समुद्रकी आदि, मध्य और बाह्य सूर्चाक प्रमाणसे उसके अनन्तर बाद्य मागमे स्थित द्वाप अथवा ममुद्रकी आदि, मध्य व बाद्य सचियोमेस प्रत्येककी वृद्धिको खोजा जाता है।

उन्नीमये पक्षमे इच्छित द्वीप-ममुद्रोके आयामसे उनके अनन्तर बाद्य मागम स्थित द्वीप अथवा समुद्रके आयामकी वृद्धिको खोजा जाता है।

उपर्युक्त उन्नीम विकल्पोमेसे प्रथम पक्षमे अल्पबहुत्वकी कहते है । वह इस प्रकार है-

जम्बुद्वापके समस्त विस्तारकी अपेक्षा लवणसमद्रका एक दिशासम्बन्धी विस्तार एक लाख योजन अविक है । जम्बूद्वाप और लवणसमुद्रके एक दिशासम्बन्दा समिलित विस्तारकी अपेक्षा घातकीखण्डका एक दिशासम्प्रत्यी विस्तार एक लाख योजन अधिक है। इस प्रकार स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्त अभ्यन्तर द्वीप-समुद्रोके सम्मिलित एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अवेक्षा उनके आगे स्थित द्वीप अयत्रा समुद्रका विस्तार एक एक लाख योजन अविक है । इस बुद्धि-प्रमाणको लानेक लिये यह गाथा सृत्र है-

इन्छित द्वीप-समुद्रोके चौगुणे विस्तारमें आदि सूर्चाके प्रमाणको मिलाकर तीनका भाग देनपर जो लब्ध आवे उसे विवक्षित द्वीप-समुद्रके दुगुणे विस्तारमेंसे कम करदेनेपर शेष बादिका प्रमाण होता है ॥ २४५॥

488 ]

१ व व दीनोनहीण.

इटस्स दीवस्स वा सायरस्स वा आइमसूइस्सद्धं लक्खद्धसंजुद्दस्स आणयणहेदुमिमा सुक्तगद्दा— इच्छियदीवुवहीणं' रुदं दोलक्खिवरिहिदं मिलिदं । बाहिरसूइम्मि तदो पंचिहदं तत्थ ज सदं ॥ २४६ ् आदिमसूइस्सदं लक्खदजुदं हुवेदि इटस्प । एवं लवणसमुहप्पहुदिं आणेज अंतो ति ॥ २४७

बिदियपक्षे अप्पाबहुगं वत्तहस्मौमो— जंबृदीवस्सद्धस्स विक्खंभादे। लवणसमुहस्स एयदिसरुंदं दिवहुलक्षेणस्मिहियं होइ। जंबृदीवस्सद्धसहितलवणसमुहस्स एयदिसरुंदादो धादह्संडदीवस्स एयदिसरुंदं दिवहुलक्षेणस्मिहियं होइ। एवं सम्बद्धनंतरदीवसायराणं एयदिसरुंदादो तदणंतरउविस्मिदीवस्स बा सायरम्स वा एयदिसरुंदवड्डी दिवहीलक्षेणस्मिहिय होऊण गण्छह् जाव सयंभूरमणसमुद्दो सि । तम्बड्डी-आणयणहेदुमिमा मुत्तगाहा—

उदाहरण — पुष्करद्वीपकी विस्तारवृद्धिका प्रमाण — पु. वि. १६ टा. × ४ + २९ टा. ३ = ३१ टा.; १६ टा. × २ − ३१ टा. = १ टा.

विविधित द्वीप अथवा समुद्रकी अर्घ लाख योजनोसे संयुक्त अर्घ आदिम सृचीको ानेके लिये ये सुवगायाये हैं—

इन्छित ई।प-समुद्रोके विस्तारमेसे दो लाख कम करके रोषको बाह्य सूचीमें मिलाकर ।चका भाग देनेपर जो लब्ब आवे, उतना अर्घ लाख सहित इष्ट द्वीप अथवा समुद्रकी आधी ॥दिम सूचीका प्रमाण होता है । इसी प्रकार लवणसमुद्रमें लेकर अन्तिम समुद्र तक उक्त चीप्रमाणको लाना चाहिये ॥ २४६—२४७॥

उदाहरण— धातकीत्वण्डकी अर्घ छाख योजन सहित अर्घ आदिम सूची **३** छा. ।जन हे— बात. वि. ४ छाख — २ छाख = २ छाख। बाह्य सूची **१३** छाख + २ छाख - ५ = छा. = २५०००० + ५००००।

दितीय पक्षमें अल्पबहुत्वको कहते है— जम्बुद्वीपके अर्थ विम्तारकी अपेक्षा लबणमुद्रका एक दिशासम्बन्धी विम्तार डेट् लाख योजन अधिक है। जम्बुद्वीपके अधिविन्तार सिंहत
वणममुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डद्वीपका एक दिशासम्बन्धी विस्तार
। डेट् लाख योजन अधिक है। इसी प्रकार सम्पूर्ण अभ्यन्तर द्वीप-समुद्दोंके एक दिशासम्बन्धी
।म्तारकी अपेक्षा उनके अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीप अथवा समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे
'यम्भूरमणसमुद्र तक डेट् लाख योजन वृद्धि होती गई है। इस वृद्धिप्रमाणको लानेके लिये ये
त्रगाथायें है—

१ द दीवावहींणं, व दीवोवहींणः २ द वण्णहस्सामी, व वतहस्सामी:

इष्छियदीवुवहीणं' बाहिरस्हरसः असमेत्तिमा । आहमस्है सोधसु जं सेसं तं चः परिवङ्की ॥२४८ इष्छियदीवुवहीदोः हेट्रिमदीवोर्वहीण मंपिंहं । सगमगआदिमस्हरसद्धं लवणादिबरिमंतं ॥ २४९

तिवयक्षे अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो — लवणसमुद्दस एयदिसकंदादो कालोदगसमुद्दस एयदिसकंदवट्टी कल्लेक्शिह्यं होदि। कालोदगसमुद्दस एयदिसकंदवट्टी बल्लेक्शिह्यं होदि। कालोदगसमुद्दप्यहुदि विविक्षित्रतरंगिणीरमणादो तदणंतरोविरिमणीररामिस्स एयदिसकंदवट्टी चउग्गणं होदण गच्छद्द जाव सयंभूरमणसमुद्दं ति। तस्य अंतिमवियप्यं वत्तद्द्रम्मामो — महिंदवरसायरस्स एयदिसकंदादो सयभूरमणसमुद्दस एयदिसकंदवट्टी बारमुत्तरसएण भजिद्दित गुणसेढीओ पुण खप्पण्णसहस्सदुसद्दपण्णासजोयणेहिं अवभिद्द्यं होदि तस्स ठवणा हुन्हे। एदस्स धण-जायणाणि ५६२५०। तस्वट्टीणं आणयणमुत्तगादा—

इन्छित द्वीप-समुद्रोकी बाह्य मृचीके अर्घ प्रमाणमेसे आदिम सूचीकी घटा देनेपर जो होप रहे उतना उस वृद्धिका प्रभाण है ॥ २४८॥

उदाहरण — कालोट समुद्रेक विस्तारमें वृद्धि — का. स. बा. सूची यो. २९ छाख ÷ २ = १४५०००; १४५००० – १३ छाख (आ. स.) = १५००० बृद्धि ।

छवणसमुद्रसे लेकर अन्तिम समुद्र तक इच्छित द्वीप या समुद्रसे अवस्तन ( पहिलेके ) द्वीप-समुद्रीका साम्मिलित विस्तार अपनी अपनी आदिम मुचीके अर्घमागमात्र होता है ॥ २४९॥

उदाहरण— पृष्करदीपसे पहिलेंक द्वीप-समुद्रोका विस्तार— प. दी. आ. सूची यो. २९ लाख ÷ २ = १४५०००० ।

तृतीय पक्षमे अल्पबहुत्वका कहते हैं — लवणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा कालंदकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी बृद्धि ल्रह लाख योजन अधिक है। कालोदकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करवरसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी बृद्धि चांबीस लाख योजन अधिक है। इस प्रकार कालोदकसमुद्रके लेकर स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्त विवक्षित समुद्रके विस्तारकी अपेक्षा उसके अनन्तर स्थित अप्रिम समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें उत्तरोत्तर चौगुणी वृद्धि होती गई है। उसके अन्तिम विकल्पको कहते हैं। अहीन्द्रवरसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें अपेक्षा स्वयंभूरमणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें एक सौ बारहसे भाजित तिगुणी जगश्रेणियां और ल्रप्पन हजार दो सौ पचास योजन-प्रमाण वृद्धि हुई है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— जगश्रेणी×३÷११२+यो. ५६२५०।

१ व दीओवहीणं. २ द व तं सेसं तच. ३ व दीवउवहीदी, व दीवीवहीदी. ४ द दीवावहीण.

इच्छियजलणिहिरुंदं तिगुणं दलिदृण तिण्गिलक्ष्य् गं । तिलक्ष्य्णितिगुणवासे सोहिय दलिदम्मि सा हवे बङ्की ॥ २०

चउत्थपक्ले अप्पाबहुगं वत्तइम्सामो — लवणणाररामिस्स एयदिसहंदादो कालोदगसमुद्दस्य एयदिमहंदवड्ढी छल्लक्लेणक्मिहिय होद । लवणसमुद्दसंमिलिदकालोदगसमुद्दारो पोक्खरवरसमुद्दस्य एयदिमहंदवड्ढी बावीमलक्लेण अन्मिहियं होदि । एवं हेट्टिममायराणं समृदादो तदणंतरोवरिमणीररामिस्स एयदिमहंदवड्ढी चदुगुणं दोलक्लेदि रहियं होऊण गच्छइ जाव सयंभूरमणसमुद्दो ति । तस्स अंतिमिवयप्पं वत्तदस्यामो — सयंभूरमणसमुद्दस्य हेट्टिमम्बयलमायराणं एयदिसहंदसमृहादो सयंभूरमणसमुद्दस्य एय-दिसहंदवट्ढी छस्त्रेहिं भिजदरक्त पुणो तिदयहिदं तिण्णिलक्ष्वपण्णासमहस्यजोयणाणि अब्भिह्यं होदि — चिणाजोयणाणि अवभिद्दि होदि । तस्त वृद्धी आवत्त्वद्धी अपनिवयामि विद्यादि स्वावत्त्वद्धी । स्वावत्त्वद्धी स्वावत्त्वप्रमाने विद्यादि स्वावत्त्वद्धी । स्वावत्त्वद्धी स्वावत्वद्धी व्यवस्थि वार्यहे स्वावत्वद्धी । स्वावत्वद्धी स्वावत्वद्धी । स्वावत्वद्धी स्वावत्वद्धी । स्वावत्वद्धी स्वावत्वद्धी । स्वावत्वद्धी

उन बुद्धिओको लानेके लिये यह मृत्रमाथा है— इन्छित समुद्रके तिगुणे विस्तारको आधा करके उसमेसे तीन लाख कम करदेनेपर जो शेप रहे उसे तीन लाख कम तिगुणे

विस्तारमेंसे घटाकर दोपको आधा करनेपर वह बृद्धित्रमाण आता है ॥ २५० ॥

उदाहरण—कालोदसमुद्रसे पुष्करवरसमुद्रके विस्तारम हुई बृद्धिका प्रमाण—

पु स वि. यां. ३२ टाल x ३ - २- ३ टाल = ४५ टाल; ३२ टाल x ३ - ३ टाल = ९३ टाल; ९३ टाल - ४५ टाल - २ = २४००००० थां. बुद्धि ।

चतुर्थ पक्षमे अप्यवहृत्वको कहते हे— छवणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा कालोदकसमुद्रक एक दिशासम्बन्धी विस्तार हह लाख योजन अधिक है। छवणसमुद्र-समिलित कालोदकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पृष्करवरसमुद्रकी एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पृष्करवरसमुद्रकी एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पृष्करवरसमुद्रकी एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे है। हास प्रकार अपस्तन समुद्रसम्बन्धे उसके अन्तर स्थित अभिम समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे है। हास करने हे— स्वयम्रमणसमुद्रके अवस्तन सम्पूर्ण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारममृद्रकी अपेक्षा स्वयंभ्रमण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारममृद्रकी अपेक्षा स्वयंभ्रमण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमहर्की अपेक्षा स्वयंभ्रमण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारम है की अपेक्षा स्वयंभ्रमण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे हह स्वयंभ्रमण समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारम है की साजित एक राजु और तीनसे माजित तीन लाख प्रचास हजार योजन अधिक बुद्धि हुई है। राजु दे यो. १९०० ॥

इस बुद्धिप्रमाणके लानेके हेतु यह गाथासूत्र है-

इंश्कित समुद्रके विस्तारमें आठ लाख कम करके शेषमें बारहका माग देनेपर जो लब्ध आबे उसे विस्तारके तीन चतुर्व भागोमेंसे घटा देनेपर जो अवशिष्ठ रहे उतनी विवक्षित समुद्रके विस्तारमें बृद्धि होती है ॥ २५१॥

इच्छियवद्वीदो हेट्टिममयकसायरागं संबंधिऐयदिसरुंद्रममाक्षणं भाणयण्हं गाहासुत्तं — समसगवद्विपमाणे दोलक्लं भवणिवृण असकदे । इच्छियवद्वीदु तदो हेट्टिमडवहीणसंबंधं ॥ २५२

पंचमपक्षे अप्पाबहुगं वत्तइस्तामो — सयलजंबृदीवस्य रुंदादो धादहसंदस्य एयदिसस्दवद्भी तियलक्षेणक्मिहियं होदि। धाद्दंसंदस्य एयदिसस्दवद्भी वारसलक्षेणक्मिहियं होदि। धाद्दंसंदस्य एयदिसस्दवद्भी बारसलक्षेणक्मिहियं होदि। एवं तदणंतरहेट्टिमदीवादो अणंतरोबिरिमदीवस्य वामवद्भी तिगुणं होऊण गष्छह जाव सयंभूरमणदीओ ति। तस्य अंतिमिवियण्यं वत्तइस्यामो — दुचिरिमअहिंदवरदीवादो अंतिमययंभूरमणदीयम् दीवस्य विद्विपमाणं नियरज्जू बत्तीसरूवेहिं अवहरिद्यमाणं पुणो अद्वावीससहस्मण्कस्यपणुवीसजीयणेहिं प्रमानिवयण्यं स्वत्वद्भीयं वाह्यस्य प्रमानिवयण्यं स्वत्वद्भीयं अग्रिस्य विद्विपमाणं नियरज्जू बत्तीसरूवेहिं अवहरिद्यमाणं पुणो अद्वावीससहस्मण्कस्यपणुवीसजीयणेहिं प्रमानिवयं होह । हो हु धणजीयण २८१२५ । तब्बङ्गीणं आणयणे गाहासुत्तं—

उदाहरण—नारुणींदर समुद्रका विस्तार यो. १२८ लाख; १२८ लाख — ८ लाख ÷ १२=१० लाख; ९६ लाख (विस्तारका ै) — १० लाख = ८६००००० बृद्धि।

इन्हित बुद्धिसे अधस्तन समस्त समुद्रोसम्बन्धी एक दिशाके विस्तारयोगोंको छोनेकेलिय यह गाथा सुत्र है—

अपनी अपनी वृद्धिक प्रमाणभेसे दो लाख कम करके रोपको आधा करनेपर इत्हित वृद्धिवाले समुद्रस पहिलेके समस्त समुद्रोसम्बन्धी विस्तारका प्रमाण आता है ॥ २५२ ॥

उदाहरण— वारुणीवर समुद्रकी विस्तारवृद्धि ८६ लाख । ८६ लाख – २ लाख ÷ २ = ४२०००० योजन लवणोद, कालोद और पुष्कर समुद्रका समिलित विस्तार ।

पांचवें पक्षमें अल्पबहुत्वको कडते हैं — सम्पूर्ण जम्बृद्वीपके विस्तारसे घातकीखण्डके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें तांन लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है। धातकीखण्डके एक दिशासम्बन्धी विस्तारसे पुष्करवरद्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे बारह लाख योजन अधिक बृद्धि हुई है। इस प्रकार स्वयंभूरमणद्वीप पर्यन्त अनंतर अधस्तनद्वीपसे उसके आगे स्थित द्वीपके विस्तारमें तिगुणी वृद्धि होती गई है। उसके अन्तिम विकल्पको कहते हैं — द्विचरम अहीन्द्रवर-द्वीपसे अन्तिम स्वयंभूरमणद्वीपके विस्तारमें होनेवाली वृद्धिका प्रमाण बत्तीससे भाजित तीन राजु और अट्ठाईस हजार एक सौ पचीस योजन अधिक है।

राजु 🗦 🕆 यो. २८१२५ ।

इब्छियदीवे रुदं तिगुणं दलिवृग तिण्णिलक्ष्य्णं। तिलक्ष्य्णतिगुणवासे सोहिय दलिहे हुवे चड्डी ॥ २५३

छट्टमपक्से अप्पावहुगं वत्तह्स्सामो। तं जहा— जंब्दीवस्स अद्धंदादो भादहसंहस्स एयदिसहंदं आउट्टलक्सेणव्याहियं होदि ३५००००। जंब्दीवस्स अद्धेणं मिलिदभादईसंहस्य एयदिसहंदादो पोक्सरवर-दीवस्य एयदिसहंदाद्वे एयारसलक्षपण्णासम्हस्मजोयणेहिं अव्भिह्यं होह् १९५०००। एवं भादई-संहप्पहृदिह्व्छियदीवस्स एयदिसहंदव्हीदो तदणंतरउवरिमदीवस्य वट्टी चडगुणं अट्टाह्उजलक्सेणणं होदण गण्डह् जाव सयंभूरमणदीओ ति । तत्थ अतिमवियप् वत्तहस्यामो — [ सयंभूरमणदीवस्स हेट्टिमस्यल-दीवाणं एयदिसहंदसम्हादो सयंभूरमणदीवस्स एयदिसहदव्ही] चडरामीदिस्विहिं भिवदसेदी पुणो तिथ-हिन्तिण्लिलक्स्वपण्वीसमहस्मजोयणेहिं अवभिद्धं होष्ट्र। तस्स ठवणा हिन्तिण्लिकस्वपण्वीसमहस्मजोयणेहिं अवभिद्धं होष्ट्र। तस्स ठवणा हिन्तिण्लिकस्वपण्डिं गाहामुत्तं—

इस वृद्धिप्रमाणको छानेके छिये यह गाथा सूत्र है — इच्छित द्वीपके तिगुणे विस्तारको आधा करके उसमेंसे तीन छाख कम करदेनेपर जो शेप रहे उसे तीन छाख कम तिगुणे विस्तारमेसे घटाकर शेपको आधा करनेपर वृद्धिका प्रमाण होता है ॥ २५३ ॥

उदाहरण — पुष्पर. वि. १६ छाल × ३ ÷ २ — ३ छाल = २१ छाल; ४८ छाल — ३ छाल = ४५ छाल; ४५ छाल — २१ छाल = २४००००० वृद्धि ।

छंटे पक्षमें अन्यबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— जम्बृद्धीपके अर्थ विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डका एक दिशासम्बन्धी विस्तार साहे तीन लाख याजन अधिक है— ३५०००। जंबूद्धीपके अर्थ विस्तार सहित धातकीखण्डके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करवरद्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि ग्यारह लाख पचास हजार योजन अधिक है— ११५००००। इस प्रकार धातकीखण्डप्रभृति इच्छित द्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर अप्रिम द्वीपके विस्तारमें अदाई लाख कम चौगुणी वृद्धि स्वयम्भू-रमणद्वीप तक होती चली गई है । उनमेसे अन्तिम विकल्पको कहते है— स्वयंभूरमगद्वीपसे पहिलेके समस्त द्वीपोके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयंभूगमणद्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयंभ्यासा हस प्रकार है—

जगश्रेणी ÷ ८४ + ३२५००० ।

उन वृद्धियोंको छानेके छिये गाथासूत्र —

अंतिमस्द्रपमाणं स्वक्काणं तीहि भाजिदं दुगुणं । दलिद्वियस्वस्वस्व स्व परिवड्डी होदि दीवाणं ॥ २५४

इच्छियदीवादो हेट्टिमर्वावाणं कंद्रयमामाणं आणयणटुं गाहासुत्तं— च उभाजिदहट्रहंदं हेट्टं च ट्राविद्ग तहेट्टं । लक्ष्यं तियभजिदे उविसमगितिसम मेलविदे ॥ २५५ लक्ष्यद्धं हीणकटे जंबदीवस्य अखपहुदि तदो । इट्टम्य दुचिस्मितं टीवांगं मेलगं होदि ॥ २५६

सत्तमपर्श्वे अप्पाबहुगं वत्तद्दस्यामें। सयलजंबर्गवर्षः घारईसंडम्म एयदिसरंत्रवड्डी तिण्णि-लक्ष्वणवभित्रयं होदि ३०००००। जंबर्गवस्मिनिलियधारईसंडद्गियस्म देशिणवित्यसंदादो पोस्वरवरदीवम्स एयदिसरंद्वद्वी सत्तलक्ष्वेहिं अवभित्रयं होदि ७०००००। एवं घारईपंडप्पहुद्धिच्छयदीवाणं देशिणदिस्य-संदादेशं तद्रणंतरोबरिमदीवस्य एयदिसरंदवद्वी चडग्गुणं पंचलक्ष्वेण्णं होदण गुट्छदि जाव सर्यभूरमणदीओ

एक लाख कम अन्तिम विम्तारत्रमाणमें तीनका भाग देनेपर जो। उच्च आवे उमें दुगुणा करके अधित तीन लाख अधीन देट लाख ( \* \* ',\* ' \* ) और मिलादेनेपर दीपोक्षी वृक्तिका प्रमाण होता है ॥ २५४ ॥

उटाहरण—पुष्कर. वि. यो. १६ अस – १ छाल – ३  $\times$  २ +  $^{\circ}$ %° = ११५०००० पु. ई।. की विम्तारवृद्धि ।

इन्छित द्वीपेस पहिलेके द्वीपेकि विस्तारसम्हकी लानेके लिय गायासूत्र—

चारमे भाजित इष्ट द्वीपके विस्तारको। अलग रखकर डीन्ट्रत द्वीपमे पहिले द्वीपका जो निस्तार हो उसमेंसे एक लाख कम करके देयमे तीनका। गाम देनेपर जो लाप आवे उसे उपरिम राशिमे मिलाकर आवा। लाख कम करनेपर अर्व जम्बुद्वीपमे लेकर डिन्ट्रत द्वितरम (अहीन्द्रवर) द्वीप तक उन द्वीपोका समिनित्त विस्तार होता है॥ २५५-२५६॥

उदाहरण — बारुणी. द्वी. वि. यो. ६४ लाख ÷ ४ = १६ लाख: पु. द्वी. वि. १६ लाख — १ लाग — ३ - ५ लाख: १६ लाख + ५ लाग — ५००० - २०५००० अर्व जम्बृ-द्वीपमे सम्मिलित प्रारवरद्वीप तक्का विस्तारयोग ।

मातवे पक्षमे अल्पबहुत्वको कहते हे— सम्पूर्ण जम्ब्रहापस बातकीलण्डके एकदिशा-सम्बन्धी विस्तारमे तीन टाल्य योजन अधिक बृद्धि हुई हे— २०००० | जम्ब्रहीप सहित धातकी खण्डके दोनो दिशाओसम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करद्वीपके एक दिशासबन्धी विस्तारमे सात लाख योजन अधिक बृद्धि हुई है—७००००० | इस प्रकार धातकी खण्डप्रमृति इन्छित द्वीपोके दोनो दिशाओसम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके अनन्तर स्थित अप्रिम द्वापके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे पांच लाख कम चौगुणी वृद्धि स्वयंभूरमण्डीप तक होती चली

१ व ब रूद चंडाहे द्वातिदृण तखेनक.

सि । तत्थ अंतिमवियण्पं वत्तहस्मामो — सयंभूरमणदीवस्य हेट्टिमसयङदीवाणं दोण्णिदिसस्यसमृहादो सयंभूरमणदीवस्य एयदिसस्द्वहुी चउवीयरूवेहिं भजिदरम्जू पुणो तियहिदपंचलक्षसत्ततीससहस्य-पंचययजोयणेहिं अब्भिहयं होदि । तस्य ठवणा 🔭 २२ ४ घण जोयणाणि ११ १०० । तस्बद्धीणं आण्यणटुं साहामुत्तं—

सगयगवासप्रभागं लक्खोणं नियहिदं दुलक्खजुद् । अहवा पणलक्खाहियवासनिभागं तु परिवर्ष्ट्वी । २५७

पुणो इन्छियदीवादो वा हेट्टिमभयलदीवाणं दोण्णिदिभसंदस्य समायो वि एनकलक्षारिचउ-गृणं पंचलक्षेतिं भवभितयं होऊण गच्छह जाव भितदवरदीवा ति । तन्बङ्कीणं आणयणहेदुं इसं' गाहासूर्च—

दुगुणियसगमगवाये पणलक्कं अवणिक्ण तियभजिदे । हेट्टिमटीवाण पुढ दोदिसकंदिम होदि विंडफलं ॥

गई है । इनमेमे अन्तिम विकल्पको कहते हैं — स्वयंभूरमणद्वीपसे अवस्तन सम्पूर्ण द्वीपोंके दोनो दिशाओसम्बन्धी विस्तारको अपेक्षा स्वयंभूरमणद्वीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमे चौत्रीससे माजित एक राजु और तीनसे माजित पाच लाख सेतीस हजार पांचसी योजन अधिक बृद्धि है है । उसकी स्थापना इस प्रकार है — राजु र्रें + यो. 📫 ५०० ।

उन वृद्धिवोको लानेके लिय गाथासत्र —

एक लाख कम अपने अपने विस्तारप्रमाणमें तीनका माग देकर दो लाख और मिलानेपर उस बृद्धिका प्रमाण होता है, अथवा — पांच लाख अविक विस्तारमे तीनका माग देनेपर जो लब्ब आवे उतना उक्त बृद्धिका प्रमाण होता है ॥ २५७॥

उदाहरण — पु. द्वी. वि. १६ छा.-१ छा. ÷ ३ + २ छा.-७ छा. वृहि । अथवा — पु. द्वी. वि. १६ छा. + ५ छा. ÷ ३ = ७ छा. वृद्धि । माण ।

पुनः इन्डित ई।पसे अधस्तन समस्त ई।पोके दोनो दिशाओसम्बन्धी विस्तारका योग मी एक लाखको आदि लेकर चौगुणा और पांच लाख अधिक होकर अहीन्द्रवरद्वीप तक चला जाता है। उस बृद्धिको लानेके लिये यह गाथासृत्र है —

अपने अपने दुगुणे विस्तारमेसे पांच लाख कम करके द्रोपमें तीनका माग देनेपर जो लब्ब आवे उतना अधस्तन द्वीपोंके दोनों दिशाओसंबन्धी विस्तारका योगफ र होता है ॥ २५८॥

१६ ब इमा. २ द हिंदफल, च निंदफलं.

अद्वमपक्षे अप्यायहुगं वत्तह्मपामो — लवणममुह्स दोणिणदिसस्दादो कालोदगसमुह्म्य एयदिमहंदवहुी चउलक्षेणस्मिहियं होदि ४००००। लवणकालोदगसमुहाणं दोणिणदिसस्दादो पोक्षर-वरममुहम्य एयदिमहंदवहुी वारमलक्षेणस्मिहियं होदि १२००००। एवं कालोदगममुहप्पहुदि तत्तो उविस्मतद्गंतरह्म्छियरयणायराणं एयदिमस्दवहुी हेटिममन्वजलरामीणं दोणिणदिसस्दवहुीदो चउग्पुणं चउलक्षविहीणं होद्गं गम्छह् जाव सयंभूरमणवमुहो ति । तत्थ अतिमविषणं वत्तहस्सामो — सयंभूरमणस्म हेटिममयलकायराणं देणिणदिसस्द्रादो स्वयंभूरमणसमुहम्य एयदिमस्दवहुी रज्जए बारस-भागो पुणे। तियहिदचउलक्षपंजहत्तरिमहम्मजोयणेदि अद्माहियं होदि। तस्य द्वागा उ। १० धण जोयणाणि ४००००। तब्बहुीं अण्ययगहेर्यु हमं गाहासुत्तं —

इद्वोबहिविश्वंभे चउलक्लं मेलिद्ण तियमजिदे। तीद्रयगायराणं दोदियरुंदादु उवरिमेयीद्यं ॥ २५९

उदाहरण —पु. द्वी. का विस्तार यो. १६ ला.×२–५ ला. ÷ ३ = ९ ला. यो. जं. द्वी. और धात. का उभयदिशासम्बन्धी विस्तार ।

आठवे पक्षमें अन्यबहुत्वको कहते हैं — लक्ष्णसमुद्रके दोनों दिशाओंसम्बन्धं विस्तारकी अपेक्षा कालोदकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें चार लाख अविक बृद्धि हुई है — ४००००। लक्ष्ण और कालोदक समुद्रके दोनों दिशाओंसम्बन्धी सिम्मिलत विस्तारकों अपेक्षा पुष्करममुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें वारह लाख योजन अविक बृद्धि हुई है — १२००००। इस प्रकार कालोदकसमुद्रसे लेकर उससे उपरिम तदनन्तर इन्छित समुद्रोंकी एक दिशासम्बन्धी विस्तारबृद्धि अवस्तन सब समुद्रोंकी दोनों दिशाओंसम्बन्धी विस्तारबृद्धिमें चार लाख कम चौगुणी होकर स्वयंभूरमणसमुद्र तक चली गई है । उनमेरों अतिम विकल्पकों कहते है — स्वयंभूरमणसमुद्रके अवस्तन सम्पूर्ण समुद्रोंके दोनों दिशासम्बन्धी विस्तारकों अपेक्षा स्वयंभूरमणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें राजुका बारहवां भाग और तीनरे भाजित चार लाख पचत्तर हजार योजन अधिक वृद्धि हुई है । उसकी स्थापना इस प्रकार है —

राज है + यो. ४-०-०० ।

उस वृद्धिके लानेके हेतु यह गाया मृत्र है—

इष्ट समुद्रके विस्तारमें चार छाख भिछाकर तीनका माग देनेपर जो छव्ध आदे उतनी अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओं संबन्धी विस्तारकी अपेक्षा उपरिम समुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारमें इद्रि होती है ॥ २५९॥

१ द्वा हो दिजण २ द्वा इमा

हेट्टिमसमास्ये वि— इट्टरस कालोदसमुद्दादो हेट्टिमेक्स्स समुद्दस दोण्णिदिसस्त्रसमासं चडलक्सं होदि ४०००००। पोक्खरवरसमुद्दादो हेट्टिमदोण्णिसमुद्दाणं दोण्णिदिसस्त्रसमासं वीसलक्सजोयणपमाणं होदि २०००००। एवमव्यंतरिमणीररामिस्स दोण्णिदिसस्दसमासादो सद्यंतरोवरिमसमुद्दस्स एव-दिसस्दवट्टी चउगुणं चउलक्षेणव्यद्वियं होऊण गच्छद्द जाव अहिंदवरसमुद्दो सि । तब्बट्ट्टाणं आणयणहेदुं इमं गाहासुत्तं —

दुगुणियसगसगवाक्षे चडलक्ले भवणिदृण तियभित्रदे। तीद्रयण।यराणं दोदिसभायम्मि पिंडफलं॥ २६०

णवमपक्षे अप्पाबहुगं वत्तद्दस्सामो— जंबृदीवस्स बादरसुहुमखेत्तकलस्य पमाणेण लवण-ममुद्दस्य खेत्तकलं किर्जेतं चउर्वासगुणं होदि २४। जंबृदीवस्स खेत्तफलादो धादर्द्संडस्स खेत्तफलं चउदालीमन्भिहयं एकस्यमेत्तं होदि १४४। एवं जाणिदूण णेद्व्यं जाव स्यंभूरमणसमुहो ति। तत्थ अतिमवियप्पं वत्तद्दस्सामो — जगसेढीए वग्गं तिगुणिय एकलक्खळण्णउदिसहस्सकोडिरुवेहिं भजिदमेत्तं पुणो तिगुणिदसेडिं चोहरूलक्कृवेहि भिच्चयमेत्तेहिं अद्भिष्टयं होदि पुणो णवकोसेहिं परिहीणं। तस्स १०

उदाहरण— वारुणीवरसमुद्रका वि. १२८ ला. + ४ ला. ÷ ३ = ४४ ला. बृद्धि । अधस्तन योग भी— इष्ट कालोदसमुद्रसे अधस्तन एक लवणसमुद्रका दोनो दिशाओं संबन्धी विस्तारसमास चार लाख है— ४०००००। पुष्करवरसमुद्रसे अधस्तन दोनो समुद्रोंका दोनो दिशाओंसम्बन्धी विस्तारसमास बीस लाख योजनप्रमाण है— २००००००। इस प्रकार अभ्यन्तर समुद्रके दोनो दिशाओंसम्बन्धी विस्तारसमाससे तदनन्तर स्थित उपरिम समुद्रकी दोनों शिशासम्बन्धी विस्तारवृद्धि चौगुणी और चार लाख अधिक होकर अहीन्द्रवर सगुद्र तक चली गई है । उस बृद्धिको लानेके लिये यह गाथासूत्र है—

अपने अपने दृगुणे विस्तारमेंसे चार छाख कम करके दोपमे तीनका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओसम्बन्धी विस्तारका योग होता है ॥ २६० ॥ उदाहरण— पु. समद्रका वि. ३२ छा. ४२ – ४ छा. ÷ ३ छा. = २० छा.काछोद

और छत्रणसमुद्रका सम्मिलित उभय दि: विम्तार ।

नववें पक्षमे अल्पबहुत्वको कहते है— जम्बूद्धीपके बादर व सृक्ष्म क्षेत्रफलके प्रभाणसे लवणसमुद्रका क्षेत्रफल करनेपर चौबीसगुणा होता है २४। जम्बुद्धीपके क्षेत्रफल करनेपर चौबीसगुणा होता है २४। जम्बुद्धीपके क्षेत्रफल एक सी चवालीस गुणा है १४४। इस प्रकार जानकर स्वयंभूरमणसमुद्ध-पर्यन्त छेजाना चाहिये। उसमेंसे अन्तिम विकल्पको कहते है— जगश्रेणीके वर्गको तिगुणा करके उसमें एक लाख ह्यानये हजार करोड़ क्योंका भाग देनपर जो लब्ध आवे उतना और विगुणी जगश्रेणीमें चौदह लाखका भाग देनेपर लब्ध हुए प्रमाणसे अधिक तथा नौ कोश कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—

डबणा— र ्हें , , , , , , , , , , , धण खेत्तं र ४००००० रिण कोमाणि ९ । तब्बहुणि आणयण-हेदुं इमं गाहासुत्तं—

लक्ख्णहृहुकंदं तिगुणं चउगुणिद्हुहुवासगुणं । लक्खस्स कदिमिम हिदे जंबृदीउप्पमा खंडा ॥ २६९

दसमपक्ले अप्पायहुगं वत्तइस्वामो । तं जहा — जंबृदीवस्स बादरसुहुमक्लेत्तपमाणेण लवण-समुद्दस्स लेक्कलं किञ्जंतं चउवीसगुणप्पमाणं होदि २४ । लवणसमुद्दस्य खंडसलागाणं संखादो धादइ-संडस्स खंडसलागा छगुणं होदि । धादृष्ट्रसंडस्य खंडसलागादो कालोदग्यमुद्दस्य खंडसलागा चउगुणं होऊण' छण्णवदिरूवेणस्भिहयं होइ । तत्तो उविर तदणंतरहेद्विमदीवउवहीदो अणंतरोविरमदीवस्स उव-हिम्स वा खंडसलागा चउग्गणं, पक्लेवभूदछण्णवदी दुगुणदुगुणं होदृण गच्छइ जाव सर्यभूरमणसमुद्दो प् ति । तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तइस्सामो — [सर्यभूरमणदीवखंडमलागादो सयभूरमणसमुद्दम्य खंडमलागा] तिण्णि सेवीको सत्तलक्खजोयणेहिं भिजदाको पुणो णवजोयगेहिं अवभिद्दाओ होति । तस्स ठवणा —

(ज. x ज. x ३ ÷ १९६०००००००००) + (ज. x ३ ÷१ ४०००००) - को. ९।

उस वृद्धिको लानेके लिये यह गाथामृत्र है--

एक लाख कम इष्ट द्वीप या समुद्रके विस्तारको तिगुणा करके फिर उसे चौगुण अपने विस्तारसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमे एक लाखके वर्गका माग देनेपर जम्बूद्वीपके समान खण्डोकी संख्या आती है ॥ २६१॥

धातकीषण्डका विस्तार यो. ४ ला ; ['४ ला. — १ ला. × ३ ला ] × [ ४ ला. × ४ ] ÷ १ ला. २ = १४४ खण्ड ।

दशवें पक्षमे अल्पबहुत्वकों कहते हैं। वह इस प्रकार हें — जम्बृद्धीपके बादर व सूक्ष्म क्षेत्रफलके बराबर लवणसमुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वह उससे चीबीसगुणा होता हैं रेष्ठ । लवणसमुद्रसम्बन्धी खण्डशलाकाओकी संख्यासे धातकीखण्डकी खण्डशलाकाये लहगुणी हो । धातकीखण्डद्वीपकी खण्डशलाकाओसे कालोदकसमुद्रकी खण्डशलाकाये लहगुणी होकर ल्यानवे क्योंसे अधिक हैं । पुनः इससे ऊपर तदनन्तर अधस्तन द्वीप या समुद्रसे अनन्तर उपिम द्वीप या समुद्रकी खण्डशलाकायें चीगुणी है और इनके प्रक्षेपभूत ल्यानवे उत्तरोत्तर स्वयंभूरमणसमुद्र तक दुगुणे दुगुणे होते गये हैं । उनमेसे अन्तिम विकल्पको कहते हैं — स्वयंभूरमणसमुद्र तक दुगुणे दुगुणे होते गये हैं । उनमेसे अन्तिम विकल्पको कहते हैं — स्वयंभूरमणद्वीपकी खण्डशलाकाओंसे स्वयंभूरमणसमुद्रकी खण्डशलाकायें सात लाख योजनोंसे भाजित तीन जगश्रेणी और नौ योजनोसे अधिक हैं । उसकी स्थापना इस प्रकार है — ज. ३ ÷ यो. ७०००० न सें. ९ ।

१ व होदिऊण.

ु १ १ । तन्थ अदिरेगम्स पमाणाणयणट्टं इमा सुत्तगाहा — लक्षेण भजिदसगसगवासं इगिरूवविरहिदं तेण । सगसगखंडसलागं भजिदे अदिरेगपरिमाणं ॥ २६२

एक्कारसमपक्षे अप्पाबहुगं वत्तइस्मामो । तं जहा— लवणसमुद्दस खंडसलागाणं संखादो धादईसंडदीवस्य खंडसलागाणं वहु वीसुत्तरण्क्कसण्णब्भिह्यं होदि १२० । लवणसमुद्दखंडसलागसंमिलिदधादईसंडदीवस्स खंडसलागाणं संखादो कालोदगसमुद्दस्य खंडसलागाणं वहु चउरत्तरपंचसण्णब्भिह्यं होदि ५०४ । एवं धादईसंडस्स विद्वृष्पहुदि हेट्टिमदीवउवहीणं समूहादो अणंतरोविरमदीवस्स वा रयणायरस्य वा खंडसलागाणं वहु चउगुणं चउवीसस्वेदिं अब्भिह्यं होऊण गच्छि जाव सयंभृरमणसमुद्दो ति । तन्ध अंतिमिवयप्पं वत्तइस्मामो—
सर्यभूरमणसमुद्दादो हेट्टिमसच्वद्भवरयणायराणं खंडसलागाण समृद्दं स्वयभूरमणसमुद्दस्स खंडसलागिम्स अविभिद्दे विद्विपमाणं केत्तियमिदि भणिदे जगसेढीण वग्गं अट्टाणविद्यहम्माकोडिजोयणेहिं भजिदं पुणे।
सत्तलक्षजोयणेहिं भजिद्विण्णजगसेर्दाअव्यक्तियं पुणे। चोद्दस्कोमेहिं परिहीणं होदि । तस्स

उनमे चौगुणीसे अतिरिक्त प्रमाणको लानके लिये यह गाथामृत्र है-

एक लाखसे भाजित अपने अपने विस्तारमेंसे एक रूप कम करके शेपका अपनी अपनी खंडशलाकाओंमें भाग देनेपर अतिरिक्त संख्याका प्रमाण आता है ॥ २६२॥

उदाहरण —कालोदकसमुद्रकी चतुर्गुणित खण्डरालाकाओंस अतिरिक्त खण्डरालाकाओंका प्रमाण — का. स. विस्तार यो. ८ लाख ÷ १ किख – १ = ७; का. स. की खण्डरा. ६७२ ÷ ७ = ९६ अतिरिक्तप्रमाण ।

ग्यारहवें पक्षमे अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— छवणसमुद्रसम्बन्धी खण्डशलाकाओकी संख्यासे धातकीखण्डद्वीपकी खण्डशलाकाओकी वृद्धिका प्रमाण एक साँ वीस है १२०। लवणसमुद्रकी खण्डशलाकाओको मिलाकर धातकीखण्डद्वीपसम्बन्धी खण्डशलाकाओंकी मंख्यासे कालोदकसमुद्रसम्बन्धी खण्डशलाकाओंकी वृद्धिका प्रमाण पांच मी चार है ५०४। इस प्रकार धातकीखण्डद्वीपसम्बन्धी शलाकावृद्धिसे प्रारंभ कर स्वयंभूरमणसमुद्र तक अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके शलाकासमृहसे अनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्रकी खण्डशलाकाओंकी वृद्धि चौगुणी और चौबीस संख्यासे अधिक होती गई है। उनमेंस अन्तिम विकल्पको कहते है—

स्वयंभूरमणसमुद्रसे अधम्तन समम्त द्वीप-समुद्रोंके खण्डराळाकासमूहको स्वयंभूरमण-समुद्रकी खण्डराळाकाओमेंसे घटादेनेपर वृद्धिका प्रमाण कितना है, ऐसा कहनपर अट्ठानबै हजार करोड़ योजनोंसे भाजित जगश्रेणीके वर्गसे अतिरिक्त सात ळाख योजनोंसे भाजित तीन

**१ द व** बड्डिं पुहदी. २ द व धादइसंडसलागाण. TP. 73

ठवणा २८००, इ. ०००० धण रज्ज पुरुठ्ठ हिण कोस १४ । तब्बह्विभाणयणहेदुमिसं गाहासुत्तं—

कक्केण मजिद्दंगतिमवासस्सं कदीए एगरूकणं । श्रष्टुगुणं हिट्ठाणं संकलणादो हु उविरमे बङ्घी ॥ २६३

पुणो इट्टस्स दीवस्स वा समुद्द्स वा द्वेट्टिमदीवर्यणायराणं मेलावणं भण्णमागे लवणसमुद्दस्स कंबसलागारो कवणसमुद्दस्स कंबसलागारो कवणसमुद्दस्स कंबसलागारो कवणसमुद्दस्स कंबसलागारो सत्तगुणं होति । लवणणीररातिलंब-सलागारो कालोदगममुद्दलंबसलागार्विभिलिद्देद्विमलंबसलागादु पंचगुणं होति । कालोदगसमुद्दस्स कंबसलागार्विभिलिद्दिहिमदीउवद्दीणं कंबसलागादो पोक्लरवरदीवलंबसलागार्वे संमिलिद्देद्विमदीवरयणायराणं कंबसलागा चउग्गुणं होतूण तिण्णिसयसद्विक्तेदि अवभिव्यं होति । वोक्लरवरदीवलंबसलागसंमिलिद्देद्विमरीवरयणायराणं कंबसलागां कंबसलागं कंब

जगश्रेणी अधिक तथा चाँदह कोश कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—

इस वृद्धिप्रमाणको लानेके लिये यह गाथामृत्र हे —

एक ठाखसे भाजित अन्तिम विस्तारका जो वर्ग हो उसमेसे एक कम करके शेषको आठसे गुणा करनेपर अधम्तन द्वीप-समुदोंके शळाकासमृहस उपरिम द्वीप व समुद्रकी खण्ड-शळाकाओंकी वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २६३ ॥

उदाहरण— कालोदकसमुद्रकी खण्डशलाकावृद्धि — [(८ लाख÷१ लाख) -१]×८ = ५०४ कालोदककी खण्डशलाकावृद्धि ।

पुनः इष्ट द्वीप अथवा समुद्रके अधस्तन द्वीप-समुद्रोकी खण्डरालाकाओंका मिश्रित कथन करनेपर लवणसमुद्रकी खण्डरालाकाओंसे लवणसमुद्रसम्मिलित धातकीखण्डद्वीपकी खण्ड-रालाकायें सातगुणी है। लवणसमुद्रकी खण्डरालाकाओंसे सम्मिलित धातकीखण्डद्वीपसम्बन्धी खण्डरालाकाओं का अपेक्षा कालोदकसमुद्रकी खण्डरालाओं सिहत अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्डरालायें पंचगुणी हैं। कालोदकसमुद्रकी खण्डरालाकासिम्मिलित अधस्तन द्वीपसमुद्रोंसम्बन्धी खण्डरालाकाओंकी अपेक्षा पुष्करवरद्वीपकी खण्डरालाकाओं सिहत अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्डरालाकाओं सिहत अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्डरालाकायें चौगुणी होकर तीन सौ साठ अधिक हैं। पुष्करवरद्वीपकी खण्डरालाकाओं सिहत अधस्तन द्वीप-समुद्रोंसम्बन्धी खण्डरालाकाओं सिहत अधस्तन द्वीप-समुद्रोंसम्बन्धी खण्डरालाकाओंकी अपेक्षा पुष्करवरसमुद्रसम्मिलित अधस्तन

१ द वास°, व °वारस°. २ द व अहं ग्रणंतिदाणं. ३ द व मण्णिमाणे. ४ द व °खंडसलागादो

दीबोवहीणं खंडसलागा विज्ञाणं होतूण सत्तसयचउदालरूबेहिं महभिद्यं होदि। एत्ते। उबिरं चडरपुणं चडरपुणं पक्षेवभूदसत्तसयचउदालं दुगुणदुगुणं होऊण चडवीसरूबेहिं महभिद्यं होऊण गच्छद् जाब सपंभूरमणसमुदो ति । तन्बहुनिणयणहेदुमिमं गादासुत्तं —

अंतिमविक्लंभन्नं सक्त्व्णं सक्त्वशाणवासगुणं । पणघणकोडीहिं हिदं इटादो हेटिमाण पिंडकसं ॥ २६४ सादिरेयामाणाणयणहं इसं गाहासुक्तं —

दोलक्खेहिं विभाजिदसगसगवासिम लन्दरूवेहिं। सगसगखंदसलागं भिन्नदे बहिरेगपरिमाणं ॥ २६५

बारसमपक्त्वे भप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा — ताव अंब्र्शवमविणिश्ज छवणसमुद्दस्य विक्लंभं वेण्णिछक्तं भाषामं णवलक्तं, धादईसंडदीवस्स विक्लंभ चत्तारिछक्तं भाषामं सत्ताबीसकक्त, कालोदगसमुद्दस्य विक्लंभं अट्टलक्तं भाषामं तेमिट्टिलक्तं, एवं समुद्दादो दीवस्य दीवादो समुद्दस्य

ढीप-समुद्रोंकी खण्डरालाकायें चौगुणी होकर सात सौ चवालीस अधिक हैं। इससे ऊपर खयंभू-रमणसमुद्र तक चौगुणी चौगुणी होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत सात सौ चवालीस दृगुणे दृगुणे और चौबीस अधिक होते गये है। इस वृद्धिको लानेके लिये यह गाथासृत्र है——

अन्तिम विस्तारके अर्घ भागमेंसे एक लाख कम करके शेषको एक लाख कम विस्तारसे गुणा करके प्राप्त राशिमें पांचके घन अर्थात् एक सौ पच्चीस करोड़का भाग देनेपर जो लब्ध आंव उतना इच्छित द्वीप या समुद्रसे अवस्तन द्वीप-समुद्रोंका पिंडफल होता है॥ २६४॥

उदाहरण — कालोदममुद्रके अञ्चलत द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित खण्डशलाकायें-— [(८ लाख ÷ २) — १ लाख ] × (८ ला. — १ ला.) ÷ १२५०००००० = १६८। अतिरिक्त प्रमाणको लानेके लिये यह गाथामृत्र है——

अपने अपने विस्तारमे दे। लाखका भाग देनेसे जो लब्ध आने उसका अपनी अपनी खण्डशलाकाओंमें भाग देनेपर अतिरेकका प्रमाण आता है ॥ २६५॥

उदाहरण—पु. समु. वि. यो. १२ छा.  $\div$  २ छा. = १६; पु. समु. खं. श. ११९०४  $\div$  १६ = ७४४ अतिरेकप्रमाण ।

बारहवें पक्षमें अल्पबद्धत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— जम्बूदीपको छोड़कर ल्वणसमुद्रका विस्तार दो लाख और आयाम नौ लाख योजन है। धातकीखण्डका विस्तार चार लाख और आयाम सत्ताईस लाख योजन है। कालोडकसमुद्रका विस्तार आठ लाख और आयाम तिरेसठ लाख योजन है। इस प्रकार समुद्रसे डीपका और द्वीपसे समुद्रका विस्तार दुगुणा तथा

१ चज्युणमिलादिलंडसलागापर्यन्तं द् पुस्तके नास्तिः

विक्खंभादो विक्खंभं दुगुणं भाषामादो आषामं दुगुणं णवलक्खेदिं भटभिद्वं होऊण गच्छह जाव सयंभूरमणसमुद्दो ति । लवणसमुद्दस्स खेत्तफलादो धादह्संडस्स खेत्तफलं छगुणं, धादह्संडदीवस्स खेत्तफलादो कालोदगसमुद्दस्स खेत्तफलं चउगुणं बाहत्तरिसहस्सकोडिजोयणेदिं भटभिद्वं होदि । खेत्तफलं ७२०००-०००००। एवं हेट्टिमदीवस्स वा णीररासिस्स वा खेत्तफलादो तदणंतरोवरिमदीवस्स वा रयणायरस्स वा खेत्तफलं चउगुणं पक्षेत्रभूदबाहत्तरिसहस्सकोडिजोयणाणि दुगुणदुगुणं होऊण गच्छह् जाव सयंभूरमणो ति । तथ्य अतिमवियण्यं वत्तहस्सामो— सयंभूरमणदीवस्स विक्खंभं छप्पण्णक्षेत्रिं भजिदजगसेटी पुणो सत्तत्तीमसहस्सपंचसयजोयणेदिं अटभिद्वं होह् । तस्स ठवणा — दृष्ट । धण जोयणाणि ३७५००। आयामं पुण छप्पण्णक्षेत्रिं दिदणवजगसेटीको पुणो पंचलक्खबासिट्टेमहस्सपंचसयजोयणेदिं परिहीणं होदि । तस्म ठवणा ह्रष्टे शिण जोयणाणि ५६२५००। पुणो विक्खंभायामं परोप्परगुणिदे खेत्तफलं रउज्वे किद् णवरूवेदिं गुणिद-मत्तं पुणो प्वणाससहस्य-सत्तत्तीसंलक्ख-णवकोडिअटमहियदोण्णसहस्यण्कसयकोडिजोयणमेतं होदि। तस्स ठवणा ह्रष्टे । १०० जोयणाणि ५६२५००। क्षेत्रमणं एउज् ठविय अट्ठावी पसहस्सण्कस्यपचवित्रक्षेत्रं गुणिद-मत्तं पुणो प्रणाससहस्य-सत्तत्तीसंलक्ख-णवकोडिअटमहियदोण्णसहस्यण्कसयकोडिजोयणमेतं होदि। तस्स ठवणा ह्रष्ट्रम । १८६२५५ रिण जोयणाणि २६०९३७५०००० सयंभरमणसमुद्दस्य विक्खंभं ठवणा

आयामसे आयाम दुगुणा और नै। लाख अधिक हो कर स्वयं भूरमणसमुद्र तक चला गया है।

ख्यणसमुद्रके क्षेत्रफलेंसे धातकीखण्डका क्षेत्रफल इहमुणा और धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलेंस कालोदकसमृद्रका क्षेत्रफल चैंगुणा व वहत्तर हजार करेड़ योजन अधिक है— ७२००००००००। इस प्रकार अवस्तन द्वीप अथवा समुद्रके क्षेत्रफलेंस तदनन्तर उपिम द्वीप अथवा समुद्रका क्षेत्रफल चोंगुणा और प्रक्षेपमृत वहत्तर हजार करेड़ योजन खयंमुरमणसमुद्र तक दृगुणे होते गये हैं। इसमेंसे अन्तिम विकल्पको कहते है— खयंमुरमणद्वीपका विस्तार छप्पनसं माजित जगश्रेणी मात्र और सेतीस हजार पाच सो योजन अधिक है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— ज. - ५६ + ३७५०० योजन।

स्तर्यभ्रमणद्वीपका आयाम छापनसे भाजित नी जगश्रेणियोमेसे पांच लाख वासठ हजार पाच सौ योजन कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— ज. ९ ÷ ५६ – ५६२५०० यो. = ै राजु - ५६२५०० यो.।

इस विस्तार और आयामको परम्पर गुणित करनेपर स्वयंभूरमणद्वीपका क्षेत्रफल राजुके वर्गको नौसे गुणा करके चौसठका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उससे कुछ कम होता है। इस कि चित्र कमका प्रमाण राजुको स्थापित करके अट्टाईस हजार एक सौ पच्चीससे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना और दो हजार एकसी नौ करे। इस सैर्नास लाख पचाम हजार योजनमात्र है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— रा. × ९÷ ६४ — (१ राजु ×२८१२५ यो. —२१०९३७५०००० यो.)

अहावीसरूबेहिं भिजदिजगसेढी पुणी पंचत्तरिसहस्सजीयणेहिं अवभिद्यं होदि। आयामं अहबीसरूबेहिं भिजदि [णव] जगसेढी पुणी दोण्णिलक्ष्वपंचवीससहस्सजीयणेहिं परिहीणं होदि। तस्स ठवणा नृष्ट धण ७५०००। आयाम नृष्टे रिण २२५०००। खेत्रफलं रज्ज्वे कदी णवरूबेहिं गुणिय सोलसरूबेहिं भिजदिमेत्तं पुणी रज्जू ठिवय एक्लक्ष्य-बारसमहस्स-पंचसयजीयणेहि गुणिदिहिं गूणिकिदिमेत्तेहिं अवभिद्यं होहि। तं किंचूणपमाणं पण्णासलक्ष्य-सत्तासीदिकीडिजवभिदियस्पय-एक्सहस्मकोडिजीयणमेत्तं होदि। तस्स ठवणा हु । हिंदि । ११६५००। रिण १६८७५०००००। एवं दीबोदधीणं विक्संभायाम-खेत्रफलं च परूवणहेदुमिमं गाहासुत्तं—

लक्खिवहीणं रुंदं णबिह गुणं इन्छियस्म दीहत्तं । तं चेव य रुंदगुण खेत्तफलं हीदि बलयाणं' ॥ २६६ ॥ हेट्टिमदीबस्म वा रयणायरस्स वा खेत्तफलादो उविस्मिदीबस्म वा तरंगिणीणाहस्स वा खेत्तफलस्स

स्त्रयं भूरमणसमुद्रका विस्तार अद्वाईससे भाजित जगश्रेणीमात्र और पचत्तर हजार योजन अधिक है, तथा आयाम अद्वाईसमे भाजित नी जगश्रेणीमेसे हैं। लाल पचीस हजार योजन कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—

विस्तार — ज. ÷ २८ + यो. ७५००० = ै राजु + ७५००० यो.। आयाम — ज. ९ ÷ २८ – यो. २२५००० = राजु  $^{\circ}$  – २२५००० यो.

स्वयंभूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल राजुके वर्गको नौंस गुणा करके प्राप्त राशिमें सोलहका गाग देनपर जो लब्ध आंच उतना और राजुको स्थापित करके एक लाख बारह हजार पांच सी योजनोंसे गुणित किंचून कृतिमात्रसे अधिक है। इस किंचूनका प्रमाण एक हजार लह सी सतासी करें इ पचास लाख योजनगात्र है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—
रा. × ९ ÷ १६ + (रा. १ × यो. ११२५००) — योजन १६८७५०००००।

इस प्रकार द्वीप-समुद्रोके विस्तार, आयाम और क्षेत्रफलके निरूपणके हेतु यह गाथा-सृत्र है—

एक छारव कम विस्तारको नौसे गुणा करनेपर इच्छित द्वीप या समुद्रकी छंबाई होती है। इस छंबाईको विस्तारसे गुणा करनेपर गोछाकार क्षेत्रीका क्षेत्रफळ होता है॥ **२६६**॥

उदाहण्ण— था. विस्तार यो. ४०००००-१०००००= ३ लाख । ३०००००×९= २७०००० आयाम । २७०००००×४०००००=१०८००००००००० क्षेत्रफल ।

अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप अथवा समुद्रके क्षेत्रफलकी

१ व ब ठवणा ४९। १६. २ ब छवयाणं.

सादिरंयत्तारूवणहेदुमिमा गाहा-

कालोदगोदहीदो उत्रस्मिदीबोबहीण पत्तेकः । रुदं णवस्त्रक्तमुणं परिवड्डी होदि उवस्वरिं ॥ २६७ ॥

तेरममपने अध्यवहुणं वत्तहस्मामो— जंबृदीवस्स खेत्तफलादो लवणणीरिवस्स खेत्तफलं चैउबीसमुणं। जंबृदीवस्विवदियलवणसमुद्दस्य खेत्तफलं पंचमुणं होऊण चोद्दस्य स्वत्त्रस्य-पण्णासकोडिजायोदि अवसहिय होदि। १४२५०००००००। जंबृदीवलवणसमुद्दस्य स्वत्रस्य-पण्णासकोडिजायोदि अवसहिय होदि। १४२५०००००००। जंबृदीवलवणसमुद्दस्य स्वत्रस्य-पण्णासके दिजोवणि काचोद्दगसमुद्दस्य खेत्तकतं तिमुणं होऊण प्यलकखलतेवीसमहस्स-सत्त्रस्य-पण्णासके दिजोवणि विद्यत्त्र होह्। तस्य ठवणा १२३ १५०००००००। एवं कालोद्दगसमुद्दश्वद्वि होहिनदीवन्यणायराणं पिंडकचादी उवस्तिविवस्य वा स्वणायरस्य वा खेत्तफलं पत्तेयं तिमुणं पक्षेवभूद्व-एयलक्यानेवीसमहत्य-मत्त्रस्य-पण्णापकोदिजोयगाणि कमसी दुनुणं दुनुणं होऊण वीससहस्स-दुस्य-पण्णायकोडिजायणिदि अवनिविवस्य पमाणं २०२ २०००००००० होऊण गच्छिद् जाव सर्यगुरुक्त समुहो ति। तस्य अतिविवयपं वत्तदस्यामो—सर्यम्यण्यमुद्दस्य होहिमदीवयद्वाओ सब्वाओ जंबृदीविदिद्वाओ

सानिरेक्ता ते निरायणके हेतु यह गायामत्र है —

का वेदकसमुद्रसे उपरिम द्वीप समुद्रोमेने प्रत्येकके विरक्षणको ने आवसे गुणा करनेपर उपर ऊपर वृद्धिका प्रभाण आजा है ॥ २६० ॥

उत्तरम - पु. ही. वि. यो. १६००००×९००००=१४४०००००००० सानिरेत के. प. । (यह पुष्कर्वरहासे पुष्करवरसमुद्रके आवामकी वृद्धिका प्रमाण होता है।)

तेर रे पतमे अ पबह बको करते है — जरपूर्व कि केन्नस्ते लगणसमुद्रका क्षेत्रफर चीर्वामगुणा है। जरबूर्व के सि त लगणसमुक्ते क्षेत्रफर नावकी लण्ड ही पक्षा क्षेत्रफर पांचगुणा हो कर बेवह है जार दो की पत्ताम करेड़ यो जन अधिक है — १४६५०००००००। जरबूर्दीप और लबणसमुद्रके क्षेत्रफर सि त बातकी लण्ड कि के केत्रफर से कालोद क्षममुद्रका क्षेत्रफर निगुणा हो कर एक लाख तेईस हजार सावसी पन्तास को है वे जन अधिक है। उसकी स्थापना— १२३०५०००००००। इस प्रकार कालोइ कसमुद्रण ही अबस्तन द्वीप-समुद्रोके पिण्डफर से उपित्म द्वीप अथवा रामुद्रका क्षेत्रफर प्रत्येक निगुणा होने के साथ प्रक्षेपभूत एक लाख तेईस हजार सात सी पन्तास करेड़ यो जन कामसे दृगुणे दृगणे हो कर बीस हजार दो सी पन्तास करोड़ यो जन २०२५००००००० अधिक होता हुआ स्वयंसूरमणसमुद्र तक चला गया है। इसमेसे अन्तिम विकल्पको कहते है — स्वयंसूरमणसमुद्रके नीचे जम्बूद्वीपको हो इकर जितने द्वीप-समुद्र अन्तिम विकल्पको कहते है — स्वयंसूरमणसमुद्रके नीचे जम्बूद्वीपको हो इकर जितने द्वीप-समुद्र

ताणं खेलफढं रङ्ग्वे करी तिगुणिय सोलसेहिं भजिद्देभेत्तं, पुणे। णवस्य-सत्ततीयकोहि-एण्ण.स्कव्यज्ञोयणेहिं अध्महियं होह । पुणे। एकलक्य-वैश्वसमहस्य-पंचसयज्ञोयणेहिं गुणिद्रउज्जूष् हीणं होह । तस्य ठवणां — हिंदू । धण जोयणाणि ९३७५००००० रिण रज्ज्ञो ११२५०० । इहादो हेहिमदीवीयहीणं पिंडफलमाणयणहं गाहासुसं—

ह्रविख्यदीउवही ए विक्लंभायामयाम्म अवणिजं । इगिणवरूक्लं सेसं तिहिदं ह्रव्हादु हेहिनाणकलं ॥२६८॥ सादिरेयस्स भाणयणहं गाहासुत्तं —

इच्छियवासं दुगुणं दोलक्ष्वणं तिलक्षसंगुणियं । जंतृदीवफल्एंगं सेसं निगुणं हुवेदि अदिरंगं ॥ २६९ || चोहसमपक्षे अप्पाबहुगं वत्तहस्सामा — स्वणसमुद्दम्स विक्षंभं वेण्णिलक्षं २०००००, आयामं णवलक्षं २००००० । कालोदगसमुद्दविक्षंभं अट्टलक्षं ८०००००, आयामं तेसट्टिलक्ष ६३००००० । पोक्षस्वरसमुद्दस्स विक्षंभं बत्तीमलक्षं ३२०००००, आयामं एऊणसंदिलक्षेणक्षमिद्दयेनकोडीओ होह

है उन सबका क्षेत्रफल राजुके वर्गको निगुणा करके सोलहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना और नो सी सेतीस करोड़ पचास लाख योजन अविक व एक लाख वारह हजार पांच सी योजनोंसे गुणित राजुसे हीन है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—

ग. २×३÷१६+ यो. ९३७५००००० - (गजु × ११२५०० ये।.),

इच्छित द्वीप या सम्दर्भे अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके पिण्डफलको लानेक लिये यह गापा-सन्न है—

इन्हित द्वीप या समुद्रके विष्यस्म व आयामगेसे क्रमशः एक लाख और ना लाख कम करे । पुनः शेष (के गुणनपलमे) तीनका माग देनेपर इन्टित द्वीप या समुद्रके (जम्बूद्वीपको होड्कर) अधस्तन द्वीप-समुद्रोका पिण्डफल प्राप्त होता है ॥ २६८॥

उदाहरण — कालोदकसमुद्रका विष्कंग ८ लाख यो.; आयाम ६३ लाख यो.; अतएव धातकीखंड और लवणसमुद्रका पिडफल हुआ — ८ - १ = ७ लाख; ६३ — ९ = ५४ लाख । ७ ला. × ५४ ला. ÷ ३ = १२६००००००००।

सातिरेकप्रमाणको लानेके लिये गाथाम्त्र—

इच्छित द्वीप या समुद्रके दुगुणे विस्तारमेसे दो लाख कम करके शेपको तीन लाखमे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमेसे जम्बृद्वीपके क्षेत्रफलको कम करके शेवको तिगुणा करनेपर अतिरेकप्रमाण आता है ॥ २६९ ॥ (१)

चौदहवें पक्षमें अल्प-बहुत्वको कहते हैं — लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख २००००० और आयाम नौ लाख ९००००० योजन है । कालोदकसमुद्रका विस्तार आठ लाख ८००००० और आयाम तिरेसठ लाख ६३००००० योजन है । पुष्करवरममुद्रका विस्तार वर्तास लाख ३२०००० और आयाम दो करोड़ उन्यासी लाख २७९०००० योजन है । इस प्रकार

१ व नारसहस्सः २ द व ठवणा — ४९ । १६.

२०९००००। एवं हिट्टिमसमुद्दस्स विक्खंभादो उवित्मसमुद्दस्स [ विक्खंभं चउग्गुणं, हिट्टिमसमुद्दस्स ] आयामादो उवित्मसमुद्दस्स आयामं चउग्गुणं सत्तावीसलक्षेहिं अवभिद्यं होऊण गच्छह् जाव सयंभूरमण-समुद्दो कि । लवणसमुद्दस्स खेत्तफलादो कालोदगसमुद्दस्स खेत्तफलं अट्टावीसगुणं, कालोदगसमुद्दस्स खेत्तफलादो वालणिलक्ष-सिट्टिसह्सकोडिजोयणेहिं अवभ-हिंयं होदि ३६००००००००००। पोक्खरवरसमुद्दस्स खेत्तफलं सेलस्स-हिंयं होदि । पमाणं ३४५६०००००-००००। एत्तो पहुदि हेट्टिमणीररासिस्स खेत्तफलादो वदणंतरोवित्मणीररामिस्स खेत्तफलं सोलसगुणं पक्षेवभूदचोत्तीसलक्ख-छप्पणसहस्मकोडिजोयणाणि चउगुणं होऊण गच्छह् जाव सयंभूरमणसमुद्दं ति । तन्य विक्वंभायामखेत्तफलाणं अंतिमवियप्पं यत्तद्दस्मामो — अहिंद्वरसमुद्दस्य विक्वंभं रज्जूए सोलस-मभागं पुण अट्टारहसहस्य-सत्तसय-पण्णासजोयणेहिं अवभिद्दं होदि । तस्य ठवणा — ु । १ १ । घण जोयणाणि १८७५०। तस्य आयमं णव रज्जू टिवय सोलसक्वेहिं भजिदमेत्तं पुण सत्तलक्ख-एक्टतीसमहस्स बेण्णसय पण्णासजोयणेहिं परिर्हाणं होदि । तस्स ठवणा — ु । १ १ । रिण जोयणाणि ७३१२५० । सयंभूरमणसमुद्दस्य विक्वंभं एक्कसेहिं टिवय अट्टावीयस्वेहिं भजिदमेत्तं पुण पंचहत्तरिः

अधस्तन समुद्रके विष्त्रम्भसे उपिम समुद्रका विष्क्रम्भ चौगुणा, तथा अधस्तन समुद्रके आयामसे उपिम समुद्रका आयाम चौगुणा और सत्ताईस लाख योजन अधिक है।कर स्वयंभूरमणसमुद्र तक चला गया है। लवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे कालोदकसमुद्रका क्षेत्रफल अट्टाईसगुणा और कालोदकसमुद्रके क्षेत्रफलसे पुष्करवरसमुद्रका क्षेत्रफल सत्तरहगुणा होकर तीन लाख साठ हजार करोड़ योजन अधिक है ३६००००००००००। पुष्करवरसमुद्रके क्षेत्रफलसे वारुणीवरसमुद्रका क्षेत्रफल सोलहगुणा होकर चौतीस लाख ल्लपन हजार करोड़ योजन अधिक है ३४५६०००००००। यहांसे आगे अधस्तन समुद्रके क्षेत्रफलसे तदनन्तर उपिम समुद्रका क्षेत्रफल स्वयंभूरमणसमुद्रपर्वन्त क्रमशः सोलहगुणा होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत चौतीस लाख ल्लपन हजार करोड़ योजनोसे भी चौगुणा होता गया है। उनमे विस्तार, आयाम और क्षेत्रफलके अतिम विकल्पको कहते हैं—

अहीन्द्रवरसमुद्रका विस्तार राजुका सोलहवां भाग और अठारह हजार सात सो पचास योजन अधिक है । उसकी स्थापना इस प्रकार है — रा.  $\frac{3}{5}$  + यो. १८७५० ।

इस समुद्रका आयाम नौ राजुओको रखकर से।छहका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उसमेंसे सात छाख इकतीस हजार दो सौ पचास योजन हीन है। उसकी स्थापना— रा. र<sup>°</sup>६ यो. ७३१२५०।

स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार एक जगश्रेणीको रखकर उसमें अट्टाईसका भाग देनेपर

सहस्यजोयणेहिं अवभिहयं होदि । तस्य ठवणा हु धण जोयणाण ७५०००। तस्सेव आयामं णवभिद्ध दित्रमहायोगेहिं भिजदमेत्तं, पुणो दोणिणलक्ष्य-पंचवीयसहस्यजोयणेहिं परिर्हाणं होदि । तस्य ठवणा
भिद्धं हु रिण जोयणाणि २२५०००। आहेंद्रवरसमुद्धस्य खेत्तफलं रज्ज्वे कदी णवस्त्र्विहं गुणिय
वेयद्रव्यपण्णस्त्रेहिं भिजदमेत्तं. पुणो एकलक्ष्य-चालीससहस्य-खरमय-पंचवीयजोयणेहिं गुणिदमेत्त-रज्ज्ण चउद्यागं, पुणो एकलहस्य-तिण्णिसय-एकहत्त्रारिकोडीओ णवलक्ष्य-सत्तित्रियसहस्य-पंचर्ययजोयणेहिं परिहीणं होदि हु । रिण रज्ज् हु । १४४०६ १ ११ण जोयणाणि १३७९०२३७५००।
सर्वभूरसणणिण्णगरसणस्य खेत्तफलं रज्ज्वे कदी णवल्वेहिं गुणिय सोलस्यक्त्रेहि भिजदमेत्तं, पुणो एकलक्ष्यवारसमहरस-पच्ययजोयणेहि [गुणिदरज्ज्ल] अद्याहियं गुणो एकस्यस्य-सत्त्रास्तिदिकोडि-पण्णासलक्ष्यजोयणेहिं परिहीणं होदि । तस्य ठवणा हु हु धण रज्ज् १।११२५०० रिण जोयणाणि
१६८८,४०००००००।

अदिरेयम्य पसाणमाणयणहेदुं ६म गाहासुत्तं — वारुणिवरादिङ्यरिमद्द्वियरयणायग्ग्य रुद्तं । सत्तावीसं लक्के गुणिदे अहियम्स परिमाणं ॥ २७० ॥

जो लम्ब आवे उतना ओर पचत्तर हजार ये।जन अबिक है। उसकी स्थापना— ज. ई. + यो. ७५०००। इसका आयाम नी जगश्रेणियोंको रखकर अट्टाईसका भाग देनेपर जो लब्ध अबे उसके दें। लाख पर्वास हजार योजन कम है। उसकी स्थापना — ज. ई. - यो. २२५०००।

अहीन्द्रवरसमुद्रका क्षेत्रफल राजुंक वर्गको नौसे गुणा कर दो सी छापनका भाग देनेपर जो छन्च आवे उसमेसे एक छाल चालीस हजार छह सी पच्चीस योजनसे गुणित राजुका चतुर्व भाग और एक हजार तीन सी इकत्तर करोड नै। छाल सतीस हजार पांच सी योजन कम है।

रा. २ × ९ ÷ २५६ — (रा. १ × यो. १४०६२५ यो.) — १३७ ०९३७५०० । स्वयंभूरमणसमृद्रका क्षेत्रफट राजुके वर्गको नींस गुणा करके सोलहका भाग देनेपर जो लब्ब आवे उतना होकर एक लाख बारह हजार पांचरी योजनींसे गुणित राजुसे अधिक और एक हजार छह सा सतासी करोड़ पचाम लाख योजन कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है —

रा. २ ९ - १६ + ( राजु × यो. ११२५०० ) - यो. १६८७५००००० | अतिरेकके प्रमाणको लानेक लिय गाथामृत्र—

वारुणीवरसमुद्रको आदि लेकर उपरिम इन्द्रित समुद्रके विस्तारको सत्ताईम लाखसे गुणा करनेपर अधिकताका प्रमाण आता है ॥ २७० ॥

उदाहरण— वारुणीवरसमुद्रका विस्तार यो. १२८ छा.। १२८ छा. × २७ छा. = ३४५६०००००००० अतिरिक्त क्षे. फ.।

TP, 74 १ व पंचासय°.

पण्णारसपक्षे अप्पाबहुगं वत्तद्दसामो। तं जहा — लवणसमुद्दस खेत्तफलादो कालोदगसमुद्दस्य खेत्तफलं महावीसगुणं। लवणसमुद्दमहिदकालोदसमुद्दस्य खेत्तफलं ग्रां पोक्खरवरसमुद्दस्य खेत्तफलं सत्तारसगुणं होऊण चउवणणसहस्मकोडिजोयणेहिं अव्महियं होदि। प्रमाणं ५४००००००००। लवणकालोदगसहिदपोक्खरवरसमुद्दस्य खेत्तफलादो वारुणिवरणीरराभिस्य खेत्तफलं पण्णारसगुणं होदृण पणदाललक्ष्य-चउवणणसहस्मकोडिजोयणेहिं भव्महियं होद्दु ४५५४००००००००। एवं वारुणिवरणीरराभिष्पहुदि हेद्दिमणीररामीणं खेत्तफलममुदादो उविस्मिणिण्णगणाहस्य खेत्तफलं पत्तेयं पण्णारपगुणं पक्षेववसूद्रपणदाललक्ष्य-चउवण्णसहस्मकोडिजोयणेहिं अव्महियं होद्द १६२००००००००। एवं णेद्ववं जाव सर्यभूरमणमुद्दो ति । तत्थ अतिमवियप्पं वत्तद्दर्शमो — सर्यभूरमणणिण्णगणाहस्माधो हेद्दिमसञ्चाण णीररामीणं खेत्तफलपमाणं रज्ववे वग्गं तिगुणिय असीदिरुवेहिं भजिदमेत्तं, पुणो पुक्तसहस्य-छसय-मत्तासीदिकोडिपण्णामीलक्ष्वजीयणेहिं अव्महियं होदि, पुणो वावण्णसहस्म-पंचसयजीयणेहिं गुणिदरउज्हि परिहीणं होदि । तस्य ट्रवणा क्रिक्टियं होदि, पुणो वावण्ण-सहस्य-पंचसयजीयणेहिं गुणिदरउज्हि परिहीणं होदि । तस्य ट्रवणा क्रिक्टियं होदि, पुणो जोयणाणि १६८७५००००० रिण रज्जू क्रिक्टियं होदि। तस्य ट्रवणा क्रिक्टियं खेत्तफलं तप्तमाणं रज्जुवे वग्गं णवरूवेहिं गुणिय सोलस्वहेहें भजिद्मेतं, पुणो एक्कलक्ष्य वारमसहस्य पंचसयजीयणेहिं

स्वयंभूरमणसमुद्रका जो क्षेत्रफल है उसका प्रमाण राजुके वर्गको नौसे गुणा करके सोलहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना होनेके अतिरिक्त एक लाल बाग्ह हजार

१ द व पण्णारस .

गुणिदरञ्जूश्रहभहियं होइ, पुणो पण्णासलक्त्व-सत्तासीदिकोडिश्रहभहि<mark>यछसयएकैसहस्सकोडिजोयणेहिं</mark> परिहीणं होदि । तस्स ठवणा 🚎 । १<sup>९</sup>६ घण ु । ११२००० रिण **१६८७५००००० ।** तब्बङ्कीणं आणयणहेदु इमं गाहासुत्तं—

तियलक्ष्म् अंतिमस्दं णवलक्षरहिद्भायामो। पण्णारतमहिदेहिं संगुणं ल इं हेट्टिल पष्टव उवहिफलं । २७१ सादिरेयपमाणाणयणणिमित्तं गाहासुत्तं---

·पांचसी योजनोंसे गुणित राजुसे अधिक और एक हजार छहसी सतासी करोड़ पचास छाख योजन कम है। उसकी स्थापना — रा. ×९.÷१६+ (रा. × यो. ११२५००) — यो. १६८७५००००००।

इन चुद्धियोंके लानेके हतु यह गाथाम्त्र है —

तीन लाख कम अन्तिम विस्तार और नै। लाख कम आयामको परस्पर गुणा करनेपर जो सक्षि प्राप्त हो उसमे पन्द्रहका माग देनेसे जो लम्ब आवे उतना अवस्तन सब समुद्रोंका नेत्रकल होता है ॥ २७१ ॥

उदाहरण — (१) पुष्करवरसमुद्रका वि.यो. ३२ छा. । ३२ छा. – ३ छा. = २९ छा., आयाम २७९ छा. । २७९ छा. – ९ छा. = २७० छा.; २७० छा. ४ २९ छा. ÷१५ = ५२२०००००००० छत्रण व कालोदका सम्मिलित क्षे. फ. ।

(२) स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार = ुँ रा. + ७५००० यो. व आयाम = ुँ रा. - २२५००० यो. । अतएव स्वयंभूरमणसमुद्रसे अधस्तन समस्त समुद्रोंका क्षेत्रफट हुआ---

{ ( ॄ रा. + ७५००० या. - ३ छाख यो. ) × ( ॄ रा. - २२५००० यो. - ९ छाख यो. ) } ÷ १५

=  $\begin{cases} \binom{8}{8} & \text{ ti.} - \frac{2}{4} & \text{ti.} - \frac{2}{8} & \text{ti.} - \frac{2}{4} & \text{ti.} - \frac{2}{4} & \text{ti.} \end{cases} \div \frac{2}{4}$ 

 $= (\frac{8}{28} \text{ स.} - ७८७५०० स. यो. + २५३१२५ <math>\times 0^{\circ} ) \div 84$ 

= ू<sup>३</sup>ं रा. े - ५२५०० ग. था. + १६८७५ × १० ।

सातिरेक प्रमाणको लानेकेलिय गाधासूत्र—

१ द श एककसयकोडि. २ [ भजिदेहिं ].

तिविहं स्इसमृहं वामणिवरउवहिपहुदिउवरिलं। चउलक्खगुणं अधियं अट्टरसमहस्सकोडिपरिर्हाणं ॥२७२

सोलममपक्षे अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा — धार्ट्इसंदर्शवस्म विक्खंभं चत्तारिलक्षं, आयामं सत्तावीमलक्षं । पुरुषरवरदर्शविवक्षंभं सोलमलक्षं, आयामं पणतीमलक्ष्यसिवण्यकोडि-जोयणपमाणं । वार्मणिवमदीविवम्पंभं चउमहिलक्षं आयामं सत्तमहिलेक्ष्यमिवयंचकोडीओ । एवं होहिम-विक्खंभादो उविमिविक्षंभं चउगुणं, आयामादो आयामं चउम्गुणं सत्तावीमलक्षेति अध्भितिशं होऊण गच्छइ जाव सयंभूरमणदीओ त्ति । धादईसंडदीवयंत्तफलादो पाक्षकरवरदीवस्म खंत्तफलं बीमगुण । पुक्य-

बारणावरसमुद्रप्रभृति उपरिम ममुद्रकी तीनी प्रकारकी मृचियोक सग्हकी चार लाखसे गुणा करके प्राप्त राशिमेगे अठारह हजार करे। इकम करदेने पर अविकताका प्रमाण आता है ॥ २७२॥

उदाहरण — (१) बार्स्णावरममुद्रकी आदि सृत्ती २५३ छ। + म. सृ. ३८१ छ। + बा. सृ. ५०९ छ। = ११४३ छ।; ११४३ छ। × ४ छ। — १८०००००००० = ४५५४००००००००० अतिरेकप्रमाण।

(२) स्वयंभगमण सुद्रश्री आदि सूर्वा =  $\frac{2}{3}$  रा. – १५०००० या.; मध्य सूची =  $\frac{2}{3}$  रा. – ७५००० या.; अन्त सूची =  $\frac{2}{3}$  रा. | अतः इन तीनो सूचियोका योग हुआ =  $\frac{2}{3}$  रा. – २५००० या. | इस सूचियोका योगमे चार छालका गुणा करने य गुणनफलमेस १८ × १० कम कर देनेसे प्राप्त हुआ = ९ छाख रा. या. – २७०००० × १० | यह अधम्तन समुद्रोके क्षेत्रपालसे पन्द्रहर्गाणतेस अधिकका ग्रमाण हुआ |

अतः अधस्तन समुद्रींका क्षेत्रफल — ्री गर्ग — ५२५०० स. यो. + १६८७५  $\times$  १० । इसका १५ गुणा हुआ =  $\sqrt{2}$  सार्ग — ७८७५०० स. यो. + २५३१२५  $\times$  १० । इसमे उपर्युक्त सातिरेकप्रमाण जोडनेसे स्वयंमरमणसमुद्रका क्षेत्रफल हुआ —  $\sqrt{2}$  स. + ११२५०० स. यो. — १६८७५  $\times$  १० ।

सोलहवें पक्षमे अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है— धातकीखण्डद्वीपका विस्तार चार लाख और आयाम सत्तार्टम लाख योजन है। पुष्करगरद्वीपका विस्तार सोलह लाख और आयाम एक करोड़ पेतीस लाख योजन है। वारुणीवरद्वीपका विस्तार चौसट लाख और आयाम पांच करोड़ सड़सट लाख योजन है। इस प्रकार अधस्तन द्वीपके विस्तारसे तदनन्तर उपिस द्वीपका विस्तार चौगुणा और आयामसे आयाम चौगुणा होनेके अतिरिक्त सत्ताईस लाख योजन अधिक होता हुआ स्वयंभूरमणद्वीप तक चला गया है।

धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलसे पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल वीसगुणा है। पुष्करवरद्वीपके

रवरदीवस्य खेत्तफलादो वारणीवरदीवस्य खेत्तफलं सोलसगुणं होऊण सत्तारमल्डक् अट्टाबीससहस्सन्नोडिजोयणेहिं अवसिदं होह १७२८००००००००। एवं हेट्टिमदीवस्य खेत्तफलादो तदणंतरोविरम्दिन्न येत्तफलं होलसगुणं पर्यवयभूदमत्तारसल्यक अट्टावीसमहस्सनोडीओ चउग्गुणं होऊण गर्छ जाव सयंभूरमणदीओ ति । एश्यु विक्त्यंभायामखेत्तफलाणं अंतिमवियप्पं वत्तहस्मामो— अहिंदवरदीवस्स विक्त्यमं रज्जुण बत्तीसमभागं, पुणो णवसहम्य तिण्णस्य पंचहत्तर जोयणेहिं अवभिद्धे होह । आयामं णव रज्ज् ठिवय वत्तीसस्वेहिं भागं बेत्तृण पुणे अट्टलक् पण्णारस-सहम्य छत्रयपणवीसजोयणेहिं परिहीणं होह । तम्य ठवणा ुर् धण जोयणाणि ९६७५ । आयामं ु रिण जोयणाणि ८९५६२५ । अहिंदवर-रीवम्य खेत्तफलं रज्ज्वे वग्ग णवस्त्वेति गुणिय एक्टसहम्य-चर्ज्वायस्वेति भजिद्दमेत्तं, पुणो रज्जूण मोलसम्भाग ठावय तिण्णिलक्ष्य-पचयद्विमहस्य-छपय पगवीसजोयणेहिं गुणिटमंत्र गरिहीणं होहि. पुणो सत्तसय-चर्ज्याटिकोडि-चर्जसिट क्ल-चर्जादिसहस्य-तिस्य पंचहत्तिरायेणोहं परिहीणं होहि । तस्य ठवणा प्रश्चितं रज्जुणं स्वत्वस्य चर्चात्रस्य पंचहत्तिरायेणोहं परिहीणं होह । तस्य ठवणा प्रश्चितं रज्जुणं अट्टमभागं पुणो सत्ततीसमहस्य-पंचसयजोयणेहिं अवसिदं होहि, आयामं पुणो णवरज्जुण अट्टमभागं पुणो पंचलक्ष्य वालिट्टियहम्य पंचस्यजोयणेहिं परिहीणं होह । तस्य ठवणा

तेत्रफलसे बारुणीवरद्वीपका क्षेत्रफल सोलहगुणा होकर सत्तरह लाख अहाईस हजार करोड़ जाजन अविक है १०२८००००००००। इस प्रकार स्वयं स्मणद्वीप तक अवस्तन द्वीपके विद्यक्ति तदनन्तर उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल सोलहगुणा होनेक अतिरिक्त प्रक्षेपम्त सत्तरह लाख अहाईस हजार करोड यो जनोसे चौगुणा होता गया है। यहां विस्तार, आयाम और क्षेत्र-फल्के अन्तिम विकल्पको कहेते हैं —

अहीन्द्रन्यहीएका विस्तार राजुके बत्तीसंव भाग और नी हजार तीन सी एचत्तर योजन अधिक है, तथा इसका आयाम नी राजुओंकी रखकर बत्तीसका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उसमेंसे आठ छाख पन्द्रह हजार उह सी पर्चास योजन दीन है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— विस्तार रा. ्रे + यो. ८१५६२५।

अहीन्द्रवरही।पका क्षेत्रफल राजुके वर्गकी। नीसे गुणा करके एक हजार चोबीसका साम देनपर जो लब्ध आवे उसमेंसे, राजुके सील्डिंब भागकी रखकर तीन लाख पैसट हजार छह सौ पचीस योजनीसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना, कम है, पुनः सात सी चींसठ करोड़ चीसठ लाख चीगसी हजार तीन सी पचनर योजन कम है। उसकी स्थापना इस प्रकार है—

ग.  $\times$  ९  $\div$  १०२४ - (ग.  $% \times 3$ ६५६२५ यो.)- ७६४६४८४३७५ यो. ।

स्त्रयंभूरमणद्वीपका विस्तार राजुका आठवां भाग होकर सैतीस हजार पांच सी योजन अधिक है, और इसका आयाम नौ राजुओंको आठवें भागमेस पांच लाख वासठ हजार पांच सी ु । १ धण जोयणाणि ३७५०० । आयामं उ १ रिण जायणाणि ५६२५०० । पुणो खेत्तफलं रज्ज्वे कदी णवरूवेहिं गुणिय चउमिहरूवेहिं भजिदमेत्तं, पुणो रज्ज् ठविय अहावीससहस्स-एकस्य-पंचवीसरूवेहिं गुणिदमेत्तं, पुणो पण्णामसहस्स-सत्ततीमलक्ष्व णवकोडिअब्भहियदोण्गिसहस्स-एकसय-कोडिजोयणं एदेहि' दोहि रासीहिं परिहीणं पुविल्लरासी होदि । तस्स ठवणा पुर्व हुँ रिण रज्ज् उ २०१२ रिण जोयणाणि २५०९३७५०००० । अदिरेयम्य प्रमाणाणयणहेतुमिमं गाहासुत्तं—

॰ सगसगमाञ्चिमसर्ह् णवलक्खनुणं पुणो वि मिलिद्द्यं । सत्तावीयमहस्यं कोडीओ तं हुवेदि अदिरंगं॥ २७३

योजन हीन है। उसकी स्थापना इस प्रकार है — निस्तार रा. १ + यो. ३७५०० | आयाम रा. १ - यो. ५६२५०० |

पुनः इस द्वीपका क्षेत्रकल राजुके वर्गकी नीस गुणा करके प्राप्त राशिमें चौसठका माग देनपर जो लब्ब आवे उसमेंसे, राजुको स्थापित करके अहाईस हजार एक सी पचीससे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसे और दो हजार एक सी नी करोड़ सैनीस लाख पचाम हजार योजन, इन दो राशियोंको कम कर देनपर अविश्विष्ट पूर्वीक्त राशिप्रमाण है। उसकी स्थापना इस प्रकार है— रा. × ९ ÷ ६४ – (रा १ × २८१२५ यो.) – २१०९-३७५००००।

अतिरेकके प्रमाणको लानेके ७िये गाथागृत्र —

अपनी अपनी मध्यम सूचीको ना लाखसे गुणा करके उसमे सत्ताईस हजार करे। और मिला देनेपर वह अतिरेकप्रमाण होता है ॥ २७३ ॥

उदाहरण—(१) बारुणीवरद्वीपकी मध्य सृची १८९ छा. × ९ छा. + २७००० करोड = १७२८०००००००० अतिरेकप्रमाण ।

(२) स्वयंभूरमणद्वीपकी मध्य सूची = है - १८७५०० यो.

× ९००००० यो.

३३७५०० रा. यो. — १६८७५०००००० + २७०००००००००

अतिरेकका प्रमाण ---

३३७५०० रा. यो. + १०१२५००००००

अहीन्द्र. द्वा. का सोल्ह गुणित क्षे.फ. 🐈 स.ं -- ३६५६२५ स. यो.-१२२३४३७५००००

स्वयंभूरमणद्वीपका क्षेत्रफल-- 📞 रा. - २८१२५ रा. यो. - २१०९३७५००००

१ द एदे हदाह: ब एदे हवाह.

सत्तारसम्पन्न अप्पानहुगं वत्त्वस्यामो । तं जहा — धार्द् संडलेक्करणादो पुन्तरवरदीवस्स खेनफलं वीसगुणं । धार्द् सिहदपोन्त्वरवरदीवस्त त्रकादो वाक्षणवर्षक्त कलं से लिसगुणं । धार्द् पोन्न्वरवर्द्धियार्थक्त कलं पण्णारसगुणं होऊण सीदिसहस्यभिद्धिण्हा- णडिद् जन्मलादे होई ९१८००००००००००। एव खारवरदीवप्पहुदि अन्भंतरिससम्बद्धिव- खेक्करलादो तद्णंतरबाहिरभागणिविट्टदीवस्त के पण्णार गुगं पन्ने वसूद्धीदिसहस्यकोडि सिहयण्हा- णविद्यक्त स्वकोडीओ चडग्गुणं होऊण एयलक्स-अट्टमहस्यकोडिओयणेहिं अन्भिहयं होई १०८०००- ००००००। एवं णेद्वं जाव सर्यभूरमणदीओ ति । तत्य आंतमवियप्पं वत्तहस्सामो — सर्यभूरमणदीवस्य होट्टिमयव्वदीवाणं के क्रकणमाणं रज्ज्वे वस्यं तिगुणिय वीसुक्तरियय्वहि भजिद्दमेत्तं, पुणो एक्क्सहस्यं तिग्णसयउणस्वद्धिकोडीओ सत्ततीसलक्षं पण्णाससहस्य जेथणेहिं अन्भित्यं होई । पुणो एक्क्तिस्य अट्टस्ययंच्वहक्तिशोद्योगि गृणिद्रज्जुणं परिहीण होई । तस्य ठवणा हु । १९०० जोयणाणि १३५९३७५०००० । रिण रज्ज् । ३१८०५ । सर्यभूरमणदीवस्य खेनफलं रज्ज्ण कदी णवरूबेिं गृणिद्र चित्र प्राण्य चडसिट्ट वेह् भजिद्देक्त, पुणो रज्ज् रहिय अट्टावीयसहस्य-ण्कस्ययंच्वीसस्वेहिं गृणिद्र चित्र प्राण्य चडसिट्ट वेह् भजिद्देक्त, पुणो रज्ज् रहिय अट्टावीयसहस्य-ण्कस्ययंचवीसस्ववेदिं गृणिद्र-

सत्तरहवें पश्चमे अल्पबहुत्वको कहते है। यह इस प्रकार है— धातकीलण्डके क्षेत्रफलसे पुष्करवर्द्धापका क्षेत्रफल वीसगुणा है। धातकीलण्ड सिहत पुष्करवर्द्धापके क्षेत्रफलमे वारणीन्यद्धीपका क्षेत्रफल सोलहगुणा है। धातकीलण्ड और पुष्करवर्द्धापमे महित वारणीवरद्धीपके क्षेत्रफलसे क्षारवरद्धीपका क्षेत्रफल पन्द्रहगुणा होकर इक्यानवे लाख अस्सी हजार करोड़ योजन अधिक है ९१८००००००००००। इस प्रकार क्षीरवरप्रभृति अभ्यन्तर सब द्वीपोंके क्षेत्रफलसे तदनंतर बाद्य भागमें स्थित द्वीपका क्षेत्रफल पत्द्रहगुणा होनके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत क्यानवे लाख अस्सी हजार करोड़ चौगुणे होकर एक लाख आठ हजार करोड़ योजनोसे अधिक है १०८०००००००००। यह कम स्वयंभूरमणद्वीप तक जानना चाहिये। इनमेंसे अन्तिम विकल्पको कहते है — स्वयंभूरमणद्वीपके अधस्तन सब द्वीपोंक क्षेत्रफलका प्रमाण राजुके वर्गको तिगुणा करके तीनसों वीसका भाग देनेपर जे। लब्ध आवे उसमे, एक हजार तीनसो उनसठ करोड़ सैतीस लाख पचास हजार योजन अधिक तथा इक्तीस हजार आठसे। पचत्तर योजनोंसे गुणित राजुसे हीन है। उसकी स्थापना —

( रा. ° ×३÷३२० ) + या. १३५९३७५०००० - ( रा. × ३१८७५ )।

स्वयंभूरमणद्वीपका क्षेत्रफल राजुके वर्गको नौसे गुणा करके चौसठका माम देनेपर जो उच्ध आवे उसमेंसे, राजुको स्थापित करके अट्टाईस हजार एक सौ पच्चीससे गुणा करनेपर

**१ द ब** एयलवस-अष्टारससहरस°, अंके विषि ११८० आदि । **२ द स** रज्जूएति . **२ द स** पंचर्वाससहरसरू बेहिं.

मेसं, पुणो पण्णाममहस्ये मसतीमलक्स णवकोश्विष्ठभिष्ठभिष्ठयदेगिणसहस्य-एकस्यकोश्विजोयणे, एदेहिं दोहिं समीहिं परिर्हाणं पुश्चित्रस्यां होदि । तस्स ठयणा हुन | होतु रिण रउत्तओं हुन २८१२५ रिण कोयणाणि २१०९३ ७५००० । अटसेतरिसमञ्बद्धयेतपालं मेलाबेदण आण्यणेत्ह्यसिसं गाहासुत्तं —

विश्वंभायामे इगि सगर्वासं ठक्यमवणमंतिमण् । पण्णास्मिद्दे छद्धं इच्छादो हेट्रियाण संकलग॥ २०४ अधियपमाणसाणेयगहेदुमिसं गाहासुत्तं —

जो गशि उत्पन्न हो उसको, तथा दो हजार एकमी नी करोड़ सितीस लाख पचास हजार योजन, इन दो राशियोंको कम कर देनेपर अवशिष्ट पूर्विक गशिप्रमाण है। उसकी स्थापना-(ग. × ९ ÷ ६४) — (ग. १ × २८१२५) — २१०९३७५००००।

अभ्यन्तर राज द्वीपोके क्षेत्रफलको भिलाकर निकालनेके लिये यह गायासत्र हे —

अन्तिम द्वीपके विष्कम्भ और आयामें। क्रमशः एक लाख और सत्ति हम लाख कम करके (शेपके गुणफलमे) पन्द्रहका माग देनेपर जो लब्ध आये उतना इन्छित द्वीपंस (जस्मू-द्वीपको छे।इकर ) अधस्तन द्वीपोका संकलन होता है ॥ २७४ ॥

उदाहरण— (१) वारुणीवरहीपका विष्कम्म ६४ लाल और आयाम ५६७ लाल ये।जन है । अत्रप्त धातकीलण्ड और पुष्करद्वीपका गमिनलित क्षेत्रफल इस प्रकार हुआ - ६४ ला.— १ ला. = ६३ ला. × ५४० ला. ÷ १५— २२६८००००००००० यो. ।

(२) स्वयंभूरमणद्वीपरे। अधस्तन रामस्त द्वां में ( जम्बूद्वीपको छोड़कर ) का प्रमाण—स्वयंभूरमणद्वीपका विष्कम्म =  $\frac{2}{5}$  रा. + ३७५०० ये..; आयाम =  $\frac{2}{5}$  रा. - ५६२५०० ये..। इन दोनों राशियोंमेसे क्रमशः १ छाव और २७ छाव घटानेसे दोप रहे—

्रै रा. - ६२५०० यो. व ्रै रा. - ३२६२५०० यो.; इन दोनोंका परस्पर गुणा करनेपर उत्पन्न हुआ--

है, स. - ४७८१२५ स. यो. + २०३९०६२५०००० यो.; इस सिशेमें १५ का भाग देनेपर उत्पन्न हुआ—

ुर्क रा. - ३१८७५ ग. यो. + १३५९३७५०००० यो.; यह स्वयंभूरमणद्वीपमे अधस्तन द्वीपोंका संकल्पित क्षेत्रफल हुआ।

अधिक प्रमाणको लानेका हेतु यह गाथासूत्र है-

१ व व पण्णारससहस्स°, अकेष्वपि २१०९३७१५०००. २ व हेडिमाह. ३ व ब समाण\*

स्तीरवरदीवपहुदिं उवरिमदीवस्स दीहैपरिमाणं । चउलक्खे संगुणिदे परिवड्ढी होइ उवरि उवरि ॥ २७५

भट्टारसमपवले अप्पाबहुगं वसइस्सामी— लवणणीरधीए' आदिमसूई एकलक्लं, मित्रमसूई तिण्णलक्लं, बाहिरसूई पंचलक्लं, एदेसि विट्टाणसूईणं मज्झे कममी चउलकट्टलक्लाणि मेलिदे धादईसंड-दीवस्स भादिममित्रिमयाहिरसूईभो होति । पुणा धादईसंडदीवस्स तिट्टाणसूईणं मज्झे पुष्टिकलपक्लंव दुगु-णिय कमसी मेलिदे कालोदगसमुहस्स तिट्टाणसूईभो होति । एवं होट्टिमदीवस्स वा स्यणायरस्य वा तिट्टाण-सूईणं मज्झे चउलक्कट्टलक्लाणि अवभिद्दे किरिय' उविश्वसुगुणदुगुणकमेण मेलावेद्बं जाव स्यंभूरमण-

क्षीरवरद्वीपको आदि लेकर उपरिम द्वीपकी दीर्घताके प्रमाण अर्थात् आयामको चार टाखेस गुणित करनेपर ऊपर ऊपर बृद्धिका प्रमाण होता है ॥ २७५ ॥

उदाहरण — (१) क्षीरवर्द्वीपका विस्तार = २५६ लाख यो.; आयाम २२९५ लाख यो.। अत्तर्व २२५५ ला.  $\times$  ४ ला. = ९१८०  $\times$  १०'° यो. । यह क्षीरवर्द्वीपसे अधस्तन द्वीपोंके क्षेत्रफलसे पन्द्रह गुणा होकर अधिकका प्रमाण है जो क्षीरवर्द्वीपमें प्राप्त होता है ।

(२) अधस्तन द्वीपोंके क्षेत्रफलेस १५ गुणा होकर जो सातिरेकप्रमाण स्वयंभूरमणद्वीपमें पाया जाता है वह इस प्रकार हे— स्वयंभूरमणद्वीपका आयाम = ै रा. — ५६२५०० यो.; स्तको चार टाखसे गुणा करनेपर प्राप्त हुआ = ४५०००० रा. यो.— २२५×१० । अतः स्वयभूरमणद्वीपका क्षेत्रफल हुआ —

्र स. — ४७८१२५ स. यो. + २०३९०६२५०००० यो. ४५०००० स. यो. — २२५०००००००० यो. इ. स. — २८१२५ स. यो. — २१०९३७५०००० यो.

अठारहेव पक्षमे अल्पबहुत्वको कहते है— छवणसमुद्रकी आदिम सृची एक लाख, मन्यम गृची तीन लाख और बाद्य सृची पांच लाख योजन है। इन तीन सृचियोंके मध्यमें क्षमसे चार लाख, हह लाख और आठ लाख मिलानेपर धातकी खण्डकी आदिम, मध्यम और बाद्य सृची होती है। पुनः धातकी खण्डकी तीनो सृचियों में पूर्वीक्त प्रक्षेपको दृगुणा करके क्षमशः भिलादेनेपर कालोदकसमुद्रकी तीनों सृचियां होती है। इस प्रकार अधम्तन द्वीप अथवा समुद्रकी विम्थान सृचियों में चार, हह और आठ लाख अधिक करके आगे आगे स्वयं सूर्मणसमुद्र तक

१द ब दीव<sup>र</sup>. २द ब<sup>्</sup>णीरद्धीए. ३द ब होदि. ४द ब अग्महियं व करिय. ५द ब उनरिमगुणदुगुण . TP. 75

समुद्दो ति । तथ्य अंतिमवियप्पं वत्तद्वस्यामो। तं जद्दा- सयंभूरमणदीवस्स आदिमसूर्द्दमञ्झे रज्जूए चाउव्भागं पुणो पंचहत्तरिसद्दस्त्रोयणाणि संमिलिदे सयंभूरमणसमुद्दस्य आद्दमसूर्द्द होदि । तस्स ठवणा न्य धण जोयणाणि ७५०००। पुणो तद्दीवस्स मिज्ञमसूद्दिम तियरज्ज्ण अहमभागं पुणो एक्कल्व-बारससद्दस्य-पंचसयजोयणाणि संमिलिदे सयंभूरमणसमुद्दस्य मिज्ञमसूर्द्द होद्द न्य है धण जोयणाणि १९२५००। पुणो सयंभूरमणदीवस्स बाहिरमूर्द्दमञ्झे रज्जूण अहं पुणो दिवद्धल्वस्य जोयणेण मेलिदे चरिमसमुद्दश्चीतम-सूर्द्द होद्द । तस्स हवणा— हे धण जोयणाणि १५००००। एत्य बहुण आणयणदेदुमिमं गाहासुत्तं — धादद्दसंडप्पहुदि इन्छियदीओद्दीण रंददं । दुतिचउक्तवेदि ददी तिहाणे हेंति परिवर्ट्टी ॥ २७६

दूने दूने क्रमसे मिलाते जाना चाहिय। उनमें अन्तिम विकल्पको कहते हैं। वह इस प्रकार है— स्वयंभूरमणद्वीपकी आदिम सूचीमें राजुके चतुर्य माग और पचत्तर हजार योजनोंको मिलानेपर रतयंभूरमणसमुद्रकी आदिम सूचीमें राजुकों है। उसकी स्थापना — रा. ई + यो. ७५०००। पुनः इसी द्वीपकी मध्यम सृचीमें तीन राजुओंके आठवें माग और एक लाख बारह हजार पांचसी योजनोंको मिलानेपर स्वयंभूरमणसमुद्रकी मध्यम सृची होती है — रा. ई + यो. ११२५००। पुनः स्वयंभूरमणद्वीपकी बाह्य सृचीमें राजुके अर्थ माग और डेड लाख योजनोंको मिलानेपर उपित्म (स्वयंभूरमण) समुद्रकी अन्तिम सृची होती है। उसकी स्थापना — रा. ई + यो. १५००००।

यहां वृद्धियोके लानेक लिय यह गाथामूत्र है-

धातकीखण्डप्रभृति इच्छित द्वीप-समुद्रेंकि आवे विस्तारको दो, तीन और चारसे गुणा करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उतनी क्रमसे तीनों स्थानोमे वृद्धि होती है ॥ २७६॥

उदाहरण— (१) कालोदकसमुद्रका विस्तार आठ छाख यो. है; अतः ई छा. ४ २ = ८ छा. आदिमसूचीवृद्धि । ई छा. ४ ३ = १२ छा.म.सृ. वृद्धि । ई छा. ४ ४ = १६ छा. अं. सू. वृद्धि ।

(२) स्वयंभूरमणद्वीपकी आदिसूची है रा. – २२५००० यो.; मध्यमूची है रा. – १८७५००; अन्तसूची है रा. – १५०००० यो.; स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार है रा. + ७५००० यो.; अतएव स्वयंभूरमणसमुद्रकी मृचियोंको छानेके छिये (है रा. + ७५०००) ÷ २ को क्रमशः २, ३ व ४ से गुणा करनेपर वे ही प्रक्षेप राशियां उत्पन्न होंगी जो ऊपर बतड़ा चुके हैं। इनको स्वयंभूरमणद्वीपकी उपर्युक्त सृचियोंमें मिछानेसे क्रमशः स्वयंभूरमणसमुद्रकी सूचियां इस प्रकार प्राप्त होती हैं —

१ द ब पिंड. २ द ख मेलिदोपरिम°.

डणवीसदिमपक्ले भप्पावहुगं वत्तइस्मामो । तं जहा— लवणसमुद्दस्यायामं णवलक्लं, तिम्म भट्टारसलक्लं संमेलिदे धादईसंडस्स दीवस्स भाषामं होदि'। धादईसंडदीवस्स भाषामम्मि पक्लेकभूद्धः भट्टारसलक्लं दुगुणिय मेलिदे कालोदगसमुद्दस्स भाषाम होद्द । एवं पक्लेकभृदभट्टारसलक्लं दुगुणदुगुणं होऊण गच्छह् जाव सर्यभूरमणममुद्दो ति । तत्तो अंतिमविषय्पं वत्तद्दस्यामो — तत्थ सर्यभूरमणदीवस्स भाषामादो सर्यभूरमणसमुद्दस्य भाषाभवङ्की णवरव्यणं अट्टमभागं पुणो तिण्णिलक्ल-सत्ततीससहस्य-पंच-स्वजोयणेहिं भव्भिद्दयं होद्द । तस्य ठवणा हु धण जोषणाणि ३३०५०० । छवणसमुद्दादिइव्छिय-दीव रयणायराणं आयामवङ्किपमाणाणयणदेतुं इमं गाहासुत्त—

स्वयं मूरमणडीपकी आदि मृची ं रा. - २२५००० यो.

प्रक्षेप ं रा. + ७५००० यो.

स्वयं मूरमणद्वीपकी मध्यम्ची ं रा. - १८७५०० यो.

प्रक्षेप ं रा. + ११२५०० यो.

प्रक्षेप ं रा. + ११२५०० यो.

स्वयं मूरमणद्वीपकी मध्यम्ची ं रा. - ७५००० यो.

स्वयं मूरमणडीपकी अंतमूची ं रा. - १५०००० यो.

प्रक्षेप ं रा. + १५०००० यो.

प्रक्षेप ं रा. + १५०००० यो.

प्रक्षेप ं रा. + १५०००० यो.

उन्नीसवें पक्षमें अन्यबहुत्वको कहते हैं — त्व्वणसमुद्रका आयाम नौ लाल है। इसमें अटारह लाख मिलानेपर धातकीखण्डका आयाम होता है। धातकीखण्डद्वीपके आयाममें प्रक्षेपभूत अटारह लाखको दुगुणा करके मिलानेपर कालोदकसमुद्रका आयाम होता है। इस प्रकार स्वयंभूरमणसमुद्र पर्यन्त प्रक्षेपभूत अटारह लाख दुगुणे दुगुणे होते गये है। यहां अन्तिम विकल्पको कहते हैं — स्वयंभूरमणद्वीपके आयामसे स्वयंभूरमणसमुद्रके आयाममें नौ राजुओंके आठवें भाग तथा तीन लाख सतीस हजार पांचसी योजन अधिक वृद्धि होती है। उसकी स्थापना — रा. १ + यो. ३३७५००।

छवणसमुद्रको आदि टेकर इच्छित द्वाप-समुद्रेकि आयामवृद्धिके प्रमाणको छानेकै छिये यह गांधासत्र है —

**१६ य** होतिः २ द स 'दीने.

भारहसंडप्पहुर्दि हच्छियदीवोवहीण विश्यारं । अद्भिय तं णविह गुणं होट्टिमदो होदि उवरिमे वड्ढी ॥ २७७ । एवं दीउवहीणं णाणाविहकोत्तफलप्रुवणं समर्त्त ।

एयक्लवियलसयला बारस तिय दोण्णि होति उत्तकमे । भूभाउतेउवाऊ पत्तेकं बादरा सुहुमा ॥ २७८ साहारणपत्तेयसरीरवियन्ते वणन्फई' दुविहा । साहारण शृत्तिदर्शा पदिद्विदिदर्श य पत्तेयं ॥ २७९

धातकी खण्डको आदि लेकर इच्छित द्वीप-समुद्रोक विस्तारको आधा करके उसे नै। से गुणित करनेपर प्राप्त राशिप्रमाण अधम्तन द्वीप या समुद्रसे उपीरम द्वीप या समुद्रके आयामम वृद्धि होती है । ॥ २७७ ॥

उदाहरण — (१) कालोदकसमुद्रका विस्तार यो. ८ छा.; ८ छा.÷२×९ = ३६ छा. = कालोद. ६३ छा. - धातकी. २७ छा. यो. । यह धातकीखण्डके आयामसे कालोदसमुद्रके आयाममें हुई वृद्धिका प्रमाण है ।

(२) स्वयम्भूरमणसमुद्रका विस्तार  $\frac{1}{2}$  रा. + ७५००० यो. है । अत्रण्य उक्त नियमानुसार स्वयम्भूरमणद्वीपके आयामसे उसकी आयामवृद्धिका प्रमाण इस प्रकार होगा — ( $\frac{1}{2}$  रा. + ७५००० यो.)  $\div$  २ × ९ =  $\frac{1}{2}$  रा. + ३३७५०० = (स्व. ग. आ.  $\frac{1}{2}$  रा. - २२५००० यो.) ।

इस प्रकार द्वीप-समुद्रोके नाना प्रकारके क्षेत्रफलका प्रकारण समाप्त हुआ ।

एकेन्द्रिय, विकलिन्द्रिय और सकलिन्द्रिय जीव उक्त क्रमंस वारह, तीन और दो सेद-कर्ष है। इनमेंसे एकेन्द्रियोंमें पृथिवी, जल, तेज और वायु, य प्रत्येक वादर एवं सृक्ष्म होते है। साधारणशरीर और प्रत्येकशरीरके मेदसे वनस्पतिकाधिक जीव दो प्रकार है। इनमें साधारण स्थृत और सृक्ष्म, तथा प्रत्येकशरीर प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होते हैं।। २७८-२७९॥



**१ द ब वण पर्दः - २ द व े**थूलिदिसः - **३ द** व परिदिष्टिदसः.

वियला बितिचउरक्ला सयला सण्णी अमण्णिणो एदे। पज्जतेदरभेदा' चोतीसा अह यगेयविहा ॥ २८०

एवं जीवभेदपरूवणा गाहा ।

पुढविआईभेयं परुवेमी ।

एसो चोत्तीयविहाणं निरिक्याणं परिमाणं उच्चदे ।

[संपिह] सुत्ताविरुहेण आइरियपरंपरागदोवदेसेण तेउक्काइयरासिउप्पायणविहाणं वत्तह्रसामो। तं जहा--- एग ६णलोगं सलागभूदं ठविय अवरंगं घणलोगं विरिलिय एक्केक्स्य रूवस्यं घणलोगं दादृण विगिद्यंविगदं करिय सलागरायादां एगस्वमवणेयव्वं। तावे एका अण्णोण्णगुगगारसलागा लब्भिद् तस्युष्पण्णरासिस्य पलिटोवमस्य असंखेजजद्भागमेचा वग्गसलागा भवंति। तस्य इच्छेद्णयसलागा असं-

दे।इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चारइन्द्रियंक्ष भेदसे विकल जीव तीन प्रकार, तथा संजी और असंज्ञीके भेदम सकल जीव दो प्रकार है। ये सब जीव (१२ + ३ + २) पर्याप्त व अप्यीप्तके भेदसे चौतीम प्रकार होते है, अथवा अनेक प्रकार है।। २८०॥

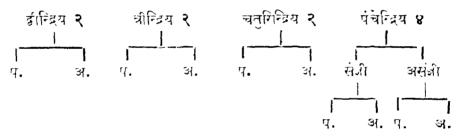

इस प्रकार ये गाथाय जीवमेदोंका प्रकारण करनेवाली है । अब पृथ्वी आदि जीव मेदोकी प्रकारणा करते हैं । यहांसे आगे चीतीस प्रकारके तिर्यचीके प्रमाणको कहते हैं—

इस समय सूत्रसे अविरुद्ध आचार्यपरंपरासे चल आये उपदेशके अनुमार तेजस्काियक राशिके उत्पादन-विधानको कहते है। वह इस प्रकार है— एक चनलेकिको शलाकारूपसे स्थापित कर और दूसरे घनलोकिका। विरलन करके एक एक रूपके प्रति चनलेकिप्रमाणको देकर और वर्गितसंवर्गित करके शलाकाराशिमेस एक रूप कम करना चाहिये। तब एक अन्यान्यगुणकार शलाका प्राप्त होती है। इस प्रकारसे उत्पन्न हुई उस राशिक्षा वर्गशलाकायें पल्योपमवे असंख्यातवें भागप्रमाण होती है। इसी राशिक्षी अर्थच्छेदशलाकायें असंख्यात लोकप्रमाण औ

१द व भोदो. २ 'एवं जीवमेदपर्वणा गाहा' इसंतत् प्रस्योः पुनरुकतम् । ३ द व मुण्डि आईमेयं ४ द व पुणलोगस्स. ५ द व पुणलोगं. ६ द व पुक्तेककं सरुवस्म.

----

केजा छोगा, रासी वि य संकेजलोगमेत्तो जादो। पुणो उहिदैमहारासिं विरालद्ण तथ्य एकेक्स्स रूवस्स उहिदमहारासियमाणं दाद्ण विगिद्मंविगादं करिय सलागरासीदो अवरेगरूवमवणेयव्वं। तावे अण्णोण्ण-गुणगारसलागा दोणिण, वग्गसलागा अञ्च्छेदणयसलागा राभी च असंखेजा लोगा। एवमेदेण कमेण लेदव्वं जाव लोगमेत्त्रसलागरासी समत्तो ति। तावे अण्णोणणगुणगारमलागपमाणं लोगों, सेसितगमसंखेजा लोगा। पुणो उहिदमहारामिं विरालद्ण तं चेव सलागभूदं ठिवय विरालिय एकेक्स्म रूवस्म उप्पण्णमहारासियमाणं दाद्ण विगादसंविगादं करियं सलागरामीदो एगरूवमवणेशव्वं। तावे अण्णोणणगुणगारसलागा लोगो रूवाहिको, सेसितगमसंखेजा लोगा। पुणो उप्पणरामिं विरालिय रूवं पढि उप्पण्णरासिमेव दाद्ण विगादसंविगादं करिय सलागरासीदो अण्णेगरूवमवणेदव्वं। तावे अण्णोणणगुणगारसलागा लोगो दुरूवाहिको, सेसितगमसंखेजा लोगा। एवमेदेण कमेण दुरूवृत्वकम्मसंखेजनलोगमेत्त्त्रसलागा लोगो दुरूवाहिको, सेसितगमसंखेजा लोगा। एवमेदेण कमेण दुरूवृत्वकम्मसंखेजनलोगमेत्त्रसलागामुं दुरूवाहिका

यह राशि भी असंख्यात छोकप्रमाण होती है । पुनः उत्पन्न हुई इस महाराशिका विरलन करके उसमेंसे एक एक रूपके प्रति इसी महाराशिप्रमाणको देकर और वर्गितसंवर्गित करके शलाका-राशिमेंसे एक अन्य रूप कम करना चाहिये। इस समय अन्यान्यगुणकारशलाकायें दे। और वर्गशलाका एवं अर्थच्छेदशलाका राशि असंख्यात छोकप्रमाण होती है। इस प्रकार जब तक छोकप्रमाण शलाकाराशि समाप्त न हो जांचे तब तक इसी कमसे करते जाना चाहिये। उस समय अन्योन्यगुणकारशलाकाओंका प्रमाण छोक और शेप तीनों राशियों अर्थात् उस समय उत्पन्न हुई महाराशि, उसकी वर्गशलाकाओं और अर्थच्छेदशलाकाओंका प्रमाण असंख्यात छोक होता है। पुनः उत्पन्न हुई इस महाराशिका विरल्ज करके इसे ही शलाकाखपसे स्थापित करके विरलित राशिक एक एक रूप कम करना चाहिये। तब अन्योन्यगुणकारशलाकाये एक अधिक छोकप्रमाण और शेप तीनों असंख्यात छोकप्रमाण ही रहती है। पुनः उत्पन्न राशिका विरल्ज करके एक एक रूप कम करना चाहिये। तब अन्योन्यगुणकारशलाकाये एक अधिक छोकप्रमाण और शेप तीनों असंख्यात छोकप्रमाण ही रहती है। इस प्रकार इस कमसे दो अन्य तीनों राशियां असंख्यात छोकप्रमाण ही रहती है। इस प्रकार इस कमसे दो कम उत्कृष्ट संख्यात छोकप्रमाण अन्योन्यगुणकारशलाकाओंके दो अधिक छोकप्रमाण

१ द ६डिद°, व ईडिद° २ द व ना जह ३ द य छोगा ४ द व निगदकरिय. ५ द व दूरवाणुनकरससंक्षेत्रज्ञोगमेत्तछोगासु.

लोगिम पविद्वासु चत्तारि वि यसंखेजा' लोगा भवंति । एवं णेद्रस्वं जाव विदियवारद्विदस्सागरासी समत्तो ति'। तदो चत्तारि वि असखेजा लोगा। पुणो उद्विदमहारामिं सलागभूदं ठिवय अवरेगमुद्दिनेमहाराभिं विरलिद्ण उद्विदमहारामिपमाणं' दादृण विगिद्मविगित्वं करिय सलागरासीदो एगरूवमविणद्भवं । तावे चत्तारि वि असंखेजा लोगा । एवभेदेण कमेण णेद्रस्वं जाव तदियवारद्वविदस्रलाग रामी समत्तो ति । तावे चत्तारि वि असंखेजा लोगा । पुणो उद्विदमहाराभि तिष्पिद्वराभिं कादृण तत्थेगं सलागभूदं ठिवय अण्णेगरासिं विरलिद्गण तत्थे एवकेक्करस स्वस्म एगरासिपमाणं दादृण विग्नद्मंविग्नदं करिय मलागरामीदो एगरूवमवणेयन्वं । एवं पुणो पुणो करिय णेद्रवं जाव ' अदिकंतअण्णोण्णगुणगारसलागादि जणचउत्थवार-द्वियअण्णोण्णगुणगारमलागरासी समत्तो ति । तावे ' तेदकाइयरामी उद्विदा भवदि = a । तस्स गुणगारमलागा चउन्थवारद्विदस्यलागरासिपमाणं होदि ॥ ९ ॥'' पुणो तेउकाइयरासिमसंखेजलोगण भागे

अन्यान्यगुणकारदालाकाओमे प्रविष्ट होनेपर चारो ही साहित्या असंख्यात लोकप्रमाण हो जाती है । इस प्रकार जब तक दूसरी बार स्थापित शलाकाराशि समाप्त न हो जावे तब तक इसी कमसे करना चाहिये । तब भी चारो राशिया असम्यात लोकप्रमाण होती है । पुनः उत्पन्न हुई महा-राशिको शलाकारूपसे स्थापित करके उसी उत्पन्न महाराशिका विरलन करके उत्पन महाराशि-प्रमाणको एक एक रूपके प्रति देकर और विशतसंविशत करके शलाकारशिमेसे एक कम करना चाहिये। इस समय चारो राशियां असंस्यात लेकप्रमाण रहती है। इस प्रकार तीसरी बार स्थापित शलाकाराशिके समा त होने तक यही क्रम चाउ रखना चाहिये। तब चारो ही राशियां असंस्यात लोकप्रमाण रहती है । पुनः इस उत्पन्न महाराशिकी तीन प्रतिराशियां करके उनमेंसे एकको शलाकारूपमे स्थापित कर और दूसरी एक राशिका विरलन करके उसमेमे एक एक रूपके प्रति एक राशिप्रमाणको देकर और वर्गितसंवर्गित करके जलाकाराजिमसे एक रूप कम करना चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः करके जब तक अतिकान्त अन्योन्यगुणकारशलाकाओंसे रहित चौथी बार स्थापित अन्योन्यगुणकारशलाकागशि समान्त न है। जावे तब तक इसी क्रमसं लेजाना चाहिये । तब तेजकायिक राशि उत्पन्न होती है जो असंस्यात घनलोकप्रमाण है । घनलोककी संदृष्टि 😑 तथा असंख्यातकी संदृष्टि a है । उस तेजकायिक राजिकी अन्योन्यगुणकारशलाकीयें चौथी वार स्थापित शलाकाराशिके समान होती है । इस राशिके असंख्यातकी संदृष्टि ९ है । पुनः तेजस्कायिक राशिमे असंख्यात छोकका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उसे इसी राशिमे

१द च वि तियसक्षेडजाः २ द्यापविद्ये चिः ३ द्वगंतप्राहिदः, व वेचागप्रहिदः। ४ द्वापविद्यः ६ द्यातादेः ७ द्वामाः ८ द्वातादेः ९ द्वातेडकायपरासी १० द्वा। ०॥

हिदे ल इं तम्मि चेव पश्चित्ते पुढिविकाइयरासी होदि = a | १० | तम्मि असंखेजलोगेण भागे ९ हिदे ल इं तम्मि चेव पश्चित्ते आउकाइयरामी होदि = a | १० | १० | तिम्मि असंखेजलोगेण भागे ९ ९ हिदे ल इं तम्मि चेव पश्चित्ते वाउकाइयरामी होइ = a | १० | १० | १० | पुणो एदे चत्तारि सामण्ण- ९ ९ ९

मिला देनेपर पृथिवीकायिक राशिका प्रमाण होता है ।

उदाहरण--- पृथ्वीकायिक राशि = तेजका. रा. + 
$$\frac{h}{3}$$
 का. रा. =  $\frac{h}{3}$  का. रा. =  $\frac{h}{3}$  =  $\frac{h}{$ 

इसमे असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे इसी राशिम मिला देनेपर जलकायिक जीवराशिका प्रमाण होता है।

इसमे असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे इसी राशिम मिला देनेपर वायकायिक जीवराशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण — अयुका. राशि = ज. का. रा. 
$$+\frac{\pi}{3}$$
 का. रा.  $+\frac{\pi}{3}$  का.  $+\frac{\pi}{3}$  का. रा.  $+\frac{\pi}{3}$  का. रा.  $+\frac{\pi}{3}$  का. रा.  $+\frac{\pi}{3}$  का.  $+\frac{\pi}{3}$  का.

पुन: इन चारों सामान्य राशियोमेसे प्रत्येकको अपने योग्य असंख्यात लोकसे खण्डित

रासीओ पत्तेकं तप्पाउग्गअसंखेजलोगेण खंडिदे तत्थेगेखंडं सगसगबाद्ररासिपमाणं होदि। तेउ ≡ 8। पुढिवि ≡ 2.१०। आउ ≡ a.१०१०। वाउ ≡ a.१०१०२०। सेसबहुभागा सगसगसुहुमजीबा होंति। २९ ९९९ ९९९ तेउ ≡ a.४। पुढिवि ≡ a.। १०८। आउ ≡ a.१०१०८। वाउ ≡ a.१०६०९०८। पुणो ९९९९९

करनेपर एक भाग रूप अपनी अपनी बाद्रराशिका प्रमाण हे।ता है, और शेप बहुभागप्रमाण अपने अपने सूक्ष्म जीव होते हैं।

उदाहरण — तेजका. बादर सांश = 
$$\frac{\dot{\alpha}}{3}$$
, का. सं. =  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$  तेजका. सृक्ष्म सांश =  $\dot{\alpha}$ , का. सं. —  $\dot{\alpha}$ , का. बा. सं. =  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$  =  $\left(\frac{1}$ 

१ द् तज्जगखंड, स्त तज्जेगखंड

पिलदोवमस्स असंक्षेत्रजिद्दभागमेत्तजगपदरं आविलियाए असंक्षेत्रजिद्दभागेण गुणिदपदरंगुलेहि भागे हिदे पुढिविकाइयबादरपज्जत्तरासिपमाणं होदि = | तिम्म आविलियाए असंखेज्जिदिभागेण गुणिदे हि ४।९। प

बादरआउपञ्जत्तरासिपमाणं होदि = । पुणो आविष्टिस्य असंखेजिदिभागो बादरतेउपञ्जत्तजीवपरिमाणं ४ प a

होदि ८ । पुणो लोगस्स संखेर्जादभागो वाद्रवाउपज्जनजीवपमाणं होदि 🏯 । सगयगबाद्रपज्जत्तराभिस्य ठि

पुनः पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण जगप्रतरमें आवलीक असंख्यातवें भागमे गुणित प्रतरांगुलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना बादर पृथिवीकायिक पर्यात जीवराशिका प्रमाण होता है। इसे आवलीक असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर बादर अप्कायिक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण— पृ. बा. प. गशि = 
$$\begin{pmatrix} q \stackrel{?}{e} \stackrel{?}{u} \\ 3 \stackrel{?}{e} \end{pmatrix}$$
  $\div$   $\begin{pmatrix} g \stackrel{?}{e} \\ g \stackrel{?}{e} \end{pmatrix}$   $\div$   $\begin{pmatrix} g \\ g \\ g \end{pmatrix}$   $=$   $\begin{pmatrix} q = \\ 1 \end{pmatrix}$   $\div$   $\begin{pmatrix} g \\ g \\ g \end{pmatrix}$   $=$   $\begin{pmatrix} q = \\ 1 \end{pmatrix}$   $+$   $\begin{pmatrix} g \\ g \\ g \end{pmatrix}$   $+$   $\begin{pmatrix} g \\ g \\$ 

पुनः आवर्छाके असंख्यातेवं मागश्रमाण बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवराशि होती है।

पुनः लोकके संख्यातवें भागरूप बाटर वायुकायिक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण— वायुका. बा. प. रा. 
$$=$$
 $\frac{\dot{e}}{\dot{e}}$ .  $=\frac{\dot{e}}{\dot{e}}$ 

अपनी अपनी बादर राशिमेंसे अपनी अपनी बादर पर्याप्त राशिको घटा देनेपर

सगसगबादररासीदो सोधिदे सगसगबादरअपज्जत्तरामी होदि । पुढ = a १० रिण = | ९। आउ ९ ९ ४ | प

मुहुमरासिपत्तेयं तप्पाउग्गस्स संखेजरूबेहिं खंडिदे बहुभागा सुहुमपज्जत्तजीवरासिपमाणं होदि । पुढिवि 

= a १०८४ | आउ = a १०१०८४ | तेउ = a ८४ | वाउ = a १०१०१०८४ | ९९९५ | ९९९५ | १९८४ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५ | १९९५

ज्ञाय अपनी अपनी बादर अपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है (संदृष्टि म्लंम देखिये) । पुनः पृथिवीकायिकादि जीवीकी प्रत्येक सृदम राशिको अपने योग्य संख्यात रूपोसे खण्डित करनेपर बहुभागरूप सूक्ष्म पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है और इसमेसे एक भागरूप अपनी अपनी सृक्ष्म अपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है (संदृष्टियां म्लंम देखिये)। पुनः सत्र जीवराशिमेंसे सम्पूर्ण त्रसकायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक और वायुक्तायिक जीवोंके राशि-प्रमाणको घटा देनेपर शेष सामान्य वनस्पतिकायिक जीवराशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण — सामान्य वनस्पतिकायिक जीवराशि = सर्व जीवराशि - (सर्व व्रसराशि + सर्व तेजस्काय राशि + सर्व पृथ्वीकाय राशि + सर्व जलकाय राशि + सर्व वायुकाय राशि ).

तज पृथिवी
$$= \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} +$$

होदि [ सन्वजीवरासी रिण = रिण = a । ह ] । तम्हि असंखेजलोगपरिमाणमवणिदै सेसं साधा-ध २

रणवणप्रिदिकाइयजीवपरिमाणं होदि । १३ 😑 । तं तप्पाउग्गअसंखेजलोगेण खंडिदे तन्थ एगभागो साहारणबादरजीवपरिमाणं होदि । १३ 🚍 । सेमबहुभागा साधारणसुहुमरासिपरिमाणं ९ होदि । १३ 🚍 ८ । पुणो साधारणबादररापिं तप्पाउग्गअसंखेजलोगेण खंडिदे तत्थेग-९ भागं साधारणबादरपज्जत्तपरिमाणं होदि १३ 🚍 १ । सेमबहुभागा साधारणबादरअपज्जत्तरासिपरिमाणं ९ ७

इसमेंसे असंख्यात छोकप्रमाणको वटानेपर शेष साधारण वनस्वतिकायिक जीवींका प्रमाण होता है।

उदाहरण — साधारण वनस्पतिकायिक जीवराशि = सामान्य वनस्पतिकायिक जीवराशि — असंख्यात लोकप्रमाण ( प्रत्येक वनस्पति जीवराशि ) = ( स. जी. रा. ) –  $\left[\left(\frac{=3}{8a}\right)\right]$  +  $\left(\equiv a \frac{843}{939}\right]$   $\left[=\left(83 \equiv a\right)$  = (  $83 \equiv a$  ).

इसे अपने योग्य असंख्यात लोकसे खण्डित करने पर उसमेंसे एक भाग साधारण बादर जीवेंका प्रमाण होता है, और शेप बहुभाग साधारण सृक्ष्म जीवगशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण— साधारण बादर वनस्पति (निगोद) कायिक जीवराशि  $= \frac{साधारण बनस्पति कायिक जीवराशि = ( \frac{१३ \equiv}{9} )$ साधारण सृक्ष्म बनस्पति (निगोद) कायिक जीवराशि  $= \frac{साधारण ब. का. जी. राशि \times \frac{9. \ el. - १}{9} = ( \frac{१३ \equiv}{9} )$ असंख्यात होक

पुनः साधारण बादर राशिको अपने योग्य असंख्यात लोकसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग साधारण बादर पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है, और शेप बहुमाग साधारण बादर अपर्याप्त जीवोंकी राशिका प्रमाण होता है।

होदि १३ = ६ | पुणो साधारणसुहुमरासि तत्पाक्षोग्गसंखेजरूवेहि खंडिय तत्थ बहुभागं साधारण-९ ७ सुहुमपज्जत्तपरिमाणं हेदि १३ = ८४ | सेसेगभागं साधारणसुहुमभपज्जत्तरासिपमाणं होदि १३ = ८ ।

पुणो पुन्वमवणिदश्रसंखेज्जलोगपरिमाणरासी पत्तेयसरीरवणप्फिद्दिजीवपरिमाणं होदि  $\equiv a \equiv a$ । तप्पत्तेयसरीरवणप्फई दुविदा बादरणिगोदपदिद्विर अपिदिद्विद्दभेदेण। तत्थ अपिदिद्विदपत्तेयसरीरवणप्फई असंखेजलोगपरिमाणं होइ  $\equiv a$ । तिम्म असंखेजलोगेण गुणिदे बादरणिगोदपदिद्विदरासिपरिमाणं होदि

उदाहरण- साधारण बादर पर्याप्त वनस्पतिका. जी. रा. = साधारण बा. व. का. जीवराहि। असंख्यात

$$= \left(\begin{array}{cc} \xi & \equiv & \xi \\ \mathbf{e} & \mathbf{e} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} \xi & \mathbf{e} \\ \mathbf{e} & \mathbf{e} \end{array}\right)$$

साधारण बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशि

$$=\frac{\text{सा. बा. व. का. जीवगिश }}{\text{असंख्यात}} \times \frac{3 - ?}{?} = \left(\begin{array}{c} ?3 \equiv 6 \\ -? & 9 \end{array}\right)$$

पुनः साधारण सृक्ष्म राशिको अपने योग्य संख्यात रूपोसे खण्डित करनेपर उसमेंसे बहुमान साधारण सृक्ष्म पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है, और शप एक मान साधारण सृक्ष्म अपर्याप्त जीवोकी राशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण— साधारण मृक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवगाही

साधारण सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशि

$$= \frac{\text{tti. } \mathbf{q}. \ \mathbf{a}. \ \text{ sinattile}}{\text{tigata}} = \left(\begin{array}{c} \mathbf{1} \mathbf{3} \equiv \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{q} & \mathbf{q} \end{array}\right)$$

पुनः पूर्वमें घटाई गई असंख्यात छोकप्रमाण राशि प्रत्येकशरीर वनस्पति जीवोंका प्रमाण होता है । बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होनेके कारण वे प्रत्येकशरीर वनस्पति जीव दो प्रकार हैं । इनमेंसे अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पति जीव असंख्यात छोक्पप्रमाण हैं। इस अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति जीवराशिको असंख्यात छोकोंसे गुणा करनेपर बादर-निगोद प्रतिष्ठित जीवराशिका प्रमाण होता है।

≅ a ≡ a । ते दो वि रासी पञ्जत्त-अपञ्जत्तभेदेण दुविहा होंति । पुणो पुम्युत्तबादरपुढविपञ्जत्तरासि-माविष्ठियाए असंखेज्जिदिभागेण खंडिदे बादरणिगोदपदिद्विदपञ्जत्तरासिपरिमाणं होदि = । तं आविष्ठ-

> ४ ५ ५ प a

याप् असंखेजजिद्भागेण भागे हिदे बादरिणगोदअपदिहिदपज्जत्तराक्षिपरिमाणं होदि = | सग-४९९ | प

सगपज्जतरासि सगसगसामण्यरामिभिम अविषेदे मगमगअपज्जत्तराभिपरिमाणं होदि । बादरणिगोद-

उदाहरण — प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक जीवगाशि = असंख्यात छोकप्रमाण

$$= \left( \equiv a \equiv a \right)$$

अप्रतिष्टित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक जीवराशि

= असंख्यात लोकप्रमाण = = a । सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवगशि = असंख्यात लोकप्रमाण अप्रति-ष्ठित प्रत्येकशशिर वनस्पतिकायिक जीवशाशि = ( = a = a).

ये दोनों ही राशियां पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दे। प्रकार हैं । पुन: पूर्वीक्त बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवराशिको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर बादर-निगोद- प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोकी राशिका प्रमाण होता है ।

उदाहरण — बादर-निगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशर्शर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशि

= पू. का. बा. पर्याप्त जीवराशि 
$$\div \frac{\text{अावली}}{\text{असंख्यात}} = \left(\frac{= \mathsf{q} \; \mathsf{q}}{\mathsf{g} \; \mathsf{a}} \; \div \; \mathsf{q}\right) = \left(\frac{= \mathsf{q} \; \mathsf{q} \; \mathsf{q}}{\mathsf{g} \; \mathsf{a}} \; \frac{\mathsf{q}}{\mathsf{q}}\right)$$

इसमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध आव उतना बादर-निगोद-अवितिष्ठित पर्याप्त जीवोंकी राशिका प्रमाण होता है।

उदाहरण — बादर-निगोद-अप्रतिष्ठित प्रत्येकशारीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशि

= ब्रा. नि. प्र. प्र. श. व. कायिक पर्याप्त जीवसारी 
$$\div$$
 आवली असंख्यात  
=  $\left(\frac{\pm q}{8} \frac{q}{a} \frac{q}{2} \div \frac{q}{q}\right) = \left(\frac{\pm q}{8} \frac{q}{a} \frac{q}{2} \frac{q}{2}\right)$ 

अपनी अपनी सामान्यराशिमेंसे अपनी अपनी पर्याप्त राशिको घटा देनेपर शैष अपनी अपनी अपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है।

पिंदिहिंद 
$$\equiv$$
 a  $\equiv$  a रिण  $=$  । सादराणिगोदअपिंदिहिंद  $\equiv$  a रिण  $=$  । ४ ९ ९ प प य a

पुणो आविलयाणु असंखेज्जिदिभागेण पदरंगुलमवहारिय लढ़ेण जगपदरे भागं घेसूण रूखं 🖛 । ४

तं आविलियाण असंविज्जिदिभागेण खंडियाणेग्र छंडं पुधं ठिवय सेसबहुभागे धेतृण चत्तारि समपुंजं कादूण पुधं ठवेयव्वं' । पुणो आविलियाण असंविज्जिदिभागे विरित्तृण अविणियण असंखेजिदिभागे विरित्तृण अविणियण असंखेजिदिभागे विरित्तृण आविलियाण असंखेजिदिभागे विरित्तृण तत्थ बहुखंडे पढमपुंजे पित्व्विते वेइंदिया होति । पुणो आविलियाण असंखेजिदिभागे विरित्तृण दिण्णसेससमखंडं करिय दादृण तत्थ बहुभागे बिदियपुंजे पित्वित्ते तेइंदिया होति । पुण्वित्रिरूणादों संपित्ति विरत्नणा किं सारिया किं साथिया किं स्रणोत्ति पुष्किदे लक्ष्य एन्थ उवण्यो । पुणो तप्पाउग्ग-

उदाहरण— बादर निगाद अप्रतिष्टित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक अपर्याम जीवराशि = अप्र. प्र. श. व. कायिक जीवराशि - अप्र. प्र. श. व. कायिक पर्याह जीवराशि

$$= (\equiv a) - \left( \frac{= q \cdot q}{8 \cdot a} \frac{q}{2} \cdot \frac{q}{2} \right)$$

वादर-निगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशि = सप्र. प्र. श. व. कायिक जीवराशि – सप्र. प्र. श. व. कायिक पर्याप्त जीवराशि

$$= (\equiv a \equiv a) - \left(\frac{8a}{4}\frac{\delta}{\delta}\right)$$

पुनः आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुलका जगप्रतरमें भाग देनेपर जो छन्ध आव उसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खंडित कर एक भागको पृथक् स्थापित करके और रेप बहुभागको प्रहण करके उसके चार समान पुंज करके पृथक् स्थापित करना चाहिये । पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलन करके अपनीत एक खण्डके समान खण्ड कर देनेपर उसमेंसे बहुभागको प्रथम पुंजमें मिला देनेपर दोइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण होता है । पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलन करके देनेसे अवशिष्ट रही राशिकेसमान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको द्वितीय पुंजमें मिलानेसे तीनइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण होता है । इस समयका विरलन पूर्व विरलनसे क्या सहश है, क्या साधिक है, कि वा न्यून है, इस प्रकार पूलनेपर यहां उत्तर है कि इसका उपदेश नहीं है । पुनः तल्प्रायोग्य आवलीके असंख्यातवें भागका विरलन

भाविलयाण भसंखेजजादिभागं विरिलदृण सेसखंडं समखंडं करिय दिण्णे तत्थ यहुं हं तिदयपुंजे पिक्खत्ते चर्डारेंदिया होंति । सेसेगखंडं चरुत्थपुंजे पिक्खिते पंचेदियमिन्छ। इट्टी होंति । तस्स द्ववणा परिमाणा वि

| बी = ८४२४ | सी = ६१२०। | च = ५८६४   | प = ५८३६   |
|-----------|------------|------------|------------|
| ४।४।६५६३  | ४ ४ ६५६१   | ४।४ ६५६१ । | ४ ४ ६५६४ । |
| a         | à          | a          | à          |

पुणो पदरंगुलस्स संखेरजदिभागेण जनपदरे भागं घेतृण जं ल हं तं आविलयाण असंखेरजदिभागेण खंडिकणेगखंडं पुषं ठवेदृण सेसबहुभागं घेतृण चत्तारि सरियपुंजं कादृण ट्वेयव्वं । पुणो आविलयाण असंखेरजदिभागं विरलिदृण अविगद्ययं समर्खंडं करिय दिण्णे तथ्य बहुत्वंडे पढमपुंजे पविखत्ते तेहदियपरजत्ता होति । पुणो आविलयाण असंखरजदिभागं विरलिदृण सेयण्यखंडं समर्खंडं कादृण दिण्णे तथ्य बहुत्वंडा बिदियपुंजे पविखत्ते बेहंदियपज्ञता होति । पुणो आविलयाण असंखर्णि होति । पुणो आविलयाण असंखेजदिभागं विरलिद्ण सेयण्यखंडं समर्खंडं कादृण दिण्णे तथ्य बहुत्वंडा बिदियपुंजे पविखत्ते बेहंदियपज्ञता होति । पुणो आविलयाण असंखेजदिभागं विरलिद्ण सेयण्यखंडं समर्खंडं कादृण दिण्णे तथ्य बहुभागं तिद्यपुंजे पविखते पचेदियपुर्जता होति पुणो सेसेगभागं

कर रेष खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उनमेंसे बहुमागको तृतीय पुंजमें मिला देनेसे चारइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण होता है। रेाप एक खण्डको चौथे पुंजमें मिलानेपर पंचेन्द्रिय मिथ्या- दृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है। (उनकी स्थापना व प्रमाण मूलमें तथा गो. जी गाथा १७९ की टीकामें देखिये)।

पुनः प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे भाजित जगश्रतरको प्रहण करके अर्थात् जगप्रतरमें प्रतरांगुलके संख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खिण्डत कर एक भागको पृथक् स्थापित करके शेप बहुभागके चार सदश पुंज करके स्थापित करना चाहिये। पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलन करके अलग स्थापित किये हुए एक खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको प्रथम पुंजमें मिला देनेसे तीनइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर शेप एक भागके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको द्वितीय पुंजमे मिला देनेसे दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर शेप खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको द्वितीय पुंजमे मिला देनेसे दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः आवलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर शेप खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको तीसरे पुंजमें मिला देनेसे पंचेन्द्रिय पर्याप्त

१ द् जगपदर<sup>8</sup>, ब जगपदरं २ द् ब द्वेयं वा ३ द् ब दिण्णो

चत्रधपुंजे पक्किसे चतरिंदियपःजसा होति । तस्स द्ववणा

| ती = ८४२४        | वि= ६१२०       |
|------------------|----------------|
| ४।४¦६५६ <b>१</b> | क्षाक्ष:इन्द्र |
| પ્ય              | પ              |
|                  | l i            |

पं = ५८६४ **प** = ५८६६ ४।४।६५६१ ४।४।६५६१ ५

पुणो पुम्बुत्तेबीइंदियादिमामण्जरासिम्म समसगवज्जत-

रासिमवणिदे सगसगभपण्जत्तरासिपमाणं होदि । तं चेदं

| ती ५ ।८४२४ ।    |  |
|-----------------|--|
| = 4120   a      |  |
| क्षाक्षाचलद्व । |  |
|                 |  |

पुणो पंचेदियपज्जत्तरासीणं मझ्झे देव-णेरह्यःमणुमरामि-

देषरासिसंखेडजदिभागभूदतिरिक्खयण्णिरासिमवणिदे अवसमा तिरिक्खभयण्णिपञ्जता होति । तं

पुर्वं अवाणिद्रतिरिक्खसाण्णरासीणं तथ्पात्रगासंखेजारूवेहि खंडिदे तथ्य बहुभागा तिरिक्ससण्णपंचेंहिय-

जीवोंका प्रमाण होता है । पुनः शेष एक भागको चौथे पुंजमें मिलादेनेपर चारहन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है । (इनकी स्थापना मूलमें तथा गो. जी. गाया १८० की टीकामें देखिये )।

पुनः पूर्वोक्त दोइन्द्रियादि सामान्य राशिमेंसे अपनी अपनी पर्याप्त राशिको घटा देनेपर शेष अपनी अपनी अपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है। (स्थापना मूलमें देखिये)।

पुनः पंचेन्द्रिय पर्याप्त राशियोंके बीचमेंसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण तिर्यंच संज्ञी जीवोंकी राशिको घटा देनेपर शेष तिर्यंच असंज्ञी पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है । पुनः पूर्वमें अपनीत तिर्यंच संज्ञी राशिको अपने योग्य संख्यात रूपोंसे खण्डित करनेपर उसमेंसे बहुभाग तिर्यंच संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवराशि होती है और

TP. 77

प्रजात्तरानी होदि, सेसेगभागं सिंग्णिपंचेदियभपज्ञत्तरासिपमाणं होदि । तं चेदं ४ । ६५५३६ । ५ । ५ । = - ४ । ६५५३६ । ५ । ५ ।

## । एवं संखापरूवणा सम्मत्ता ।

सुद्धस्तरभूजलाणं बारस बावीम सत्त य सहस्या। तेउतिए दिवसितयं विरसं तिसहस्य दस य जेट्टाऊ ॥ २८६ १२००० । २२००० । ७००० । दि ३ । व ३००० । व १०००० ।

बामदिणमासबारसमुगुवण्णंछकः वियलजेटाऊ । णवपुर्वंगपमाणं उक्कस्माऊ सरिसवाणं'॥ २८२ व १२ । दि ४९ | मा ६ । पुर्वंग ९ ।

षाहक्तरि बादाळं वाससहम्माणि पक्त्विउरगाणं । अवसेसातिरियाणं उक्कस्सं पुब्वकोडीओ ॥ २८३ ७२००० । ४२००० । पुब्वकोडि १ ।

शेष एक भाग संज्ञी पंचिन्दिय अपर्याप्त जीव राशिका प्रमाण होता है। (स्थापना मूलमे देखिये)।

## इस प्रकार संख्याप्रस्तराणा समाप्त हुई ।

शुद्ध पृथिवीकी उन्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष, खर पृथिवीकी बाईस हजार वर्ष, जलकी सात हजार वर्ष, तेजस्कायकी तीन दिन, वायुकायकी तीन हजार वर्ष, और बनस्पित-कायकी दश हजार वर्ष प्रमाण है ॥ २८१ ॥

शुद्ध पृथिवी वर्ष १२०००, ख. पृ. २२०००। जल ७०००। तेज. दिन ३। वायु. ३००० वर्ष। वन. १००००।

विकलेन्द्रियोंमें दोइन्द्रियोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष, तीनइन्द्रियोंकी उनंचास दिन, और चारइन्द्रियोंकी छह मासप्रमाण है। पंचिन्द्रियोंमें सिरेसृपोंकी उन्कृष्ट भायु नी पूर्वांगप्रमाण होती है॥ २८२॥ वर्ष १२। दिन ४९। मास ६। पूर्वांग ९।

पक्षियोंकी उन्कृष्ट आयु बहत्तर हजार वर्ष और सर्पाकी व्यालीस हजार वर्षप्रमाण होती है। रोप निर्यचोंकी उन्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटिप्रमाण है॥ २८३॥

वर्ष ७२०००० । ४२००० । पूर्वेकोटि १ ।

<sup>.</sup> १ द व सरिपाणं.

एदे उक्कस्साऊ पुट्वावरिवदेहजाँदेतिरियाणं । कम्माविणपिडिबद्धे बाहिरभागे सयंपहितिरीदेरे ॥ २८४ तत्थेव सञ्वकालं केई जीवाण भरहे एरवदे । तुरिमस्स पढमभागे एदेणं होदि उक्कस्सं ॥ २८५ उस्सासस्सष्टारसभागं एइंदिए जहण्णाऊ । वियलसयिलदियाणं तत्तो संक्षेजसंगुणिदं ॥ २८६ वरमन्हिमवरभोगजतिरियाणं तियदुगेक्कपल्लाऊ । अवरे वरिम्म तित्तयमविणस्सरभोगभूवाणं ॥ २८७

#### प्राप्राप्रा

समयजुदपुष्वकोडी जहण्णभोगजजहण्णयं आज । उक्कस्ममेगपलं मिझमभेयं अणेयिवहं ॥ २८८ समयजुदपल्लमेक्कं जहण्णयं मिझिमिमेम अवराज । उक्कस्मं दोवलं मिझिमभेयं अणेयिवहं ॥ २८९ समयजुददोण्णिपलं जहण्णयं तिण्णिपल्लसुक्कस्सं । उक्किमियभोयसुण् मिझिमभेयं अणेयिवहं ॥ २९०

#### । आऊ सम्मत्ता।

उपर्युक्त उत्कृष्ट आयु पूर्वापर निर्देहोमें उत्पन्न हुए तिथैचोके तथा स्वयंत्रम पर्वतके बाह्य कर्मभूमि मागमें उत्पन्न हुए तिर्यचोके ही सर्व काल पाथी जाती है। मरत और ऐरावत क्षेत्रके मीतर चतुर्थ कालके प्रथम मागमे भी किन्ही तिर्यचोके उक्त उत्कृष्ट आयु पाथी जाती है। सरह सिर्यचोके उक्त उत्कृष्ट आयु पाथी जाती है। सरह सिर्यचोके उक्त उत्कृष्ट आयु पाथी जाती है। सरह सर्वेष्ठ सिर्यचोके उक्त उत्कृष्ट आयु पाथी जाती है। सरह सिर्यचोके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके वाह्य क्षेत्रके क्षेत्रके क्षेत्रके सिर्यचीके उत्कृष्ट आयु पाथी जाती है। सरह सिर्यचीके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके क्षेत्रके सिर्यचीके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके क्षेत्रके सिर्यचीके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके क्षेत्रके सिर्यचीके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके सिर्यचीके तथा स्वयंत्रम प्रवित्व क्षेत्रके सिर्यचीके उत्तर सिर्यचीके सिर

एकेन्द्रियकी जघन्य आयु उच्ह्यासके अठारहवें भागप्रमाण और विकलेन्द्रिय एवं सक्लेन्द्रिय जीवोंकी क्रमशः इससे उत्तरात्तर संख्यातगुणी है ॥ २८६ ॥

उत्कृष्ट, मध्यम और जबन्य भोगभूमिज तिर्थचोंकी आयु क्रमसे तीन, दो और एक पत्यप्रमाण है। अविनश्वर भोगभूमियोम जबन्य व उत्कृष्ट आयु उक्त तीन प्रकार ही है॥२८७॥

### प. ३। प. २। प. १।

जबन्य भोगभूमिजोंकी जघन्य आयु एक समय अधिक पूर्वकाटि और उन्कृष्ट एक पत्य-प्रमाण है। मध्यम आयुके भेद अनेक प्रकार है। २८८॥

मध्यम भोगभूमिमें जघन्य आयु एक समय अधिक एक गल्य और उत्कृष्ट दो पल्य-प्रमाण है। मध्यम आयु अनेक प्रकार है॥ २८९॥

उत्कृष्ट भोगभूमिमें जवन्य आयु एक समय अधिक दो पत्य और उत्कृष्ट तीन पत्य प्रमाण है। मध्यम आयुके अनेक भेद हैं ॥ २९०॥

आयुका वर्णन समाप्त हुआ।

१ खा जदिः २ वा गिरिंदोः

बाउवर्षभणकाले भूभेदद्वीउरव्भवस्सिंगा । चक्कमलो व्य कसाया छ्लेस्सामिक्समंसि ॥ २९१ के जुत्ता जरतिस्यि। सगसगजोगेहिं लेस्ससंजुत्ता । जारहदेवा केई जियजोगितिरिक्खमाउ बंधेति ॥ २९२ । भाडगबंधणभावा सम्मत्तं ।

डण्पत्ती तिरियाणं गब्भजसमुष्टिछमो ति पत्तेक्कं । स्वित्त्तसीद्संबद्सेद्रिमस्सा य जहजोग्गं ॥ २९३ तब्सुब्भवेजीवाणं मिस्सं सिष्त्रणामधेयस्स । सीदं उण्डं मिस्सं संबद्देशिणिम्म मिस्सा य ॥ २९४ संमुष्टिमजीवाणं सिषत्ताचित्तमिस्ससीदुिसणा । मिस्सं संबद्देविद्युदं णवजोणीको हु सामण्णा ॥ २९५ पुडवीकाईचउक्के णिष्टिचिदिरं सत्तलक्स पत्तेक्कं। दस लक्सा रुक्साणं छल्लक्सा वियलजीवाणं ॥ २९६ पंचक्के चउलक्सा एवं बासदिलक्सपरिमाणं । णाणाविहितिरियाणं होति हु जोणी विसेसेणं ॥ २९७

### । एवं जोणी सम्मत्ता ।

आयुके बन्धकालमें भूरेखा, हड़ी, मेट्नेक सींग और पहिंचके मल (ओंगन) के सहरा क्रीबादि कपायोंसे संयुक्त जो मनुष्य और तिर्यंच जीव अपने अपने योग्य छह लेक्याओंके मध्यम अंशोंसे सिहत होते हैं तथा अपने अपने योग्य लेक्याओंसे सिहत कोई कोई नारकी व देव भी अपने योग्य तिर्यंच आयुका बन्ध करते हैं ॥ २९१-२९२ ॥

# आयुबन्धक भावींका कथन समाप्त हुआ ।

तिर्येचोंकी उत्पत्ति गर्भ और सम्मूच्छिन जन्मसे होती है। इनमेंसे प्रत्येक जन्मकी सिचित्त, शीत, संश्वत तथा इनसे विपरीत अचित्त, उष्ण, विवृत और मिश्र (सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत ), ये यथायोग्य योनियां होती हैं ॥ २९३ ॥

गर्भसे उत्पन्न होनेयाले जीवोंके सचित्त नामक योनिमेंसे मिश्र (सचित्ताचित्त ), शीत, उष्ण, मिश्र (शीतोष्ण ) और संवृत योनिमेंसे मिश्र (संवृत-विवृत ) योनि होती है ॥२९॥।

सम्मूर्कन जीवों के राचित्त, अचित्त, मिश्र, शीत, उष्ण, मिश्र, संवृत, विवृत और संवृत-विवृत, ये साधारण रूपसे नौ ही योनियां होती हैं ॥ २९५ ॥

पृथिवी आदिक चार तथा नित्य व इतर निगोद इनमेंसे प्रत्येकके सात छाख, वृक्षोके दश छाख, विकल जीगोंके छह लाख, और पंचेन्द्रियोंके चार छाख, इस प्रकार विशेष रूपसे नाना प्रकारके तिर्येचोंके ये बासठ छाख प्रमाण योनियां होती है ॥ २९६–२९७॥

इस प्रकार योनियोंका कथन समाप्त हुआ।

१ द ख काको. २ द ब भूमेदद्वी उग्रन्भ यिस्सिगा. १ द ब गम्भुविभव. ध द ब आउ .

सब्बे भीगभुवाणं संकष्पवसेण होइ सुहमेक्कं। कम्मावणितिरियाणं सोक्खं दुक्खं च संकष्पो ॥ २९८। सुहदुक्खं समत्तं।

तेसीसभेदसंजुदितिरिक्षजीवाण सञ्वकालिम । मिच्छसगुणहाणं वोच्छं सण्णीण तं माणं ॥ २९९ पणपणभञ्जाखंडे भरहेराबदिखिदिम्मि मिच्छत्तं । अवरे वरिम्मि पण गुणठाणाणि कयाह दीसंति ॥ ३०० पंचिविदेहे सिहसमण्णिदसदभज्ञवखंडण तत्तो । विज्ञाहरमेढीण बाहिरभागे सयंपहिगरीदो ॥ ३०१ सासणिमस्सविद्दीणा तिगुणहाणाणि थोवकालिम्म । अवरे वरिम्मि पण गुणठाणाह कयाह दीसंति ॥ ३०२ सम्बेसु वि भोगभुवे दो गुणठाणाणि थोवकालिम्म । दीसंति चडवियण्पं सम्बमिलिच्छिम्मि मिच्छत्तं ॥३०३ प्रजात्ताप्रकत्ता जीवसमामाणि सयलजीवाणं । प्रजात्तअपज्ञत्ती पाणाणं होति गिम्सेसा ॥ ३०४

सब भोगभूमिज तियैचोंके संकल्पवशसे केवल एक सुख ही होता है, और कर्मभूमिज तियैचोंके सुख व दुख दोनोंकी कल्पना होती है ॥ २९८ ॥

# सुख-दुखका वर्णन समाप्त हुआ।

संज्ञी जीवोंको छोड़ रोप तेर्ताम प्रकारके भेदोंसे युक्त तिर्यच जीवोंके सब कालमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है । संज्ञी जीवोंके गुणस्थानप्रमाणको कहते है ॥ २९९ ॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रके भीतर पांच पांच आर्यखण्डोंमें जवन्य रूपंस एक मिथ्याख गुणस्थान और उन्क्रष्ट रूपसे कदाचित् पांच गुणस्थान भी देखे जाते है ॥ ३००॥

पांच विदेहोके भीतर एकसी साठ आर्यखण्डोमे, विद्याधरश्रीणयोंमें और स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागमें सासादन एवं मिश्र गुणस्थानको छोड़ तीन गुणस्थान जघन्यक्रपसे स्तोक कालके लिये होते हैं। उत्कृष्टक्रपसे पांच गुणस्थान भी कदाचित् देखे जाते हैं। ३०१-३०२॥

सर्व मोगभूमियोंमें दो गुणस्थान और स्तोक कालके लिये चार गुणस्थान देखे जाते है। सब म्लेच्लखण्डोंमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है ॥ ३०३ ॥

सम्पूर्ण जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों जीवसमास, पर्याप्ति और अपर्याप्ति तथा सब ही प्राण होते हैं ॥ ३०४ ॥

च्रुडसण्णा तिरियगदी सयलाओं इंदियाओं छक्काया । एक्कारस जोगा तियवेदा कोहादियकसाया ॥३०५ छण्णाणा दो संजम तियदंसण दन्वं-भावदों लेस्सा । छन्चेत्र य भवियदुगं छस्सम्मत्तेहिं संजुत्ता ॥ ३०६ सण्णिभसण्णी होंति हु ते आहारा तहा अणाहारा । णाणोवजोगदंसणडवजोगजुदाणि ते सन्वे ॥ ३०७ । एवं गुणठाणा सम्मत्ता ।

केइ पिडबोहणेण य केइ सहावेण तासु भूमीसुं। दहूणं सुहदुक्खं केइ तिरिक्खा बहुपयारा॥ ३०८ जाइभरणेण केई केइ जिणिदस्य मिहमदंसणदो। जिणबिंबदंसणेण य पढमुवसमं वेदगं च गेण्हंति ३०९ । सम्मत्तगहणं गर्द।

पुढिविष्पहुदिवणप्किदिभंतं वियला य कम्मणरतिरिए । ण लहंति तेउवाउ मणुवाउ अणंतरे जम्मे ॥ ३१० बत्तीसभेदितिरिया ण होति कह्याह भोगसुरणिरए । सेढिधणमेत्तलोए सब्वे पक्लेसु जायंति ॥ ३११

सब तिर्यंच जीवोंके चारों संज्ञायें, तिर्यंचगित, समस्त इन्द्रियां, छहों काय, ग्यारह योग (वैक्रियिक, वैक्रियिकनिश्र, आहारक और आहारकिमिश्रकों छोड़), तीनों वेद, क्रोबा-दिक चारों कपायें, छह ज्ञान (३ ज्ञान और ३ अज्ञान), दो संयम ( असंयम व देशसंयम), केवलदर्शनकों छोड़ शेप तीन दर्शन, द्रव्य व भाव रूपसे छहों लेश्यायें, भव्यत्व-अभव्यत्व और छहों सम्यक्त्व होते हैं। ये सब तिर्यंच संज्ञी व असंज्ञी, आहारक व अनाहारक, तथा ज्ञान व दर्शन रूप दोनों उपयोगोंसे सिहत होते हैं॥ ३०५-३०७॥

## इस प्रकार गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ।

उन भूमियोंमें िकतने ही तिर्यंच जीव प्रतिवेधिस और िकतने ही स्वमावसे भी प्रथमोपशम एवं वेदक सम्यक्त्वको प्रहण करते हैं । इसके अतिरिक्त बहुत प्रकारके तिर्यंचामेसे िकतने ही सुख-दुखको देखकर, िकतने ही जातिस्मरणसे, िकतने ही जिनेन्द्रमहिमाके दर्शनसे, और िकतने ही जिनविम्बके दर्शनसे प्रथमोमशम व वेदक सम्यक्त्वको ग्रहण करते है ॥ २०८~३०९॥

### इस प्रकार सम्यक्त्यग्रहणका कथन समाप्त हुआ।

पृथिवीको आदि लेकर वनस्पतिपर्यन्त स्थावर और विकलेन्द्रिय जीव कर्मभूमिज मनुष्य व तिर्थेचोंमें उत्पन्न होते हैं। परन्तु विशेष इतना है कि तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव अन-न्तर जन्ममें मनुष्यायुको नहीं पाते हैं॥ ३१०॥

संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्तको छोड़ रोप बत्तीस प्रकारके तिर्यंच जीव भोगभूमिज, देव और नारिक्योंमें कद।पि उत्पन्न नहीं होते। रोप जीव श्रेणीके घनप्रमाण छोकमें ये सब कही भी उत्पन्न होते हैं ॥ ३११ ॥

१ धासभा २ द्यापटमुबसमे. ३ द्वाकिरियाइ.

पढमधरंतमसण्णी भवणितण् सयलकरमणरितिरिण् । मेढिघणमेत्तलोण् सब्वे पक्खेसु जायंति ॥ ३१२ संखेजाउवसण्णी सदरसहस्तारगो ति जायंति । णरितिरिण् णिरण्सु वि संखातीदाउ जाव ईसाणं ॥ ३१३ घोत्तीसभेदसंजुद्दिया हु अणंतरिम जम्मिम् । ण हुंति सलागणरा भयणिजा णिब्बुद्दिपवेसे ॥ ३१४ । एवं संकमं गदं ।

एत्तो चोत्तीसपदमप्पाबहुगं वत्तद्दसामो । तं जहा — सँब्वत्थोवा ते अकाह्यबादरपजाता ८

मंबंदियतिरिक्स्सिणिअपज्ञता असंस्थेजगुणा । ४ ६५५३६ | ५ । ५ । सण्णिपज्ञत्ता संक्षेजगुणा ।

= ४
४ | ६५५३६ | ५ । ५ । चउरिंदियपज्ञत्ता संक्षेजगुणा = ५८३६ । पचेंदियतिरिक्त्वा असण्णिपज्ञत्ता
४ | ६५५३

असंज्ञी जीव प्रथम पृथिवीके नारकों, भवनत्रिक ( भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क ) और समस्त कर्मभूमिके मनुष्य व तिर्यचोमें उत्पन्न होत है। ये सब श्रेणीके वनप्रमाण लोकमें कहीं भी पेदा होते हैं॥ ३१२॥

संख्यात वर्षकी आयुवाले संशी जीव शतार-सहस्रार स्वर्ग तकके देव, मनुष्य, तियेंच और नारिकयोंमें भी उत्पन्न होते हैं। परन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले संशी जीव ईशान कल्प तक देवेंमें ही उत्पन्न होते है।। **३१३**॥

उपर्युक्त चौतीस भेदास संयुक्त तिर्यंच जीव निश्चय ही अनन्तर जन्ममें शलाकापुरुष नहीं होते । परन्तु मुक्तिप्रवेशमें ये भजनीय है, अधीत् अनन्तर जन्ममें ये कदाचित् मुक्तिको भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ ३१४ ॥

### इस प्रकार संक्रमका कथन समाप्त हुआ।

अब यहांसे आगे चौतीस प्रकारके तिर्यचोंमें अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— (१) बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सबसे थोड़े हैं । (२) इनसे असंख्यातगुणे पंचेत्विय तिर्यंच संज्ञी अपर्याप्त हैं । (३) इनसे संख्यातगुणे संज्ञी पर्याप्त हैं । (४) इनसे संख्यातगुणे चार इन्द्रिय पर्याप्त हैं । (५) इनसे विशेष अधिक पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंज्ञी पर्याप्त हैं । (६) इनसे

१ व मंडिपवेसे. २ द च सन्वहीवा

```
बीईदियपज्जताः
             विसेमाहिया
                                                      तीइंदियपज्जता
                                                                      विसेसाहिया
                               1 ४ । ६५६१ |
= ८४२४। अमण्णिअपज्ञता असंखेजगुणा ५ । ५८६४ । रिण =
81818489
                                    = 4636 la
                                    ४। ४।६५६१।
भपः जत्ता विसेसाहिया = ५८६४ | a । तीइंदियअपजत्ता विसेसाहिया = ६९२० | a । । । ४ । ४ । ६५६९ ।
बीइंदियअपजाता विसेमाहिया = ८४२४। a । अपिदिहिद्यजाता असंखेजगुणा =
                         ⇒ पुद्वविवादस्पज्जत्ता असंखंडजगुणा
४।९।९।
पदिद्विद्यज्ञना असंखेरजगुणा =
                                                                           भाउ-
बादरपञ्जत्ता असंखेज्जगुणा = | वाजवादरपज्जत्ता असंखेजगुणा 🕾 । अपदिद्विद्अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा
                        पदिद्रिद्भपज्ञत्ता असंखेजगुणा 😑 a 😑 a रिण =
          81919191
तेडबाइरअपजात्ता असंखेजगुणा 🚍 a रिण ८। पुढविबाइरअपजात्ता विसेसाहिया रिण 🖃 a १० रिण = |९।
```

विशेष अधिक दो इन्द्रिय पर्याप्त हैं। (७) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय पर्याप्त हैं। (८) इनसे असंख्यातगुणे असंज्ञी अपर्याप्त हैं। (९) इनसे विशेष अधिक चार इन्द्रिय अपर्याप्त हैं। (१०) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय अपर्याप्त हैं। (११) इनसे विशेष अधिक दो इन्द्रिय अपर्याप्त हैं। (११) इनसे विशेष अधिक दो इन्द्रिय अपर्याप्त हैं। (११) इनसे असंख्यातगुणे अप्रतिष्ठत प्रत्येक हैं। (१३) इनसे असंख्यातगुणे प्रिविष्ठित प्रत्येक हैं। (१४) इनसे असंख्यातगुणे पृथिवीकायिक बादर पर्याप्त जीव हैं। (१५) इनसे असंख्यातगुणे बादर जलकायिक पर्याप्त जीव हैं। (१६) इनसे असंख्यातगुणे बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव हैं। (१७) इनसे असंख्यातगुणे अप्रतिष्ठित अपर्याप्त हैं। (१८) इनसे असंख्यातगुणे तेजस्कायिक बादर अपर्याप्त हैं। (१८) इनसे असंख्यातगुणे तेजस्कायिक बादर अपर्याप्त हैं। (१०) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक बादर अपर्याप्त हैं। (२१) इनसे

। एवमप्पाबहुगं सम्मत्तं । भोगाहणं तु अवरं सुहुमणिगोदस्य पुण्णलहिस्स । अंगुलभसंखभागं जादस्य य तदियसमयस्मि ॥ ३९५

विशेष अधिक जलकायिक बादर अपयाप्त है। (२२) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक बादर अपर्याप्त हैं। (२३) इनसे असंख्यातगुणे तेजस्कायिक सृक्ष्म अपर्याप्त है। (२४) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सृक्ष्म अपर्याप्त है। (२५) इनसे विशेष अधिक जलकायिक सृक्ष्म अपर्याप्त हैं। (२६) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सृक्ष्म अपर्याप्त हैं। (२७) इनसे संख्यातगुणे तेजस्कायिक सृक्ष्म पर्याप्त हैं। (२८) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सृक्ष्म पर्याप्त हैं। (२८) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सृक्ष्म पर्याप्त हैं। (३०) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सृक्ष्म पर्याप्त हैं। (३१) इनसे असंख्यातगुणे साधारण बादर पर्याप्त हैं। (३२) इनसे असंख्यातगुणे साधारण बादर अपर्याप्त है। (३३) इनसे अनंतगुणे साधारण सृक्ष्म अपर्याप्त हैं।

### इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ।

सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न होनेके तीसरे समयमे अंगुलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण जघन्य अवगाहना पायी जाती है ॥ ३१५॥

१ द व आउबादरपञ्जलाः २ द व सुहुमपञ्जलाः ३ द व सुहुमपञ्जलाः

तत्तो परेसवड्डी जाव य दीहं तु जोयणसहस्सं। तस्स वृष्ठं विक्लंभं तस्सद्धं बह्छमुक्कस्सं ॥ ३१६ जोयणसहस्समधियं बारस कोस्णमेक्कमेक्कं च | दौहसहस्सं पम्मे वियष्ठे सम्मुच्छिमे महामच्छे ॥ २१० १००० | १२ | ३ | १ | १००० |

बितिचपपुण्णजहण्णं अणुद्धैरीकुंथुकाणमच्छीसु । सित्धयैमच्छोगाहं विंदंगुरुसंखसंखगुणिद्गकमा ॥ ३१८

एरथ ओगाहणवियप्पं वत्तइस्सामो । तं जहा — सुदुमिणगोद्दलिख्वयःजत्तयस्स तिहय-समयत्तव्भवत्थस्स एगमुस्सेहघणंगुरुं ठिवय तप्पाउग्गपिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण भागे हिदे बर्ल्डं एदिस्से सब्वजहण्णोगाहणापमाणं होदि । तं चेदं । एदस्स अविर एगपदेसं बिद्धे सुदुमणिगोदलिख्वपञ्जत्तयस्स मिक्सिमागाहणिवयप्पं होदि । तदो दुपदेसुत्तर-तिपदेसुत्तर-

तत्पश्चात् एक हजार योजन छंत्रे, इससे आधे अर्थात् पांचसौ योजन चौड़े, और इससे आधे अर्थात् ढाईसौ योजन मोटे शरीरकी उन्कृष्ट अवगाहना तक प्रदेशवृद्धि होती गई है।। ३१६॥

कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, एक कोशा कम एक योजन, एक योजन और एक हजार योजन यह अमसे पद्म, विकलेन्द्रिय जीव और सम्म्च्छेन महामत्स्यकी अवगाहनाका प्रमाण है ॥ ३१७॥

पद्म यो० १०००। द्वीन्द्रिय १२ । त्री. है । च. १। पं. १०००।

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्रमसे अनुद्धरी, कुंधु, कानमक्षिका और सिक्थकमत्स्यके जघन्य अवगाहना होती है । इनमेंसे अनुद्धरीकी अवगाहना घनांगुलके संख्यातवें भागप्रमाण और शेष तीनकी उत्तरोत्तर क्रमसे संख्यातगुणी है ॥ ३१८ ॥

अब यहां अवगाहनाके विकल्पको कहते हैं। वह इस प्रकार है — उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें उस भवमें स्थित सृक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्त जीवकी स्व जघन्य अवगाहनाका प्रमाण, एक उत्सेधघनांगुलको रखकर उसके योग्य पल्योपमके असंख्यातेंव भागसे भाजित करनेपर जो लब्ध आवे, उतना है। इसके ऊपर एक प्रदेशकी वृद्धि होनेपर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प होता है। इसके पश्चात् दो प्रदेशोत्तर, तीन

चदुवदेसुत्तरकमेण जाव सुहुमणिगोदलि अपन्जत्तयस्स सन्वजहण्णोगाहणाणुविर जहण्णोगाहणा क्रकणा-विल्याण् असंखेजिदिभागेण गुणिदमेतं बहुदा ति । ताथ सुहुमवाउकाइयलि अपजत्त्रयस्य सन्वजहण्णोगाहणा दीसह । एदमिव सुहुमणिगोदलि इनपज्जत्त्रयस्स मिक्समोगाहियाण वियप्पं होदि । तदा इमा भोगाहणा पदेसुत्तरकमेण बहुविदन्वा । तदणंतरोगाहणा रूक्णाविल्याण् असंखेजिदिभागेण गुणिदमेतं बहुदो ति । ताथ सुहुमनेउकाइयलि अपज्जत्तस्स सन्वजहण्णोगाहणा दीसह । एदमिव पुग्विक्छदोण्णं जीवाणं मिक्समोगाहणवियप्पं होदि । पुणो एदस्सुविरमपदेसुत्तरकमेण इमा भोगाहणा रूक्णाविल्याण् असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं बहुदो ति । ताथ सुहुमभाउक्काइयलि अपज्जत्त्रयस्य सन्वजहण्णोगाहणा दीसह । एदमिव पुग्विक्लिक्णोगाहणा दीसह । एदमिव पुन्विक्लितेण्हं जीवाण मिक्समोगाहणवियप्पं होदि । तदो पदेसुत्तरकमेण चउण्हं जीवाण मिक्समोगाहणवियप्पं वहिद जाव इमा भोगाहणा रूक्णाविल्याण् असंखेज्जिदभागेण गुणिदमेत्तं बहुदो ति । ताथ सुहुमपुदिकाइयलि अपज्जत्त्रयस्स सन्वजहण्णोगाहणा दीसह । तदो पहुदि पदेसुत्तर-कमेण पंचण्हं जीवाणं मिक्समोगाहणवियप्पं वहिद । इमा भोगाहणा रूक्णपित्तेवस्स असंखेज्जिदभागेण गुणिदमेत्तं विद्वहो ति । ताथ साद्रमागाहणवियप्पं वहिद । हमा भोगाहणा रूक्णपित्तेवस्स असंखेज्जिदभागेण गुणिदमेत्तं विद्वहो ति । [ ताथ बादरवाउकाइयलि इभपज्जत्त्रयस्स सन्वजहण्णोगाहणा दीसह ।

प्रदेशोत्तर एवं चार प्रदेशोत्तर क्रमसं सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयीप्तकी सर्वजघन्य अवशाहनाके उपर, यह जघन्य अवगाहना एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो, उतनी बढ़ जाती है। उस समय स्क्म वायुकायिक उच्ध्यपर्याप्तककी सर्वजधन्य अवगाहना दिखती है। यह भी मृक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी मध्यम अवगाहनाका विकल्प है। तत्पश्चात् इस अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर कससे वृद्धि करना चाहिये। इस प्रकार वृद्धिके होनेपर वह अनन्तर अवगाहना एक कम आवर्लाके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र वृद्धिको प्राप्त हो जाती है। तब सूक्ष्म तेजस्कायिक छब्ध्यपर्याप्तकका सर्वज्ञघन्य अवगाहनास्थान प्राप्त होता है। यह भी पूर्वोक्त दो जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका ही विकल्प होता है। पुनः इसके ऊपर प्रदेशोत्तरक्रमसे वृद्धिके होनेपर यह अवगाहना एक कम आवलीक असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र वृद्धिको प्राप्त होजाती है। तत्र सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी सर्वजघन्य अवगाहना प्राप्त होती है। यह भी पूर्वोक्त तीन जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प है। पश्चान् प्रदेशोत्तरक्रमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहना चान्न रहती है। जब तक कि यह अवगाहना एक कम आवलीके असंख्यातर्वे भागसे गुणितमात्र दृद्धिको प्राप्त होजावे। तत्र सक्ष्म प्रिथवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी सर्वज्ञवन्य अवगाहना प्राप्त होती है। यहांसे लेकर प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहना चान्द्र रहती है। यह अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे गुणितमात्र वृद्धिको प्राप्त हो जाती है । [तब बादर वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी सर्वजघन्य अवगाहना दिखती है ।

१ द ब गुणिदमेत्तवड्टीदो ति. २ द ब लक्षिपःजत्तयसः. ३ द ब लदपःजत्तयसः.

तत्तो उविर परेसुत्तरकमेण छण्णं जीवाणं मिक्समोगाइणविषय्यं वहित जाव इसा भोगाइणा इक्कण-पिलदोवसस्स भमंखेक्वित्रिमागेण ] गुणिदमेत्तं विद्वृदो ति । ताघे वादरते उकाइयभपक्षत्रत्तस्स सम्वजहण्णो-गाहणा दीमह । तदो परेमुत्तरकमेण सत्तण्हं जीवाणं मिक्समोगाहणाविषय्पं वहित जाव इसा भोगाहणा-मुविर इक्कण्ये लिहोवसस्य भमंखेक्वित्रिमागेण गुणिद्तत्त्र्णंतरोगाहणप्रमाणं विद्वृदो ति । ताघे बादर-भाउलद्विषयक्वत्तत्र्यस्य जहण्णोगाहणं दीसह । तदो परेमुत्तरकमेण अट्टण्हं जीवाणं मिक्समोगाहणाविषय्पं वहित जाव तदणंतरोवगाहणा इक्कणपिलदोवसस्य असंखेक्वित्रिभागेण गुणिदमेत्तं तदुविर विद्वृदो ति । ताघे बादरपुदविलदिभागकत्त्रवस्य जहण्णोगाहणं दीयह । तदो पदेमुत्तरकमेण णवण्हं जीवाण मिक्समोगाहणविषयण्यं वहुदि जाव तदणंतरोगाहणा इक्कणपिलदोवसस्य असंखेक्वित्रिभागेण गुणिदमेत्तं तदुविर मिक्कुदो ति । ताघे बादरणिगोदजीवलद्विषयक्वत्त्रस्य सम्बजहण्णोगाहणा होदि । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्हं जीवाण मिक्समोगाइणाविषय्यं वहुदि एहिस्से भोगाहणाय उविर इसा भोगाहणा इक्कणपिलदोमस्य भसंखेक्वित्रविद्याग्वत्त्रस्य विद्वृद्दे एहिस्से भोगाहणाय उविर इसा भोगाहणा इक्कणपिलदोमस्य भसंखेक्वित्रविद्याग्वत्रस्य वहण्णोगाहणा दीयह । तदो पदेसुत्तरकमेण एकाग्यविद्या विद्वृद्दे ति । ताघे णिगोदपिहाट्टिदलदियप्यतत्त्रस्य जहण्णोगाहणा दीयह । तदो पदेसुत्तरकमेण एकाग्यविद्या मिक्समोगाहणविद्ययं वहुदि जाव इसा भोगाहणामुविदि । तदो पदेसुत्तरकमेण एकाग्यविद्या मिक्समोगाहणविद्ययं वहुदि जाव इसा भोगाहणामुविदि

प्रदेशोत्तरस्रमसं छह जीवांकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प जब तक कि यह अवगाहना एक कम पत्योपमके असंख्यातवें मागसे ] गुणितमात्र वृद्धिकी प्राप्त होजावे । तब बादर तजस्कायिक अपर्याप्तककी सर्वजवन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चान्द्र रहता है जब तक कि इस अवगाहनाके ऊपर एक कम पत्यापमके असंख्यातत्रे भागसे गुणित उस अनन्तर अवगाहनाका प्रमाण बढ़ चुकता है। तब बादर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चाऌ रहता है जव तक कि तदनंतर अवगाहना एक कम परयोपमके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र इसके ऊपर ब्रिको प्राप्त हो जाने। तन बादर पृथिनीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जनन्य अनुगाहना दिखती है। तरपश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उपर्युक्त नौ जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बद्ता जाता है जब तक कि तद्नन्तर अवगाहना एक कम पत्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र इसके जपर बृद्धिको प्राप्त होजावे। तब बादर निगोद छव्ध्यपर्याप्तक जीवकी सर्वज्ञपन्य अवगाहना होती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है जब तक कि इस अवगाहनाके ऊपर यह अवगाहना एक कम पत्योपमके असंख्यातवे भागसे गुणितमात्र वृद्धिको प्राप्त हो चुकर्ता है। तत्र निगोदप्रतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तककी जवन्य अवगाहना दिखती है। तःपश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है

१इइस्डणां. २इतादे.

स्जाविक्तिवसस्य असंखेजित्भागेण गुणिदसद्यंतरोगाहणमेत्तं विद्वित्ते ति। तार्थे वादरवणप्यिक्तिद्यपत्तियमरोरलिक्किप्रजत्तयस्य जहण्णोगाहणा दिन्दः। तदो परेसुत्तरक्रमेण वारसण्हं जीवाण मिक्नमोगाहणविष्यपं बहुदि तद्यंतरोवगाहणा स्वजणपित्रोवसस्य असंखेऽजिद्भागेण गुणिदमेत्तं तदुविरि
बिहुदो ति। तार्थे बीइंदियलिक्किप्रजत्तयस्य सन्वजहण्णोगाहणा दीसदः। तदो पहुदि पदेसुत्तरक्रमेण
तरसण्हं जीवाणं मिक्समोगाहणिवयण्यं बहुदि जाव तद्यंतरोगाहणिवयण्यं स्वजणपितदोवसस्य असंखे
जित्रीयणे गुणिदमेत्तं तदुविर बिहुदो ति। तदो तीइंदियलिक्वयपः जत्त्वयस्य सन्वजहण्णोगाहणा दीसदः।
तदे। पदेसुत्तरक्रमेण चोह्मण्हं जीवाण मिक्किमोगाहणिवयण्यं बहुदि तद्यंत्ररोगाहणं स्वजणपितदोवसस्य असंखेजविक्षणोण गुणिदमेत्तं तदुविर बिहुदो ति। ताथे च अरिदियलिक्किपजत्त्वस्य सम्वजहण्णोगाहणा
दीसदः। तदे। पदेसुत्तरक्रमेण पण्णारसण्दं जीवाण मिक्किमोगाहणिवयण्यं बहुदि तद्यंतरोगाहणा स्वजणपित्रोवसस्य असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुविर विवाण मिक्किमोगाहणिवयण्यं बहुदि तद्यंतरोगाहणा स्वजणपित्रोवसस्य असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं तदोविंद त्रित्वाण मिक्किमोगाहणिवयण्यं बहुदि तद्यंतरोगाहणा स्वजणपित्रोवसस्य असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं तदोविंद विद्वित्रलिकिपजत्त्वस्य जहण्णोगाहणा द्वित्र । तदो पदेसुत्तरक्रमेण सोलपण्दं [जीवाण] मिक्किमोगाहणिवयण्यं बहुदि तत्याउग्याअसंखेक्किन्याहणा द्वित्रस्य विद्वित्रराग्रस्य जहण्णोन्तराहणा द्वित्रस्य विद्वित्रस्य विद्वित्रस्य विद्वित्रस्य स्वत्रस्य जहण्णोन्तर्वाद्वित्रस्य विद्वित्रस्य विद्वित्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य विद्वित्रस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस

जब तक कि इस अवगाहनाके जपर एक कम पल्योपमके असंख्यातवे भागसे गुणित तद्नन्तर अबगा-हनाप्रमाण बृद्धि होचुकती है । तत्र बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर उब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त बारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र उसके अपर वृद्धिको प्राप्त होचुकं । तब दो इन्द्रिय उच्ध्यपर्याप्तककी सर्वज्ञघन्य अवगाइना दिखती है। तत्पश्चात् यहांसे आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त तेरह जीवोंकी मध्यम अवगा-हनाका विकल्प बढ्ता जाता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहनाविकल्प एक कम पल्योपमके असं-ख्यातवें भागसे गुणितमात्र उसके अपर बुद्धिको प्राप्त हो चुके। तब तीन इन्द्रिय उच्ध्यपूर्याप्तककी सर्वज्ञघन्य अवगाहना दिखती है । इसके पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसं उक्त चौदह जीवोंकी मध्यम अवसाहनाका विकल्प बदता जाता है जब तक कि तदनन्तर अवसाहना एक कम पत्योपमके असं-ख्यातर्वे भागसे गुणितमात्र उसके ऊपर बृद्धिको प्राप्त होचुकती है। तत्र चार इन्द्रिय लब्ध्यपूर्या• निककी सर्वजवन्य अवगाहना दिखती है। इसके पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका त्रिकल्प बढता जाता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना एक कम पन्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त करलेती है। तन पंचेन्द्रिय लब्ब्यपर्याप्तककी जवन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त सोलह [ जीवोंकी ] मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ्ता जाता है जब तक कि इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि

१ द व मेनवड्टिबि ति. २ द तथे. ३ द तबे.

पदेसविद्वृते ति । तदो सुहुमणिगोदणिव्यत्तिभपज्ञत्तयस्य सव्यज्ञहण्णा भोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरः क्रमेण सत्तारसण्हं जीवाणं मिन्समोगाहणवियण्यं होदि जाव तप्पाउग्गभसंक्षेजपदेसं बहुदो ति । ताथे सुहुमणिगोदलिकिश्वपञ्जत्तयस्स उक्कस्कोगाहणा दीसह । तदुविर णिथ्यः सुहुमणिगोदलिकिश्वपञ्जत्तयप्पहृदिसोलहण्यत्यं, सन्दुक्कस्कोगाहणंपत्तत्तादेगे । तदुविर सुहुमवाउकाह्यलिकश्वपञ्जत्तयप्पहृदिसोलसण्हं जीवाणं मिन्समोगाहणवियण्यं वक्कदि, तप्पाउग्गअसंक्षेजपदेसण्यपं वेदियलिकश्वपज्जत्तयप्पहृदिसोलसण्हं जीवाणं मिन्समोगाहणवियण्यं वक्कदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुविर विद्विदो ति । ताथे सुहुमणिगोदणिव्यति-पञ्चत्यस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदी पहुदि पदेसुत्तरकमेग सत्तरसण्हं मिन्समोगाहणवियण्यं बहुदि तद्गंतरोगाहणा याविष्ठयाण् असंक्षेजिदिभागेण खंडिदेगभागमेत्तं तदुविर विद्विदो ति। ताथे सुहुमणिगोद-णिव्यत्तिभागक्त्रत्वस्य उक्कस्योगाहणा दीसह। तदो उर्वरिणिथ तस्स ओगादणवियण्या। तं कस्य होदि ? से काले पज्नतो होदि ति दिद्दस्य । तदो पहुदि पदेसुत्तरक्षेण सोलसण्हं मिन्समोगाहणावियण्यं विद्वृदि सक्किमोगाहणावियण्या। तं कस्य होदि ? से काले पज्नतो होदि ति दिद्दस्य । तदो पहुदि पदेसुत्तरक्षेण सोलसण्हं मिन्समोगाहणावियण्यं विद्वृदि

प्राप्त होती है। पश्चान् मूक्ष निगोद निर्वृत्य प्रयोपनककी सर्वज्ञघन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त सनरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प होता है जब तक कि इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होजाती है । तब सृक्ष्म निगोद उच्च्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । इसके ऊपर सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकी अवगाहनाका विकल्प नहीं रहता, क्योंकि वह उत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होचुका है। इसिछिये इसके आगे सूक्ष्म वायु-कायिक लब्ह्यपर्याप्तकको आदि लेकर उक्त सोलह जीवोंकी ही मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता है जब तक कि इसके योग्य असंख्यात प्रदेश कम पंचेन्द्रिय लब्ध्यपूर्याप्तककी। जघन्य अवगाहना एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणितमात्र इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त होजावे । तब सूक्ष्म निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। फिर यहांसे आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे तदनन्तर अत्रगाहनाके आवलीके असंख्यातवें भागसे खंडित एक भागमात्र इसके ऊपर बढ़ जाने तक उक्त सत्तरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है । तब सूक्ष्म निगोद निर्वृत्यपर्याप्तककी उक्कष्ट अवगाहना दिखती है। इसके आगे उस सूक्ष्म निगोद निर्वृत्यपर्याप्तकी अवगाहनाके विकल्प नहीं रहते । यह अवगाहना किसके होती है ? अनन्तर कालमें पर्याप्त होनेवालेके उक्त अवगाहना होती है । यहांसे आगे प्रदेशोत्तरक्रमसे अव गाहनाके आवलीके असंद्यातवें भागसे खंडित एक भागमात्र उसके ऊपर बढ़ जाने तक उक्त सोलह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ्ना जाता है। इस समय मृक्ष्म निगोद निर्वृति-

१ इ. च णड्डियः २ इ. च 'गाइणं पत्तं तादोः ३ द च तदाः

जाव इसा भोगाहणा आविष्याए असंखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडिमेत्तं तदुवरि विद्वेदो ति । ताथे सुदुमजिगोवणिव्वत्तिः जत्त्वस्स भोगाहणिवयप्पं थकदि, सञ्वदक्कस्सोग्गहणपत्तत्तादो। तदो पदेसुत्तरंकमेण पण्णारसण्हं मिक्समोगाहणिवयप्पं वच्चिद तप्पाउग्गश्रसंखेजपदेसं विद्वेदो ति । ताथे सुहुमवाउकाइयणिव्यत्तिः
अपजात्त्रयस्स सञ्वजहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तर [कमेण] सोलण्हं मिक्समोगाहणिवयप्पं वच्चिद तप्पादग्गश्रसंखेजपदेसविद्वेदो ति । ताथे सुहुमवाउकाइयलद्विअपजात्त्रयस्स भोगाहणिवयप्पं थकदि, समुक्कस्सोगाहणं पत्तं। ताथे पदेसुत्तरकमेण पण्णारसण्हं व मिक्समोगाहणिवयप्पं वच्चिद । केत्तियमेत्तेण ? सुहुमणिगोदणिव्यत्तिपज्यत्तस्स टक्कस्सोगाहणं रूक्जणाविष्याण् असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं हेदिम तप्पादग्गअसंखेजपदेसेण्णं तदुविर विद्वेदो ति । ताथे सुहुमवाउकाइयणिव्वत्तिपज्यत्त्रयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ।
तदो पदेसुत्तरकमेण सोलसण्हं भोगाहणवियप्पं वच्चिद्द हमा भोगाहणा आविष्याण् असंखेजिदिभागेण
खंडिदेगखंडं विट्टियो ति । ताथे सुहुमवाउकाइयणिव्वत्तिअपजात्त्रयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण पण्णारसण्हं मिक्सिगोगाहणवियप्पं वच्चित्र तदणंतरोगाहणा आविष्याण् असंखेजिदिभागेण
खंडिदेगखंडं तदुविर विद्वेदो ति । ताथे सुहुमवाउकाइयणिव्वत्तिपज्यत्वस्स उक्कस्सोगाहणा होदि । तदो
पदेसुत्तरकमेण चोदसण्हं भोगाहणवियप्पं वच्चित् तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं विद्वेदो ति । ताथे सुहुमतेउ-

पर्याप्तककी अवगाहनाका विकल्प स्थमित होजाता है, क्योंकि वह सर्वेत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होचुका है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि होने तक पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता है। तदनन्तर स्क्ष्म वायुकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी सर्वजघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक सोलह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता है। तब सूक्ष्म वायुकाविक लब्ध्यपर्याप्तककी अवगाहनाका विकल्प स्थागित होजाता है, क्योंकि वह उन्कृष्ट अवगाहनाको पा चुका है। तब प्रदेशोत्तरक्रमसे पन्द्रह जीवोंके समान मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है। कितने मात्रसे ? सक्ष्म निगोद निर्वृतिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम आवळीके असंख्यातवें मागसे गुणितमात्र अवस्तन उसके योग्य असंख्यात प्रदेश कम उसके ऊपर वृद्धि होने तक । तब सुक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्ति पर्याप्तककी जबन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात प्रदेशोत्तरऋषसे सोल्ह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प तब तक चालू रहता है जब तक ये अवगाहनायें आवलीके असंख्यातेंवें भागसे खंडित एक भाग-प्रमाण वृद्धिको प्राप्त न होजांय । उस समय सूक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्तिअपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक चलता है जब तक कि तदनंतर अवगाहना आवर्लको असंख्यातवें भागसे खण्डित एक खण्डप्रमाण इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके। उस समय सृक्ष वायुकायिक निवृतिपर्याप्त-ककी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। तत्पश्चान् प्रदेशोत्तरक्रमसे चौदह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यान प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक बढ़ता जाता है । उस समय सुक्ष्म

१ द् ब °गाइणं पत्तं तदो पदेसुत्तर°. २ द् ब संओगाइणं '.

काइबिणिक्वस्थितपात्रसम्यस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो परेसुत्तरकमेण पण्णारसण्हं मिन्सिमोगाहण-विवर्ण ववादि तण्याउरगभ्रमंखेजपदेसं विद्वृदो ति । ताथे सुहुमते उकाइबिल खिश्रपात्रस्यस्य जोगाहण-विवर्ण ववादि । स्वत्रसमेगेग शिह्नुमवाउकाइबिण पत्ते । तदो परेसुत्तरकमेण चोह्मण्हं ओगाहणिविवर्ण ववादि । केत्रियमेत्रेण ? सुहुमवाउकाइबिण व्यत्तिपजत्त्रयस्य उक्कम्योगाहणा क्षत्रणाविव्याण असंखेजिदिभागेण गुणिदं तप्याउरगभ्रसंखेजपदेसेण्णं तदुविह विद्वृदो ति । ताथे सुहुमतेउकाइबिण व्यत्तिपजत्त्रसम्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो परेसुत्तरकमेण पण्णारसण्हं ओगाहणिवयण्यं गच्छिदि तद्णंतरोगाहणं भाविष्याण असंखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडं विद्वृदो ति । ताथे सुहुमतेउकाइबिण व्यत्तिपजत्तत्त्रसम्य सक्कम्योगाहणा दीसह । तदो परेसुत्तरकमेण चोहमण्डं मिन्सिमोगाहणिवयण्यं ववादि तदणंतरोगाहणं भाविष्याण् संखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडं तदुविह विद्वृदो ति । ताथे सुहुमतेउकाइबिण व्यत्ति तदणंतरोगाहणं भाविष्याण् संखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडं तदुविह विद्वृदो ति । ताथे सुहुमतेउकाइबिण व्यत्तिपजत्ति। यस्स उक्कस्योगाहणा दीसह । जृतियमेत्ताणि चेव तेउकाइबिजावस्य ओगाहणविवयण्यं । कुदो ? समुक्कस्याग्वावयण्यं पत्ते । ताथे परेसुत्तरकमेण तेरमण्डं जीवाणं मिन्समोगाहणविवयण्यं वस्वदि तप्याउग्याक्षसंखेजपरेसं विद्वृदो ति । ताथे सुहुमआउकाइबिण व्यत्तिभयज्ञत्त्रयम्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो सुहुमआउकाइबिण व्यत्तिभयज्ञत्त्रयम्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो

तेजस्कायिक निर्वृत्तिअपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखनी है। तत्पश्चान् प्रदेशोत्तरकमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता है । उस समय सृक्ष्म तेजस्कायिक लब्ध्यपर्याप्तककी अवगाहनाका विकल्प विश्रान्त हो जाता है, क्योंकि वह उत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होचुका है । तत्यश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे चौदह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है । कितने मात्रसे १ सूक्ष्म वायुकायिक निर्वृति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम आवर्लीके असंख्यातवें भागसे गुणित इसके योग्य असंख्यात प्रदेश कम उसके ऊपर वृद्धिके होने तक । तब मृक्ष्म तेजस्कायिक निर्वृतिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पन्द्रह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प तब तक चळता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवळीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भाग प्रमाण वृद्धिको प्राप्त न हो जावे । उस समय सूक्ष तेजस्कायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उक्ष्य अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे चौदह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातेवें भागसे खण्डित एक भागमात्र इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो जावे । तत्र सूक्ष्म तेजस्कायिक निवृतिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। इतने मात्र ही तेजस्कायिक जीवकी अवगाहनाके विकल्प है, क्योंकि यह उन्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होचुका है । इसके पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चान्ट् रहता है जब तक कि उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि न हो चुके । तब फिर स्क्ष्म जलकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखनी है । पदेसुत्तर्कमेण चोह्सण्हं जीवाण मिक्समोगाहणिविष्णं वसदि तप्पाउग्गश्रसंखेजपदेसं धिहुदो ति।
ताघे सुदुमशाडकाइयलिइअपजत्त्रयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसह। तदो पदेसुत्तरकमेण तरसण्हं जीवाण
मिक्समोगाहणिविष्णं वसि । केलियमेलेण। सुदुमतेडकाइयिणव्यक्तिपज्जतुक्कस्सोगाहणं रूजणाविष्णिण्यप् असंखेजिदिमागेण गुणिदमेत्तं पुणो तप्पाउग्गश्रमंखेजपदेसपिहिणिं तदुवि विद्वृदो ति। ताघे सुदुमशाउकाइयिणव्यक्तिपजत्त्रयस्म जहण्णोगाहणा दीमह । तदो पदेसुत्तरकमेण चोहसण्हं जीवाणं मिक्समोगाहणिविष्णं वसिद तद्णंतरोगाहणां आविल्याण् असंखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडमेतं तदुवि विद्वृदो ति ।
ताघे सुदुमशाउकाइयिणव्यक्तिअपजत्त्रयस्स उक्करसोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण तेरसण्हं मिक्समोग्गाहणिविष्णं वसिद तद्णंतरोगाहणा आविल्याण् असंखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं तदुवि विद्विदो ति ।
ताघे सुदुमशाउकाइयणिव्यक्तिपजत्त्रयस्स उक्करसोगाहणा होदि। णृत्तियमेत्ता आउकाइयजीवाणं भोगाहणविष्णा । कुदो । सव्योक्करसोगाहणं पत्तत्तादो । तदो पदेमुत्तरकमेण यारसण्हं मिक्समोगाहणविष्णं वसिद ।

तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे चादह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । इस समय सृक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तेरह जीवींकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है। कितने मात्रसं ? सृक्ष्म तेजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अव-गाहनाके एक कम आवर्टाके अतंख्यातवें भागमे गुणितमात्र पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे र्यहत इसके अपर वृद्धि होने तक । तब स्क्ष्म जलकायिक निवृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना िखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे चौदह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित एक भागमात्र टमके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके । तब मूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट <mark>अव-</mark> गाह्ना दिखती है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र उनके अपर वृद्धिको न प्राप्त होचुके । उस समय सूक्ष्म जलकायिक निवृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। इतने मात्र ही जलकायिक जीवोंकी अवगाहनाके विकल्प हैं, क्योंकि सर्वो-क्षिप्र अवगाहना प्राप्त होचुकी है । तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहना-का विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चाल् रहता है। तब सूक्ष्म <sup>पृथिवीकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। यहांसे आदि लेकर प्रदेशोत्तर-</sup>

१द् च तदंतरोगाहणा. २द् च °वियप्पं. ३द् च गाहणं पर्छ तादो.

तदो पहुदि पदेसुत्तरकमेण तेरसण्हं मिक्सिमोगाहणवियप्पं वस्ति तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं बह्निदी ति ।
ताधे सुहुमपुढविलद्धिअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसङ् । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं जीवाणं मिक्सिमोगाहणवियप्पं बहुदि। केत्तियमेत्तेण । सुहुमआउकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं रूऊणावकियाप् असंखेजिदिभागेण गुणिदमेत्तं पुणो तप्पाउग्गअसंखेजिपदेसेण्णं तदुविर बह्निदो ति । ताधे सुहुमपुढिविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स जहण्णोगाहणा दीसङ् । तदो पदेसुत्तरकभेण तेरसण्हं जीवाणं मिक्सिमोग्
गाहणवियप्पं वस्ति तदणंतरोगाहणं आविलयाण् असंखेजिदिभागेण खंडिदेयखंडमेत्तं तदुविर बह्निदो ति ।
ताधे सुहुमपुढिविणिव्वत्तिअपज्जत्त्रयस्स उक्कस्मोगाहणं दीसङ् । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं जीवाणं
मिक्सिमोगाहणवियप्पं वस्ति तदणंतरोगाहणा आविल्याण् असंखेजिदिभागेण खंडिय तत्थेगभागं तदुविर विष्टुदो ति । तदो सुहुमपुढिविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसङ् । तदोविर सुहुमपुढिविकाइयस्स ओगाहणवियप्पं णिथ । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्हं जीवाणं मिक्सिमोगाहणवियप्पं कस्ति तप्पाउग्जत्त्रयस्स जहण्णोगाहणं

कमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चान्ट्र रहता है। तब सृक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता रहता है। कितने मात्रसे ? सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनाके एक कम आवलीके असंख्यातयें भागसे गुणितमात्र पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे कम इसके ऊपर वृद्धि होने तक । उस समय सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता हरता है जब तक तदनंतर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके। तब सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक भागप्रमाण उसके ऊपर वृद्धि होने तक चलता रहता है। तत्पश्चात् सृक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। दसके आगे सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। इसके आगे सूक्ष्म पृथिवीकायिककी अवगाहनाका विकल्प नहीं है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी कृदि होने तक चलता रहता है। तब बादर वायुकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना

१ द्यातदाः २ द्यातदाः

दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं जीवाणं माजिसमोगाहणवियण्यं वहुदि तप्पाउग्गन्नसंके जपदेसं विहुदो ति । ताधे बादरवाउकाह्यलि इस्लि किसमोगाहणवियण्यं वस्ति । तं के त्रियमेत्तेण इदि उत्ते सुहुमपुढिविकाह्यणि व्वत्तिप जात्रयस्स सक्तिसोगाहणा स्व्यापि वस्ति । तं के त्रियमेत्तेण इदि उत्ते सुहुमपुढिविकाह्यणि व्वत्तिप जात्रयस्स सक्तिसोगाहणा स्व्यापि व्यापे वस्ति । तं के त्रियमेत्तेण गुणिदं पुणो तप्पाउग्गन्नसंक्षेज्जपदेसपिहीणं तद्वि विहुदो ति । ताधे बादरवाउकाइयणि व्वत्तिप जात्रयस्स जहण्णिया भोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं मिन्समोगाहणवियण्यं वस्त्रदि तदणंतरोगाहणं भावित्याण् भसंके जिदिभागेण संवियमेत्तं तदुवि विहुदो ति । ताधे बादरवाउकाइयणि व्वत्तिभप जात्रयस्स उक्तरसोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्तारसण्हं मिजिसमोगाहणवियण्यं वस्त्रदि तदणंतरोगाहणं भावित्याण् भसंके जिदिभागेण संविद्याचे तद्वि विहुदो ति । ताधे वादरवाउकाइयप जात्रयस्स उक्तरसोगाहणं दीसह । तद्विर तस्स भोगाहण-वियप्पा णियः, सन्वत्रकरसं पत्तत्तादो । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्हं जीवाण मिन्समोगाहणवियण्यं वस्त्रदि तत्याउग्गन्नसंके जावाण मिन्समोगाहणवियणं वस्त्रदि तत्याउग्गन्नसंके विवय्पा णियः, सन्वत्रकरसं पत्तत्तादो । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्हं जीवाण मिन्समोगाहणवियणं वस्त्रदि तत्याउग्गनसंके विवय्पा परियः सन्वत्वे त्यादेश विवयः वस्त्रदि त्यापा विवयः वि

दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तर क्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक बढ़ता रहता है | उस समय बादर बायुकायिक लब्ध्य-पर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है। वह कितने मात्रसे, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि सुक्ष्म प्रथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके एक कम पर्यापमके असंख्यातेंवें भागसे गुणित पुन: उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे द्वीन उसके ऊपर वृद्धि होने तक । उस समय बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातके भागसे खण्डितमात्र इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न होचुके । [ तब बादर वायुकायिक निर्वृत्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पधात् प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चालू रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर एक भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती है । ] तब बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। इसके आगे उसकी अवगाहनाके विकल्प नहीं हैं, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त कर चुका है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका त्रिकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी शृद्धि होने तक चंछता रहता है। तब बादर तेजस्कायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। नत्पश्चात् प्रदेशे।तरक्रमसे ग्यारह

१ व च तदे.

तदे परेसुत्तरकमेण एक्कारसण्हं मजिसमोगाहणवियण्यं वच्चित् तप्याउग्गअसंखेज्जित्वदेसं बिहुदो ति ।
ताधे बादरतेउकाइयलिख्अपज्जित्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसह । तदे। पदेसुत्तरकमेण दसण्हं मजिसमोगाहणवियण्यं वच्चित् बादरवाउकाइयणिव्वत्तिपज्जित्तयस्य उक्कस्सोगाहणं रूजणपालिदोवमस्स असंखेजिद्देभागेण गुणिय पुणो तप्पाउग्गअसंखेज्जपदेसपिरिहीणं तदुविर बिहुदो ति । ताधे बादरतेउणिव्वित्तपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्हं मजिसमोगाहणवियण्यं वच्चित्त
तद्यंतरोगाहणा आवलियाण् असंखेज्जिद्भागेण खंडिय तन्थेगखंडं तदुविर बिहुदो ति । ताधे बादरतेउणिव्वित्तअपज्जित्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण दमण्हं मजिसमोगाहणवियण्यं वच्चित्त
तद्यंतरोगाहणं आवलियाण् असंखेज्जिद्भागेण खंडिय तदेगभागं तदुर्वार बिहुदो ति । ताधे बादरतेउकाइयणिव्वित्तपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहाणा दीसह । [ तदुर्वार तस्म ओगाहणवियण्या णिथ, उक्कस्योगाहणं पत्तत्तादो । ] तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्हं मजिस्रमोगाहणवियण्यं गच्छित् तप्पाउग्गअसंखेज्जपदेसविद्विदेशे
ति । ताधे बादरआउणिव्वित्तअपज्जत्तयस्य जहण्णोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्हं मजिस्नमो-

जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि होने तक चलता रहता है। तत्र बादर तजस्कायिक छव्ध्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता रहता है जब तक बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहनाको एक कम पत्योपमके असंस्यातवें भागसे गुणा करके पुनः इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे रहित उसके ऊपर वृद्धि होती है। तब बादर तेजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीबोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि न हो जावे। तब बाटर तेजस्कायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशीत्तरक्रमसे दश जीवींकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर बृद्धि होचुकती है। तब बादर तेजस्कायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। [ इसके आगे उसकी अवगाहनाके विकल्प नहीं हैं, क्योंकि वह उन्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त कर चुका है।] तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी शृद्धि होने तक चलता रहता है। इस सुमय बादर जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके

१ द व बिहुदि. २ द व तथे.

गाहणवियप्पं गच्छिदि तप्पाउग्गक्षसंक्षेजजपदेसं बह्विदो ति । ताधे बादरभाउरुद्धिअपज्जसयस्स' हक्ससीगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्हं मिज्सिमोगाहणवियप्पं गच्छिदि रूजणपित्विवमस्स असंकेज्जिदिभागेण गुणिदतेउकाइयणिव्वित्तपज्जस्य उक्कस्मोगाहणं पुणो तप्पाउग्गमसंक्षेजजपदेसपरिहीणं
तदुविर बह्विदो ति । ताधे बादरआउणिव्वित्तपज्जसयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण
दसण्हं मिज्समोगाहणवियप्पं वच्चिदि तदणंतरोगाहणं आविरुयाण् असंक्षेजजिदिभागेण खंदिय तथ्येगखंडं
तदुविर बह्विदो ति । ताधे बादरआउणिव्वित्तअपज्जस्य उक्कस्मोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण
णवण्हं मिज्समोगाहणवियप्पं वच्चिदि तदणंतरोगाहणा आविरुयाण् असंक्षेजजिदिभागेण खंदियेत्रकंडं
तदुविर बह्विदो ति । ताधे बादरआउकाइयणिव्वित्तपञ्जस्यस्य उक्कस्मोगाहणं दीसह । तदोविर णिथ णदस्य ओगाहणवियप्पं । तदो पदेसुत्तरकभेण अटुण्हं मिज्समोगाहणवियप्पं वच्चिदि तप्पाउग्गक्षसंक्षेजज्ज्विदेनं बह्विदो ति । ताधे बादरपुद्धिणिव्यत्तिअपञ्जस्यस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकभेण
णवण्हं मिज्समोगाहणवियप्पं वच्चिदि तप्पाउग्गअसंक्षेजपदेसं बह्विदो ति । ताधे बादरपुद्धिकाइयरुक्षि-

यांग्य असंख्यात प्रदेशांकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरकपसे नौ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प व्य तक चलता है जब तक एक कम पत्योपमके असंख्यात्र भागसे गुणित तेजस्कायिक निर्वृत्ति-पर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना पुनः उसके योग्य असंख्यात्र भागसे गुणित तेजस्कायिक निर्वृत्ति-पर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना पुनः उसके योग्य असंख्यात्र प्रदेशोसे हीन इसके उत्पर वृद्धिको प्राप्त नहीं होजाती। तब बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकथी जबन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरकमसे दश जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकत्य तब तक चलता है तक जब तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यात्र मेगासे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण इसके उत्पर वृद्धिको प्राप्त नहीं होजाती। तब बादर जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तकी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरकमसे नौ जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यात्र मेगासे खण्डित एक भागप्रमाण इसके उत्पर नहीं बद्ध जाती। तब बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तको उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। इसके आगे उसकी अवगाहनाको विकल्प नहीं हैं। पश्चात् प्रदेशोत्तरकमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोक्तां वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर प्रथिधी-कायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तकी जन्नस्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरकमसे नौ जीवोंकी स्थ्यम अवगाहनाका विकल्प इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है।

१ द ब लब्दिपञ्जसयस्त. २ द ब णिन्नचिअपञ्जतयस्त. ३ द ब ब बिहुदि.

जपजनस्य उक्कस्तोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण अटुण्हं मिज्रिमोगाहणवियणं [ गच्छिदि स्कलपिक्दोवमस्य असेखेज्जदिभागेण गुणिदआष्टकाइयणिव्वत्तिपजत्त्रयस्य उक्कस्तोगाहणं पुणो तप्पाडग्ग-असेखेजपदेसपिहीणं तदुविर बहुदो ति । ताघे बादरपुढिविकाइयणिव्वत्तिपजत्त्रयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्हं मिज्रिमोगाहणवियण्यं ] वच्चिद तदणंतरोगादणं आविष्ठयाण् असंखे-जिद्मागेण खंडिय तत्थेगखं तदुविर बहुदो ति । ताघे बादरपुढिविणव्वत्ति-[अपजत्त्रयस्य उक्कस्तोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण अटुण्हं मिज्रिमोगाहणवियण्यं वच्चिद तदणंतरोगाहणा आविष्याण् असंखेजजिदमागण खंडिदेगखंडं तदुविर बहुदो ति । ताघे बादरपुढिविकाइयणिव्वत्ति-] पज्जत्त्रयस्य उक्कस्तोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्हं मिज्रिमोगाहणवियण्यं वच्चिदं तत्पाउग्गअसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताघे बादरणिगोदणिव्वत्तिअपजत्त्रयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण अटुण्हं मिज्रिमोगाहणवियण्यं वच्चिदं तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताघे बादरणिगोदणिव्वत्तिअपजत्त्रयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण अटुण्हं मिज्रिमोगाहणवियण्यं वच्चिदं तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताघे बादरणिगोदणिव्वत्तिअपजत्त्रसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताघे बादरणिगोदणिव्वतिअपजत्त्रसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताघे बादरणिगोदणविव्यत्तं वच्चिदं तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं विव्वते ति । ताघे बादरणिगोदणविव्वति तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं विव्वते ति । ताघे बादरणिगोदणविव्यत्तं वच्चित्रसं विव्वते ति । ताघे बादरणिगोदणविव्यत्तं वच्चित्रसं विव्वते विव्यपं

तब बादर पृथिवीकायिक छन्ध्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवंगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तर-कामसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तित्र तक चलता रहता है जब तक बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम पत्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणा करके पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे रहित उसके ऊपर वृद्धि नहीं हो चुकती। तब बादर पृथिवीकायिक निवृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे नी जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प ने तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित कर एक भागप्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके। तब बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्ति-अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। तब प्रदेशोत्तरक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डप्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नहीं होजाती। तब बादर पृथिवीकायिक निवृत्ति-]पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशी-त्ररक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर निगोद निवृत्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। तरपश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चाछ् रहता है

जब तक एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे हीन होकर इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नहीं हो चुकती । तब बादर निगोद निवृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे आठ जीवींकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता है। जब तदनंतर अवगाहना आवलीके असंद्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त होचुके तब बादर निगोद निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चालू रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीको असंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक भागप्रमाण इसके जपर वृद्धिको प्राप्त न होचुके । तब बादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तकी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चाछ् रहता है। तत्र बादरनिगोदप्रतिष्ठित निवृत्त्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है। तत्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहता है। तब बादरनिगोदप्रतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चान् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चोछ रहता है जब तक बादरनिगोद निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित होकर पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे रहित इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नहीं हो चुकती । तब बादर निगोदप्रतिष्ठित निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघम्य तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्हं मिक्सिमोगाहणवियण्यं वस्चित् तद्णंतरोगाहणं आवित्याण् असंखेजिदिभागेण खंडिदेगखंडं तदुविर विट्टिते ति । ताघे बादरिणगोदपिदिदित् णिव्वित्तअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सोगाहणा
दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्णं मिक्सिमोगाहणिवयण्यं वस्चित् तद्णंतरोगाहणमावित्याण् असंखेजिदिभागेण खंडिय तत्थेगखंडं तदुविर बिट्टिते ति । ताघे बादरिणगोदपितिदित्रिणव्वित्तिप्रज्ञत्तयस्य उक्कस्मोन्
गाहणा दीसिदि । तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्टं जीवाणं मिक्सिमोगाहणिवयण्यं वस्चिद् तत्पाप्रगाअसंखेजपदेसं
बिट्टिते ति । ताघे बादरवणण्यतिकाइयपत्तेयसरीरिणव्वित्तअपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा तीसह । तदो
पदेसुत्तरकमेण छण्टं मिक्सिमोगाहणिवयण्यं वचित्र तत्पाप्रगाअसंखेजिपदेसं बिट्टिते ति । ताघे बादरवणम्यदिकाइयपत्तेयसरीरलिख्अपज्ञयत्त्यस्य उक्कम्सोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्टं जीवाण
मिक्सिमोगाहणविवयण्यं वचित्र तप्पाप्रगाअसंखेजपदेसं विट्टिते ति । ताघे वादर-

अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता रहता है जब तक तद्दनन्तर अबगाहना आवर्लाक असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर एक मागप्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नहीं हो चुकर्ता । तव बाद्रितगोद्प्रतिष्ठित निर्वृत्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चाद्ध रहता है जब तक तद्नंतर अवगाहना आवर्षीके असंख्यातवें मागसे खण्डित कर उसमेंसे एक भागप्रमाण उसके ऊपर बृद्धिको प्राप्त नहीं होजाती। तब बादरनिगोदप्रतिष्टित निर्वृत्ति-पर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चाल रहता है। तब बादर वनस्पतिकायिक प्रस्येकदारीर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिख्ती है। पश्चात् प्रदेशोत्तर-कमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहना है। नव बादर वनसानिकायिक प्रत्येकरोरी लब्ध्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चान्द्र रहता है। तब बादर वनस्पतिकायिक प्रस्थेकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चाछ रहता है । तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती

विश्वतिपज्जत्तवस्स जहणोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्हं मिक्समोगाहणविश्वयं बण्यदि तप्पाउगगभसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताथे बादरवणप्पदिकाह्यपत्तेयसरीरविश्वतिकेषपज्जत्तवस्य उक्कस्सोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्हं मिक्समोगाहणविश्वप्यं वण्यदि
तप्पाउगगभसंखेजपदेसं बहुदो ति । ति विदेशित्वलिद्धभपज्जत्तवस्य उक्कस्सोगाहणा दीसह । ]
पदेसुत्तरकमेण पंचण्हं मिक्सिमोगाहणविश्वप्यं वण्यदि तप्पाउगगभसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताथे तीहंदिशलिद्धभपज्जत्तवस्य उक्कस्सोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण चडण्हं मिक्समोगाहणविश्वप्यं वण्यदि
तप्पाउगगभसंखेजपदेसं बहुदो ति । ताथे चडरिदियलिद्धअपज्जत्तवस्य उक्कस्सोगाहणा दीसह । तदो

है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहता है। तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक कि उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि न हो चुके। [तब दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है]। पश्चात् प्रदेशोक्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब तीनइन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोक्तरक्रमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब तीनइन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोक्तरक्रमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब चार-इन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तीन जीवोंकी

१ वाक्यस्यास्य प्राक् द् स प्रत्योः 'ताथे बादरवणक्षिकाइयपचेयसरीरलिद्धअपज्जनयस्स उक्तस्ती-गाहणा दीसइ । तदो पदेसुचरकमेण पंचण्ड जीवाण मिन्झिमोगाइणवियापं वचित तत्पाउग्गअसंखेज्जपदेसं बिट्ट्रिशे नि । ताथे बादरवणकिदिकाइयपचेयसरीरिणव्यन्तिपञ्जचयस्य जहण्णोगाहणा दीसइ । तदो पदेसुचरकमेण ७ण्डं मिन्झिमोगाहणवियत्पं वचित तत्पाउग्गअसंखेन्जपदेस बिट्ट्रिशे चि । ताथे बादरवणकिदिकाइयपचेयसरिलादि अपञ्जचयस्स उक्तस्तोगाहणा दीसइ । तदो पदेसुचरकमेण पचण्डं मिन्झिमोगाहणिवयत्पं वचित रूजणपित्रदेशिकास्स असंखेन्जिदिसागण गुणिदिदरिणगोदपदिद्विदणि विपञ्जच उक्तस्तोगाहणं पुणे। तत्पाउग्गअसंखेन्जपदेसपरिहीणं तदुविर विट्टिशे विष्ठो । ताथे बादरवणकिदिकाइयपचेयसरिर- १ इत्यथिकः पाठः ।

५ द् ब अ प्रक्योः 'ताथ नादस्वणष्कदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्यत्तिपव्यत्तस्य उक्कस्सीगाइणा दीसइ । ' इत्यधिकः पाठः । पदेसुत्तरकमेण तिण्हं मिक्झमोगाहणविषयं वध्वित तप्याउग्ग असंकेष्ण पदेसं विद्वृदों ति । ताथे पंचित्यला देशवाज्यस्य उद्धरसोगाहणा दीसह । एदमि घणंगुलस्स असंकेष्ण दिभागणे । एतो उपि श्रीगाहणा घणंगुलस्स संकेषणागो, कथ्य वि घणंगुलो, कथ्य वि संकेषणागुलो ति घेत्रक्षं । तदो पदेसुत्तरकमेण दोण्हं मिक्समोगाहणविषयं वद्धि तप्याउग्ग असंकेषणपदेसं विद्वृदो ति । ताथे तीहंदियणिव्वत्तिश्रपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण तिण्हं मिक्समोगाहणविषयं वद्धित तप्याउग्ग असंकेषण्य पदस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण व्यव्हे सि । ताथे वहित्यणिव्यत्तिश्रपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण खउण्हं मिक्समोगाहणविषयं वद्धित तप्याउग्ग असंकेषणपदेसं विद्वृदो ति । ताथे वीहित्यणिव्यत्तिश्रपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्हं मिक्समोगाहणविषयं वद्यदि तप्याउग्ग असंकेषणपदेसं विद्वृदो ति । ताथे विदेसुत्तरकमेण पंचण्हं मिक्समोगाहणविषयं वद्यदि तप्याउग्ग असंकेषणपदेसं विद्वृदो ति । ताथे पंचित्रियणिव्यत्तिश्रपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्णं मिक्समोगाहणविषयः वद्यदि तप्याउग्ग असंकेष्णपदेसं विद्वृदो ति । ताथे विदेसिह । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्णं मिक्समोगाहणविषयः वद्यदि तप्याउग्ग असंकेष्णपदेसं विद्वृदो ति । ताथे वीहित्यणिक्यत्तिश्रपज्ञत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसह ।

मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहता है। तब पंचेन्द्रिय छन्ध्यपयीप्त ककी उन्कृष्ट अवगाइना दिखती है। यह भी घनांगुलके असंख्यातवें भागते है। इससे आगे अवगाइना घनांगुलके संख्यातवें भाग, कहींपर घनांगुलप्रमाण, और कहींपर संख्यात घनांगुलप्रमाण प्रहण करना चाहिये। तन्पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे दो जीवोंकी मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब तीनइन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तीन जीवोंकी मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब चारइन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब चारइन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चल्ता है। तब दोइन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब पंचेन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब पंचेन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाइनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब दोइन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब दोइन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाइना दिखती है।

१ द व °पदेस संबाड्डिदो २ द व व असंखोयदिमागेण.

ताव एदाणं गुणगाररूवं विचारमा- बादरवणप्कित्काइयपत्तेयसरीरणिम्बत्तियपज्जत्तयस्स जहण्लोगाहणपहुदि बीइंदियणिश्वत्तिपज्जत्तजहण्णोगाहणमवसाणं जाच एदम्सि अंतराले<sup>र</sup> जादाणं मिलिवे किचिया इदि बाद्रवणप्कदिकाइयप्तेयसरीरणिष्वत्तिपजात्तवस्स उत्ते जहण्णोगाहणं रूजणपिलदोवमस्स असंखेज्जादिभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि विद्वदि ति घेत्तव्यं। पदेस्तरकमेण सत्तण्हं मजिसमोगाहणवियप्पं वचदि तद्णंतरोगाहणं ती इदियाणि व्वत्तिपजास्त्यस्त सम्बजहण्णोगाहणा गुणं मट्टण्हं भोगाहणवियप्पं वश्चित् तद्णंतरोगाहणवियप्पं तप्पाठग्गसंस्रेज्ज-गुणं पत्ती ति । ताघे चउरिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्य जहण्णीगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्हं मिक्सिमोगाहणवियप्पं वब्चिद तद्रणंतरोगाहणं संखेरजगुणं पत्तो ति । ताधे पंचेदियणिष्वात्ति-परजत्तयस्य जहण्णोगाहणा दीसङ् । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्हं मज्ज्ञिमोगाहणवियप्पं वध्वदि तदणंतरी-गाहणं संबेजापुणं पत्तो ति । ताधे तीइंदियणिव्यत्तिअपजात्तयस्य उक्तस्सोगाहणं दीसङ् । तदो परेस्तरकमेण णवण्हं मिज्यमोगाहणवियण्पं वश्चदि तद्णंतरोगाहणं संखेजगुणं पत्तो ति । ताधे

अब इनकी गुणकारसंख्याका विचार करते हैं — बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक्तशारिर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको छेकर दोइन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य
अवगाहना तक इनके अन्तराछमें उत्पन्न सबके सम्मिलित करनेपर 'कितनी हैं' इस प्रकार पूछनेपर
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशारीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी जवन्य अवगाहनाको एक कम पत्योपमके
असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उतनी इसके ऊपर वृद्धि होती है, इस प्रकार
प्रहण करना चाहिये। पश्चात् प्रदेशोत्तरमकमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक
चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना उसके योग्य संख्यातगुणी प्राप्त न हो जाये। तब तीनइन्द्रिय
निर्वृत्तिपर्याप्तकी सर्व जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम
अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहनाविकल्प उसके योग्य संख्यातगुणा प्राप्त न हो जाये। तब चारइन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। पश्चात्
प्रदेशोत्तरक्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त
होने तक चलता है। तब पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त
होने तक चलता रहता है। तब तीनइन्द्रिय निर्वृत्तपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात्
प्रदेशोत्तरक्रमसे दश जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त
होने तक चलता रहता है। तब तीनइन्द्रिय निर्वृत्तपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात्

१ इ व अंतराको । २ इ व पन्नची.

चहरितृयणिश्वित्वाविश्वास्थायस्य वक्कस्सोगाहणं दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण अटुण्डं मिक्सिमोगाहणिवियण्यं बच्चदि तदणंतरोगाहणं संखेजत्रगुणं पत्तो ति । ताघे बीइंदिवणिश्वत्तिमपञ्चत्त्रयस्य उक्कस्मोगाहणं दीसह। तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्डं मिक्सिमोगाहणवियण्यं वच्चदि तदणंतरोगाहणं संखेजागुणं पत्तो ति। ताघे बादरवणण्किदिकाह्यपत्तेयसरीरणिश्वतिभपज्जत्त्वस्स' उक्कस्सोगाहणा दीसह। तदो पदेसुत्तरकमेण कण्डं मिक्सिमोगाहणिवियण्यं वच्चदि तदणंतरोगाहणं संखेजागुणं पत्तो ति। ताघे पंचेदिवणिश्वति-भपजत्त्वस्म उक्कस्सोगाहणं दीसह। तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्डं मिक्सिमोगाहणिवयण्यं वच्चदि तदणंतरोगाहणं संखेजागुणं पत्तो ति। [ताघं तीइंदियणिश्वतिपञ्जतयस्म उक्कस्सोगाहणं दीसह।] तं कस्म होदि ति भणिदे तीइंदियस्य णिश्वतिपञ्जत्तवस्य उक्कस्सोगाहणावष्टमाणस्स स्वंपहाचळपरभागिद्वियलेते उप्पण्णगोहिण् उक्कस्सोगाहणं कस्मह जीवस्य दीसह। तं केत्तिया इदि उत्ते उस्सेहजोयणस्य तिण्णिचडभागो भाषामो तद्दभागो विक्लंभो विक्लंभस्वहरूषं। एदे तिण्णि वि परीष्परं गुणिय प्रमाणघणंगुरे कदे एक्किकोडिं-उणवीसळवर्षं-तेदाळसहस्य-णवस्यखतीसरूवेहि गुणिद्वणंगुळा होति। ६। ११९४३९३६।

प्राप्त होने तक चलता है। तब चारइन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तकी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशीत्तरक्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है । तब दोइन्द्रिय निवृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अव-गाहना दिखती है । पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे सात जीत्रोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है । तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनांक संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है। तब पंचेन्द्रिय निर्वत्यपर्याप्तककी उन्कृष्ट अवगाइना दिखती है। पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तरनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चाळ रहता है। [तब तानइन्दिय निवृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है।] यह अवगाहना किस जीवके होती है, ऐसा पूछतेपर उत्तर देते है कि स्त्रपंत्रमाचलके बाह्य भागमें स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न और उन्कृष्ट अवगाहनामें वर्तमान किसी गोम्हीके वह उन्कृष्ट अवगाहना होती है, यह उत्तर है। वह कितने प्रमाण है, इस प्रकार कड़नेपर उत्तर देते हैं कि उसका एक उत्सेच योजनके चार भागोंमेसे तीन भाग प्रमाण आयाम, इसके आठवें भाग प्रमाण विस्तार, और विस्तारसे आचा बाहरूप है। इन तीनोंका परस्पर गुणा करके प्रमाणवनांगृङ करनेपर एक करोड़ उनीस लाख नेतालीस हजार नौ सौ छत्तीस क्योंसे गुणित घनांगुल होते हैं।

१ द व °पाजिष्यसाः २ द व अंतं उनकरमाः ३ द व तदहमागेः ४ द व विन्संमहनहरूः, ५ द व एककमातीए, व एककोडीएः ६ द व °रुक्ताः

तदो परिसुत्तरकमेण चतुण्हं मजिसमोगाहणवियण्यं यस्ति तत्रणंतरीगाहणं संकेख्युणं पत्ती ति । तासे य उरिंदिवणिव्यत्तिपञ्जत्तयस्य उक्तस्तोगाहणं दीसह । तं कस्स होदि ति भणिदे सर्पपहाचकपरभागद्विवले उप्पण्णभमस्स्य उक्कस्तोगाहणं कस्सह दीमह । तं कित्तिया इदि उत्ते उस्सेहजोबणायामं अद्वजोवणुस्सेहं जोयणज्यिरिहिचिवर्षं मं ठिवय विषयं भञ्जसुष्सेहगुणमायामेण गुणिदे उस्सेहजोबणस्य तिन्णि अद्वमागा मवेति । तं चेदं । है । ते पमाणवणंगुला कीरमाणे एक्क्सवपंचतीसकोडीण उपवादिसक्यच वव्यण्यसहस्य-च उस्तय-छण्णविद्दिक्षेत्रवे शिक्षिवर्षां गुणिवृद्धणंगुलाणि हवेति । तं चेदं । १३५८९५७९६ ।

तदो' परेसुत्ररकमेण तिग्हं मज्ज्ञिमोगाहणविषय्यं वय्यदि तर्गतरोगा**हणं संकेखगुणं यत्तो ति ।** ताथे बीडंदिवणिव्यत्तिपजन्तयस्य उक्कस्योगाहणं होइ । तं वन्दि होइ ति भणिदे संवैपहासकपरभागद्विष-

उदाहरण  $\longrightarrow$   $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = 2 \frac{3}{8} \frac{3}{8} \times \frac{$ 

पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी होने तक चाट रहता है। तब चारइन्द्रिय निर्वृत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह किस जीवके होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयंप्रभाचलके बाह्य भागस्थ क्षेत्रमें उत्पन्न किसी अमरके उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह कितने मात्र है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि एक उत्मेध योजनप्रमाण आयाम, आध योजन उंचाई, और आध योजनकी परिविप्रमाण विष्कंभको रखकर विष्कम्भके आधेको उंचाईसे गुणा करके किर आयामसे गुणा करनेपर एक उत्सेध योजनके आठ भागोंमेंसे तीन भाग होते हैं। इनके प्रमाणवनांगुक करनेपर एक सी पैतीस करोड़ नवासी लाख चीअन हजार चारसी लघानके स्त्योंसे गुणित वनांगुल होते हैं।

उदाहरण — आयाम १ उत्सेध योजन, उंचाई ६ यो., विस्तार १६ यो. (६ यो. की परिचि ६ × ३)। ३ ÷ २ = ३; ३ × ६ = ३; ३ × १ = ३; ३ × २६२३८७८६५६= १३५८९५४९६ प्र. घनांगुल ।

पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे तीन जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चान्द्र रहता है । तब दोइन्द्रिय निर्वृत्तिपंयीप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है । यह कहां होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयंप्रभाचलके बाद्य भागमें

१ इ एक्कतमधंकतमयपंचतीत°, अ एक्कसमयंक्तेत य वंचतीत°, व इ अ हदा.

क्षेत्रे उप्पण्णबीइंदियस्स उकस्तोगाहणा कस्सइ दीसइ। तं केत्रिया इदि उत्ते बारसजीयणायाम-च्छजोवणमुहस्य सेत्रफरुं---

ब्बासं तावरकृत्वा वदनदस्त्रोनं मुसार्थवर्गयुतम् । द्विगुणं चतुर्विभक्तं सनाभिकेऽस्मिन् गणितमाहुः ॥ ३१९ एतेण सुसेण सेत्तफरूमाणिदे तेहत्तरिडस्सेहैजोयणाणि भवति । ७३ ।

भावामे मुहसोहिय पुणरवि भागामसहित्मुहभितयं । बाहरूलं णायव्यं संखायारहिए सेने ॥ ३२०

प्रेण सुत्तेण बाह्हे आणिदे पंचजीयणपमाणं होदि,। ५ । पुन्वमाणीदतेहत्तिभूद्खेत्तफर्ल पंच-जीयणबाह्हेण गुणिदे घणजीयणाणि तिग्णिसयपण्णही होति ।३६५। एदं घणपमाणंगुकाणि कदे एक्क्छक्बाः बत्तीससहस्स दोण्णिसय-एक्कहत्तरीकोडीओ सत्तावण्णलक्ष्व णवसहस्स-च बसय-चालीसस्वेहि गुणिद्घणं-गुलमैत्तं होदि । तं चेदं । ६ । १३२२७१५७०९४४० ।

स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी दोइन्दियके उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह कितने प्रमाण है, ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि बारह योजन लंबे और चार योजन मुखवाले [ शंखका ] क्षेत्रफल—

विस्तारको उतनी वार करके अर्थात् विस्तारको विस्तारसे गुणा करनेपर जो साशि प्राप्त हो उसमेंसे मुखके आधे प्रमाणको कम कर शेपमें मुखके आधे प्रमाणके वर्गको जोड़ देनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसे द्ना करके चारका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उसे शंखक्षेत्रका गणित कहते हैं ॥ ३१९॥

इस सूत्रसे क्षेत्रफलके लानेपर तिहत्तर उत्सेध योजन होते हैं। ७३।

आयाममेंसे मुखको कम करके रेजमें फिर आयामको मिलाकर मुखका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना रांखके आकारसे स्थित क्षेत्रका बाहस्य जानना चाहिये॥ ३२०॥

इस स्त्रसे बाहल्यको लानेपर उसका प्रमाण पांच योजन होता है । ५ । पूर्वमें लाये हुए तिहत्तर योजनप्रमाण क्षेत्रफलको पांच योजनप्रमाण बाहल्यसे गुणा करनेपर तीनसी पैंसट वन-योजन होते हैं ।३६५। इसके घनप्रमाणांगुल करनेपर एक लाख बत्तीस हजार दो सी इकहत्तर करोड सत्तावन लाख नौ हजार चारसी चालीस क्योंसे गुणित धनांगुलमात्र होता है ।

उदाहरण— शंखका आयाम १२ योजन; मुख ४ यो.। १२×१२=१४४; १४४- $\frac{2}{5}$ =१४२; १४२+( $\frac{2}{5}$ ) $^2$ =१४६; १४६×२=२९२; २९२÷४=७३ शंखका क्षेत्रफरु।

१२-8+१२=२०, २०÷8=५ शंखका बाहल्य।

७३ x ५ = ३६५ यो. शंखका घनफल. = ३६५ x ३६२३८७८६५६ = १३२२७१५७०९४४० प्रमाण घनांगुल ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

१ व च तेहचरवस्तेहं°.

तदो पदेसुत्तरकमेण दोण्हं मिक्समोगाहणिवयण्पं बच्चिद् तदणंति।गाहणं संसेकगुणं पत्तो ति । ताथे बादरवणप्पदिकाइयपत्तेयसरीरिणिग्वत्तिपक्षत्त्रयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसइ ।
किम्ह खेते कस्स वि जीवस्स किम्म ओगाहणे बहुमाणस्स होदि ति भणिदे सर्यपहाचलपरभागद्वियखेत्तउपण्ण-[पउमस्स] उक्कस्सोगाहणा कस्सइ दीसइ । तं केतिया इदि उत्ते उस्सेहजोयणेण विसाहियएकसहस्सं उस्सेहं एकजोयणबहुलं समवदं । तं प्रमाणं जोयणपळ ७५० को १ । घणंगुले कदे दोण्णिकवस्वएकहत्तरिसहस्सअद्वसयअद्वावण्णकोडि-च अस्तिदिलक्स-ऊणहत्तरिसहस्स-दुसय-अद्वतालस्वेहि
गुणिद्यमाणंगुलाणि होदि । तं चेदं ॥ १ । ६ । २७१८५८४६९२४८ ।

तदे। पदेसुत्तरकमेण पंचेंदियणिव्वत्तिपजात्तयस्स मिक्झमोगाहणवियप्पं वश्चदि तदणंतरोगाहणं संखजगुणं पत्तो ति । [ताधे पंचेंदियणिव्वत्तिपजात्तयस्य उक्कस्तोगाहणं दीसह । ] तं किम खेत्ते कस्स

पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे दो जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनंतर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है। तब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्मृत्तिपर्याप्तककी उल्कृष्ट अवगाहना दिखती है। किस क्षेत्र और कौनसी अवगाहनामें वर्तमान किस जीवके यह उल्कृष्ट अवगाहना होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयंप्रभाचलके बाह्य भागस्थित क्षेत्रमें उल्पन्न किसी [पद्मके] उल्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह कितनेप्रमाण है, इस प्रकार पूलनेपर उत्तर देते है कि उल्सेध योजनसे एक कोश अधिक एक हजार योजन अंचा और एक योजन मोटा समवृत्त कमल है। उसकी इस अवगाहनाका घनफल योजनोंमें सातसी पचास योजन और एक कोशप्रमाण है। इसके प्रमाणघनांगुल करनेपर दो लाख इकहत्तर हजार आठ सो अट्ठावन करोड़ चौरासी लाख उनहत्तर हजार दो सो अड़तालीस रूपोंसे गुणित प्रमाणघनांगुल होते हैं।

उदाहरण — पद्मकी उंचाई यो. १००० ; बाहल्य यो. १। वासो तिंगुणी परिही वासचउत्थाहदो दु खेत्तफळं। खेत्तफळं बेहगुणे खातफळं होइ सन्वत्थ।।

इस सूत्रके अनुसार व्यास यो. १×६=३; ३×६=६ यो. क्षेत्रफल । ै×१००० ैं =७५० ैं यो. खातफल (घनफल)। ७५० ैं ४६६२३८७८६५६=२७१८५८८४६९२४८ प्रमाण घनांगुल ।

पश्चात् प्रदेशोत्तरक्रमसे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है । [ तब पंचेन्द्रिय निर्वृत्ति- पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । ] यह अवगाहना किस क्षेत्रमें और किस जीवके

जीवस्त होति कि उत्ते सयंपद्दाच्छपरभागिष्ट्रपृ खेते उप्पण्णसंग्रुच्छिममहामच्छस्त सन्दोक्षस्तोगाहणं कस्तद् दीसद् । तं केतिया इदि उत्ते उत्सेद्दजोयणेण एक्कसहस्सायामं पंचसदिवन्संभं तद्युक्तसेदं । तं प्रमाणंगुके कीदमाणे चडसहस्स-पंचसय-दुकणतीसकोडीओ चुळशीदिलक्स-तेसीदिसहस्स-दुसवकोडि-क्रवेद्दि गुगोन्द्यमाणवागंगुकाणि भवंति । तं चेतं । ६ । ४५२९८४८३२०००००००० ।

### । एवं भोगाहणविषय्यं सम्मत्तं ।

के जाजरवच्दी जो को बाको बप्पवाश गृसमत्थो । पणमामि पुष्पवंतं सुमइकरं भव्वसंबद्ध ॥ ३२१ ॥
पृषमाइरियपरंपरागयति छोयपण्यत्ती पुतिरिय छोयसरूव गिरूवणपण्यत्ती गाम
पंचमा महाभिषारो सम्मत्ती ॥ ५ ॥

होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते है कि स्वयंत्रभाचलके बाह्य भागस्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी सम्मूर्ण्डन महामत्स्यके सर्वीत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। यह कितने प्रमाण है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि उत्सेव योजनसे एक हजार योजन लंबाईकृष, पांच सौ योजन विस्तारकृष, कीर इससे आवी अर्थान् अवृद्धि सौ योजनप्रमाण जंबाई का उक्त अवगाहना है। इसके प्रमाणांगुल करनेपर चार हजार पांच सौ उनतीस करोड़ चौरासी लाख तरासी हजार दो सौ करोड़ क्षोंसे गुणित प्रमाणवनांगुल होते हैं।

उदाहरण — महामत्स्यक्षी लंबाई यो. १०००, विस्तार यो. ५००, उंचाई यो. २५० है। १०००×५००=५०००००; ५०००००×२५०=१२५०००००; १२५००-००००×३६२३८७८६५६=४५२९८४८३२०००००००० प्रमाणघनांगुल ।

इस प्रकार अवगाहनाभेदोंका कथन समाप्त हुआ।

जिनका ज्ञानक्रपी रत्नदीपक लोक व अलोकके प्रकाशित करनेमें समर्थ है और जो भन्यसमूहको सुमित प्रदान करनेवाले हैं ऐसे पुष्पदन्त जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूं ॥३२१॥

इस प्रकार आचार्यपरम्परागन त्रिलोकप्रक्रिमें तिर्यग्लोकस्वरूपनिरूपणप्रज्ञिति नामक पांचयां महाधिकार समाप्त हुआ ।

द ब नरान स्ववद्धिः, च नस्वारवदीओ.

## [ छद्वे। महाधियारो ]

कोत्तीसीदिसपृद्धिं विम्हयजणणं सुरिंदपहुर्वाणं । णमिजण सीदङ्जिणं वेंतरकीयं णिरूबेमो ॥ १ वेंतरणिवासखेलं भेदा एदाण विविह्यिण्हाणि । कुरुभेदी णामाई भेदविही दिन्खणुत्तरिंदाणं ॥ २ बार्जणं बाहारी उरसासो बोहिणाणसत्तीको । उस्सेही संखाणि जम्मणमरणाणि एक्कसमयम्मि ॥ ६ बाजवंधणभावो दंसणगहणस्स कारणं विविहं । गुणठाणादिवियप्पा सत्तरस हुवंति अहियारा ॥ ४

9 9 1

रज्जकदी गुणिदन्त्रा णवणउदिसहस्सभिषयलक्षेणं । तम्मज्झे विविधपा वेंतरदेवाण होति पुरा ॥ ५ = ४२ | १९९००० ।

भवणं भवणपुराणि भावासा इय भवंति तिवियप्पाः । जिणमुहकमलविणिग्गद्वेतरपण्णित्तणामाए ॥ ६ रयणप्पहपुढवीए भवणाणि दीवउविदेवेवरिम्म । भवणपुराणि दहिगिरिपहुदीणं उविर भावासा ॥ ७ बारससहस्सजीयणपरिमाणं होदि जेट्टभवणाणं । पत्तेकं विक्लंभा तिष्णि स्याणं च बहलतं ॥ ८

12000 | 200 |

चौंतीस अनिशयोंस देवेन्द्र आदि जनोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले शीतल जिनेन्द्रको नमस्कार करके व्यन्तरलोकका निरूपण करते हैं ॥ १ ॥

'व्यन्तरोंका निवासक्षेत्र, उनके भेद, 'विविध प्रकारके चिन्ह, 'कुलभेद, 'नाम, 'दाक्षेण-उत्तर इन्द्रोंका भेद, 'आयु, 'आहार, उच्छ्वास, 'अवधिज्ञानकी राक्तियां, ''उंचाई, ''संख्या, ''एक समयमें जन्म, ''मरण, ''आयुके बन्धक भाव, ''सम्यक्त्वप्रद्दणके विविध कारण और ''गुणस्थानादि-विकल्प, इस प्रकार ये सत्तरह अधिकार होते हैं ॥ २-४ ॥

राजुके वर्गको एक लाख निन्यानवै हजारसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसके मध्यमें ज्यन्तर देवोंके तीन प्रकारके पुर होते हैं ॥ ५ ॥

जिन भगवान्के मुखरूप कमल्से निकले हुए व्यन्तर प्रज्ञप्ति नामक अधिकारमें भवन, भवनपुर और आवास इस प्रकार तीन प्रकारके भवन कहे गये हैं ॥ ६॥

इनमेंसे रत्नप्रभा ृष्टिथिवीमें भवन, द्वीप-समुद्रोंके ऊपर भवनपुर और दह एवं पर्वतादिकोंके ऊपर आवास होते हैं ॥ ७ ॥

उत्कृष्ट भवनेंगिसे प्रत्येशका विस्तार बारह हजार योजन और बाहल्य तीन सौ योजन-प्रमाण है ॥ ८ ॥ १२००० । ३०० ।

पणुर्वास जोयणाणि रंद्रपमाणं जहण्णभवणाणं । पत्तेकः बहलतं तिचउब्भागप्यमाणं च ॥ ९ अहवा रंद्रपमाणं पुह पुह कोस्रो जहण्णभवणाणं । तब्वेदीउच्छेहो कोदंडाणिं पि पणुत्रीसं ॥ १० को १ । दं २५ । पाठान्तरम् ।

बहरूतिभागपमाणा कृषा भवणाण होति बहुमजो । वेदी चउवणतीरणदुवारपहुदीहिं रमणिजा ॥ ११ कृष्टाण उविर भागे चेट्ठेते जिणवरिंदपासादा । कण्यमया रजदमया रयणमया विविह्विण्णासा ॥ १२ भिगार-कलस-दप्पण-धय-चामर-वियण-छत्त-सुपहृद्धा । इय अटुत्तरसयवरमंगलजुत्ता य पत्तेक्कं ॥ १६ दुंदुहि-मयंग-महल-जयघंटा-पडह-कंसतालाणं । वीणा-वंसादीणं सहेहिं णिष्चहलबोला ॥ १४ सीहासणादिसहिदा चामरकरणागजवस्त्रमिद्धुणजुदा । तेसुं अकिद्दिमाओ जिणिदपिंदमाओ विजयंते ॥ १५ कम्मक्सवणिमित्तं णिदभरभत्तीण् विविह्दव्वेहिं । सम्माहृद्धी देवा जिणिदपिंदमाओ पूजीति ॥ १६

जघन्य भवनोंमेंसे प्रत्येकके विस्तारका प्रमाण पच्चीस योजन और बाहत्य एक योजनके चार भागोंमेंसे तीन भागमात्र है ॥ ९ ॥

अथवा जघन्य भवनोंके विस्तारका प्रमाण पृथक् पृथक् एक कोश और उनकी वेदीकी ऊंचाई पच्चीस धनुष है ॥ १० ॥ को. १ । दं. २५ । पाठान्तर ।

भवनोंके बहुमध्य भागमें वेदी, चार वन और तोरणद्वारादिकोंसे रमणीय ऐसे बाहल्यके तीसरे भागप्रमाण कूट होते हैं ॥ ११॥

इन कूटोंके उपरिम मागपर विविध प्रकारके विन्याससे संयुक्त सुवर्ण, चांदी और रत्नमय जिनेन्द्रप्रसाद हैं ॥ १२ ॥

प्रत्येक जिनेन्द्रप्रासाद झारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चंवर, बीजना, छत्र और ठीना, इन एक सी आठ आठ उत्तम मंगल द्रव्योंसे संयुक्त है ॥ १३ ॥

उपर्युक्त जिनेन्द्रप्रासाद दुन्दुभी, मृदंग, मर्दल, जयघंटा, मेरी, झांझ, बीणा और बांसुरी आदि बादित्रोंके शब्दोंसे हमेशा मुखरित रहते हैं ॥ १४ ॥

उन जिनेन्द्र-भवनोंमें सिंहासनादि प्रातिहायोंसे सिहत और हाथमें चामरोंको लिय हुए नागयक्ष देवयुगलोंसे संयुक्त ऐसी अकृत्रिम जिनेन्द्रप्रतिमायें जयवन्त होती हैं ॥ १५॥

सम्यग्दष्टि देव कर्मक्षयके निमित्त गाढ़ भक्तिसे विविध द्रव्योंके द्वारा उन जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ॥ १६॥ णुद्दे कुलदेवा इय मण्णंता देवबोहणबलेण । मिच्छाइट्टी देवा पूर्वति जिणिदपिष्टमाओ ॥ १७
एदाणं कुढाणं समंतदो वेंतराण पासादा । सत्तट्टपहुदिभूमी विण्णासविधित्तसंठाणा ॥ १८
छंबंतरयणमाला वरतोरणरइद्दंशुंदरदुवारा । णिम्मलविधित्तमणिमयसयणासणिवहपरिपुण्णा ॥ १९
एवंविहरूवाणि तीससहस्साणि होति भवगाणि । पुच्वोदिदभवणामरभवणसमं बण्णणं सबस्तं ॥ २०
। भवणा समत्ता ।

बहाँदिसरूवाणं भवणपुराणं हुवेदि जेट्टाणं । प्रकावणलक्षाणं जोयणमेरकं जहण्णाणं ॥ २१ ५५०००० जो । १ ।

कूडा जिणिद्भवणा पासादा वेदिया वणप्पहुदी । भवणसिरिच्छं सम्बं भवणपुरेसुं पि दृहुम्बं ॥ २२ । भवणपुरं ।

बारमसहस्सबेसयजीभणवासा व जेड्डभावासा । होति जहण्णावामा तिकोसपरिमाणविध्धारा ॥ २३ १२२००। की ३ |

अन्य देवोंके उपदेशवश मिथ्यादृष्टि देव भी 'ये कुळदेवता हैं ' ऐसा समझकर उन जिनेन्द्रप्रतिमाओंकी पूजा करते है ॥ १७॥

इन कूटोंके चारों ओर सात आठ आदि भूभियोंके विन्यास और विचित्र आकृतियोंसे महित व्यन्तरोंके प्रासाद हैं ॥ १८ ॥

ये प्रासाद लम्बायमान रन्नमालाओंसे सहित, उत्तम तोरणोसे रचित सुन्दर द्वारोंबाले, और निर्मल एवं विचित्र मणिमय शयनों तथा आसनोंके समृहसे परिपूर्ण हैं ॥ १९॥

इस प्रकारके स्वरूपवाले ये प्रासाद तीस हजार प्रमाण हैं। इनका सम्पूर्ण वर्णन पूर्वमें कहे हुए भवनवासी देवोंके भवनोंके समान है।। २०॥

# भवनोंका वर्णन समाप्त हुआ।

वृत्त इत्यादि स्वम्हपसे संयुक्त उत्कृष्ट भवनपुरोंका विस्तार इक्यावन लाख योजन, और जघन्य भवनपुरोंका विस्तार एक योजनमात्र है।। २१ ॥ यो. ५१०००००। १।

कूट, जिनेन्द्रभवन, प्रासाद, वेदिका और वन आदि सब भवनोंके सहश भवनपुरोंमें भी जानना चाहिये ॥ २२ ॥

# भवनपुरीका वर्णन समाप्त हुआ ।

उत्कृष्ट आवास बारह हजार दो सौ योजनप्रमाण विस्तारवाले और जघन्य आवास तीन कोश प्रमाण विस्तारवाले हैं ॥ २३ ॥

१ द पूजति. २ द बङ्घादि. ३ 'एक्कानण लक्खाणं 'इति द पुस्तके नास्ति.

कूश जिणिद्भवणा पासादा वेदिया वणप्पहुदी । भवणपुराण सरिष्छं भावासाणं पि णादण्या ॥ २४ । भावासा सम्मत्ता । । णिवासखेतं सम्मत्ता ।

किंगरिक पुरुत्तमहोरगा य गंधव्यजनखरक्खिया। भूदिपिसाया एवं भट्टविहा वेंतरा होति ॥ २५ बोहससहस्तमेसा भवणा भूदाण रक्खसाणं पि । सोलससहस्पसंखा सेसाणं जिथा भवणाणि ॥ २६

18000 | 15000 |

| वेंतरभेदा सम्मत्ता।

किंगरिक पुरुसादियवें तरदेवाण श्रद्धभेयाणं । तिवियप्पणिलयपुरदे। चेसदुमा होति एक्केक्का ॥ २७ कमसो श्रसोयचंपयणाग हुमनुंबुरू य परगोहे' । कटयरुक्खो तुलसी कदंब विद्यारे कि ते श्रद्धं ॥ २८ ते मध्वे चेसतरू भावणसुरचेतरुक समारिक्छा । जीउप्पत्तिलयाणं हेऊ पुरुवीसरूवा य ॥ २९

कूट, जिनेन्द्रभवन, प्रासाद, वेदिका और वन आदि भवनपुरोंके सददा आवासोंके भी जानना चाहिये ॥ २४ ॥

आत्रासोंका वर्णन समाप्त हुआ । इस प्रकार निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ ।

कित्नर, किम्पुरुप, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इस प्रकार व्यन्तर देव आठ प्रकारके होते हैं ॥ २५ ॥

भूतोंके चौदह हजार प्रमाण और राक्षसोंके सोलह हजार प्रमाण भवन है। शेष इयन्तरोंके भवन नहीं हैं ॥ २६ ॥ १४००० । १६००० ।

च्यन्तरभेदोंका कथन समाप्त हुआ।

किन्नर-किम्पुरुषादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देवों सम्बन्धी तीनों प्रकारके (भवन, भवनपुर, आवास ) भवनोंके सामने एक एक चैत्यवृक्ष है ॥ २७॥

अशोक, चम्पक, नागदुम, तुम्बरु, न्यप्रोध (वट), कण्टकवृक्ष, तुलसी और कदम्ब वृक्ष, इस प्रकार क्रमसे वे चैत्यवृक्ष आठ प्रकारके हैं ॥ २८॥

ये सब चैत्यवृक्ष भवनवासी देवोंके चैत्यवृक्षोंके सदश जीवोंकी उत्पत्ति व विनाशके कारण और पृथिवीस्वरूप हैं ॥ २९॥

१ इ व णागोदे. २ [ विदिञ ].

मूलिम चउदिसासुं चेत्ततरूणं जिणिवपिक्षमानी । चत्तारी चतारी चत्रतीरणसीहमाणाओं है ३० वल्लैकआसणानी सपाविहेरानी रयणमह्यानी । दंसणमेविगवारिददुरितानी देंतु वो मीक्सं ॥ ३९ । चिण्डाणि सम्मत्ता ।

किंगरयहुदिच उनके इसदसभेदं ह्वेदि पत्ते के । जक्ला बारसभेदा सत्तवियण्याणि रक्ष्यसिया ॥ १२ भूदाणि तेतिकाणिं पिसाचणामा चउ इसवियण्या । देशो ईदा देशो देशो देशो दोसहस्सवस्काहिया ॥ १३ किं १०, किंपु १०, म १०, गं १०, ज १२, र ७, भू ७, वि १४ | २ | २ । २००० |

| कुलभेदी सम्मत्ती |

ते किंदुरिसा किंगरहिद्यंगमरूवपालिकिंगरया। किंगरिंगदिद्यामा मगरम्मा किंगरत्यमया॥ ३४ रितिपयजेटा तार्ण किंदुरुमा किंगरा दुवे इंदा। अवतंमा केदुमदी रिदेशणारिदिपयाओ देवीओ ॥ ३५ किंगर गदा।

चैत्यवृक्षोंके मृत्रेंग चारों ओर चार तोरणोंसे शोशायमान चार चार जिनेन्द्रपिनमायें विराजमान हैं ॥ ३०॥

पल्यंक आसनसे स्थित, प्रातिहार्यासे सहित, और दर्शनमात्रसे ही पापको दूर करनेवाली वे रत्नमयी जिनेन्द्रप्रतिमायें आप छोगोंको मोक्ष प्रदान करें ॥ ३१ ॥

### इस प्रकार चिन्हें।का कथन समाप्त हुआ।

किन्नरप्रभृति चार प्रकारके व्यन्तरोंमें प्रत्ये प्रके दश दश, यक्षेंकि बारह, राक्षसोंके सात, भूतोंके सात और पिशाचोंके चौदह भेद है। इनमें दो दो इन्द्र और उनके दो दो देवियां (अग्रदेवियां) होती हैं। ये देवियां दो हजार ब्रह्मिकाओंसे सहित होती हैं ॥३२-३३॥

कित्नर १०, किम्पुरुप १०, महोरग १०, गंधर्व १०, यक्ष १२, राक्षस ७, भूत ७, पिशाच १४। इं. २, देवी २, बछ. २०००।

# कुलमेदका वर्णन समाप्त हुआ ।

किम्पुरुष, किलर, हृदयंगम, रूपपाली, किलरिकलर, अनिन्दित, मनोरम, किलरोत्तम, रितिप्रिय और ज्येष्ठ, ये दश प्रकारके किलर जातिके देव होते हैं। इनके किम्पुरुष और किलर-नामक दो इन्द्र-और इन इन्द्रोंके अवतंसा, केतुमती, रितिसेना व रितिप्रया नामक देविया होती हैं। ३४-३५।।

### किन्नरेंका कथन समाप्त हुआ।

पुरुता पुरुतुत्तमसप्पुरुतमहापुरुतपुरुतप्रभणामा । अतिपुरुता तह मरुओ मरुदेवमरूपहा जसीवंता ॥ ३६ इय किंपुरुताणिदा सप्पुरुतो ताण तह महापुरिसो । रेहिणिणवमी हिरिया पुष्फवदीओ वि देवीओ ॥ ३७ । किंपुरुता गदा ।

सुज्ञगा भुजंगसाली महत्तणुषातिकायखंधसाळी य | महश्रसणिजमहसर गंभीरं वियदंसणा महोरगया ॥ ६८ महकाओ अतिकाओ इंदा प्राण होति देवी थे। भोगा भोगवदीओ अणिदिदा पुष्फगंधीओ ॥ ६९ | महोरगा गदा।

हाह।हुहूणारवर्तुंबरवासवकदंबमहसरया । गीवरदीगीदरसा चहरवती होति गंधन्या ॥ ४० गीवरदी गीवरसा इंदा ताणै पि होति देवीको । सरसहसरसेणाको णेदिणिवियदंसगान्नो देवीको ॥ ४१ । गंधन्या गदा ।

पुरुष, पुरुषोत्तम, सन्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मरु, मरुदेव, मरुप्रभ और यशस्वान्, इस प्रकार ये किम्पुरुष जातिके देवोंके दश भेद हैं। इनके सन्पुरुष और महापुरुष नामक दो इन्द्र तथा इन इन्द्रोंके रोहिणी, नवमी, ही व पुष्पवती नामक देवियां होती हैं। १६-३७॥

# किम्पुरुषोंका कथन समाप्त हुआ।

भुजग, भुजंगशाली, महातनु, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोहर, अशिनजब, महेश्वर, गर्मीर और प्रियदर्शन, ये दश महोरग जातिक देवोंके भेद हैं। इनके महाकाय और अतिकाय नामक इन्द्र व इन इन्द्रोंके भोगा, भोगवती, अनिन्दिता और पुष्पगन्धी नामक चार देवियां होती हैं॥ ३८-३९॥

## महोरग जातिके देवोंका कथन समाप्त हुआ।

हाहा, हुहू, नारद, तुम्बर, वासव, कदम्ब, महास्वर, गीतरित, गीतरिस और वज्रवान्, ये दश गन्धवींके भेद हैं। इनके गीतरित और गीतरिस नामक इन्द्र और इन इन्द्रोंके सरस्वती, स्वरसेना, नन्दिनी और प्रियदर्शना नामक देवियां हैं। ४०-४१॥

गन्धर्व जातिके देत्रोंका कथन समाप्त हुआ।

१ द व अमरा. २ द व विशुक्ताईद. ३ [ मणहरअसाणिजमहसरगंमीरिप्यदिसिणा य । ].

श्रह माणिपुण्णसेख्मणोभद्दा भदका सुभद्दा य । तद सन्त्रभद्दमाणुसघणपाळस्वस्त्रजन्छन्ता ॥ ४२ जन्तुत्तममणैद्दरणा ताणं वे माणिपुण्णभद्दिता । कुंदाबहुदुत्तामो तारा तद उत्तमाभी देवीभो ॥ ४३ । जन्ता गदा ।

भीममहभीमविग्धेविण।यका उदकरक्ससा तह य । रक्तसरक्तसणामा सत्तमया बम्हरक्तसया ॥ ४४ रक्तसहंदा भीमो महँभीमो ताण होति देवीओ । पडमावसुभित्ताओ रयणहाकंचणपहाले। ॥ ४५ । रक्तसा गदा ।

भूरा इमे सरूवा पिडरूवा भूदउत्तमा होति । पिडभूदमहाभूदा पिडिछण्णाकासभूद ति । ४६ भूदिंदा य सरूवे। पिडरूवो ताण होति देवीको । स्ववदी बहुरूका सुमुद्दी णामा सुसीमा य ॥ ४७ । भूदा गदा ।

कुंभंडजक्खरक्खससंमोद्दा तारभा यचोक्खक्खा । कालमहकालचोक्खा सताल्या देहमहरेहा ॥ ४८ तुण्हिभपवयणणामा विसाचहंदा य कालमहकाला । कमलाकमलपहुण्यलसुरंसणा ताण देवीको ॥ ४९ । विसाचा गदा ।

माणिभद्र, पूर्णभद्र, शैलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्र, सर्वभद्र, मानुष, धनपाल, स्वरूप-यक्ष, यक्षोत्तम और मनोहरण, ये बारह भेद यक्षोंके हैं। इनके माणिभद्र और पूर्णभद्र नामक दो इन्द्र और उन इन्द्रोंके कुन्दा, बहुपुत्रा, तारा तथा उत्तमा नामक देवियां हैं॥ ४२-४३॥ यक्षोंका कथन समाप्त हुआ।

भीम, महाभीम, विनायक, उदक, राक्षस, राक्षसराक्षस और सातवां ब्रह्मराक्षस, इस प्रकार ये सात भेद राक्षस देवोके है। इन राक्षमोंके भीम व महाभीम नामक इन्द्र और इन इन्द्रोंके पद्मा, वसुमित्रा, रनाट्या और कंचनप्रभा नामक देवियां है। १४-४५॥

# राक्षसोंका कथन समाप्त हुआ।

स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न और आकाशभूत, इस प्रकार ये सात भेद भूतोंके हैं। इन भूतोंके इन्द्र स्वरूप व प्रतिरूप और इन इन्द्रोंके रूपवर्ता, बहुरूपा, सुमुखी और सुसीमा नामक देवियां हैं॥ ४६-४७॥

## भूतोंका कथन समाप्त हुआ ।

कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, संमोह, तारक, अशुचिनामक, काल, महाकाल, शुचि, सतालक, देह, महादेह, तृष्णीक और प्रयचन नामक, इस प्रकार ये चौदह पिशाचोंके भेद हैं। काल व महाकाल, ये पिशाचोंके इन्द्र और इन इन्द्रोंके कमला, कमलप्रभा, उत्पला व सुदर्शना नामक देवियां हैं॥ ४८–४९॥

पिशाचोका कथन समाप्त हुआ।

१द्विष्, बर्माष्ट्र[विष्ट]. २ ब महा.

सोकसभोविद्दर्शणं किंणरपष्टुरीण होंति पत्तेक्कं । गणिका महक्कियांको दुवे दुवे क्ववत्तांको ॥ ५० महुरा महुराकावा सुस्सरमिदुभासिणीको णामेहि । प्रारेसपियपुरिसकंता सोमाको पुरिसर्विकिणिवा ॥ ५१ भोगाकोगवदीको सुक्ता सुक्तरक्का सुक्रास्प्रका सुक्तरक्का सामाके पुरेसर्विकिणिवा ॥ ५१ तह य सुक्रहा भहाको माकिणी पत्रममाकिणीको वि । सन्वसिरिसन्त्रसेणा रहावह रहणामा य ॥ ५३ भूता य भूत्रकंता महवाहू भूत्रत्रणामा य । कंबा य कला णामा रससुलसा तह सुद्रिसणया ॥ ५४ किंणरदेवा सक्ष्रे पियंगुसामेहि देहवण्णेहि । उद्यासंते कंचणसारिक्छेहि पि किंपुरसा ॥ ५५ काक्स्सामकवण्णा महोरया जन्व कंचणसवण्णा । गंधव्या जन्ता तह कालस्सामा विराजित ॥ ५६ सुद्रसामा रक्ससदेवा भूता वि कालसामक्रया । सक्ष्रे पिसावदेवा कन्जलहंगाककसणतण् ॥ ५७ किंणरपहुती वेंतरदेवा सक्ष्रे वि सुद्रा होति । सुभगा विलासग्रता सालकारा महातेणा ॥ ५८

। एवं णामा सम्मत्ता ।

किन्नर आदि सोल्टह ब्यन्तरेन्द्रोमेसे प्रत्येकके दो दो रूपवर्ता गणिकामहत्तरी होती है। ५०॥

मधुरा, मधुरालापा, सुस्त्ररा, मृद्भाषिणा, पुरुपकान्ता, सौम्या, पुरुपद्दिंगि, भेगा, भेगावती, भुजगा, भुजगिश्या, विमला, सुत्रोपा, अनिन्दिता, सुस्त्ररा, सुभदा, भदा, मालिनी, पद्मालिनी, सर्वश्री, सर्वसेना, रुद्दा, रुद्रवती, भूता, भूतकान्ता, महाबाहु, भूतरक्ता, अम्बा, कला, रसा, सुरमा और सुद्द्गिनिका, ये उन गणिका महक्तियोंके नाम है। ५१-५४॥

सब किन्नर देव प्रियङ्गुके सहश देहवर्णमें और किम्पुरुप देव सुवर्णके सहश देहवर्णमें शोभायमान होते हैं ॥ ५५ ॥

महोरग देव काल-स्यामल वर्णवाले, गन्धर्व शुद्ध मुवर्णके सदश, तथा यक्षदेव काल-स्यामल वर्णसे युक्त होकर शोभायमान होते हैं ॥ ५६ ॥

गक्षस देव शुद्ध स्थामवर्ण, भूत कालस्थामल और समस्त पिशाच देव कज्जल व इंगाल अर्थात् कीयलेके समान कृष्ण शरीरवाले होते हैं ॥ ॥ ५७ ॥

किसर आदि सब ही न्यन्तर देव सुन्दर, सुभग, विलासके संयुक्त, अलंकारोसे सहित, और महान् तेजके धारक होते हैं ॥ ५८॥

इस प्रकार नामोका कथन समाप्त हुआ।

१ व म महिन्याओः ९ द म देसिवियाः देव स अंभः

\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*

पदमुन्वारिदणामा दिनक्षणहेदा हवंति एदेसुं । चिरमुन्वारिदणामा इत्तरहंदा पभावजुदा ॥ ५९ ताण णयराणि अंजणकवज्ञधातुकसुवण्णमणिसिलका । दीवे वज्ञे रजदे हिंगुलके होति हरिदाले ॥ ६० णियणामंकं मन्द्रो पहकंतावत्तमञ्ज्ञणामाई । पुन्वादिसु हंदाणं समभागे पंच पंच णवराणि ॥ ६९ जंबूदीवसरिन्छा दिन्खणहंदा य दिन्खणे भागे । उत्तरमागे उत्तरहंदा णं तेसु दीवेसुं ॥ ६२ समचउरसंठिदाणं पायारा तप्पुराण कणयमया । विजयसुरणयरवण्णिदपायारचउरथभागसमा ॥ ६६ ते णयराणं बाहिर असोयसत्तन्छदाण वणसंडा । चंपयच्दाण तहा पुन्नादिसिससु पत्तेनकं ॥ ६४ जोयणकवलायामा पण्णाससहस्तरंदसंज्ञता । ते वणसंडा बहुविहविविहविभूदीहि रेहंति ॥ ६५ णयरेसु तेसु दिन्दा पासादा कणयरजदरयणमया । उन्छेहादिसु तेसुं उवएसो संपद्द पणट्टो ॥ ६६ एद्रसु वेंतरिंदा कीडंते बहुविभूदिभंगीहिं । णाणापरिवारज्ञदा भणिमो परिवारणामाई ॥ ६७

इन इन्द्रोंमेसे जिनके नामोंका उच्चारण पहिले किया गया है वे दक्षिणेन्द्र, और जिनके नामोंका उच्चारण अन्तमे किया गया है वे उत्तरेन्द्र है। ये सब इन्द्र प्रभावसे संयुक्त होते है॥ ५९॥

उन व्यन्तर देशोके नगर अंजनक, बज्जधातुक, सुवर्ण, मनःशिलक, बज्ज, रजत, हिंगुलक और हरिताल द्वीपमें स्थित है ॥ ६०॥

इन्द्रोंके सम भागमे पांच पांच नगर होते हैं। इनमेसे अपने नामसे अंकित नगर मध्यमें और प्रभ, कान्त, आवर्त एवं मध्य, इन नामोंसे अंकित [ जैसे — किन्नरप्रभ, किन्नरकान्त, किन्नरावर्त, किन्नरमध्य ] नगर पूर्वादिक दिशाओंमें होते हैं ॥ ६१ ॥

जम्बूद्वीपके समान इन द्वीपोमे दक्षिण-इन्द्र दक्षिण भागमें, और उत्तर-इन्द्र उत्तर भागमें निवास करते है ॥ ६२ ॥

सम चै।कोणक्यसे स्थित उन पुरोके सुवर्णमय कोट विजय देवके नगरके वर्णनमें कहे गय कोटके चतुर्थ भागप्रमाण हैं ॥ ६३ ॥

उन नगरोंके बाहिर पूर्वादिक दिशाओं मेसे प्रत्येक दिशामें अशोक, सप्तच्छद, चम्पक तथा आम्रवृक्षोंके वनसमूह स्थित है ॥ ६४ ॥

एक लाख योजन लंबे और पचाम हजार योजनप्रमाण विस्तारसे महित वे वनसमृह बहुत प्रकारकी अनेको विभूतियोंसे सुशोभित होते हैं ॥ ६५ ॥

उन नगरोंमें सुवर्ण, चांदी एवं रन्नमय जो दिव्य प्रासाद हैं उनकी ऊंचाई आदिका उपदेश इस समय नष्ट होगया है ॥ ६६ ॥

इन नगरोंमें नाना प्रकारके परिवारसे संयुक्त व्यन्तरेन्द्र बहुत प्रकारकी विभूतियोंसे क्रीड़ा करते हैं । यहां उनके परिवारके नामोंको कहते हैं ॥ ६७॥ TP. 82 . . . .

पिंड्इंदा सामाणिय तलुरक्का हैं।ति तिण्ण पिसामो । सत्ताणीयपहण्या अभियोगं ताण पत्तेयं ॥ ६८ एकेको पिंडइंदो एकेकाणं हुवेदि इंदाणं । चलारि सहस्साणि सामाणियेणामदेवाणं ॥ ६९

#### १।सा४०००।

पकेकिस्तिदे तणुरक्षाणं होइ सोलसमहस्सा | अहदहबारसकमा तिष्परिसामुं सहस्तामि ॥ ७० १६००० | ८००० | १०००० | १२००० ।

करिहयपाइक तहा गंधव्या णहन्ना रहा वसदा । इय सत्ताणीयाणि पत्तेक हीति इंदाणे ॥ ७१ कुंजरनुरयादीणं पुह पुह चेट्ठंति सत्त कक्काओ । तेसुं पडमा कक्का भ्रष्टावीसं सहस्ताणि ॥ ७२ २८००० ।

निदियादीणं दुगुणा दुगुणा ते होति कुंजरप्यहुदी । एदाणं मिलिदाणं परिमाणाई परूवेमो ॥ ७३ पंचत्तीसं लक्खा छप्पण्णसहस्ससंजुदा ताणं । एक्केक्सिंस इंदे हर्ग्याणं होति परिमाणं ॥ ७४ ३५५६०००।

उन इन्होंमेंसे प्रत्येकके प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनो पारिपद, सात अनीक, प्रकीर्णक और आभियोग्य, इस प्रकार ये परिवार देव होते हैं ॥ ६८॥

प्रत्येक इन्द्रके एक एक प्रतीन्द्र और चार हजार सामानिक नामक देव होते है ॥ ६९॥

#### प्र. १ । मा. ४००० ।

एक एक इन्द्रके तनुग्क्षकोका प्रमाण सेलिह हजार और तीना पारिषद देवोका प्रमाण कमरा: आठ हजार, दश हजार तथा बारह हजार है ॥ ७० ॥

१६००० | ८००० | १०००० | १२००० |

हाथी, घोड़ा, पदाति, गन्धर्य, नर्तक, ग्थ और बेल, इस प्रकार ये प्रत्येक इन्द्रोंके सात सेनायें होती है ॥ ७१ ॥

हाथी और घोड़े आदिकी पृथक् पृथक् सात कक्षाये स्थित हैं। इनमेसे प्रथम कक्षाका प्रमाण अहाईस हजार है।। ७२॥ २८०००।

द्वितीयादिक कक्षाओमे वे हाथी आदि दूने दूने है। इनके सम्मिलिन प्रमाणको कहते है॥ ७३॥

उनमेसे प्रत्येक इन्द्रके हाथियोंका प्रमाण पैतीस लाख और छपन हजार है ॥ ७४ ॥ ३५५६००० । बाणडिदसहस्साणि छन्छा महदाल बेण्णि कोडीमो । इंदाणं पत्तेकं सत्ताजीयाण परिमाणं ॥ ७५ २४८९२००० ।

भोभिदाण पहण्णयभभिजोश्मसुरा हुवंति किव्वितिया । ताणं प्रमाणहेदू उवएसो संपद्द पणहो ॥ ७६ एवंविद्दपरिवारा वेंतरहंदा सुद्दाद भुंजंता । णंदंति णियपुरेसुं बहुविद्दकेलीओ' कुणमाणा ॥ ७७ णियणियहंदपुरीणं दोसु वि पासेसु होति णयराणि । गणिकामदिल्याणं वरवेदीपहुदिज्ञत्ताणि ॥ ७८ चुलसीदिसद्दस्साणि जोयणया तप्पुरीण वित्थारो । तेत्तियमेत्तं दीहं पत्तेकं होदि णियमेणं ॥ ७९

1 68000 1

णीचेषपाददेवा हत्थपमाणे वसंति भूमीदो । दिगुवासिसुरायंतरणिवासिकुंभंडउप्पणा ॥ ८० अणुवण्णा अ पमाणय गंभमहगंधभुजंगपीदिकया । बारसमा आयासे उववण्ण वि इंदवरिवारा ॥ ८१ उविरे उसरे तिण्णि वि णीचे।ववादटाणादो । दस हत्थमहस्माइं सेमा विउणेहि पत्तेकं ॥ ८२

प्रत्येक इन्द्रोंकी सात अर्नाकोका प्रमाण दे। करेड़ अड़तालीस लाख बानेंबे हजार है ॥ ७५ ॥ २४८९,२००० ।

व्यन्तरेन्द्रोके जो प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विपिक देव होते है, उनके प्रमाणका निरूपक उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है॥ ७६॥

इस प्रकारके परिवारमे संयुक्त होकर सुखोंको में।गनेवाहे व्यन्तरेन्द्र अपने अपने पुरोमें बहुत प्रकारकी कीड़ाओको करते हुए आनन्डको प्राप्त होते हैं ॥ ७७ ॥

अपने अपने इन्द्रकी नगियोंके देनों पार्श्वमागोमे उत्तम वेदी आदिमे संयुक्त गणिका-महत्तिरियोंके नगर होते हैं ॥ ७८ ॥

उन पुरियोंमेसे प्रत्येकका विस्तार चेरियमी हजार योजनप्रमाण और इतनी ही नियमसे छंबाई भी है ॥ ७९ ॥ ८४००० ।

नीचोपपाद देव पृथिशीसे एक हाथश्रमाण जपर निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त दिखासी देव, अन्तरिवासी, कूप्माण्ड, उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध, मुजंग, प्रीतिक और बारहवें आकाशोत्पन्न, ये इन्द्रके परिवार-देव क्रमसे जपर जपर निवास करते हैं। इनमेंसे तीन प्रकारके (दिखासी, अन्तरिवासी, कूप्माण्ड) देव नीचोपपाद देवोके स्थानसे उत्तरीत्तर दश हजार हाथोंके अन्तरसे और शेप देवोमेंसे प्रत्येक इससे दृने अर्थात् वीस हजार हाथोंके अन्तरसे रहते हैं।। ८०-८२।।

१ इ केदीओ, इ केदाओ.

### ताणं विण्णासरूवसंदिही-



। दक्षिण-डत्तरईदाणं परूवणा सम्मत्ता।

उक्कस्साऊ पहुं होदि असंखो य मज्ज्ञिमो आऊ । दस वाससहस्साणि भोमसुराणं जहण्णाऊ ॥ ८३ प १ । ८१ । १००० ।

इंदपहिंदसमाणय पत्तेकं एक्कमेकपहाऊ । गणिकामहिह्याणं पहन्तं सेसयाण जहजोग्गं ॥ ८४

|      | $\sim$     |      |  |
|------|------------|------|--|
| उनकी | विन्यासरूप | सद्ध |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| ऋम संख्या | देव         | अन्तर             |
|-----------|-------------|-------------------|
| १२        | आकाशोत्पन   | २०००० ह.          |
| ११        | प्रीतिक     | <b>२०००० ह.</b>   |
| १०        | भुजंग       | २०००० ह.          |
| 6,        | महागन्ध     | २०००० ह.          |
| 4         | गन्ध        | २०००० ह.          |
| v         | प्रमाणक     | २०००० ह.          |
| ६         | अनुत्पन     | २०००० ह.          |
| 4         | उत्पन       | <b>२०००</b> ० ह.  |
| 8         | क्षाण्ड     | १०० <b>०</b> ० ह. |
| ३         | अन्तरनिवासी | १०००० ह.          |
| २         | दिग्वासी    | १०००० ह.          |
| 8         | नीचोपपाद    | १ हस्त            |

इस प्रकार दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

ब्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यप्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष, और जघन्य आयु दश हजार वर्षमात्र है ॥ ८३ ॥ प. १ । असंख्यात । १०००० ।

इन्द्र, प्रतीन्द्र व सामानिक देवोंमेंसे प्रत्येककी आयु एक एक पत्यप्रमाण, गणिका-महत्तरियोंकी अर्थ पत्य, और शेष देवोंकी आयु यथायोग्य है ॥ ८४ ॥ दस बाससहस्साणि आऊ णीचेापवाददेवाणं । तत्तो जाव यसीदिं तेत्तियमेत्ताए वहीए ॥ ८५ अह चुलसीदी पछट्टमंसपादं कमेण' पछदं । दिव्वासिष्पहुदीणं भणिदं आउस्स परिमाणं ॥ ८६

\$0000 | 20000 | \$0000 | 40000 | \$0000 | \$0000 |

#### । भाउपमाणा समत्ता ।

दिन्वं अमयाहारं मणेण भुजंति किंणरप्पमुहा । देवा देवीओ तहा तेसुं कवलासणं णिथ ॥ ८७ पल्लाउजुदे देवे कालो असणस्य पंच दिवसाणि । दोण्णि चिय णादन्वो दसवाससहस्सभाउम्मि ॥ ८८ । भाहारपस्वणा सम्मत्ता ।

पिलदेशितमाउलुतो पंचमुहुतेहिं एदि उस्सासो । स्रो अनुदावनुदे वेतरदेशिम अ सत्त पाणेहिं ॥ ८९ । उस्सामपरूवणा सम्मत्ता ।

नीचोपपाद देवोंकी आयु दश हजार वर्ष है। इसके आगे दिग्वासी आदि शेप देवोंकी आयुका प्रमाण कमसे अस्सी हजार वर्ष तक इतनी मात्र अर्थात् दश हजार वर्षोकी बृद्धिसे, पश्चात् चौरासी हजार वर्ष, पल्यका आठवां भाग, पल्यका एक पाद, और अर्ध पल्यप्रमाण कहा गया है।। ८५-८६।। नीचोपपाद वर्ष १००००। दिग्वासी २००००। अन्तरनिवासी २००००। कृष्माण्ड ४००००। उत्पन्न ५००००। अनुत्पन्न ६००००। प्रमाणक ७००००। गन्च ८००००। महागन्च ८४०००। मुजंग पल्य है। प्रीतिक है। आकाशोत्पन्न है।

## आयुका प्रमाण समाप्त हुआ।

किन्नर आदि व्यन्तर देव तथा देवियां दिव्य एवं अमृतमय आहारका मनसे ही उपमीग करती हैं, उनके कवलाहार नहीं है ॥ ८७॥

पल्यप्रमाण आयुसे युक्त देवोंके आहारका काल पांच दिन, और दश हजार वर्षप्रमाण आयुवाले देवोंके आहारका काल दो दिनमात्र जानना चाहिये॥ ८८॥

# आहारप्ररूपणा समाप्त हुई।

ब्यन्तर देवोंमें जो पल्यप्रमाण आयुसे युक्त हैं वे पांच मुहुर्सामें, और जो दश हजार वर्षप्रमाण आयुसे संयुक्त हैं वे सात प्राणोंमें ( उच्छ्वास-निश्वासपरिमित कालविशेष ) ही उच्छ्वासको प्राप्त करते है ॥ ८९ ॥

उच्छ्वासप्ररूपणा समाप्त हुई।

१ व व °पादकमेण.

भवरा भोहिश्वरित्ती भजुदावजुदस्स पंचकौसाणि । उक्किट्टा पण्णासा हेट्टोवरि पस्समाणस्स ॥ ९० । को ५। को ५०।

पिलदोवमाउजुक्तो वेतरदेवो तक्किम उत्तरिमि । भवधीए जीयणाणं एकं लक्खं पलीएदि ॥ ९१ १०००० ।

#### । ओहिणाणं सम्मत्तं ।

दसवाससहस्साऊ एकसर्य माणुसाण मारेदुं। पोसेदुं पि समत्थो एकेको वेतरो देवो ॥ ९२ पण्णाधियसयदं इप्पमाणविक्लंभबहरू जुत्तं सो । खेत्तं णियसत्तीण उक्त्लिगिद्णं खवेदि अण्णत्थ ॥ ९३ पैरुरुद्दि भाजेदिं छक्तेलंडाणि पि एक्सपरुरु। मारेदुं पोसेदुं तेसु समत्थो ठिदं होयं ॥ ९४ उक्कस्से रूवसदं देवो विकरेदि अजुद्मेताऊ । अवरे सगरूवाणि मिन्समयं विविद्रुरूवाणि ॥ ९५

नीचे व ऊपर देखनेषाळे दश हजार वर्षप्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तर देवोंके जघन्य अवधिका विषय पांच कोश और उत्कृष्ट पचास कोशमात्र है ॥ ९०॥

जधन्य को. ५ । उत्कृष्ट को. ५० ।

पत्योपमप्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तरदेव अवधिज्ञानसे नीचे व ऊपर एक लाख योजन-प्रमाण देखते हैं ॥ ९१ ॥ १००००० ।

अविज्ञानका कथन समाप्त हुआ।

दश हजार वर्ष प्रमाण आयुका धारक प्रत्येक व्यन्तर देव एक सौ मनुष्येंको मारने व पालनेके लिये समर्थ है ॥ ९२ ॥

वह देव एक सौ पचास धनुपप्रमाण विस्तार व बाह्ल्यसे युक्त क्षेत्रको अपनी शक्तिसे उखाङ्कर अन्यत्र फेक सकता है ॥ ९३ ॥

एक पल्यप्रमाण आयुका धारक व्यन्तर देव अपनी मुजओंसे छह खण्डोंको उछट सकता है और उनमें स्थित छोगोंको मारने व पाछनेके छिये भी समर्थ है ॥ ९४ ॥

दश हजार वर्षमात्र आयुका धारक व्यन्तर देव उन्कृष्ट रूपसे सौ रूपोंकी और ज्ञाधन्यरूपसे सात रूपोंकी विक्रिया करता है। मध्यमरूपसे वह देव सातसे ऊपर और सौसे नाचि विविध रूपोंकी विक्रिया करता है। ९५॥

सेसा वेंतरदेवा णियणियओहीण जेत्तियं खेतं । पूरंति तेत्तियं पि हु पत्तेकं विकरणवर्षणं ॥ ९६ संखेजजोयणाणि संखेजाऊ य एकस्ममयेणं । जादि असंखेजाणि ताणि असंखेजकाऊ य ॥ ९७

। सत्तिपरूक्णा सम्मत्ता।

भट्टाण वि पत्तेकं किंणरपहुदीण वेंतरसुराणं । उच्छेही णाद्च्वी दयकोदंडप्पमाणेणं ॥ ९८

। उच्छेहपरूवणा सम्मत्ता।

चउलक्लाधियतेवीसकोडिअंगुल्यसृहवग्गेहिं । भजिदाणु सेढीणु वग्गे भोमाण परिमाणं ॥ ९९

= | ५३०८४३६००००००००।

। यंखा सम्मत्ता ।

। उपज्रणमरणा सम्मता ।

संग्वानीद्विभत्ते विंतरवासमित लद्धपरिमाणा । उप्पर्जता देवा मरमाणा होति तम्मेत्ता ॥ १००

.

बाकीके व्यन्तर देवोमेंसे प्रत्येक देव अपने अपने अवधिज्ञानोंका जितना क्षेत्र है उतने मात्र क्षेत्रको विकियावलसे पूर्ण करते हैं ॥ ९६॥

संख्यात वर्षप्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तर देव एक समयमें संख्यात योजन और असंख्यात वर्षप्रमाण आयुसे युक्त वह असंख्यात योजन जाता है ॥ ९७ ॥

## शक्तिप्ररूपणा समाप्त हुई।

किन्नर प्रभृति आठों व्यन्तर देवोमेंसे प्रत्येककी उंचाई दश धनुपप्रमाण जानना चाहिये॥ ९८॥

# उन्सेधप्ररूपणा समाप्त हुई।

तेईस करोड़ चार छाख सूच्यंगुछोंके वर्गका (अर्थात् तीन साँ योजनके वर्गका) जगश्रेणिके वर्गमें भाग देनेपर जो छट्ध आवे उतना व्यन्तर देवोंका प्रमाण है ॥ ९९ ॥

## संख्याका कथन समाप्त हुआ।

व्यन्तरोंके असंख्यातका भाग देनेपर जो छव्ध आवे उतने देव उत्पन्न होते है और उतने ही मरते हैं ॥ १००॥

उत्पद्यमान व म्रियमाण देवोंका कथन समाप्त हुआ ।

भाउसबंधणभावं दंसणगहणाण कारणं विविद्धं । गुणठाणापहुदीणिं भउमाणं भावसामाणि ॥ १०१ जोयणसदत्तियकदी भजिदे पदरस्स संखभागम्मि । जं लर्द्धं तं माणं वेंतरलोण् जिणपुराणं ॥ १०२

= | ५३०८४१६००००००००।

इंदमदणिमद्वलणं अणंतसुहणाणिविरियदंसणया । भव्वंबुजवणभाणुं सेयंसजिणं पसादेभि<sup>र</sup> ॥ १०३ एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीषु वेंतरलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम छट्टमो महाहियारो सम्प्रतो ॥ ६ ॥

आयुके बांधनेवाले भाव, सम्यग्दर्शनग्रहणके विविध कारण और गुणस्थानादिकोंका कथन व्यन्तरोंके भवनवासियोंके समान जानना चाहिये ॥ १०१॥

जगप्रतरके संख्यात भागमें तीनसी योजनोंके वर्गका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना व्यन्तरलोकमें जिनपुरोंका प्रमाण है । ॥ १०२ ॥

जिनके चरणोमें सौ इन्होंने नमस्कार किया है और जो अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्त-वीर्य व अनन्तदर्शनसे सिहित है तथा भव्यजीवरूप कमछवनके विकसित करनेके छिये सूर्यके समान हैं ऐसे श्रेयांस जिनको मैं प्रसन्न करता हूं ॥ १०३॥

इस प्रकार आचार्यपरंपरागत त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें व्यन्तरलोकस्वरूपनिरूपण प्रज्ञप्ति नामक छठा महाधिकार समाप्त हुआ ।

१ द ब पसादिम्म.

## [सत्तमा महाधियारा ]

क्षेत्रस्तियणाणदंसणसिहयं सिरिवासुपुरजाजिणसामिं । णामऊणं वोच्छामो जोइित्यजगस्स पण्णिति ॥ १ जोइित्यणिवासिखदी भेदो संखा तहेव विण्णासो । परिमाणं चरचारो अचरैसस्वाणि आऊ य ॥ २ आहारो उस्सासो उच्छेदो ओहिणाणसत्तीओ । जीवाणं उप्पत्तीमरणाई एक्कसमयिम ॥ ३ आउगबंधणभावं दंसणगहणस्स कारणं विविद्दं । गुणठाणादिपवण्णणमहियारा सत्तरिसमापु ॥ ४ [ १७ ]

रज्जुकदी गुणिद्द्वं एक्कसयदसुत्तरेहिं जोयणए | तस्सि अगम्मदेमं सोधिय सेसम्मि जोदिमिया ॥ ५ = ४९ । १९० ।

तं पि य अगम्मखेत्तं समबटं जंबुदीवबहुमज्झे । पणण्ककखपणदुगणबदोतिखितयण्ककजे।यणंककमे ॥ ६ १३०३२९२५०१५ । । णिबासखेत्तं सम्मत्तं ।

अस्खिलत ज्ञान-दर्शनसे सिंहत श्रीयासुपूज्य जिनेन्द्रको नमस्कार करके ज्योतिलेंकिकी प्रज्ञप्तिको कहते हैं ॥ १ ॥

'ज्योतिवी देवोंका निवासक्षेत्र, 'भेद, 'संख्या, 'विन्यास, 'परिमाण, 'चर ज्योतिवियोंका संचार, 'अचर ज्योतिवियोंका स्वक्रप, 'आयु, 'आहार, 'उच्छ्वास, ''उत्सेघ, ''अवधिज्ञान, ''शाक्ति, ''एक समयमें जीवोंकी उत्पत्ति व मरण, ''आयुके वन्धक भाव, ''सम्यग्दर्शनग्रहणके विविध कारण और ''गुणस्थानादि वर्णन, इस प्रकार ये ज्योतिर्छोकके कथनमें सत्तरह अधिकार है ॥ २-४ ॥

राजुको वर्गको एक सौ दश योजनोंसे गुणा करनेपर जो छन्न आवे उनमेंसे अगम्य देशको छोड़कर शेपमें ज्योतिपि देव रहते है ॥ ५ ॥ रां × ११० ।

वह अगम्य क्षेत्र भी समवृत्त जम्बूद्वीपके बहुमध्य भागमें स्थित है। उसका प्रमाण अंकक्रमसे पांच, एक, शून्य, पांच, दो, नौ, दो, तीन, शून्य, तीन और एक, इन अंकोसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजनमात्र है। ६॥ १३०३२९२५०१५ यो.।

### निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ।

१ अतः प्राक् द् स प्रत्योः एतत्पचपुपलभ्यते – मुनिकुपुदाकरंगदनुरागदिनादमरिकनं क्रशाननिवरताति-सादतमसं मसुदृक्षिये पापिनं जग । जजननयनोत्पलं निरितिनं सतपोधरणीधराप्रदिं जनियसिद सुकातिकुलचंद्रमुनिद-क्षत्राकमंद्रलं ॥ २ द् स अवर°. ३ द् स 😇 । १०० । ४ द् अग्गमदेसि. TP. 83 चंदा दिवायरा गहणक्खताणि प्रण्णतारांको । पंचविहा जोदिगणा लोयंतघणोविहि पुटा ॥ ७ णविर विसेसो पुष्वावरदाक्खिणउत्तरेसु भागेसुं । अंतरमिथ ति ण ते छिवंति जोइग्ग सो वाऊ ॥ ८ पुष्वावरविष्चालं एककसहरमं विद्वतरी अधिया । जोयणया पत्तेककं रूवस्सासंखभागपरिहीणं ॥ ९

तद्दिखणुत्तरेसुं रूवस्यासंखभागअधियाओ । बारसजीयणहीणा पत्तेक्कं तिविण रज्जूओ ॥ १०

। भेदो सम्मत्ती ।

भजिद्गिम सेविचरगे बेमयछप्पण्णअंगुरुकर्दाए । जं रुद्धं सो रासी जोदिमियसुराण सन्वाणं । ११

चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारा, इस प्रकार ज्योतियी देवोके समृह पांच प्रकारके हैं । ये ज्योतियी देव लोकके अन्तमे घनोदिव वातवलयको छूते हैं ॥ ७॥

विशेष इतना है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागोमें अन्तर है। इसिलिये वे ज्योतिषी देव उस घनोद्धि वातवलयको नहीं छूते (१) ॥ ८॥

प्रत्येक दिशामें पूर्व-पश्चिम अन्तराट एक हजार बहतर योजन व रूपके असंख्यातवे भागसे हीन है ॥ ९ ॥

वह अन्तराल प्रत्येकके दक्षिण-उत्तर मार्गोमें रूपके असंख्यातवे भागसे अधिक व वारह योजन कम तीन राजु प्रमाण है ॥ १०॥

भेदका कथन समाप्त हुआ।

दो सौ छप्पन अंगुलें।के वर्गका जगश्रेणीके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सम्पूर्ण ज्योतियी देवोंकी राशि है ॥ ११ ॥ जगश्रेणीं ÷ ६५५३६।

१ द ब अंतरमत्थितः २ ब अधियाओः ३ द ब परिमाणं ४ द ब ै. ५ द ब सम्मत्तंः

अटुचडदुतितिसत्ता सत्त य ठाणेसु णवसु सुण्णाणि । छत्तीससत्तदुणवअट्टातिचडक्का होति अंककमा ॥ १२ एदेहि गुणिदसंखेजजरूवपदरंगुलेहि भजिदाए । देहिकदीए लद्धं माणं चंदाण जोहासिंदाणं ॥ १३

तेत्तियमेत्ता रविणो हुवंति चंदाण ते पाइंद ति । अट्टासीदि गहाणि एक्केक्काणं मयंकाणं ॥ १४

== ४। **ि**। ४३८३८९२७३६०००००००७७३३२४८।

बुहसुक्कःबिहप्पद्दणो मंगलसणिकाललोहिदा कणभो।णीलविकाला केसो कवयवओ कणयसंठाणा ॥ १५ । १३'।

दुदुंभगो रत्ताणिभो णील्डभासो असोयसंठाणो । कंसो रूबणिभक्तो कंसबँबण्णो य संखपरिणामा ॥ १६ । ८ ।

तिलपुच्छमंखवण्णोद्यवण्णो पंचवण्णणामक्ला । उप्पायभूमकेद् तिलो य णभछाररासी य ॥ ५७ । ९<sup>६</sup> ।

र्वायण्हसरिससंघी कलेवराशिण्णगंधिमाणवया । कालककालककेदृ णियलाणयविज्जुजीहा य ॥ १८ । १२ ।

आठ, चार, दो, तीन, तीन, सात, सात, नी स्थानीमें शूत्य, हसीस, सात, दो, नौ, आठ, तीन और चार, ये क्रमसे अंक होते हैं। इनसे गुणित संख्यातक्ष्प प्रतरांगुलोंका जग- श्रेणीके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना चन्द्र ज्योतिषियोंका प्रमाण है।। १२-१३॥

ज. श्रे. ÷ ( सं. प्र. अं. × ४३८९२७३६०००००००७७३३२४८).

इतने ही (चन्द्रोके बरावर) सूर्य भी है। ये चन्द्रोंके प्रतीन्द्र होते हैं। प्रत्येक चन्द्रके अठासी प्रह होते है। १४॥

ज. थ्रे<sup>९</sup>. ÷ ( सं. प्र. अं. × ४३८९२७३६०००००००००७३३**२**४८ ).

बुध', शुक्त', बृहस्पति', मंगल', रानि', काल', ले।हित', कनक', नील', विकाल'', केरा'', कवयव'', कनकसंस्थान'', दुंदुभक'', रक्तनिभ'', नीलाभास'', अशोकसंस्थान'', कंस'', रूपनिभ'', कंसकवर्ण'', रांखपरिणाम'', तिलपुच्छ'', शंखवर्ण'', उदकवर्ण'', पंचवर्ण'', उत्पात'', धूमकेतु'', तिल'', नभ'', क्षारराशि'', विजिष्णु'', सदश'', संधि', कलवर'', अभिन्ने', प्रनिथ'', मानवक'', कालकेतु'', निल्य'', अनय'', विद्युजिह्न', सिंह्'', अलक'', निर्दुःख'',

१ स १४. २ व स कंचयनण्णी. ३ व स १०.

सिंदालकणिदुक्खा कालमहाकालरुद्महरुद्दा । संताणविउलसंभवसम्बद्धी खेमचंदी य ॥ १९ । १३<sup>१</sup> ।

णिम्मंतजोइमंता दिससंठियविरद्वीतसोका य । णिष्चलप्रंबभासुरस्रयंपभा विजयवह्जयंते य ॥ २० । १९ ।

सीमंकर।वर।जियैजयंतविमलाभयंकरो वियसो<sup>४</sup>। कट्टी वियडो कञ्जलि अग्गीजालो असोकयो केंद्रू ॥ २१ । १२ ।

खीरसऽधस्मवणज्जलकेदुकेदुअंतरयण्ककसंठाणा । अस्मों य ब्भावग्गह चरिमा य महग्गहा णामा ॥ २२ । ।

छप्पणा छक्क छक्कं छण्णव सुण्णाणि होति<sup>८</sup> दसठाणा । दोणत्रपंचयछक्कं अट्टचडपंचर्भकक्मे ॥ २३ पुदेण गुणिहसंखेजजरूत्रपदरंगुलेहि भजिद्णं । सेटिकदी एक्कारसहदम्मि सन्वग्गहाण परिसंखा ॥ २४

> = १९ ४ | ७) । ५४८६५९२०००००००००६६६५६ ।

एक्केक्कसमंकाणं अट्टाबीमा हुवंति णक्खता । एटाणं णामाइं कमजुत्तीए परूवेमो ॥ २५

काल', महाकाल', रह', महारुद्र , संतान', विपुल', संभव', सर्वाधी', क्षेम', चन्द्र', निर्मन्त्र', ज्योतिष्मान्', दिशसंस्थित', विरत', बीतशोक', निश्चल', प्रलंब', भासुर', स्वयंप्रम', विजय', वैजयन्त', सीमंकर', अपराजित', जयन्त', विमल', अभयंकर', विकस', कार्षा', विकट', कज्जली', अग्निज्वाल', अशोक', केतु', क्षीरस', अव', श्रवण', जलकेतु', केतु', अन्तरद', एकसंस्थान', अश्व', भावग्रह' और अन्तिम महाग्रह', इस प्रकार ये आठासी ग्रहोंके नाम है ॥ १५-२२॥

हह, पांच, हह, हह, हह, नो, दश स्थानोंमें शृत्य, दो, नो, पांच, हह, आठ, चार और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यातकृप प्रतरांगुलोंका जगश्रेणींके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे ग्यारहसे गुणा करनेपर सम्पूर्ण प्रहोंकी संख्या होती है ॥ २३-२४॥

ज. श्रे. ÷ ( सं. प्र. अं. × ५४८६५९२०००००००००६६६५५६ ) x ११.

एक एक चन्द्रके अट्टाईस नक्षत्र होते है। यहां क्रमयुक्तिसे उनके नामोंको कहते हैं ॥ २५॥

१ द ब १२० २ द ब १०० ३ द ब °जय° ४ द ब बिमलो. ५ द ब विमलो. ६ द ब अससो. ७ व °म्मावगाह. ८ व हुंति.

किचियरोहिणिमिगसिरेशहाओं पुणव्वसु तहा पुस्सो। असिलेसादी मधओ पुव्वाओ उत्तराओ यहत्थो य ॥
चित्ताओ सादीओ होति विसाहाणुराहजेट्टाओ । मूलं पुच्चामाढा तत्तो वि य उत्तरासाढा ॥ २७
आभिजीसवणधणिट्टा सदिमसणामाओ पुच्चभद्दपदा । उत्तरभद्दपदा रेवदीओ तह अस्सिणी भरणी ॥२८
हुगह्गितियतितिणवया एका ठाणेसु णवसु सुण्णाणि । चउअट्टएकतियसत्तणवयगयणेक्क अंककमे ॥ २९
एदेहि गुणिदसंक्षेज्जरूवपद्रंगुलेहिं भजिदूणं । सेढिकदी सत्तहदे परिसंखा सन्वरिश्लाणं ॥ ३०

= ७ ४ । () । १८९७३१८४००००००००१९३३३१२ ।

एकेकमयंकाणं हुवंति ताराण कोडिकोडीओ | छात्रद्विसहस्ताणं णत्रसय। पंचहत्तरिजुदाणि || ३१ तारागणसंखा ६६९७५०००००००० |

संपिह कालवसेणं ताराणामाण णिथ उवदेशो । एदाणं सन्दाणं परमाणाणि पर्हवेशो ॥ ३२

'कृत्तिका, रोहिणी, 'मृगशीपी, 'आद्रो, 'पुनर्वेसु, 'पुष्प, 'आस्ट्रेपा, 'मघा, 'पूर्वा फाल्गुनी, ''उत्तरा फाल्गुनी, ''हस्त, 'चित्रा, ''स्वाति, 'चिशाखा, ''अनुराधा, ' उपेष्ठा, ''मूल, ''पूर्वाषाढ़ा, ''उत्तराषाढ़ा, ''अभिजित्, ''श्रवण ''घिनिष्ठा, 'श्रविमा, 'पूर्व भादपदा, ''उत्तर भादपदा, 'रेवित, ''अश्विनी और 'भरणी, ये उन नक्षत्रोके नाम है ॥ २६-२८॥

दो, एक, तीन, तीन, तीन नी, एक, नी स्थानोंमें श्राम, चार, आठ, एक, तीन, सात, नी, श्राम्य और एक, इन अंक्रीके कामसे जी संख्या उत्पन्न हो। उसमे गुणित संख्यातख्य प्रतरांगुलोंका जगश्रेणींक वर्गमें भाग देनेपर जी। लब्ध आवे उसे सातसे गुणा करनेपर सब नक्षत्रोंकी संख्या होती है।। २९-३०।।

ज. श्रे<sup>९</sup>. ÷ ( सं. प्र. अं. × १०९७३१८४००००००००१९३३११ ) × ७.

एक एक चन्द्रके छ्यासठ हजार नौ सौ पचत्तर को डाकोड़ा तारे होते हैं ॥ ३१॥

इस समय कालके वशसे ताराओंके नामोंका उपदेश नहीं है। इन सबके प्रमाणोंको कहते हैं ॥ ३२ ॥

१ द्व 'सिरे'. २ व अइउ. ३ द्व मरणीओ. ४ द्व 'कमी.

\*\*\*\*\*\*

दुगसत्तचउकाहं एकारसठाणण्सु सुण्णाहं। णवसत्तछहुगाहं अंकाण कमेण एदेणं॥ ३३ संगुणिदेहिं संखेज्जरूवपदरंगुलेहिं भजिदन्वो। सेढीवरगो तत्तो पणसत्तत्तियचउनकट्टा॥ ३४ णवश्वदुपंचणवदुगक्षद्वासत्तटणवचउकाणि। अंककमे गुणिदन्वो परिसंखा सन्वताराणं॥ ३५

> = ४९८७८२९५८९८४३७५ ४। त्रे । २६७९००००००००००४७२ |

#### । संखा सम्मत्ता ।

गंत्णं सीदित्रदं अटुसया जोयणाणि चित्ताए । उवशिमि मंडलाई चंदाणं होति गयणिमा ॥ ३६ ।

उत्ताणाविद्वर्गोलग्रेहमरिसाणि सिमाणिमयाणि । ताणं पुह पुह बारमसहस्मक्षिमरयरमंदिकरणाणि ॥३७ तेसु द्वितपुढविजीवा जुत्ता उरजोवकम्मउद्गुणं । जम्हा तम्हा ताणि पुरंतिसिक्यरमंदिकरणाणि ॥ ३८

दो, सात, चार, ग्यारह स्थानोमें सून्य, नौ, सात, छह और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यात रूप प्रत्यंगुलोंका जगश्रेणीके वर्गमे माम देनेपर जो छन्ध आवे उसको पाच, सात, तीन, चार, आठ, नौ, आठ, पांच, नौ, दो, आठ, सात, आठ, नौ और चार, इन अंकोस गुणा करनेपर सब तागओकी संख्या होती है ॥ ३३-३५॥

ज. श्रे. ÷ (सं. प्र. अं × २६७९००००००००००१७२) × ४९८७८२९५८९८४३७५.

इस प्रकार संख्याका कथन समाप्त हुआ।

चित्रा पृथिवीसे ऊपर आठसी अस्सी ये।जन जाकर आकाशमें चन्द्रोके मण्डल हैं॥ ३६॥ ८८०।

उत्तान अर्थात् ऊर्ध्वमुख रूपसे अवस्थित अर्ध गोळकके सदृश चन्द्रोंके मणिमय विमान हैं । उनकी पृथक् पृथक् अतिशय शीतळ एवं मन्द किरणें बारह हजार प्रमाण हैं ॥ ३७॥

उनमें स्थित पृथिवी जीव चूंकि उद्योत नामकर्मके उदयसे संयुक्त हैं, इसीलिये वे प्रकाशमान अतिशय शीतल मन्द किरणोंसे संयुक्त होते है ॥ ३८॥

............

१ द च गोलगक्द्र°.

एक्कट्टियभागकरे जीयणए ताण होदि छप्पण्णा । उवश्मितलाण हंदं दलिदेख बहलं पि पत्तेषकं ॥ ३९ । ६६ । ६६ ।

एदाणं परिद्दिशे पुद पुद वे जोयगाणि अदिरंको । तागि अकिष्टिमाणं अणाहणिहणाणि विवाणि ॥ ४० चउगोउरसंजुत्ता तहवेदी तेसु होदि पत्तेवकं । तम्मक्षे वरवेदीमहिदं रायंगणं रम्मं ॥ ४१ रायंगणबहुमक्ते वररयणमयाणि दिन्वकृष्ठाणि । कूडेसु जिणपुराणि वेदीचउतोरणजुदाहं ॥ ४२ ते सन्वे जिणणिलया मुत्ताहलकणयदामकमाणिक्ता । वरवक्जकवाष्ट्रजुदा दिन्वविद्यणिद्धं रेहंति ॥ ४३ दिप्पंतरयणदीवा अद्यमहामंगलेदिं पिपुण्णा । वंदणमालाचामरिकंकिणियाजालसोदिला ॥ ४४ एदेसुं णद्यसभा अभितेयसभा विवित्तरयणमई । कीष्टणमाला विविद्या ठाणदाणेसु सोदंति ॥ ४५ महलसुहंगपडहप्पहुदीदिं विविहादिन्वत्रेदिं । उविदेसरिन्छरवेदिं जिणगेहा णिष्चहलबोला ॥ ४६

एक योजनके इकसठ भाग करनेपर छप्पन भागप्रमाण उन चन्द्रविमानोंमेंसे प्रत्येकके उपरिम तलका विस्तार व इससे आधा बाहल्य है ॥ ३९ ॥ 👯 । 🎇 ।

इनकी परिवियां पृथक् पृथक् दो योजनसे कुछ अधिक हैं । वे विम्ब अकृत्रिम व अनादिनिधन है ॥ ४०॥

उनमेंसे प्रत्येककी तटवेदी चार गोपुरोसे संयुक्त होती है । उसके बीचमें उत्तम वेदी सहित रमणीय राजांगण होता है ॥ ४१ ॥

राजांगणके ठीक बीचमें उत्तम रनमय दिव्य कृट और उन क्टोपर वेदी व चार तोरणोंसे संयुक्त जिनपुर होते है ॥ ४२ ॥

वे सब जिनभवन मोती व सुवर्णकी मालाओंसे रमणीय और उत्तम बब्रमय किवाहोंसे संयुक्त होते हुए दिव्य चन्दोबोंसे सुदोसित रहते है ॥ ४३॥

ये जिनभवन देदीप्यमान रत्नदीपके.से सहित, अष्ट महामंगल द्रव्योंसे परिपूर्ण और वन्दनमाला, चंवर व क्षुद्र घंटिकाओके सगृह्से शोगायमान होते हैं ॥ ४४ ॥

इन जिनभवनोमें स्थान स्थानपर विचित्र रखोंसे निर्मित नाट्यसमा, अभिपेकसमा और विविच प्रकारको कीड़ाशालाये सुशोमित होती है ॥ ४५॥

वे जिनभवन समुद्रके समान गम्भीर शब्द करनेवाले मर्दल, मृदंग और पटह आदि विविध प्रकारके दिव्य वादित्रोंसे नित्य शब्दायमान रहते हैं ॥ ४६॥

१ द ब दलदह<sup>°</sup>.

छत्तत्त्र्यसिंहामणभामंडरुचामरेहिं जुत्ताहं । जिणपिहमाओ तेसुं रयणमईओ विराजंति ॥ ४७ सिरिदेवी सुददेवी सब्वाण सणक्कुमारजक्वाणं । रूवाणि मणहराणि रेहंति जिणिद्पासेसुं ॥ ४८ जरुगंधकुसुमतंदुरुवरभक्खण्पदीवधूवफलपुण्णं । कुन्वंति ताण पुज्जं णिब्भरभत्तीए सब्बसुरा ॥ ४९ एदाणं कूडाणं समंतदो होति चंदपासादा । समचवरस्मा दीहा णाणाविण्णासरमाणिक्जा ॥ ५० मरगयवण्णा केई केई कुंदेंदुहारिहमवण्णा । अण्णे सुवण्णवण्णा अवरे वि पवालणिहवण्णा ॥ ५१ उववादमंदिराई अभिसेवपुराणि भूसणिहाणि । मेहुणकीडणसालाओं मंतअत्थाणसालाओं ॥ ५२ ते सब्वे पासादा वरपायारा विचित्तगोवरया । मणितोरणरमाणिक्जा जत्ता बहुचित्तमित्तीहिं ॥ ५६ उववणपोक्त्वरणीदिं विराजमाणा विचित्तस्वाहिं । कणयमयविवल्थंभा स्यणासणपहुदिपुण्णाणि ॥ ५४ सुद्धरस्व्वगंधपासेहि णिहवभेहिं सोक्लाणि । देति विविहाणि दिन्वा पासादा धूवगंधदा ॥ ५५

उन जिनमवनोंमं तीन छत्र, सिहासन, भामण्डल और चामरोंसे संयुक्त रनमयी जिनप्रतिमायें विराजमान हैं ॥ ४७॥

जिनेन्द्रप्रासादोमे श्रीदेवी, श्रुतदेवी और सब सनःकुमार यक्षींकी मनोहर मूर्तियां शोभायमान होती हैं॥ ४८॥

सब देव गाड़ भक्तिसे जल, गन्ध, फल, तन्दुल, उत्तम भक्ष्य ( नैवेद्य ), दीप, धूप और फलोसे परिपूर्ण उनकी पूजा करते है ॥ ४९ ॥

इन क्टोंके चारों ओर समचतुष्कीण छंत्रे और नाना प्रकारके विन्याससे रमणीय चन्द्रोंके प्रासाद होते हैं ॥ ५०॥

इनमेसे कितने ही प्रासाद मरकतवर्ण, कितने ही कुन्दपुष्प, चन्द्र, हार एवं वर्फ जैसे वर्णवाले; कोई सुवर्णके समान वर्णवाले और दूसरे मूंगेके सदश वर्णसे सहित हैं॥ ५१॥

इन भवनें।मे उपपादमन्दिर, अभिषेकपुर, भूपणगृह, मैथुनशाला, ऋष्डिशाला, मंत्र-शाला और आस्थानशालायें (समाभवन ) स्थित रहती हैं ॥ ५२ ॥

व सब प्रासाद उत्तम कोटोंसे सिंहत, विचित्र गोपुरोसे संयुक्त, मिणमय तोरणोंसे रमणीय, बहुत प्रकारके चित्रोंबाळी दीवाळोंसे युक्त, विचित्र रूपवाळी उपवन-वापिकाओंसे विराजमान, सुवर्णमय विशाल खम्मोंसे सिंहत और शयनासन आदिसे परिपूर्ण हैं॥ ५३—५४॥

ये दिन्य प्रासाद धूपके गन्धसे न्याप्त होते हुए अनुपम एवं शुद्ध रस, रूप, गन्ध और स्पर्शसे विविध प्रकारके सुखोंको देते हैं ॥ ५५ ॥

१ इरङजाणं. २ इ व मितीओ.

सत्तद्वयहुदीओ भूमीओ भूसिदाओ कूडेहिं । विष्फुरिद्रयणिकरणावलीओ भवणेसु रेहित ॥ ५६ तम्मंदिरमञ्झेसुं चंदा सिंहासणासमारूढा । पत्तेक्कं चंदाणं चत्तारो अगमहिसीओ ॥ ५७ धंदाभसुसीमाओ पहंकरों आध्वमालियी ताणं । पत्तेक्कं परिवारा चत्तारिसहस्सदेवीओ ॥ ५८ णियणियपरिवारसमं विकिक्तियं दरिभियंति देवीओ । चंदाणं परिवारा अद्विवयप्पा य पत्तेक्कं ॥ ५९ पिंडहंदा सामाणियतणुरक्खा तह हवंति तिष्परिता । सत्ताणीयपहण्णयअभियोगा किब्बिसा देवा ॥ ६० स्वलिंदाण पिंडदा एक्केक्का होंति ते वि आइच्चा । सामागियतणुरक्खप्पहुदी संखेजपरिमाणा ॥ ६९ रायंगणबाहिरण परिवाराणं हवंति पासादा । विभिद्वयरस्यगरइदा विचित्तविण्णासभूदीहिं ॥ ६२ सोलससहस्सभेत्ता अभिजोगसुरा हवंति पत्तेकं । चंदाय पुरतलाई विकिरियासाविणो णिच्चं ॥ ६३

1 38000 1

भवनोंमें कूटोंसे विभूपित और प्रकाशमान रन-किरण-पंक्तिसे संयुक्त सात आठ आदि भूमियां शोभायमान होती है ॥ ५६॥

इन मन्दिरोंके बीचमें चन्द्र सिंहासनोंपर विराजमान रहते हैं। उनमेंसे प्रत्येक चन्द्रके चार अग्रमहिपियां (पट्ट देवियां ) होती हैं॥ ५७॥

चन्द्रामा, सुसीमा, प्रभंकरा और अर्चिमालिनी, ये उन अग्रदेवियोंके नाम हैं । इनमेंसे प्रत्येककी चार हजार प्रमाण परिवार देवियां होती है ॥ ५८ ॥

अग्रदेवियां अपनी अपनी परिवार देवियोंके समान अर्थात् चार हजार रूपों प्रमाण विकिया दिखलाती है। प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनो पारिपद, सात अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विप, इस प्रकार प्रत्येक चन्द्रके परिवार देव आठ प्रकारके होते हैं। ५९-६०॥

सब इन्द्रोंके एक एक प्रतीन्द्र होते हैं । वे (प्रतीन्द्र ) सूर्य ही हैं । सामानिक और वनुरक्ष प्रभृति देव संख्यात प्रमाण होते है ॥ ६१ ॥

राजांगणके बाहिर विविध प्रकारके उत्तम रत्नोस रचित और विचित्र विन्यासरूप विभ्वतिसे सिहत परिवारदेवोंके प्रासाद होते हैं ॥ ६२ ॥

प्रत्येक इन्द्रके सोत्रह हजारप्रमाण आभियोग्य देव होते हैं जो नित्य ही विक्रिया धारण करते हुए चन्द्रोके पुरतलेंको वहन करते हैं ॥ १६०००।

१ द ब णहंकराः

चडचउसहस्समेत्ता पुव्वादिदिसासु कुंद्रसंकासा । केसरिकरिवसहाणं जडिलतुरंगाण रूवधरा ॥ ६४ चित्तोविरिमतलादो उपिरं गंतूण जीयगहमण् । दिणयरणयरतलाहं णिच्चं चेहंति गयणस्मि ॥ ६५

उत्ताणायहिदगोलयद्वैमरिसाणि रित्रमणिमयाणि । ताणे पुहु पुद्द बारसम्बस्मउण्ह्यरिकरणाणि ॥ ६६

तेसु ठिदपुढविजीवा जुत्ता आद्दावकम्मउद्गुणं । जम्हा तम्हा तामि फुगंतउण्हयरिकरणाणि ॥ ६७ इमिगट्टियभागकदे जीयणण् नाण होंनि अडदालं । उवरिमतलाण रुदं तलखुबहलं पि पत्तेकं ॥ ६८

> 86 28 59 59

एदाणं परिद्वीको पुद पुह वे जोयणाणि अहिरेगा । नाणि अकष्टिमाणि अणादणिहणाणि विवाणि ॥ ६९ पत्तेकं तडवेदी चडगोउरदारसुंदरा ताणं । नम्मज्ञे वस्वेदीयहिदं रायंगणं होदि ॥ ७०

इनमेसे शिह, हाथी, देल और जटा युक्त वोड़ोके रूपकी धारण करनेवाले तथा कुन्द-पुष्पके सदश सफेद चार चार हजार प्रमाण देव कमसे प्रविदिक दिशाओंमें चन्द्रविग्वाकी बहन करते हैं ॥ ६४ ॥

चित्रा पृथिवींक उपरिम तल्से ऊपर आठ सी योजन जाकर आकाशमें नित्य सूर्यनगरतल स्थित है ॥ ६५ ॥ ८०० ।

स्योंके मणिमय विम्ब ऊर्ध्व अवस्थित अर्घ गोलककं सददा है । उनकी पृथक् पृथक् बारह हजारप्रमाण उष्णतर किरणें होती है ॥ ६६ ॥ १२००० ।

चूंकि उनमें स्थित पृथिबी जीव आताप नामकर्मके उद्यसे संयुक्त होते है, इसील्यि वे प्रकाशमान उष्णतर किरणोंसे युक्त होते है ॥ ६७ ॥

एक योजनके इकसठ भाग करनेपर अड़तालीस भागप्रमाण उनमेंसे प्रत्येक सूर्यके विम्बके उपरिम तलोंका विस्तार और तलोंसे आधा वाहल्य भी होता है || ६८ || १५ | ३१।

इनकी परिधियां पृथक् पृथक् दो योजनसे अधिक होती हैं | वे सूर्यविम्ब अकृत्रिम एवं अनादिनिधन है ॥ ६९ ॥

उनमेंसे प्रत्येककी तटवेदी चार गोपुरद्वारोंसे सुन्दर होती है। उसके बीचमें उत्तम बेदीसे संयुक्त राजांगण होता है॥ ७०॥

१ द् च रुववरा. २ द् ख गोलद्ध°. ३ द् एक्कस्साद्विय, ख एक्करसातिय.

रायंगणस्स मञ्झे वरस्यणमयाणि दिन्वकूडाणि । तेसुं जिणपासादा चेहंते सूरकंतमया ॥ ७१
एदाण मंदिराणं मयंकपुरकूडभयणसारिष्छं । सन्वं चिय वण्णणयं ाण्डिणेहिं एत्थ वक्तन्वं ॥ ७२
तेसु जिलप्पडिमाओ पुन्वोदिदवण्यणप्पयाराओ । विविद्धन्यगद्वेहिं ताओ पूर्जित सन्वसुरा ॥ ७३
एदाणं कूडाणं होंति समंतेण सूरपायादा । ताणं पि वण्णणाओ समिपायादेहिं सरिसाओ ॥ ७४
तिण्लख्याणं मञ्झे दिवायरा दिन्विस्वपीढेसुं । वरछक्तचमरज्ञक्ता चेहंते दिन्वयरतेया ॥ ७५
जुदिसुदिपहंकराओ सूरपदाअन्विमालिणीओ वि । पत्तेकं चतारी दुमणीणं अग्यदेवीओ ॥ ७६
देवीणं परिवारा पत्तेकं चडसहस्यदेवीओ । णियणियपरिवारसमं विकिरियं ताओ गेण्हेति ॥ ७७
सामाणियतणुरक्या निष्परिसाओ पद्ण्णयाणीया । अनियोग किन्विनिया सक्तविहा सूरपरिवारा ॥ ७८
रायंगणबाहिरण् परिवाराणं हुवंनि पायादा । वरस्यग्रमुपिदाणं फुरंगनेयाण सन्वाणं ॥ ७९

राजांगणक मध्यमें जो उत्तम रनगय दिव्य कूट होते है उनम सूर्यकान्त मिणमय

निपुण पुरुषोको इन मन्दिराका सम्पूर्ण वर्णन चन्द्रपुरोक क्रूटोपर स्थित जिनमवनीके गटश यहांपर भी करना चाहिये॥ ७२॥

उनमें जो जिनप्रतिमार्थे विराजमान है उन के वर्णन का प्रकार पृत्रीनः वर्णन के ही समस्त देव विविव प्रकारके पृजादक्योंसे उन प्रतिमाओकी पृजा करते है ॥ ७३ ॥

इन क्रूटोके चारो तरफ जो सूर्यप्रासाद है उनका भी वर्णन चन्द्रशासादोके सदश है ॥ ७४ ॥

उन भवनोके मन्यमे उत्तम छत्र-चँवरोसे संयुक्त और अतिशप दिव्य तेजको धारण करनेवाछे सूर्य दिव्य सिहासनोपर स्थित होते हैं॥ ७५॥

द्युतिश्चिति, प्रमंत्ररा, सूर्यप्रमा और आधिमान्टिनी, ये चार प्रत्येक सूर्यकी अग्रदेतियां होती है ॥ ७६ ॥

इनमेसे प्रत्येक अग्रदेवीकी चार हजार परिवार-देवियां होती है। वे अपने अपने परिवारके समान अयीत् चार हजार रूपोकी विजिया ग्रहण करती है। ७०॥

सामानिक, तनुरक्ष, तीना पारिपद, प्रकीर्णक, अनीक, आभियोग्य और किल्विपिक,

राजांगणके बाहिर उत्तम रत्नोसे विभूपित और प्रकाशमान नेजको धारण केरनवाछे समस्त परिवार-देवोके प्रासाद होते है ॥ ७९ ॥

सोलससहस्समैत्ता अभिजोगसुर। हवंति पत्तेकः । दिणयरणयरतलाइं विकिरियाहारिणो । णिच्यं ॥ ८० १६००० ।

ते पुष्वादिदिसासुं केसरिकरियसइजडिलहयस्त्रा । चडचडसहस्समेत्ता कंचणवण्णा विराजते ॥ ८२ चित्तोवरिमतलादो गंतूणं जोयणाणि अट्टमण् । अडसीदिजुदे गहगणपुरीओ दोगुणिदछक्कबहलम्मि ॥ ८२ ८८८ । १२ ।

चित्तोवरिमतलादो पुन्वोदिदजीयणाणि गंत्णं। तासुं ब्रहणयरीओ णिश्च चेट्टीत गयणिम ॥ ८३ पदाओं सन्बाओं कणयमईओ य मंदिकरणाओं। उत्ताणाविट्टिरगोलयद्धसरिसाओं णिश्चाओं ॥ ८४ उविरमतलाण रुंदं कोसस्सद्धं तदद्वबहलत्तं। परिही दिवहुकोसो सिवसिसा ताण पत्तेकं ॥ ८५ पक्षेकाण पुरीण तडवेदी पुन्ववण्णणा होदि। तम्मज्ये वरवेदी-जुत्तं रायंगणं रम्मं ॥ ८६

प्रत्येक सूर्यके सोल्ट हजार प्रमाण आमियोग्य देव होत है जो नित्य ही विक्रिया करके सूर्यनगरतछोंको छे जाते हैं ॥ ८० ॥ १६००० ॥

सिंह, हाथी, बेट और जटायुक्त घोडेंक रूपको धारण करनेवाट तथा सुवर्णके समान वर्णसे संयुक्त वे आभियोग्य देव क्रमसे पूर्वादिक दिशाओं ने चार चार हजार प्रमाण विराजमान होते हैं ॥ ८१ ॥

चित्रा पृथिवीके उपरिम तल्यंस आठ साँ अठासी याजन ऊपर जाकर दृगुणित छह अर्थात बारह योजनमात्र बाहल्यमे प्रहसम्हकी नगरियां है ॥ ८२ ॥ ८८८ । १२ ।

उनमेसे चित्रा पृथिर्विक उपिंमतल्से पूर्वेक्त आठसा अठासी योजन ऊपर जाकर आकाशमें बुवर्का नगिरयां नित्य स्थित है ॥ ८३ ॥

ये सब नगरियां सुवर्णमयी, मन्द किरणोसे संयुक्त, नित्य और ऊर्ध्व अवस्थित अर्थ गोलकके सदश हैं ॥ ८४ ॥

उनमेंसे प्रत्येकके उपिम तलका विस्तार आध कोश, बाहल्य इससे आधा, और परिधि इंट कोशसे अधिक होती है ॥ ८५ ॥

हर एक पुरीकी तटवेदी पूर्वोक्त वर्णनासे युक्त होती है। उसके बीचमें उत्तम वेदीने संयुक्त रमणीय राजांगण स्थित रहता है। । ८६॥

१ द ब °कारियो.

तम्मञ्झे वरकूडा हुवंति तेसुं जिणिद्पासादा । कूडाण समंतेणं बुहणिलया पुन्व शिरसवण्णणया ॥ ८७ दोद्दो सहस्समेत्ता अभियोगा हरिकरिंद्वसहहया । पुन्वादिसु पतेकं कणयणिहा बुहपुराणि घारंति ॥ ८८ चित्तोवरिमतलादो णवऊणियणवसयाणि जीयणए । गंतूण णहे उत्तरि सुकाण पुराणि चेहंति ॥ ८९

693

ताणं णयरतरु।णं पणसयदुमहरममेत्तकिरणाणि । उत्ताणनोक्षयहोवमाणि वररूपमह्याणि ॥ ९० २५०० ।

उविस्मितलवि}खंभी कीमपमाणं तद्वलुबद्दलत्त । ताणं अकिष्टिमाणं खिचदाणं विविद्दरयंणीई ॥ ९१ को १ । को १ | २ |

पुह पुह नामं परिही तिक्रीसभेत्ता हुवेदि सविभेत्ता । सेन्याओ वण्णणाओ वृहणयराणं सरिष्ठाओ ॥ ९२ चित्तोवरिभतलादो उक्कोणियणवसम्य जोष्रमण् । गंत्ण णहे उविशे चेहंति गुरूण णयसणि ॥ ९३ ८९४ ।

राजांगणके मध्यमें उत्तम कृट और उन क्रूप्रेगर जिनेन्द्रशासाद है।ते हैं । क्र्येंक चारे। ओर पूर्व मबनोके समान वर्णनविष्ट धुर्वेक मबन है ॥ ८७॥

बुवके सिंह, हाथी, बैट एवं घोड़िक स्ताकी धारण करनेवाटे और सुवर्ण जैसे वर्णने समुक्त दो दो हजार मात्र आमियोग्य देव कर्मने पूर्वीकिक विज्ञाओंमेसे प्रत्येक्से बुवेकि पुरोकी धारण करेते है। ८८॥

चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे नी कम नी सी योजन अपर जाकर आकाशमे शुक्रीके पुर स्थित है ॥ ८९ ॥ ८९१ ।

ऊर्ध्व अप्रस्थित गोलकार्धके सदश और उत्तम चांडींस निर्मित उन नगरतलेकी दो हजार पांचसी किरणे होती हैं॥ ९०॥ २५००।

विविध प्रकारके रत्नोसे खिचत उन अक्कांत्रम पुरीके उपरिम तलका विस्तार एक कोश-प्रमाण और इससे आधा बाहल्य है ॥ ९१ ॥ को. १ । को. १ ।

उनकी परिधि पृथक् पृथक् तीन के।शम।त्रसे अधिक है। इन नगरोंका बाकी सब वर्णन बुधनगरोंके सदश है॥ २२॥

चित्रा पृथिविकों उपरिम तल्येस छह कम नौ सी योजन ऊपर जाकर आकाशमें गुरुओंके ( बृहस्पातिके ) नगर स्थित हैं ॥ ९३ ॥ ८९४ ।

ताणं जैयरतलाणिं फलिइमयाणिं सुमंदिकरणाणिं । उत्तामगोलगद्धोवमाणि णिश्वस्सहावाणि ॥ ९४ उविरमतलविक्खंभा ताणं कोतस्य परिमभागा य । सेसा हि वण्णणाओ सुक्कपुराणं सरिच्छाओ ॥ ९५ चितोवरिमतलादो तियजणियमवसयाणि जेायमर् । गंत्म उविर गयणे मंगलणयराणि चेटंति ॥ ९६

499 I

ताणि णयरतलाणि रुद्धिरारुगप्उमरायमङ्याणि । उत्ताणने।उमद्वीवमाणि सन्वाणि संद्किरगाणि ॥ ९७ उवरिमतलविक्खंभो कीसस्सद्धं तद्द्वहलत्तं । सेसाओ वण्णणाओ ताणं पुष्युत्तसरियाओ ॥ ९८ चित्तोवरिमतलादो गंत्णं णवसयाणि जोयगण् । उवरि सुवण्णसयाद्दं सणिगयराणि णहे होति ॥ ९९

9001

उवरिमतलविक्खंभा<sup>3</sup> कोसदं होति ताण पत्तेक्कं । सेसाओ वण्णणाओ पुरुवपुराणं सम्ब्लाओ ॥ १००॥ अवसेसाण ग्रहाणं णयरीओ उवरि चित्तभूमीओ । गंतूण बुहमणीयं विच्चाले होति णिय्चाओ ॥ १०१॥

उन गुरुओंके नगरतल स्फाटिकमणिस निर्मित, सुन्दर मन्द्र किरणोसे संयुक्त, ऊर्ध्वमुख स्थित गोलक्तार्थके सदश और निल्य-स्थमावयाले हैं ॥ ९४ ॥

उनके उपरिम तलका विस्तार कोशंक बहुमाग अर्थात् कुट कम एक केश प्रमाण है । उनका शेप वर्णन द्युक्तपुरोके सदश है ॥ ९५ ॥

चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे तीन कम नौ साँ योजन अपर जाकर आकाशमें मैगल-नगर स्थित हैं ॥ ९६ ॥ ८९७ ।

ये सब नगरतल खूनके समान लाल वर्णवाले पद्मरागमणियोंसे निर्मित, ऊर्ध्वमुखस्थित गोलकार्धके सहश और मन्द किरणेंसि संयुक्त होते है ॥ ९७॥

उनके उपरिम तलका विस्तार आधा कोश व बाहल्य इससे आधा है । इनका शेप वर्णन पूर्वोक्त नगरोंके सददा है ॥ ९८ ॥

चित्रा पृथिवींके उपरिम तल्से नौसी योजन ऊपर जाकर आकाशमें शनियोके सुवर्णमय नगर है ॥ ९९ ॥ ९०० ।

उनमेसे प्रत्येकके उपरिम तलका विस्तार आध कोशमात्र है। इनका शेप वर्णन पूर्व नगरोके सदश है।। १००॥

अवशिष्ट ग्रहोंकी ्नित्य नगिरयां चित्रा पृथिविक ऊपर जाकर बुच और हानियोके अन्तराल्में हैं ॥ १०१ ॥

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

१ व णयीर°. २ द बहलदं. ३ द व विवसंसी.

ताणि णयरतलाणि जहजोग्युद्धिवासबहलाणि । उत्ताणगोलगद्दोवमाणि बहुरयणमङ्गाणि ॥ १०२ ॥ सेमाओ वण्णणाओ पुष्विछ3राण होति सरिमाओ । किं परिमि भणेदुं जीशाए एक्कमेत्ताए ॥ १०३ ॥ अहस्यजोयणाणि चउसीदिजुदाणि उवरि चितादो । गंत्ण गयणमग्गे हुवंति णक्खत्तणयराणि ॥ १०४ ॥ ८८४ ।

ताणिं णयरितलाणिं बहुस्यणमयाणि मंदिकरणापिं। उत्तागगोलगद्धोतमाणि रम्माणि रेहंति ॥ १०५ ॥ उवरिमनलवित्थारो नाणं कोयो तद्द्धबह्लाणिं। सेसाओ वण्णणाओ दिणयरणयराण सरिसाओ ॥ १०६ णविर विसेसो देवा अभियोगा सीहहित्यिवगहस्सा । ते एकेकियहस्सा पुरुविसासु नाणि धारंति ॥ १०७ णउदिजुद्मत्तजोयणसदाणि गंत्ण उविर चितादो । गयणयले ताराणं पुराणि बहले दहुत्तरसदिम्म ॥ १०८ नाणं पुराणि णाणावरस्यणमयाणि मंदिकरणाणिं। उत्ताणगोलगद्धोवमाणि पासाद दोसहसदंडा (?) ॥ १०९ २००० । (?)

ये नगरतल यथायोग्य कहे हुए विस्तार व बाहल्यमे महित, ऊर्धमुख गोलकार्धके मदश, और बहुतमे रानोमे रचित है ॥ १०२॥

इनका रोप वर्णन पूर्वोक्त पुरोकं सदश है। एकमात्र जिह्नासे इनका विरोप कथन करते हुए क्या पार पा सकता हूं ? ॥ १०३॥

चित्रा पृथिवींसे आठसाँ चौरासी योजन ऊपर जाकर आकाशमार्गमे नक्षत्रोंके नगर है ॥ १०४ ॥ ८८४ ।

वे सब रमणीय नगरतल बहुतमे रखोमे निर्मित, मन्द्र किरणोसे संयुक्त, और ऊर्ध्वमुख गोलकार्थके सहज होते हुए विराजमान होते है ॥ १०५॥

उनके उपरिम तलका िस्तार एक केल और बाहल्य इससे आधा है। इनका रोप वर्णन सूर्यनगरोके सहज है।। १०६॥

इतना विशेष है कि सिह, हाथी, बैट एवं घोड़ेके आकारको धारण करनेवाटे जो चार हजार आभियोग्य देव है वे एक एक हजार प्रमाण क्रमसे पूर्वादिक दिशाओंमें उन नगरोको धारण किया करते है ॥ १०७॥

चित्रा पृथिवीमे सात सौ नव्ये योजन ऊपर जाकर आकाशतल्ये एकसी दश योजनमात्र बाहत्यमें ताराओके नगर है ॥ १०८॥

उन ताराओंके पुर नाना प्रकारके उत्तम रन्नोंसे निर्मित, मन्द किरणोसे संयुक्त और ऊर्ध्वमुख गोलकार्धके सदश है। इनमे स्थित प्रासाद......(१)॥ १०९॥

**२**००० । (१)

१ द ब पावेदि मणामाः

यरमवरमज्झिमाणि तिवियप्पाणि हुवंति एदाणि । उवरिमतलविवलंभा जेहाणे देासहस्मदंडाणि ॥ ११० २००० ।

पंचययाणि घणुणि तब्तिकवंभी हुवेदि अवसणं । तिदुगुणिदावस्माणं मिक्किमयाणं दुठागेसुं ॥ १९१ ५०० । १५०० ।

तेरिच्छमंतरालं जहण्यताराम केष्मपत्तसंति। जीयमया पंचासा मिक्कमण सहस्त्रमुकहस्ते । ११२ की ुै जो ५०। १०००।

सेसाओ वण्णणाओ पुन्वपुराणं हुवंति सरिताणि । एत्तो गुरूवइट्टं पुरपरिमाणं परूवेमो ॥ ११३ । विण्णासं समत्तं ।

णियणियरासिपमार्गं एदार्णं जं मयंकपैहुर्द्।णं । भियणियणयरपमार्णं तेत्तियभेत्तं च कृडजिणभवणं । ११४ जोइरर्गणणयरीणं सन्दाणं रुंद्रमाणयारिच्छं । बहलतं मण्णंते लोगियभायस्य आइरिया ॥ ११५ । परिमाणं सम्पत्तं । पाठान्तरम् ।

ये उत्कृष्ट, जयन्य और मध्यम भेडमे तीन प्रकार होते है । उनमेसे उत्कृष्ट नगरीके उपरिम तत्क्का विस्तार दो हजार धनुषमात्र है ॥ ११० ॥ २००० ।

जघन्य नगरोका यह विम्तार पाचरो। धनुपत्रमाण है । इस जघन्य प्रमाणको तीन और दोसे गुणा करनेपर क्रमसे दो स्थानोमे मध्यम नगरोंका विम्तार होता है ॥ १११॥

### 40012000124001

जघन्य ताराओका तिरहा अन्तराठ एक केशिका मात्रां माग, मध्यम ताराओंका पचाम योजन, और उन्हर ताराओका एक हजार योजनधमाण है ॥ ११२ ॥

## को. ै। यो. ५०। १०००।

इनका देशप वर्णन पूर्व पुरोके सहश है । अब यहांसे आंग गुरू।दिए पुरोके प्रमाणको सहते हैं ॥ ११३ ॥

### इस प्रकार विरयासका कथन समाप्त हुआ |

इन चन्द्रादिकोकी निज निज गशिका जो प्रमाण है उतना ही अपने अपने नगरों, कूटों और जिनभवनोंका प्रमाण है ॥ ११४ ॥

' लोकविभाग ' के आचार्य समस्त ज्योतिर्गणोंकी नगरियोके विस्तारप्रमाणके सदृश ही उनके बाहल्यको भी मानते हैं ॥ ११५॥ पाठान्तर ।

## परिमाणका कथन समाप्त हुआ ।

१द्व सम्मत्ताः २द्व पण्हाणं. ३द्व जम्ह्यंक, य जमयंक. ४द्व जोह्हणः

चरबिंबा मणुवाणं खेत्ते तस्सि च जंबुदीविम्म । दोण्णि भियंका ताणं एकं चिय होदि चारमही ॥ ११६ पंचलयजोयणाणि दसुत्तराइं हुवेदि विक्खंभे। । ससहरचारमहीणु दिणयरविंबादिरित्ताणिं ॥ ११७

वीस्णवेसयाणि जंबृद्धिवे चरंति सीद्करा । रविमंडलाधियाणि तीसुत्तरतियसयाणि लवणस्मि ॥ ११८ पण्णरसससहराणं वीथीओ होति चारखेत्तस्मि । मंडलसमहंदाको तद्बबहलाको पत्तेकं ॥ ११९

सिट्टिज़दं तिसयाणि मंदरहंदं च जंबुविक्खंभे । सोधिय दिलते लदं चंदादिमहीहिं भंदरंतरयं ॥ १२० चजदालसहस्साणि वीसुत्तरभदसयाणि मंदरदो । गव्छिय सन्ववभंतरवीही इंदूण परिमाणे ॥ १२१ ४४८२० ।

चर अर्थात् गमनशील बिम्ब मनुष्यक्षेत्रमें ही हैं, मनुष्यक्षेत्रके भीतर भी जम्बूद्वीपमें जो दो चन्द्र हैं उनकी संचार-भृषि एक ही है ॥ ११६॥

चन्द्रकी संचार-भूमिका विस्तार सूर्य-विम्बसे अतिरिक्त अर्थात् एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे अड़तालीस भाग अधिक पांचसौ द्या योजनमात्र है ॥ ११७ ॥ यो. ५१० ६६ ।

चन्द्रमा बीस कम दोसो योजन जम्बूद्वीपमें और सूर्यमण्डलसे अधिक तीनसी तीस योजनप्रमाण त्व्वणसमुद्रमें संचार करेते है ॥ ११८॥

चन्द्रोंके चारक्षेत्रमे जो पन्द्रह गलियां है उनमेसे प्रत्येकका विस्तार चन्द्रमण्डलके बरावर एक योजनके इकसठ भागोमेसे छप्पन भागप्रमाण और बाहल्य इससे आधा है ॥११९॥

जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे तीनसों साठ योजन (दोनो ओग्का चार-क्षेत्र) और मन्दर पर्वतके विस्तारकों कम करके दोपको आधा करनेपर जो छन्य अधि उतना चन्द्रकी आदि चारपृथिवीसे मन्दर पर्वतका अन्तर है ॥ १२०॥

मन्दर पर्वतसे चलकर चवालीम हजार आठमो वीम योजन चन्द्रोंकी सर्वीभ्यन्तर वीथीका प्रमाण है। अर्थात् मन्दराचल और चन्द्रकी अभ्यन्तर गलीके वीच उपर्युक्त योजनों प्रमाण अन्तराल है। १२१॥

उहाहरण — जं. द्वी. का वि. यो. १००००० – ३६० = ९९६४०; ९९६४० – १०००० (मन्दरविष्कम्म ) = ८९६४०; ८९६४० ÷ २ = ४४८२० अन्तरप्रमाण ।

.. . ......

**१ द् ख** विक्खंमाः २ गण्डेष्य सन्मंतरवीहीः TP. 85

एकसिट्टीण गुणिदा पंचसया जोयणाणि दसजुत्ता । ते भडदालिबिस्सा धुत्ररासी णाम चारमही ॥ १२२ एकत्तीससहस्ता भट्टायण्णुत्तरं सदं तह य । इगिसट्टीण भजिदे धुत्ररासिपमाणमुहिट्टं ॥ १२३

पण्णरसिद्धं गुणिदं हिमकरबिंबप्पमाणमवणिजं । धुवरासीदो सेसं विचालं सयलवीहीणं ॥ १२४

तं चोइसपविद्वतं हुवेदि एकेकवीहिविचालं । पणुतीसजीयणाणिं भदिरेकं तस्स परिमाणं ॥ १२५ षदिरेकस्स प्रमाणं चोइसमदिरित्तविण्णिसद्वंसा । सत्तावीसव्भद्विया चत्तारि सया द्वे हारी ॥ १२६

पांच सौ दश योजनोंको इकसठसे गुणा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमें वे अड़तालीस भाग और मिला देनेपर ध्रवराशि नामक चार-महीका विस्तार होता है ॥ १२२॥

उदाहरण — ५१०  $\times$  ६१ = ३१११०; ३१११० + ४८ = ३११५८ =  $\frac{38845}{68}$  ध्र. रा. चार मही ।

इकतीस हजार एक सौ अट्ठावनमें इकसठका भाग देनेपर जो लब्ब आवे उतना ध्रुव-राशिका प्रमाण कहा गया है ॥ १२३॥ ३१९५८।

चन्द्रबिम्बके प्रमाणको पन्द्रहसे गुणा करनेपर जो कुछ प्राप्त हो उसे ध्रुवराशिमेंसे कमकर देनेपर शेष सम्पूर्ण गळियोंका अन्तराळप्रमाण होता है ॥ १२४ ॥

चन्द्रबिम्बका प्रमाण  $\frac{4}{5}$   $\times$  १५ =  $\frac{2}{5}$ %; ध्रुवसाशि  $\frac{2}{5}$ %  $-\frac{2}{5}$ % =  $\frac{2}{5}$ % कुल वीथी अन्तगल |

इसमें चौदहका भाग देनेपर एक एक वीथीके अन्तरालका प्रमाण होता है । यह प्रमाण पैतीस योजनोंसे अधिक है । इस अधिकताका जो प्रमाण है उसमें दो सौ चौदह अंश और चार सौ सत्ताईस भागहार है, अर्थात् वह प्रमाण एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे दो सौ चौदह भाग अधिक है ॥ १२५-१२६॥

उदाहरण — समस्त वीथियोंका अन्तराल  $\frac{3 \circ 3 ? \circ 5}{6 ?}$ ;  $\frac{3 \circ 5 ? \circ 5}{6 ?}$  ÷  $\frac{1}{6}$  शि  $\frac{1}{6}$  प्रत्येक वीथीका अन्तराल प्रमाण ।

----- ----- --- --- --- --- --- ---

पढमपहादो चंदा बाहिरमागस्स गमणकालग्मि । वीहिं पडि मेलिउजं विच्चालं विवसंजुत्तं ॥ १२७

चउदालसहस्ता अडसयाणि छप्पण्णजोयणा अधिया । उणसीदिजुदसदंसा बिदियद्वगदेंदुमेरुत्रिध्चार्छ ॥

चउदालसहस्सा अडसयाणि बाणउदि जायणा भागा । अडवण्णुत्तरतिसया तदियद्धगरेंदुमंदरपमाणं 🖟 १२९

चउदालसद्दस्सा णवसयाणि उणतीस जोयणा भागा। दसजुत्तसदं विच्चं चउत्थपहगदिहमंसुमेरूणं ॥१३०

चन्द्रोंके प्रथम वीयीसे द्वितीयादि बाह्य वीथियोंकी ओर जाते समय प्रत्येक बीथीके प्रति विम्बसंयुक्त अन्तराङको मिलाना चाहिये ॥ १२७॥

प्रत्येक वीथीका अन्तर ३५ $\S^2\S^2 + \S^2\S^2$  ( =  $\S^2\S^2$  बिम्बिक्तार ) = ३५ $\S^2\S^2$  = ३६ $\S^2\S^2$  बिम्बसंयुक्त अन्तराल प्रमाण |

द्वितीय अध्व अशीत् गलीको प्राप्त हुए चन्द्रमाका मेरु पर्वतसे चवाळीस हजार आठ सौ छप्पन योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोमेसे एक सौ उन्यासी भागप्रमाण अन्तर है ॥ १२८॥

प्रथम वीथी और मेरुका अन्तर ४४८२० + ३६ १९८ = ४४८५६ १५६ मेरु और दितीय वीधीके मध्यका अन्तर।

तृतीय गलीको प्राप्त हुए चन्द्र और मेरुपर्वतके बीचमें चवालीस हजार आठ सौ बानबै योजन और तीन सो अष्टावन भाग अधिक अन्तरप्रमाण है ॥ १२९॥

चतुर्थ पथको प्राप्त हुए चन्द्रमा और मेरुके मध्य चवालीस हजार नौ सौ उनतीस योजन और एक सौ दश भागमात्र अधिक अन्तर है ॥ १३०॥

चउदालसहस्सा णवसयाणि पण्णिट्ट जोयणा भागा। दोण्णि सया उणणउदी पंचमपहहंदुमंदरपमाणं॥१३१

पणदालसहस्सा बेजोयणजुत्ता कलाओ इगिदालं । छट्टपहट्टिदहिमकरचामीयरसेलविश्वालं ॥ १३२

पणदालसहस्सा जोयणाणि भडतीस दुसयवीसंसा । सत्तमवीहिगदं सीदमयूलमेरूण विच्चालं ॥ १३३

पणदालसहस्सा चडहत्तरिअधिया कलाओ तिण्णिसया। णवणवदी विच्चालं अटुमवीहीगदिंदुमेरूणं। १३४

पैणदालसहस्सा सबमेक्कारसजोयणाणि कलाण सयं । इगिवण्णा विच्चालं णवमपहे चंदमेरूणं ॥ १३५

पंचम पथको प्राप्त चन्द्रका मेरु पर्वतसं चवालीस हजार नौ सौ पैंसठ योजन और दो सौ नवासी भागप्रमाण अन्तर है ॥ १३१ ॥

हाठे प्रथमें स्थित चन्द्र और सुवर्णशैल (मेरु) के मध्यमें पैतालीस हजार दो योजन और इकतालीस कलाप्रमाण अन्तर है ॥ १३२ ॥

सातनीं गलीको प्राप्त चन्द्र और मेरुके मध्यमें पैतालीस हजार अडतीस योजन और - दो सौ बीस भाग अधिक अन्तर है ॥ १३३ ॥

$$84co7_8^87_5 + 36_8^8\frac{9}{7_5} = 84o36_8^8\frac{2}{7_5}$$

आठवीं गलीको प्राप्त चन्द्र और मेरुके बीचमें पैतालीस हजार चौहत्तर योजन और तीन सी निन्यानबे कला अधिक अन्तर है ॥ १३४ ॥

नौवें पर्यमें चन्द्र और मेरुके मध्यमें पैतालीस हजार एक सौ ग्यारह योजन और एक सौ इक्यावन कलामात्र अन्तराल है ॥ १३५॥

पणदास्त्रसहस्ता सय सत्ततालं कलाण तिण्णि सया । तीसजुदा दसमपदे विद्वं हिमिकरणमेरूलं ॥१३६
४५१४७ | ३३० |

पणदालसहस्साणि चुलसीदी जोयणाणि एक्कसयं । बासीदिकला विश्वं एक्कारसपहिम एडाणं ॥ १३७ ४५१८४ | ८२ | ४२७ |

पणदालसहस्साणि वीसुत्तरदोसयाणि जोयणया । इगिसहिदुसयभागा बारसमपद्दिम तं विश्वं ॥ १३८ ४५२२० | २६१ | ४२७ |

पणदालस**इ**स्साणि दोण्णि सया जोयणाणि सगवण्णा । तेरसकलाक्षो तेरसप**इम्मि एदाण विश्वालं ॥ १३९** ४५२५७ | १३ | ४२७

पणदालस**इ**स्सा वे सयाणि तेणजदि जोयणा अधिया । अट्टोणदुसयभागा चोइसमपहम्मि तं वि**षं ॥ १४०** ४५२९३ | १९२ |

दशवें पथमें स्थित चन्द्र और मेरुका अन्तराल पैतालीस हजार एक सौ सैंतालीस योजन और तीन सौ तीस कलाप्रमाण जानना चाहिये ॥ १३६॥

४५१११ १५१ । ३६१५० = ४५१४७३३० ।

ग्यारहवें पथमें इन दोनोंका अन्तर पैतालीस हजार एक सौ चौरासी योजन और ब्यासी कलामात्र है ॥ १३७ ॥ ४५१४७ $\frac{3}{3}$   $\frac{3}{5}$   $\frac{3}{5}$   $\frac{4}{5}$   $\frac{3}{5}$   $\frac{3}$ 

बारहवें पथमें वह अन्तराल पैंतालीस हजार दो सौ बीस योजन और दो सौ इकसठ भागमात्र है ॥ १३८ ॥ ४५१८४ ४५३७ + ३६१५३ = ४५२२०२६६।

तेरहवें पथमें इन दोनोंका अन्तराल पैंतालीस हजार दो सौ सत्तावन योजन और तेरह कलामात्र है ॥ १३९ ॥ ४५२२०३६६ + ३६१५६ = ४५२५७६६६ ।

चौदहवें पथमें वह विस्तार पैंताछीस हजार दो सौ तेरानबे योजन और आठ कम दो सौ माग अधिक है ॥ १४०॥ ४५२५७  $\S^{\frac{3}{2}}$  + ३६ $\S^{\frac{3}{2}}$   $\S^{\frac{3}{2}}$  = ४५२९३ $\S^{\frac{3}{2}}$   $\S^{\frac{3}{2}}$ 

१ द ब प्रत्योरियं गाथा १२४-१२५ गाथयोरन्तराले प्राप्यते, अस्मिन् स्थाने वैतत्समानार्धका निम्ना गायोपलस्यते— पणदालसहरसाणि सगदाल सयं च जोयणमेयं। तीसं तिसयकलाओ दहमो पहचंद णायको।

पणदालसहस्साणि तिण्णि सया जोयणाणि उणतीसं । इगिहत्तरितिसयकला पण्णरसपद्दिम तं विश्वं ॥१४१
४५३२९ | ३७१ |

शाहिरपहादु सिसणो आदिमबीहीए आगमणकाले । पुन्वपमेलिदखेदं फेलसु' जा चोहसादिपढमपहं ॥ सिटुजुदं तिसयाणि सोहेज्जसु जंबुदीववासिम्म । जं सेसं आबाहं अन्भंतरमंडलिंदूणं ॥ १४३ णवणउदिसहस्साणि छस्सथचालीसजोयणाणि पि । चंदाणं विश्वालं अन्भंतरमंडलिंद्गणं ॥ १४४ ९६६४० ।

गिरिसमहरपहवड़ी दोहिं गुणिदाए होदि जं लदं। सा याबाधावड़ी पडिमग्गं चंदचंदाणं॥ १४५ ७२ | ২५८ |

पन्द्रहवें पथमें वह अन्तराल पैंतालीस हजार तीन सौ उनतीस योजन और तीन सौ इकहत्तर कला अधिक है ॥ १४१ ॥ ४५२९३ ३३ + ३६ ३५३ = ४५२२९३ ई ।

बाह्य अर्थात् पन्द्रहवें पथसं चन्द्रके प्रथम वीयीकी ओर आगमनकालमें पहिले मिलाये हुए क्षेत्र (३६%%%) को उत्तरोत्तर कम करने जानेसे चौद्ह्वीं गलीको आदि लेकर प्रथम गली तकका अन्तरालप्रमाण आता है ॥ १४२॥

जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे तीन सौ साठ यो जनोंको कम कर देनेपर जो होप रहे उतना अभ्यन्तर मण्डलमें स्थित दोनों चन्द्रोंके आवाधा अर्थात् अन्तरालका प्रमाण होता है ॥ १४३॥

ज. द्वी. वि. १००००० - ३६० ( दोनों ओरका चार क्षेत्र ) = ९९६४० यो. ।

अम्यन्तर मण्डलमें स्थित चन्द्रोंका अन्तराल निन्यानवे हजार छह सौ चालीस योजन-प्रमाण है ॥ १४४ ॥

सुमेरु और चन्द्रपथोके बीच जो अन्तरालवृद्धिका प्रमाण है उसे दोसे गुणा करनेपर जो लब्ध हो उतना प्रत्येक गलीमें चन्द्रोंके परस्पर एक दूसरेके बीचमें रहनेवाले अन्तरालकी वृद्धिका प्रमाण होता है ॥ १४५॥

मेरु और चन्द्रपर्थोका अन्तर ३६ ई इं के x २ = ७२ है ई ई चन्द्रोंकी अन्तरालवृद्धि ।

बारसजुदसत्तसया णवणउदिसहस्स जोयणाणि पि । अडवण्णा तिसयकला बिदिय**पहे चंदचंदरस ॥१४६** ९९७३२ | ३५८ | ४२७ |

णवणउदिसहस्साणि सत्तसया जोयणाणि पणसीदी । उणणउदीदुसयकरा तदिए विश्वं सिदंसूणं ॥ १४७ ९९७८५ | २८९ | ४२७ |

णवणविदसहस्साणि भट्टसया जोयणाणि अडवण्णा । वीसुत्तरदुमयकला ससीण विश्वं तुरिममग्गे ॥ १४८ ९९८५८ | २२० | ४२७ |

णवणउदिसहस्सा णवसयाणि इगितीस जोयणाणं पि । इगिसदइगिवण्णकला विश्वालं पंचमप**द**स्मि ॥ १४९ ९९९३ १ ४२७

एकं जोयणलक्तं चउअब्भिहियं हुवेदि सविसेसं। बामीदिकला छट्टे पहिमा चंदाण विच्चालं ॥ १५०।। ८२ ।

सत्तत्तारिमंजुत्तं जीयणलक्खं च तेरम कलाओ । सत्तममग्गे दोग्हं तुमागिकरणाण विश्चालं ॥ १५१

द्वितीय पथमें एक चन्द्रसे दूसरे चन्द्रका अन्तराल निन्यानवे हजार सात सो बारह योजन और तीन सौ अट्ठावन कला अधिक है ॥ १४६॥

नृतीय पथमें चन्द्रोंका अन्तराल निन्यानवे हजार सात सौ पचासी योजन और दो सौ नवासी कालमात्र है ॥ १४७॥ ९९७१२३३३ + ७२३३४ = ९९७८५३३% !

चै।थे मार्गमें चन्द्रोंका अन्तराल निन्यानवै हजार आठ सौ अट्ठावन योजन और दो सौ  $^{al}$ स कला अधिक है ॥ १४८ ॥ ९९७८५२५३ + ७२३५५ = ९९८५८३३% ।

पांचवें पथमें चन्द्रोंका अन्तराल निन्यानवे हजार नौ सौ इकतीस योजन और एक सौ इक्यावन कलाप्रमाण है ॥ १४९ ॥ ९९८५८ हु३ है + ७२ हुई है = ९९९३१ हुई ।

arphiठे पथमें चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख चार योजन और व्यासी कला अधिक है।। १५०॥ ९९९३१ $\frac{3}{5}$ ५ $\frac{5}{5}$ + ७२ $\frac{3}{5}$ ५ $\frac{5}{5}$  = १००००४ $\frac{5}{5}$  $\frac{3}{5}$  $\frac{1}{5}$ ।

सातवें मार्गमें दोनों चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख सतत्तर योजन और तेरह कलामात्र है ॥ १५१ ॥ १००००४ हुट्रेड + ७२ है ई ह = १०००७७ है है ।

डणवण्णजुदेक्कसयं जोयगलक्तं कलाको तिण्णिसया । एकत्तरी ससीणं अट्टममग्गम्मि विध्चालं 🛙 १५२

एककं जोयणलक्कं बावीसजुदा बियसयाणि । दोउत्तरतिसयकला णवमपद्दे ताण विच्चालं ॥ १५३

एक्फं जोयणलक्खं पणणउदिजुदाणि दोण्णि य सयाणि । बेसयतेत्तीसकला विष्वं दसमस्मि इंदूणं ॥१५४

एककं जोयणळक्लं अहासहीजुदा य तिण्णि सया । चउसिहसद्कलाओ एक्करसपहिम्म तं विसं ॥ १५५

एक्कं रुक्खं चउसय इंगिदाला जोयणाणि अदिरेगे। पणणउदिकला मग्गे बारसमे अंतरं ताणं ॥ १५६

चउदसजुदंपचसया जोयणलक्षं कलाओ छम्बीसं । तेरसपहिम्म दोण्हं विश्वालं सिसिरिकरणाणं ॥ १५७

आठवें मार्गमें चन्द्रोंका अन्तराछ एक छाख एक सौ उर्नचास योजन और तीन सौ इकहत्तर कला अधिक है ॥ १५२॥ १०००७७ १३ + ७२ ११८ – १००१४९ ४८ ।।

नौंवें मार्गमें उन चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख दो सो बाईस योजन और तीन सौ दो कला

अधिक है ।। १५३ ।। १००१४९
$$\frac{368}{230}$$
 + ७२ $\frac{346}{830}$  = १००२२२ $\frac{363}{830}$  ।

ग्यारहवें पथमें यह अन्तराल एक लाख तीन सो अड़सठ योजन और एक सो चौसठ कला अधिक है ॥ १५५॥ १००२९५ $\frac{२.2.3}{8.2.3}$  + ७२ $\frac{3.4.5}{8.2.3}$  = १००३६८ $\frac{9.6.8}{8.2.3}$ ।

बारहवें मार्गमें उन चन्दोंका अन्तर एक छाख चार सौ इकृताछीस योजन और पंचानवे कछा अधिक है ॥ १५६॥

तेरहवें पथमें दोनों चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख पांच सौ चौदह योजन और छन्बीस कला प्रमाण है ॥ १५७॥ १००४४१  $\frac{९५}{220}$  + ७२  $\frac{३५८}{220}$  = १००५१४  $\frac{२६}{220}$  ।

छन्सं पंचसयाणि छोसीदी जोयणा कला तिसया । चउसीदी चोइसमे पहिन्म विश्वं सिव्कराणे ॥ १५४

छक्सं छच्च सयाणि उणसट्टी जोयणा कला तिसया । पण्णरसजुदा मग्गे पण्णरसं अंतरं ताणं ॥ १५९

बाहिरपहादु संसिणो आदिममग्गम्मि आगमणकाले । पुष्वपमेलिदखेत्तं सोहसु जा चोइसादिपहमपर्ह ।। तियजोपणलक्साणि पण्णरससहस्सयाणि उणणउदी । अवभंतरवीधीए परिरयरासिस्स परिसंग्वा ॥ १६१

384069 1

सेसाणं वीहीणं परिहीपरिमाणजाणणिमित्तं । परिहिक्खेवं भणिमो गुरूवदेसाणुसारेणं ॥ १६२

चौदहवें पथमें चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख पांचसी छयासी योजन और तीन सौ चौरासी कला अधिक है ॥ १५८॥

$$800488\frac{25}{820} + 928\frac{342}{820} = 8004268\frac{328}{820}$$

पन्द्रहवें मार्गमें उनका अन्तर एक लाख छह सौ उनसठ योजन और तीन सौ पन्द्रह कलामात्र है ॥ १५९ ॥ १००५८६  $\frac{3.5.9}{8.7.9}$  + ७२ $\frac{3.4.5}{8.7.9}$  = १००६५९ $\frac{3.8.5}{8.7.9}$  ।

चन्द्रके बाह्य पथसे प्रथम पथकी ओर आते समय पूर्वमें मिलाये हुए क्षेत्रको उत्तरोत्तर कम करनेपर चौदहवें पथसे प्रथम पथ तक दोनों चन्द्रोंका अन्तरालप्रमाण होता है॥ १६०॥

अभ्यन्तर वीथीके परिस्य अर्थात् परिधिकी राशिका प्रमाण तीन लाख पन्दह हजार नवासी योजन है ॥ १६१ ॥ ३१५०८९ ।

रोष गालियोंके परिधिप्रमाणको जाननेके लिये गुरूपदेशानुसार परिधिके प्रक्षेपको कहते हैं ॥ १६२॥

१ द डणसङ्घीः २ द स सीदकराणं ३ द स जाणगणमित्तं ध स परिहिक्सेदं, TP. 86

वंदपहस्द्धद्विद्वगुणं काद्रूण बग्गिदूणं च । दसगुणिदे जं मूछं परिहिन्सेओ स णादब्दो ॥ १६३

तीसुत्तरवसयजोयणाणि तेदाळजुत्तसयमंसा । हारी चत्तारि सया सत्तावीसेहि भव्महिया ॥ १६४

वियजोयणरुक्खाणि पण्णसससहस्पतिसयउणवीसा । तेदारुजुद्सदंसा बिदियपहे परिहिपरिमाणं ॥ १६५

उणवण्णा पंचसया पण्णारससहस्स जोयण तिस्वक्खा । छासीदी दुसद्कला सा परिही तदियवीहीए ॥१६६

चन्द्रपथोंकी सूचीवृद्धिको दुगुणा करके उसका वर्ग करनेपर जो राशि प्राप्त हो उसको दश गुणा करके वर्गमूल निकालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण परिधिप्रक्षेप जानना चाहिये॥ १६३॥

च. प. सू. बृद्धि ३६ है ५ है; इसका दून। = ७२ है ६ =  $\frac{3880 \circ 2}{820}$ ;  $\frac{1}{2}$   $\frac{$ 

उपर्युक्त प्रक्षेपक प्रमाण दो सौ तीस योजन और एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे एक सौ तेतालीस माग अधिक है ॥ १६४ ॥ २३० 🖁 ै ।

द्वितीय पथमें परिधिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार तीन सौ उनीस योजन और एक सौ तेतालीस भागमात्र है ॥ १६५॥

$$384069 + 380\frac{883}{830} = 384389\frac{883}{830}$$

तृतीय वीथीकी वह परिधि तीन छाख पन्द्रह हजार पांच सौ उनंचास योजन और दौ सौ छणासी भाग मात्र है ॥ १६६॥

$$384389 \frac{883}{820} + 390 \frac{883}{820} = 384489 \frac{256}{820} 1$$

सीदी सत्तसय।णि पण्णरससहस्स जीयण तिलक्खा । दोण्णि कंलाओ परिही चेत्रस्स चडरथवीदीण ॥१६७ ११५७८० | २ |

तियजोबणकक्काणि दहुत्तरा तद य सोलससहस्सा । पणदालजुद्धदंशा सा परिद्दी पंचमपद्यम्म ॥ १६८ . ११६०१० | १४५ |

चाडीस दुसय सेव्हिससहस्स तियलक्स जोवणा अंसा। अहासीदी दुसया छहपहे होदि सा परिही ॥१६%

३१६२४० | २८८ |
४२७

सोक्रससहस्स चडसय एक्कत्तरिभधियजीयण तिलक्षा। चत्तारि कला सत्तमपहिम परिही ससंकस्स ॥
३१६४७१ | ४

चन्द्रकी चतुर्थ वीर्थाकी परिघि तीन लाख पन्द्रह हजार सात सी अस्सी योजन और दो कला अधिक है।। १६७॥

$$\frac{384986}{8820} + 380\frac{183}{820} = 384960 \frac{3}{820}$$

पाँचवें पथमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार दश योजन और एक सौ पैंतालीस भाग अधिक है।। १६८॥

$$\frac{384000}{820} + 330\frac{883}{820} = 38500\frac{884}{820}$$

छठे पथमें वह परिधि तीन लाख सोलइ हजार दो सौ चालीस योजन और दो सौ अटासी भाग प्रमाण है ॥ १६९॥

$$385060\frac{884}{884} + 30\frac{883}{833} = 385780\frac{256}{843}$$

चन्द्रके सातवें पथमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार चार सै। इकत्तर योजन और चार कलामात्र है ॥ १७०॥

$$386780\frac{366}{356} + 330\frac{883}{856} = 386808\frac{3}{356}$$

सत्तसया इक्कहिया लक्का तिण्णेव सोलससहस्सा । इक्कसमं सगताला भागा अहमपदे परिही ॥१७१

सोकससहस्सणवसयह केत्रीसादिरित्तितयलक्खा। णउदी जुददुसयकळा ससिस्स परिद्दी णवममग्गे ॥ १७२

बासिट्ट जसङ्गिसयसत्तरससहस्सै जोयण तिलक्षा। छ व्चिय कलाओ परिश्री हिमंसुणी दसमवीहीए ॥

तियजोयणलक्खाणि सत्तरससहरैतितसयबागउदी । उणवण्णजुदसदंसा परिद्वी एककारसपहिम 🍴 १७४

आठवें पथमें उस परिधिका प्रमाण तीन लाख सोलह हजार सात सौ एक योजन और एक सौ सैंतालीस भाग अधिक है ॥ १७१॥

$$3 \xi \xi \xi \psi \xi \frac{\psi}{\psi \psi} + \zeta \xi \circ \frac{\xi \psi}{\psi \psi} = 3 \xi \xi \psi \circ \xi \frac{\xi \psi}{\psi \psi} + \zeta \xi \circ \xi \psi = 3 \xi \xi \psi \circ \xi \psi = 1$$

चन्द्रके नौवें मार्गमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार नौ सौ इकतीस योजन और दो सौ नब्बे कलाप्रमाण है ॥ १७२ ॥

चन्द्रकी दशवीं वीथीकी परिधि तीन लाख सत्तरह हजार एक सौ बासठ योजन और छह कलामात्र है ॥ १७३॥

$$3 < 6 < 3 < \frac{3}{2} < + 3 < \frac{6}{8} < \frac{1}{2} = 3 < 6 < \frac{6}{8} < \frac{1}{2} = 3 < 6 < \frac{6}{8} < \frac{1}{2} = 1$$

ग्यारहवें पथमें वह परिधि तीन छाख सत्तरह हजार तीन सौ बानबै योजन और एक सौ उनंचास भागप्रमाण है ॥ १७४॥

$$380863\frac{6}{830} + 320\frac{883}{830} = 380393\frac{880}{830}$$

बावीसुत्तरछस्सय सत्तरसमहैस्सजोयण तिलक्का। भट्टोणियतिसयकला बारसमपहम्मि सा परिही ॥१७५

तेवण्णुत्तरश्रद्धसयसत्तरससहस्सैजायण तिलक्खा । श्रष्टकलाओं परिद्दी तेरसमपद्दिम सीद्रविकिरणी ॥

तियज्ञीयणलक्काणि अद्वारससहस्सयाणि तेसीदी । इगिवण्गजुदसदंसा चोइसमपहे इमा परिद्वी ॥ १७७

तियज्ञीयणलक्षाई भट्टरससहस्सितसयतेरसया । बेसयचउणउदिकला बाहिरमग्गमिम सा परिही ॥ १७८

चंद्युरां सिग्घगदी णिग्गच्छंता हुवंति पविसंता । मंदगदी यसमाणा परिहीओ भमेति सरिसकालेण 🛔

बारहवें पथमें वह परिधि तीन छाख सत्तरह हजार छह सौ बाईस योजन और आठ कम तीन सौ अर्थात् दो सो बानवै कछाप्रमाण है ॥ १७५॥

$$380397\frac{88}{87} + 730\frac{88}{87} = 380577\frac{20}{87} = 1$$

चन्द्रके तेरहवें पथमें वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार आठ सौ तिरेपन योजन और आठ कलाप्रमाण है ॥ १७६॥

चौदहें पथमें यह परिधि तीन लाख अठारह हजार तेरासी योजन और एक सौ इक्यावन भागप्रमाण है। १७७॥

$$\frac{380643}{830} + \frac{683}{830} = \frac{386063}{830}$$

बाह्य मार्गमें वह परिधि तीन लाख अठारह हजार तीन सौ तेरह योजन और दौ सौ चौरानके कला अधिक है।। १७८॥

$$\frac{380003\frac{888}{888} + 330\frac{88}{888} = 380383\frac{208}{888}1$$

चन्द्र व सूर्य बाहर निकलते हुए अर्थात् बाह्य मार्गकी ओर आते समय शीव्रगतिवाले और अभ्यन्तर मार्गकी ओर प्रवेश करते हुए मन्द्र गतिसे संयुक्त होते हैं, इसीलिये वे समान कालमें ही असमान परिवियोंका अमण करते हैं।। १७९॥

एक्कं जोयणलक्षं णव य सहस्साणि भडसयाणि वि । परिहीणं पत्तेक्कं ते काद्व्या गयणखंडां ॥ १८० १०९८०० ।

गण्छिदि मुहुत्तमेक्के अडसट्टीज्ञत्तसत्तरसयाणि । णभखंडाणि सिसणो तम्मि हिदे सन्वगयणसंडाणि ॥१८१

बासिट्टिमुहुत्ताणिं भागा तेवीस सत्तहाराइं। इगिवीयाधिय विमदं छद्धं तं गयगखंडादी 👭 १८२

भग्भंतरविहीदो बाहिरपेरंत दोण्णि सिक्षिविबा । कमस्या परिव्भमंते बास्यद्विमुहुत्तएहिं अधिएदि ॥ १८६ ६२।

कदिरेयस्स पमाणं अंसा तेवीसयां मुहुत्तस्स । द्वारो दोण्णि सयाणि जुत्ताणि एककवीसेणं 🍴 १८४

२३ २२१

उन परिधियोंमेसे प्रत्येकके एक छाख नौ हजार आठ सौ योजन प्रमाण वे गगनखण्ड करना चाहिये ॥ १८० ॥ १०९८०० ।

चन्द्र एक मुहूर्नमें सत्तरह सा अड़सठ गगनखण्डोंका अतिक्रमण करते हैं । इसिलेये इस राशिका समस्त गगनखण्डोमें भाग देनेपर बासठ मुहूर्न और एक मुहूर्नके दो सौ इक्कोंस भागोमेसे तेईस भाग लब्ध आते है ॥ १८१-१८२ ॥

मुहूर्तमात्रमें अतिक्रमणीय खण्ड १७६८; समस्त गगनखण्ड १०९८००; १०९८००+ १७६८ = ६२ ऱ्<sup>३</sup>, मुहूर्त कुल गगनखण्डोंका अतिक्रमणकाल ।

दोनों चन्द्रविम्ब क्रमसे अन्यन्तर वीथींसे बाह्य बीथी पर्यन्त बासठ मुहूर्तसे अविक कालमें परिश्रमण करते हैं ॥ १८३ ॥

इस अधिकताका प्रमाण एक मुहूर्तके तेईस भाग और दो सौ इक्कीस हार रूप अर्थात् तेईस बटे दो सौ इक्कीस है ॥ १८४ ॥ दूर्वह ।

१ ह् अबसयाणं; व अहसयाणि. २ व संडाणि. ३ व मुहुणमेणमेकके. ४ ह् व ६२।२३।. ५ २।६२।, ६ ह् व तेनीसमी.

सम्मेलिय बासिंह इिच्छियपरिहीए भागमवहरिदं। तस्मि तस्मि सिनेणो एक्कमुहुत्तमि गदिमाणे ॥१८५ १३७२५ | ३१५०८९ । १ । २२१

पंचमहस्सं अधिया तेहसरजोयणाणि तियकोसा । लखं मुहुत्तगमणं पढमपहे सीद्किरणस्य ॥ १८६ ५०७३ | को ३ |

सत्तत्ति सविसेसा पंचसहस्साणि कोमअधियाणि । लढं मुहुत्तरामणं चंदस्य दुइज्जवीहीए ॥ १८७ ५०७७ । को १ ।

जोयणपंचसहस्सा सीदीजुत्ता य तिण्णि कोमाणि । लद्धं मुहुत्तगमणं चंदस्म तहज्जवीहीए ॥ १८८ ५०८० । को ३ ।

पंचसहस्सा जोयण चुलसीदी तह दुवे कोमा । लद्धं सुहुत्तगमणं चंदम्य चउत्थमग्गम्मि ॥ १८९ ५०८४ । को २ |

भट्टासीटी अधिया पंचसहस्सा य जोयणा कोसो । रुद्धं मुहुत्तगमणं पंचममग्गे मियंकस्य ॥ १९० ५०८८ । को १ ।

समच्छेदरूपसे बासठको मिलाकर उसका इच्छित परिधिमें भाग देनेपर उस उस वीथीमें चन्द्रका एक मुहर्तमें गमनप्रमाण आता है ॥ १८५ ॥

मु, ६२  $\frac{23}{523} = \frac{9 \frac{3}{5} \frac{9}{5} \frac{5}{5}}{5}$ ; पशिधिप्रमाण ३१५०८९ =  $\frac{5 \cdot 63}{525} \frac{69}{525}$ ;  $\frac{69}{525} \frac{69}{525} \frac{1}{525} = \frac{99}{525} \frac{99}{525} = \frac{9$ 

प्रथम पथमें चन्द्रका एक मुहूर्त सम्बन्धी गमन पांच हजार तिहत्तर योजन और तीन कोश प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १८६॥ यो. ५०७३ को. ३।

द्वितीय वीधीमें चन्द्रका मुहूर्तकालपरिमित गमनक्षेत्र पांच हजार सतत्तर योजन और एक कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १८७ ॥ यो. ५०७७ को. १ ।

तृतीय वीथीमें चन्द्रका मुहूर्तपरिमित गमनक्षेत्र पांच हजार अस्सी योजन और तीन कोशप्रमाण प्राप्त होता है ॥ १८८ ॥ यो. ५०८० को. ३ ।

चतुर्थ मार्गमें चन्द्रका मुहूर्तपरिभित गमन पांच हजार चौरासी ये।जन तथा दो कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १८९ ॥ यो. ५०८४ को. २ ।

पांचवें मार्गमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार अटासी योजन और एक कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १९०॥ यो. ५०८८ को. १। 

- भागउदिउत्तराणि पंचसहरूसाणि जोयणाणिं च । लर्दं सुहुत्तगमणं हिमंसुणो छहमग्गिम ॥ १९१ ५०९२ ।
- पंचेव सहस्साइं पणणउदी जोयणा तिकोसा य । छ्दं सुहुत्तगमणं सीदंसुणो सत्तमपहिम ॥ १९२ ५०९५ | को ३ ।
- पणसंखसहस्साणि णवणउदी जोयणा दुवे कोसा । छद्धं मुहुत्तगमणं अट्टममग्गे हिमरसिस्स ॥ १९३ ५०९९ । की २ ।
- पंचेव सहस्साणिं तिउत्तरं जे।यणाणि एक्कसयं । लद्धं सुहुत्तगमणं णवमपदे तुद्दिणरासिस्स ॥ १९४ ५१०३ |
- पंचसहस्सा छाधियमेक्कसयं जीयणा तिकोसा य । लहं मुहुत्तगमणं दसमपहे हिममयूखाणं ॥ १९५ ५१०६ । को ३ ।
- पंचसहस्सा दसजुदण्क्कसया जीवणा दुवे कीसा । छद्धं मुहुत्तगमणं एक्करसपेह ससंकस्स ॥ १९६ ५११० । को २ ।

छठे मार्गमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार बानवे योजन मात्र छन्ध होता है ॥ १९१ ॥ यो. ५०९२ ।

सातर्वे पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार पंचानवे योजन और तीन कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥ यो. ५०९५ को. ३ ।

आठवें मार्गमें हिमरिंग अर्थात् चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार निन्यानवै योजन और दो कोशमात्र प्राप्त होता है ॥ १९३ ॥ यो. ५०९९ को. २ ।

नौर्वे पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सौ तीन योजनप्रमाण प्राप्त होता है ॥ १९४ ॥ यो. ५१०३ ।

दशवें पथमें चन्द्रोंका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सौ छइ योजन और तीन कोश-प्रमाण पाया जाता है ॥ १९५ ॥ यो. ५१०६ को. ३ ।

ग्यारहवें पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सौ दश योजन और दो कोश-प्रमाण पाया जाता है ॥ १९६ ॥ यो. ५११० को. २ ।

१ द् हिमरविस्स, ब हिसरसिविस.

जोयणपंचसहस्सा एक्कसयं चोहसुत्तरं कोसो। लद्धं मुहुत्तरामणं बारसमपहे सिदंसुस्स ॥ १९७ ५११४। को १।

अद्वारसुत्तरसर्यं पंचतहस्साणि जोयणाणि च । लद्धं मुहुत्तगमणं तेरसमागे हिमंसुस्स ॥ १९८ ।

पंचसहस्सा इगिसयमिगिवीसजुदं सजो २ण तिकोसा । लक्षं मुहुत्तगमणं चो इसमपहस्मि चेदस्स ॥ १९९ ५.२१ । को ३ ।

पंचसहरसेक्कसया पणुर्वासं जोयणा दुवे कोसा । लई मुहुत्तगमणं सीदंमुणो बाहिरपहिमा॥ २०० ५१२५ । को २ ।

ससहरणयरतलादो चत्तारि पमाणअंगुलाणं पि । हेट्टा गाच्छिय होति हु राहुविमाणस्स धयदंडा ॥ २०१ ते राहुस्स विमाणा अंजणवण्णा अस्टिरयणमया । किंचूणं जोयणयं विक्खंभजुदा तदःद्वबहलत्तं ॥ २०२ पण्णासाधियदुसया कोदंडा राहुणयरबहलत्तं । एवं लोयविणिच्छयकत्तायरिओ परूवेदि ॥ २०३ पाठान्तरम् ।

बारहवें पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सी चौदह योजन और एक कोश-मात्र पाया जाता है ॥ १९७ ॥ यो. ५११४ को. १ ।

तेरहवं मार्गमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सौ अटारह योजनशमाण पाया जाता है ॥ १९८ ॥ यो. ५११८ ।

चौदहवें पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सौ इक्कोम योजन और तीन कोशमात्र पाया जाता है ॥ १९९ ॥ यो. ५१२१ को. ३ ।

बाह्य पथमें चन्द्रका मुहूर्तगमन पांच हजार एक सो पच्चीस याजन और दो कोशमात्र छन्ध होता है ॥ २०० ॥ यो. ५१२५ को. २ ।

चन्द्रके नगरतळसे चार प्रमाणांगुळ नीचे जाकर राहुविमानके ध्वजदण्ड होते है ॥ २०१ ॥

वे राहुके विमान अंजनवर्ण, अरिष्ट रन्नोंसे निर्मित, कुछ कम एक योजनमात्र विस्तारसे संयुक्त, और विस्तारसे आधे बाहल्यवाले हैं ॥ २०२ ॥

राहुनगरका बाहल्य दो सौ पचास धनुप्रमाण है ऐसा लोकविनिश्चयकर्ता आचार्य प्ररूपण करते हैं ॥ २०३ ॥ पाठान्तर । TP. 87

चडगोडरजुत्तेषु य जिणमंदिरमंडिदेसु णयेरेसुं । तेसुं बहुपरिवारा राहू णामेण होंति सुरा॥ २०४ राहूण पुरतलाणं दुविहप्पाणिं हुवंति गमणाणिं । दिणपन्विवयप्पेहिं दिणराहू सामसिरिच्छगदी ॥ २०५ जिस्स मग्गे समहरिवं दिसेदि य तेसु परिपुण्णं । सो होदि पुण्णिमक्को दिवसो इह माणुसे लोए ॥ तब्बीहीदो लंबिय दीवस्स हुदानमारदियादो । तदणतरवीहीए एंति हु दिणराहुमसिविंबा ॥ २०७ आदे ससहरमंडलसोलमभागेसु एकभागेसो । आवरमाणो दीसह राहूलंबणविसेसेणं ॥ २०८ आण्लिदमाए लंबिय सिनिवंबं एदि वीहिभइंसो । सेसहं खुण गच्छिद आरमिमिमिदहेदूदो ॥ तदणंतरमग्गाहं णिच्चं लंबित राहुमसिविंबा । पत्रणिगिदिमाहितो एवं सेमासु वीहीसुं ॥ २१० सिनिवंबस्स दिणं पिंद एक्केकपहिम्म भागमेकेकं । पच्छादेदि हु राहू पण्णरसकलाओ परिवंतं ॥ २११ ह्य एक्केककलए आविदिश एवं राहुविंवणं । चंदेककला मग्गे जिस्स दिस्पेदि सो य अमवासो ॥ २१२

चार गोपुरोसे संयुक्त और जिन मन्दिरोंसे युद्योगित उन नगरोंमें बहुत परिवारसं सिंहत राहु नामक देव होते हैं ॥ २०४॥

दिन और पर्वके भेदसे राहुओंके पुरतलोंके गमन दो प्रकार होते है। इनमेंसे दिन-राहुकी गति चन्दके सदश होती है॥ २०५॥

यहां मनुष्य लोकमें उनमेंसे जिस मार्गमें चन्द्रविम्त्र पिषूर्ण दिखता है वह पूर्णिमा नामक दिवस होता है ॥ २०६॥

उस बीथीको लांत्रकर दिनराहु और चन्द्रविम्य जम्बूद्वीपकी आग्नेय और वायव्य दिशांस तदनन्तर बीथीमें आंते हैं ॥ २०७॥

द्वितीय वीथीको प्राप्त है।नेपर राहुके गमन विशेषसे चन्द्रमण्डलके सोलह भागोंगेंस एक भाग आण्डादित दिखता है ॥ २०८॥

पश्चात् चडविम्ब अग्निदिशासे लांघकर वीर्थाके अर्थ भागमें जाता है, द्वितीय-चन्द्रसे भ्रमित होनेक कारण रोप अर्थ भागमे नहीं जाता है ॥ २०९॥

इसी प्रकार शेप बीथियोंमे भी राहु और चन्द्रविम्व वायु और अग्नि दिशासे नित्य तदनन्तर मार्गोको छांघत है । ॥ २१० ॥

राहु प्रतिदिन एक एक पथमें पन्द्रह कला पर्यन्त चन्द्रविम्बके एक एक भागको आच्छादित करता है ॥ २११ ॥

इस प्रकार राहुविम्बके द्वारा एक एक करके कलाओं के आच्छादित हो जानेपर जिस मार्गमें चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वह अमावस्या दिवस होता है ॥ २१२ ॥ एक्सीसमुहुत्ता अदिरेगो चंदवासरपमाणं । तेवीसंसा हारो चउसयबादालमेत्ता य ॥ २१३

पिडवाप वासरादे। वीहिं पिड ससदरस्य यो राह् । एक्केक्कलं संबदि पुषिणसयं जाव लंबणदे ॥ २१४ अहवा ससहरिबंबं पण्णरसिदणाई तस्सहावेणं। क्षपणाभं सिकिटामं तेत्तियमेचाणि परिणमिद ॥ २१५ पुह पुह सिसिबंबाणि छम्मासेसु च पुष्णिमंतिम्म । छादंति पव्यराह् णियमेण गदिविसेसिहं ॥ २१६ जबृदीविस्म दुवे दिवायरा ताण एकचारमही । रिविबंबिशिवपणस्यदहुतरा जीयणाणि तब्बासो ॥ २१७

र्सादीजुद्मेक्स्सयं जंबूद्वि चरंति मसंडा । तीमुत्तरातिययाणि दिणयरविवाधियाणि लवणम्मि ॥ २१८

चउमीदीअधियस्यं दिणयरवीहीओं होति एदाणं। विवसमाण वासी एक्केकाणं तदद्वहरूत ॥ २५९

चान्द्र दिवसका प्रमाण इकतीस मुहूर्त और एक मुहूर्तके चार साँ व्यालीस भागोंमेंसे तेईस भाग अधिक है ॥ २१३ ॥ ३१ ३१ ३१ ।

बह राहु प्रतिपद् दिनसे एक एक वीर्थामें गमन विशेषसे पूर्णिमा तक चन्द्रकी एक एक कलाको छोडता है ॥ २१४ ॥

अथवा, चन्द्रविम्ब अपने स्वभावसे ही पन्द्रह दिनों तक कृष्ण कान्ति स्वय्य और इतने ही दिनों तक क्रुक्ल कान्तिस्वरूप परिणमता है ॥ २१५॥

पर्वराहु नियमसे गतिविशेषोके कारण छह मासोंमे पूर्णिमाके अन्तमें पृथक् पृथक् चन्द्रविभ्वोंको आच्छादित करते है ॥ २१६॥

जम्बूद्वीपमें दो सूर्य है । उनकी चार-पृथिवी एक ही हे । इस चार-पृथिवीका विस्तार सूर्यविम्बसे अधिक पांचसो दश योजनप्रमाण है ॥ २१७॥ ५१०६६ ।

सूर्य एक सौ अस्ती योजन जम्बूद्वीपमें और दिनकरविम्ब ( ६६ ) से अधिक तीनसौ तीस योजन छत्रणसमुद्रमें गमन करते हैं ॥ २१८ ॥ १८० । ३३० ६६ ।

म्यिकी गिलियां एक सौ चौरासी है । इनमेंसे प्रत्येक गलीका विस्तार विम्ब्रके समान और बाहल्य इससे आधा है ॥ २१९ ॥ १८४ । हुई ।हुई ।

१ द विवाओ, ख वीहाओ.

तेमीदीअधियमयं दिणेसवीहीण होदि विचार्छ । एकपहिम्म चरंते दोण्णि विय भाणुविवाणि ॥ २२० सिंहिजुदं तिसयाणि मंदररुंदं च जंबुदीवस्स । वासे सोधिय दलिदे सूरादिमपहसुरर्दिविवार्छ ॥ २२९ ३६० ।

एकत्तीससहस्या एकस्यवं जोयणाणि अडवण्या । इतिसद्वीए भजिदे धुवैरासी होदि दुमणीणं ॥ २२२ ३११५८ | ६१

दिवसयरबिंबर्दं चउसीदीसमधियमण्णं । धुवरागिस्म य मञ्झे सोहेज्जसु तत्थ अवसेसं ॥ २२३ तेसीदिजुदसदेणं भजिद्दव्यं तीम्म होदि जं लखं । वीहिं पिंड णाद्दव्यं तरणीणं लंबणपमाणं ॥ २२४ तम्मेसं पहविद्यं तं माणं दोणिण जीयणा होति । तस्मि रविभिंबजुदे पदस्विचमो दिणिदस्स ॥ २२५

१७० | ६३ |

सूर्यकी एक सौ तरासी गलियोंमें अन्तराल होता है। दोनों ही सूर्यवित्र एक पथमें गमन करते हैं॥ २२०॥

जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे तीनसौ साठ योजन और मेरुके विस्तारको घटा करके शेपको आधा करनेपर सूर्यके प्रथम पथ और मेरुके मध्यका अन्तर।लप्रमाण होता है ॥ २२१॥

जं. विस्तार यो. १००००० - ३६० = ९९६४०; ९९६४० - १०००० (मेरु विस्तार)=८९६४०; ८९६४० ÷ २ = ४४८२० प्रथम पथ और मेरुके, बीचका अन्तराछ।

इकतीस हजार एक सौ अट्ठावन योजनोंमें इकसठका माग देनेपर जो छब्ध आवे उतना द्यमणि अर्थात् सूर्योकी ध्रवराशिका प्रमाण होता है ॥ २२२ ॥ ३१९५८ ।

ध्रुत्रशिको बीचमेंसे एक सौ चौरासीस गुणित सूर्यविम्बके विस्तारको घटा देनेपर जो होप रहे उसमें एक सौ तेरासीका भाग देनपर जो छन्ध आवे उतना सूर्योका प्रत्येक बीर्याके प्रति छंघनप्रमाण अर्थात् अन्तराछ जानना चाहिये ॥ २२३ । २२४ ॥

धु. रा. 
$$\frac{38840}{68}$$
, सु बिं.  $\frac{8}{6}$ ;  $\frac{8}{6}$  ×  $\frac{8}{6}$  ×  $\frac{8}{6}$  ×  $\frac{8}{6}$  =  $\frac{2232}{68}$ ;  $\frac{38840}{68}$  ÷  $\frac{22326}{68}$  ÷

उतने मात्र जो वह प्रत्येक वीधीका अन्तराल है उसका प्रमाण दो योजन है । इसमें सूर्यविम्बके विस्तारको भिलानेपर सूर्यके पथसूचीचयका प्रमाण होता ॥ २२५ ॥

१ व मजिदेय धुव<sup>°</sup>, २ द ख १८३ ।.

पढमपद्वादो रविणो बाहिरमग्गस्मि गमणकालस्मि । पिडमग्गमेत्तियं विविधालं मंदरक्काणं ॥ २२६ अह---

रूऊणं इट्ठपढं पहस्चिचएण गुणिय मेलिञ्जं । तवणादिमपहमंदरिवचाले हेादि इट्टिविचालं ॥ २२७ चउदालसहस्साणिं अट्टसया जीयणाणि वीसं पि । एदं पढमपहिट्टिदिणयरकणयहिविचालं ॥ २२८ ४४८२० ।

चडदालसहस्सा अवस्याणि वात्रीस भाणुविवजुदा । जोयणया विदियपहे तिब्वंसुसुनेरुविचालं ॥ २२९ ४४८२२ | ४८ | १ ६१ |

चउदालसहस्सा अडसयाणि पणुवीस जोयणाणि कला । पणुतीस तहःजपहे पतंगहेमहिविद्यालं ॥ २३०

88८२५ **३५** 

एवमादिमजिश्चमपहपरियंतं णेद्व्वं ।

सूर्यके प्रथम पथसे बाह्य मार्गकी ओर जाते समय प्रत्येक मार्गमें मन्दर पर्वत और मूर्यविम्बके बीच इतना अन्तराल होता है ॥ २२६ ॥ १७० ।

अथवा, एक कम इष्ट पथको पथम्चीचयसे गुणा करके प्राप्त प्रमाणको सूर्यके आदि पथ और मन्दरके बीच जो अन्तराल है उसमे मिला देनेपर इष्ट अन्तरालका प्रमाण होता है ॥ २२७ ॥

उदाहरण — तृतीय पथ और मेरुका अन्तराल जाननेके लिये — इष्ट पथ ३ — १ = २; पथमृचीचय  $^{8}_{5}$   $^{9}_{5}$   $\times$  २ =  $^{3}_{5}$   $^{9}_{5}$  =  $^{9}_{5}$   $^{1}_{5}$ ; 88८२० +  $^{3}_{5}$   $^{5}_{5}$  = 88८२५  $^{3}_{5}$   $^{5}_{5}$  1

प्रथम पथमें स्थित सूर्य और कनकाद्रि ( मेरु ) के बीच चवालीस हजार आठसी बीस योजनप्रमाण अन्तराल है ॥ २२८ ॥ ४४८२० ।

द्वितीय पथमें सूर्य और मेरुके बीच सूर्यबिम्ब सिंहत चवालीस हजार आठ सी बाईस योजनप्रमाण अन्तराल है ॥ २२९ ॥ ४४८२२ ६६ ।

तृतीय पथमें सूर्य और सुवर्णपर्वतके बीच चत्रालीस हजार आठ सौ पञ्चीस योजन और पैंतीस कलाप्रमाण अन्तराल है ॥ २३०॥ ४४८२५ है है ।

इस प्रकार आदिसे लेकर मध्यम पथ पर्यन्त जानना चाहिये।

१ व् ४४८२२ ।, व ४४८२२ । ४८.

पंचत्तास्वसहस्सा पणहत्तरि जोयणाणि भदिरेके । मज्जिमपहथिददिवमणिचामीयरलेखविचालं ॥ २३१ ४५०७५ ।

एवं दुचरिममरगंतं णेद्व्वं।

पणदालसहस्साणि तिण्णितया तीसजोयणा भधिया । बाहिरपहडिद्वासरकरकंचणसेलविष्चालं ॥ २३२ ४५३३० ।

साहिरपहादु शादिसमरगे तवणस्स श्रागमणकाले । पुन्वक्खेवं सोहसु दुचरिमपहपहुदि जाव पढमपहं ॥ सिहजुदा तिसवाणि सोहज्जसु जंबुदीवरुंदिम । जं सेसं पढमपहे दोण्हं दुमणीण विच्चालं ॥ २३४ णवणउदिसहस्सा छस्सवाणि चालीसजीवणाणं पि । तवणाणं आबाहा श्रव्मंतरमंडलिदाणं ॥ २३५ ९९६४० ।

दिणबह्पहसूचिचए दोसुं गुणिदे हुवेदि भाणूणं । श्रावाहाए वड्डी जोयणया पंच पंचतीयकला ॥ २३६ प्राप्त । ५५ । ५५ ।

मध्यम पथमें स्थित सूर्य और सुवर्णशैलके बीच पैंतालीस हजार पचत्तर योजनसे अधिक अन्तराल है ॥ २३१ ॥ ४५०७५ ।

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक लेजाना चाहिये।

बाह्य पथमें स्थित सूर्य और सुवर्णशेलके बीच पैंतालीस हजार तीन सी तीस योजन-प्रमाण अन्तराल है ॥ २३२ ॥ ४५३३० ।

सूर्यके बाह्य मार्गसे आदि पथकी ओर आते समय पूर्व वृद्धिको कम करनेपर द्विचरम पथसे छेकर प्रथम पथ तकका अन्तरालप्रमाण जाना जाता है ॥ २३३ ॥

जम्बूदी।पके विस्तारमेंसे तीन सौ साठ योजनोंको कम करनेपर जो शेप रहे उतना प्रथम प्रथमें दोनों सूर्योंके बीच अन्तराल रहता है ॥ २३४॥

जं. वि. १००००० - ३६० = ९९६४० यो. अन्तराह ।

अभ्यन्तर मण्डलमें स्थित दोनों सूर्योका अन्तराल निन्यानके हजार छह सौ चालीस योजनमात्र है ॥ २३५ ॥

सूर्यकी प्रथस्चीवृद्धिको दोसे गुणित करनेपर सूर्योकी अन्तरालवृद्धिका प्रमाण आता है को पांच योजन और पैंतीस कला अधिक है ॥ २३६ ॥

सूर्यपथसूची १ ५ × २ =  $\frac{3}{6}$  × २ =  $\frac{3}{6}$  =  $\frac{3}{6}$  थो. अं. वृ. ।

रूऊणं इट्टपहं गुणिदूणं मग्गस्हवड्डीए । पढमाबाहामिछिदं वासरणाहाण इट्टविष्वालं ॥ २३७ णवणडिसहस्सा छस्त्रयाणि पणदाल जोयणाणि कला । पणतीस दुइजापहे दोण्हं भाणूण विष्वालं ॥ २९६४५ | ३५ |

एवं मिक्सिममागातं णेद्वं।

एवं दुचरिममंग्गंतं णेद्ब्वं ।

एकं जोयगरूक्वं सट्टीजुत्ताणि छस्पयाणि पि । बाहिरपहम्मि दोण्हं सहस्सिकिरणाण विष्वार्त ॥ २४० १००६६० ।

इष्छंनो रविविवं सोहेजसु तस्स मयलविष्चालं । धुवरामिस्स य मझो चुलमीदी जुदसदेण भजिद्ब्वं ॥

एक कम इष्ट पथको दुगुणित मार्गमृचीवृद्धिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसे प्रथम अन्तरालमें मिला देनेसे सूर्योका अभीष्ट अन्तराल प्रमाण आता है ॥ २३७॥

उदाहरण— इप्ट पथ १८४ – १ = १८३; द्विगुणित प. स्.  $\frac{380}{680} \times$  १८३ =  $\frac{680}{68} = 8020$ ; प्र. अं. ९९६४० + १०२० = १००६६० अन्तिम पथ अन्तराल ।

द्वितीय पथमें दोनों सूर्योका अन्तराल निन्यानव हजार छह साँ पैतालीस योजन और पैतीस भागमात्र है ॥ २३८ ॥ ९९६४५ है ।

इस प्रकार मध्यम मार्ग तक लेजाना चाहिये।

मध्यम पथमें दोनों सृयोंका अन्तराल एक लाख एक सौ पचास योजनमात्र होता है।। २३२ ॥ १००१५० ।

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक लेजाना चाहिये।

बाह्य पथमें दोनों सूर्योका अन्तराङ एक छाख छह सो साठ योजनप्रमाण है ॥२४०॥ १००६६०।

यदि सूर्यविम्बके विस्तारको जाननेकी इच्छा हो तो ध्रवराशिके बीचमेसे उसके समस्त मार्गान्तरालको घटाकर शेपमें एक सौ चैं।रासीका भाग देना चाहिय । ऐसा करनेस जो लब्ध आवे उतना ही सूर्यविम्बका विस्तार होता है ॥ २४१ ॥

ध्र. रा.  $\frac{38846}{68} = \frac{2232}{68} = \frac{6232}{68} \div 868 = \frac{6}{6} \div 4$  सूर्यविस्त वि.।

सथवा---

दिणवइपहंतराणि सोहिय धुवरासियम्पि भिजदूर्ण । रिविबिबेगं आणसु रविमागे विजणबाणउदी ॥ २४२ ४८ | ८८३२ | १८४ । र ६१ | ६१ |

दिणबङ्घहसू विचत्रं वियसीदीजुदसदेग संगुणिदे । होदि हु चारक्लेत्तं विवृतं तज्जुदं सयलं ॥ २४३ ९ । १८३ । इन्ह्रं ५१० ।

दिणस्यणिजाणणहं आदवतिभिराण कालपरिमाणं । संदरपरिदिप्पहुद्धं चडणवदिसयं परूरेमो ॥ २४४ १९४ |

एकत्तीससहस्ता जीवणया छस्सयाणि वावीसं । संदर्शगरिंदपरिस्यशासिस्स हुवेदि परिमाणं ॥ २४५ ३५६२ ।

णभछक्कसत्त्तसत्ता सत्तेव इंकक्कमेण जीयणया । अट्टहिद्वंचभागां खेमावज्ञाण पणिधिपरिहि ति ॥२४६ । ५ ।

१७७७६० ८

अथवा, ध्रुवराशिमेसे सूर्यके मार्गान्तराछोंको घटाकर शेपमें रिवेबिम्ब (सूर्यविम्बविस्तार) का भाग देनेपर बानवैके द्ने अर्थात् एक सौ चौरासी सूर्यमार्गीका प्रमाण आता है ॥ २४२ ॥ ध्रु. रा. १९५८ – २२१२६ = ८८३२; ८८३२ ÷ ६६ = १८४ मार्ग संख्या ।

सूर्यकी पथमूचीबृद्धिको एक सौ तेरासीसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतना सूर्यका बिम्बसे रहित चार-क्षेत्र होता है। इसमें बिम्बिविस्तारको मिलानेपर समस्त चारक्षेत्रका प्रमाण होता है। २४३॥

सू. प. सूचीवृद्धि  $-\frac{९ \% e^{\circ}}{\xi} \times १८३ = \frac{3.8.9 e^{\circ}}{\xi} = 4.9 e^{\circ}$  चिम्बरिहित चार क्षेत्रः  $4.9 + \frac{1}{2}\xi = 4.9 e^{\circ}\xi \xi$  समस्त चार क्षेत्र ।

दिन और रात्रिके जाननेके लिये आतप और तिमिरके कालप्रमाणको और मेरुपिधि आदि एक सौ चौरानत्रै परिधियोंको कहते हैं ॥ २४४ ॥ १९४ ।

मन्दरपर्वतकी परिधिराशिका प्रमाण इकतीस हजार छह सौ बाईस योजनमात्र है॥२४५॥ ३१६२२ ।

क्षेमा और अवध्या नगरीके प्रणिधिभागोंमें परिधिका प्रमाण शृत्य, छह, सात, सात, सात, क्षात और एक, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् एक लाख सतत्तर हजार सात सौ साठ योजन और एक योजनके आठ भागोंमेंसे पांच भागमात्र है ॥ २४६ ॥ १७७७६० है ।

१ द १८८ ३२ | १ । ४८ । २ द स ° सूचिकीए. ३ द स हिदा पंचमागे.

श्रद्धेक्कणवचउक्का णवेक्कअंकक्कमेण जीयणया। तिकलाओ परिहिसंखा खेमपुरीयउञ्झाण मञ्झपणिधीए ॥ १९४९१८ | ३ |

चउगयणसत्त्वणद्वदुगाण अंकक्कमेण जोयणया । तिकलाओ खग्गरिहापुराण पणिषीए परिमाण ॥२४८ ः २०९७०४ | ३ |

दुगग्रस्कअट्टलका दुगदुगअंककक्रमेण जोयणया। एक्ककला परिमाणं चक्कारिट्ठाण पणिधिपरिदीए ॥२४९ २२६८६२ | १ |

भट्टचंडछक्कएक्का चंडदुराभंकक्कमेण जीयणया । एक्ककला खर्गापराजिदाण णयरीण मिक्स परिद्दी सा ॥ २४१६४८ | १

पंचगयणहम्भद्वा पंचदुगंकककमेण जोयणया । सत्तकलाओं मंजूर्यजयंतपुरमज्झपरिही सा ॥ २५३ २५८८०५ ह

क्षेमपुरी और अयोध्या नगरीके प्रणिधिभागमें परिधिका प्रमाण आठ, एक, नी, चार, नी और एक, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् एक लाख चौरानके हजार नी सी अठारह योजन और तीन कला अधिक है।। २४७।। १९४९१८ ै।

खड्गपुरी ओर अरिष्टा नगरियोके प्रणिधिभागमें परिविका प्रमाण चार, शून्य, सात, नौ, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थान् दो लाख नी हजार सात सी चार योजन और तीन कला अधिक है ॥ २४८॥ २०९७०४ ।

चक्रपुरी और अरिष्टपुरिके प्रणिधिमागमें परिधिका प्रमाण दो, छह, आठ, छह, दो और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् दो छाख छन्त्रीस हजार आठ सौ वासठ योजन और एक कछामात्र है ॥ २४९ ॥ २२६८६२ ।

खड्गा और अपराजिता नगरियोंके मध्यमें उस परिधिका प्रमाण आठ, चार, छह, एक, चार और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् दो लाख इकतालीस हजार छह सा अड़तालीस योजन और एक कलामात्र है ॥ २५० ॥ २४१६४८% ।

मंज्षा और जयन्त पुरोंके मध्यमें वह परिधि पांच, शून्य, आठ, आठ, पांच और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् दो लाख अट्टावन हजार आठ सी पांच योजन और सात कला अधिक है।। २५१॥ २५८८०५ है। एक्कणबपंचितयसत्तवुगा अंकक्कमेण जीयणया । सत्तकलाओ परिही ओसिहिपुरवहजयंताणं ॥ २५२

णवचउसत्तणहाई णवयदुगा जीयणाई अंककमे । पंचकलाओ परिही विजयपुरीपुंडरीगिणीणं पि ॥२५३ २९०७४९ | ५

तियजोयणलक्वाई पण्णस्मसहस्सआणि उणगउदी | सन्बद्धनंतरमग्गे परिरयरासिस्स परिमाणं ॥ २५४ ३१५०८९ ।

सेसाणं मग्गाणं परिद्वीपरिमाणजाणणणिमित्तं । परिहिक्ष्वेवं वोच्छं गुरूवदेसाणुमारेणं ॥ २५५ सूरपहसूद्वद्गी दुगुणं कादृण विगिदृणं च । दमगुणिदे जं मूलं परिहिक्ष्वेवो इसी होइ ॥ २५६ सत्तरसजोयणाणि अदिरेका तस्स होइ परिमाणं । अट्ठत्तीसं अंमा हारो तह एक्कमट्टी य ॥ ३५७

ओपधीपुर और वैजयन्ती नगरीकी परिधि एक, नो, पांच, तीन, सात, और दो, इन अंकोंके ऋषसे अर्थात् दो लाख तिहत्तर हजार पांच सो इक्यानवै योजन और सात कला अधिक है ॥ २५२ ॥ २७३५९१% ।

विजयपुरी और पुण्डरीकिणी नगियोकी परिधि में, चार, सात, शृन्य, मैं। और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् दो लाख नब्बै हजार सात सी उनंचास योजन और पांच कला अधिक है।। २५३।। २९०७४९%।

सूर्यके सब मार्गोमेंसे अभ्यन्तर मार्गमें परिविराशिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार नवासी योजनमात्र है ॥ २५४ ॥ ३१५०८९ ।

होप मार्गाकी परिधिके प्रमाणको जाननंके निमित्त गुरूपदेशके अनुसार परिधिक्षेपको कहते है ॥ २५५॥

सूर्यपथोंकी सूचीवृद्धिको दृगुणा करके उसका वर्ग करनेके पश्चात् जो प्रमाण प्राप्त हो उसे दशसे गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके वर्गम्ल प्रमाण उपर्युक्त परिधिक्षेप (परिधिवृद्धि) होता है ॥ २५६ ॥

सूर्यपथसूचीवृद्धि  ${}^{{}^{*}}_{\xi}{}^{\circ}$ ;  $\sqrt{\left({}^{{}^{*}}_{\xi}{}^{\circ}\times \mathsf{Z}\right)^{!}\times \mathsf{Z} \circ} = {}^{{}^{*}}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}_{\xi}{}^{\circ}$ 

उक्त परिधिक्षेपका प्रमाण सत्तरह योजन और एक योजनके इकसठ भागोंमेसे अड़तीस भाग अधिक है ॥ २५७ ॥ १७३६ । तियजीयणलक्क्षाणं पण्णरससद्दस्स एक्कसय छक्का । अहत्तीस कलाओ सा परिही बिदियमग्गाग्मि ॥ ३१५१०६ | ३८ | ६१ |

चउवीसजुदैक्कसयं प्रण्णरससहस्स जीयण तिलक्षा । प्रण्णरसक्तका परिदी परिमाणं तिद्वयवीद्वीषु ॥२५९ ३१५१२४ | १५ |

पुरकत्तालेक्कसयं पण्णरससहस्स जोयण तिलक्खा । तेवण्णकला नुरिमे पहिम्म परिद्वीण परिमाणं ॥२६० ३१५१४१ | ६१ |

उणसिंहजुदेक्कसयं पण्णरससहस्स जोषण तिलक्षा । हिगसिंहीपविष्ठत्ता तीसकला पंचमपहे सा ॥ २६९ ३९५१५९ | ३०

एवं पुष्तुष्पणो परिहिक्सेवं मेलिव माणमुबस्विरं'। परिहिषमाणं जाव दुचरिमप्परिहिं ति णेद्रब्वं ॥ चोदमजुदतिसयाणि अहरसमहस्य जोयण तिलक्सा । सूरस्य बाहिरपहे हुवेदि परिहीए परिमाणं ॥ २६३ ३९८३९४ ।

द्वितीय मार्गमें वह परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एक सी छह योजन और अड़तीस कला अधिक है ॥ २५८ ॥ ३१५०८९ + १७३६ = ३१५१०६३६ ।

तृतीय वीर्थामे परिधिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार एक सी चौबीस योजन और पन्द्रह कला अधिक है ॥ २५९ ॥ ११५१०६ ६ + १७३६ = ३१५१२४ है ।

चतुर्थ पथमें परिधिका प्रमाण तीन छाख पन्द्रह हजार एक सौ इकतालीस योजन और तिरेपन कला अधिक है ॥ २६० ॥ ३१५१२४% २ + १७३६ = ३१५१४४६ ३॥

पंचम पथमें वह पिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एक सी उनसठ योजन और इकसठसे विभक्त तीस कला अधिक है। २६१॥

$$\frac{3}{5}$$
  $\frac{3}{5}$   $\frac{3}$ 

इस प्रकार पूर्वोत्पन परिधिप्रमाणमें उपर्युक्त परिधिक्षेपको मिलाकर द्विचरम परिधि पर्यन्त आगे आगेका परिधिप्रमाण जानना चाहिये ॥ २६२ ॥

सूर्यके बाह्य पथमें परिधिका प्रमाण तीन लाख अठारह हजार तीन सौ चौदह योजन-

१ इ माण उबरिवरि, ब माण उबस्वरि. २ द स आणेदब्बं.

सक्तात्रीससहस्सा छ।दार्ल जोयणाणि पणलक्षा | परिही लवणमहण्णविक्लंभण्छट्टभागस्मि ॥ २६४ ५२७०४६ ।

रिविविंबा सिग्धगदी णिग्गच्छंता हुवंति पविसंता । मंदगदी असमाणा परिही साहंति समकाले ॥ १६५ एक्क जीयणलक्षं णव य सहस्सयाणि अडसथाणि पि । परिहीणं पत्तेक्कं काद्रव्यां गयणखंडाणि ॥२६६

ग•छिदि सुहुत्तभेक्के तीसव्भिहियाणि अट्टरसयाणि । णभवंडाणि रिवणो तम्मि हिदे सञ्वगयणसंडाणि ॥
१८३०।

श्रन्भंतरबीहीदो दुतिचदुपहुदीसु सन्ववीहीसुं । कमसो वे रविविवा भमेति सहीमुहुत्तेहिं ॥ २६८ इश्वियपरिदिपमाणं सहिमुहुत्तेहिं भाजिदे लद्धं । णेयं दिवसकराणं मुहुत्तगमणस्स परिमाणं ॥ २६९

छवण महासमुद्रके विस्तारके छठे भागमें परिधिका प्रमाण पांच छाख सत्ताईस हजार अधालीस योजनमात्र है ॥ २६४ ॥ ५२७०४६ ।

सूर्यविम्व बाहिर निकलते हुए शीव्रगतिवाले और प्रवंश करते हुए मन्दगतिवाले होते हैं, इसीलिये ये समान कालमें ही असमान परिचियोंको सिद्ध करते हैं ॥ २६५॥

इन परिधियोंमेसे प्रत्येकके एक लाख नी हजार आठ सौ योजनरूप गगनखण्ड करना चाहिये ॥ २६६ ॥ १०९८०० ।

सूर्य एक मुहूर्तमें अठारह सौ तीस गगन खण्डोंका अतिक्रमण करता है, इसिल्ये इस राशिका समस्त गगनखण्डोंमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने मुहूर्तप्रमाण सम्पूर्ण गगन• खण्डोंके अतिक्रमणका काल होगा ॥ २६७॥

सर्व ग. खं. १०१८०० ÷ १८३० = ६० मुहर्त स. ग. अतिक्रमणकाल |

अभ्यन्तर वीर्थासे लेकर दो, तीन, चार इत्यादि सब वीथियों में क्रमसे दो सूर्यविम्ब साठ मुद्रतीं में भ्रमण करते हैं ॥ २६८ ॥

इष्ट परिधिप्रमाणमें साठ मुहूर्तीका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना सूर्योंके एक सुहूर्तकालपरिमित गमन क्षेत्रका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २६९॥

१ इ. च काळंबा २ द च तस्मि प्लिये. ३ द च से संस

वंचसहस्साणि दुवे संयाणि इगिवण्ण जोयणा अधिया। उणतीसकला पढमप्पहन्मि दिणयः मुहुत्तगदिमाणं॥

प्वं दुचरिममग्गंतं' णेद्रब्वं । पंचसहस्सा तिसया पंच श्विय जोयगाणि भदिरेगो। चोदसक्छाओ बाहिरपहास्मि दिमवहसुहत्तगदिमाणं॥

दिणपरणयः तलारी चत्तारि प्रमाणअंगुलामि च । हेट्टा गच्छिय होति अरिट्टविमाणाण धयदंडा ॥ २७२ ४ ।

रिट्ठाणं णयरतला अंजणवण्णा अरिट्ठरयणमया । किंचूणं जोयणयं पत्तेषकं वाससंज्ञतं ॥ २७३ पण्णाधियदुसयाणि कोदंडाणं हुवंति पत्तेमकं । बहुलत्तणपरिमाणं तण्णयराणं सुरम्माणं ॥ २०४

240

प्रथम पथमें सूर्यकी एक मुहूर्तपरिमित गतिका प्रमाण पांच हजार दो सौ इक्यावन योजन और एक योजनकी साठ कलाओंमेसे उनतीस कला अधिक है ॥ २७० ॥

## **५२५१**६ ।

इस प्रकार द्विचरम अर्थात् एक सौं तेरासीवें मार्ग तक हे जाना चाहिये।

बाह्य अर्थात् एक सौ चौरासीवें मार्गमें सूर्यकी मुहर्नपरिमित गतिका प्रमाण पांच हजार तीन सौ पांच योजन और चौदह कठा अधिक है ॥ २७१॥ ५३०५ है ।

सूर्यके नगरतलसे चार प्रमाणांगुल नीचे जाकर अरिष्ट विमानोके ध्वजदण्ड होते है ॥ २७२ ॥

अरिष्ट रत्नोंसे निर्मित केतुओंके नगरतल अंजनवर्ण होते हैं । इनमेंसे प्रत्येक कुछ कम एक योजन प्रमाण विस्तारसे संयुक्त होता है ॥ २७३ ॥

\*\*\*\*\*\*

चडगोडरजुत्तेसुं<sup>र</sup> जिणभवणभूसिदेसु रम्मेसुं । चेट्ठंते रिट्ठ**सुरा बहु**परिवारे**हिं परियरिया ॥ २७५** मत्तंडमंडलाणं गमणविसेसेण मणुवलोयम्मि । जे दिणरत्ति य<sup>र</sup> भजिदा जादा तेसिं परूवेमो ॥ २७६ पडमप**हे दिणब**हणो संठिदकालम्मि सब्वपरिहीसुं । अटुरसमुहुत्ताणि दिवसो बारस णिसा होदि ॥ २७७

्रेट । १२ । जीवं । जनसम्बद्धाः स्ट्री सम्बद्धाः

बाहिरमग्गे रविणो संठितकालम्मि सन्वपरिहीसुं । अट्टरसमुहुत्ताणि रत्ती बारस दिणं होदि ॥ २७८ १८ | १२ ।

भूमीय मुहं सोधिय रूजणेणं पहेण भजिद्ब्वं । सा रत्तीए दिणादो वट्टी दिवसस्त रत्तीदो ॥ २७९ तस्स प्रमाणं दोण्णि य मुहुत्तया एक्कमिट्टिपविहत्ता । दोण्डं दिणरत्तीणं पडिदिवसं हाणिवट्टीको ॥ २८०

۶ | ۹ |

चार गोपुरोंसे संयुक्त, जिनभवनोंसे विभूषित, और रमणीय उन नगरतलोंमें बहुत परिवारोसे घिर हुए केतु देव रहते है ॥ २७५॥

मनुष्यलेक्समें सूर्यमण्डलोके गमनिविशेषमे जे। दिन व गत्रिके विभाग हुए हैं उनका निरूषण करते हैं ॥ २७६॥

सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहते समय सब परिधियोंमें अठारह मुहूर्तका दिन और बारह मुहूर्तकी रात्रि होती है ॥ २७७ ॥ दिन १८ मु.। रात्रि १२ मु.।

सूर्यके बाह्य मार्गमे स्थित रहते समय सब परिधियोमें अठारह मुहूर्तकी रात्रि और बारह मुहूर्तका दिन होता है ॥ २७८ ॥ रात्रि १८ मु. । दिन १२ मु. ।

भूमिमेसे मुखको कम करके शेषमें एक कम पथप्रमाणका माग देनेपर जो छव्य आवे उतनी दिनसे रात्रिमें और रात्रिसे दिनमे वृद्धि होती है ॥ २७९ ॥

भूमि मुहूर्त १८, मुख मु. १२; १८ – १२ = ६; पथ १८४ – १ = १८३;  $\mathbf{q} \div \mathbf{q} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}$  महूर्त वृद्धि ।

उपर्युक्त वृद्धिका प्रमाण इकसठसे विभक्त दो मुहूर्त्त है। इतनी प्रतिदिन दोनों दिन-रात्रियोंमें हानि-वृद्धि हुआ करती है॥ २८०॥ दे ।

१ द व चडगोउरले ते हुँ २ द व जे दिणवराति. ३ द व दिणं. ४ द व रितिते. ५ द १२ हिं , व हुँ ते वा १७३। १।

शिदियपद्दिस्रि सत्तरमुहुत्तयाणि होदि दिणं । उणसिद्धिकरूब्भिहियं छक्कोणियदुसयपरिशीसुं ॥ २४१

बारसमुहुत्तवाणिं दोण्णि कलाओ णिसाण् परिमाणं । बिदियपहिट्टिदसूरे तेत्तियमेत्तासु परिहीसुं ॥ २८२ ं १२ | २ |

तिद्मपहिट्टिदतवणे सत्तरसमुहुत्तयाणि होदि दिणं । सत्तावण्ण कलाओ तेत्तियमेत्तासु परिद्वीसुं ॥ २८३ १७ | ५० |

बारस मुहुत्तयाणि चत्तारि कलाओ रित्तपरिमाणं । तप्परिद्दीसुं सूरे अवद्विदे तिदिर्थमग्गस्मि ॥ २८४ १२ | ४ |

सत्तरसमुहुत्ताई पंचावण्णा कलाओ परिमाणं । दिवसस्य तुरिममगादिद्गिम तिब्बंसुविबिमिम ॥ २८५ १७ | ५५ |

सूर्यके दितीय पथमे स्थित रहनेपर इह कम दो मी अर्थात् एक सी चौरानवै परिधियोंमें दिनका प्रमाण सत्तरह मुहूर्त और उनसठ कटा अधिक होता है ॥ २८१ ॥ १७ है है ।

सूर्यके द्वितीय मार्गमे स्थित रहनेपर उतनी ( १९४ ) ही परिधियोमें रात्रिका प्रमाण वारह मुहूर्त और दो कलामात्र होता है ॥ २८२ ॥ १२ $\frac{3}{5}$ ।

सूर्यके तृतीय मार्गमे स्थित रहनेपर उतनी ही परिधियोमे दिनका प्रमाण सत्तरह मुहूर्त और सत्तावन कळा अविक होता है ॥ २८३ ॥ १७३३ ।

सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित रहनेपर उन परिधियोम रात्रिका प्रमाण बारह मुहूर्त और चार कला अधिक होता है ॥ २८४ ॥ १२  $\frac{8}{6}$  ।

तीत्रांशुबिम्ब अर्थात् सूर्यमण्डलके चतुर्थ मार्गमें स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण सत्तरह मुहूर्त और पचवन कला अधिक होता है ॥ २८५॥ १७६५ ।

\*\*\* \*\*\* \*\* ......

बारस मुहुत्तयाणि छक्ककलाओ वि रत्तिपरिमाणं । तुरिमपहहिद्यंकयबंधवर्षिवस्मि परिहीसुं ॥ २८६ १२ | ६ |

एवं मज्जिमपहंतं णेद्य्यं।

पण्णस्समुहुत्ताहं पत्तेयं होंति दिवसरत्तीओ। पुष्वीदिद्वपरिहीसुं मिल्लिसमग्गहिदे तवणे ॥ २८७

एवं दुष्तिममग्गंतं णेद्रवं ।

भहरसमुद्वसाणि रत्ती बारम दिणो वि दिणगाहै । बाहिरमग्पयण्णे पुरुवोदिदसम्बपरिहीसुं ॥ २८८ १८ | १२ |

बादिरपहादु पत्ते मार्ग अव्भंतरं सहस्सकरे । पुष्वाविणदमेदं पक्खेवसु दिणप्पमाणिम ॥ २८९

२ ६ १

इप बासररत्तीओ एक्कस्स रविस्स गदिविसेसेणं । एदाओ दुगुणाओ हुवंति दोण्हं दिणिंदाणं ॥ २९० । दिण-रत्तीणं भेदं सम्मत्तं ।

सूर्यविम्बके चतुर्थ पथमें स्थित रहनेपर सब परिवियोंमे रात्रिका प्रमाण बारह मुहूर्त और छह कलामात्र होता है ॥ २८६ ॥ १२  $\frac{e}{s}$  ।

इस प्रकार मध्यम पथ पर्यन्त हे जाना चाहिये।

सूर्यके मध्यम पथमे स्थित रहनेपर पूर्वोक्त परिधियोंमें दिन-रात्रियोमेंसे प्रत्येक पन्दह
मुहूर्त क्रमाण होते हैं॥ २८७॥ १५।

इस प्रकार द्विचरम ( १८३ ) मार्ग तक छे जाना चाहिये।

सूर्यके बाह्य मार्गको प्राप्त होनेपर पूर्वोक्त सब परिधियोमें अठाग्ह मुहूर्त प्रमाण गत्रि और बारह मुहूर्त प्रमाण दिन होता है ॥ २८८ ॥ १८ । १२ ।

सूर्यके बाह्य पथसे अभ्यन्तर मार्गको प्राप्त होनेपर पूर्ववर्णित क्रमसे दिनप्रमाणमें उत्तरोत्तर इस वृद्धिप्रमाणको मिलाना चाहिये ॥ २८९ ॥ हरे ।

इस प्रकार एक सूर्यकी गतिविशेषसे उपर्युक्त प्रकार दिन-रात्रियां हुआ करती हैं। इनको हुगुणा करनेपर दोनों सूर्योंकी गतिविशेषसे होनेवाली दिन-रात्रियोंका प्रमाण होता है। २९०॥

दिन-रात्रियोके भेदका कथन समाप्त हुआ ।

पुत्ती बासरपहुणी मग्गविसेसेण मणुवलीयस्मि । जे यादवतमखेत्ता जादा ताणि परूवेमी ॥ २९९ मंद्रगिरिमज्झादी लवगोद्धि उट्टभागपरियंते । गियदायामा बादवतमखेते सकटउद्विणिहा ॥ २९२ तेसीदिसहस्साणि तिण्णिसया जीयगाणि तेत्तीयं । सिनभागा पत्ते के आदवतिमिराण भाषामी ॥ २९३

इच्छं परिरयरासि तिगुणिय दसभाजिदामि जं ल ई । सा घम्मलेत्तररिही पढमरहावहिदे सूरे ॥ २९४

णव य सहस्स। चउमय छ।मीर्द। जे।यगःगि निश्णि कजा। पंचहिदा नात्रविदी मेरुणगे पढमपहिद्वंकिम्म ॥

खेमक्खापणिधीए तेवण्णसहस्य विसयअइवीसां । सोलसिंद्द्रा तियंमा ताविन्दी पढमपद्दिदंकिम ॥

अत्र यहांमे आगे वासरप्रगु अर्थात् सूर्यके मार्गावशिष्यमे जो मनुष्यत्रोक्तमे आतप व तम क्षेत्र हुए है उनको कहते हे ॥ २९१ ॥

मन्दर पर्वतके मध्य भागमे लेकर लक्षणसमुदके छठे भाग पर्यंत नियमित आयामवाले गाडुीकी उद्धि (अवपविशिष ) के सदश आत्र व तमक्षेत्र है ॥ २९२ ॥

प्रत्येक आतप व तिमिरक्षेत्रोकी छंबाई तेरामी हजार तीनमा तेतीम योजन और एक योजनके तृतीय भागमे महित है ॥ २९३ ॥ ८३३३३।

इच्छित परिधिराशिको तिगुणा करके दशका भाग देनेपर जो छब्ध आये। उतना सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर उस आतप क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण होता है ॥ २९४ ॥ उकै ।

सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर मेरु पर्वतके ऊपर नो हजार चारसी छ्यासी योजन और पांचसे भाजित तीन कटा प्रमाण तापक्षेत्र रहता है ॥ २९५ ॥ ९४८६ ैं ।

सूर्यके प्रथम प्रथमें स्थित रहनेपर क्षेमा नामक नगरीके प्रणिविभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण तिरेपन हजार तीन सौ अट्टाईस योजन और एक योजनके सोल्टह भागोंमिसे तीन भाग अधिक होता है ॥ २९६ ॥ ५३३८८३ ।

१ द् अडतीसाः

सेनपुरीराणिबीए अडवण्यसहस्य चडसयागि वि । पंचत्तरि जीयणया इगिदालकलाभी सीदिहिदा॥
पट४७५ | ४६ |

रिहार् वणिश्रीष् बामहिसहस्स णवस्याणि वि । एककारस जोयगया सोलमहिद्यणकढाओ ताविनदी ॥ ६२९१३ | ५ |

भहासिहिस्द्वस्ता अहावण्णा य जोयणा होति । एक्कावण्ण कङाओ रिहपुरीपणिधिनाविदी ॥ २९९ ६८०५८ | ५९ |

बाहत्तरी सद्दस्या चउसया जोयमाणि चउमबदी । सोकसहिद्यत्तकला खग्गपुरीपणिधिताबमही ॥ ३०० ७२४९४ | ७ | ९६

सत्तत्तरी सहस्सा छण्च सया जोयगाणि इंगिदालं । सीदिहिदा इंगियही कलाओ मंजुयपुरम्मि तावमही ॥ ७७६७३ | ६१ | ७०६ |

बासीदिसहस्साणि सत्तत्तरि जेथ्यमाणि णव असा | सोलयभितदा ताओ जेसिदिणयरस्य पणिश्रीए ॥ ८२०७७ | ९ |

वह तापक्षेत्र क्षेमपुरीके प्रणिधिमागमें अद्वावन हजार चार सौ पचत्तर योजन और अस्सीसे माजित इकताठीस कलाप्रमाण रहता है ॥ २९७॥ ५८४७५% ।

वह तापक्षेत्र अरिष्टनगरीके प्रणिधिमागमें वासठ हजार जा सौ ग्यारह योजन और सोलहसे माजित पांच कलामात्र रहता है ॥ २९८ ॥ ६२९११ हुँ ।

यह आतपक्षेत्र अस्प्रिपुर्गके प्रणिधिमागमें अड्सठ हजार अट्ठावन योजन और एक योजनके अस्सी भागोमेसे इक्यावन कला अधिक रहता है ॥ २९९ ॥ ६८०५८ है ।

खड्गपुरीके प्रणिविभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण बहत्तर हजार चार से। चौरानवे योजन और सोलहसे भाजित सात कला अधिक है ॥ ३०० ॥ ७२४९४, १

मंजूषपुरमें तापक्षेत्रका प्रमाण सतत्तर हजार छह सौ इकतालीस योजन और अस्सीसे भाजित इकसठ कला अधिक है ॥ ३०१ ॥ ७७६४१ है ।

औषधिनगरके प्रणिधिमागमें तापक्षेत्र व्यासी हजार सतत्तर योजन और सोलहसे भाजित नौ भाग अधिक है ॥ ३०२ ॥ ८२०७७ हैं।

१ व ब होदिसणयरस्स.

सत्तासीदिसहरता दुसया चडवीस जोयणा भंता । एक्कत्तरि सीदिहिदा ताविवदी पुंडेरीगिणीणयरे ॥
८७२२४ | ७१ |

चडगडदिसहस्ता प्राप्तयागि छ॰वीत जोयगा सत्ता । अंता द्वेहिं भिजदा पढनपहे ताविसिदिपरिही ॥ ९४५२६ | ७ | १०

चडणडिद्दिस्सा पणुनयाणि इगितीस जीयमा अंता | चतारी पंविद्दिश बिद्यिग्हे ताविसिद्धिरिद्दी ॥ ९४५३१ | ४ |

एवं मजिश्रममगातं णेद्वतं ।

पंचागउदिसहस्या द्युत्तरा जायगाणि निण्मि कला । पंचिवहत्ता मिक्सिमपहस्मि तावस्य परिमाणं 🛙

एवं दुचरिममग्गंतं णेद्रव्यं ।

पणगडिदसहस्सा चडमयाणि चडगडिद जीयणा अंसा । पंचिद्धता बाहिस्ण पढनाहे संठिदे स्रे ॥ ३०७ ९५४९४ | १

पुण्डरीकिणी नगरमें नापक्षेत्र सनासी हजार दो सी चौबीस योजन और अस्सीसे माजित इकहत्तर माग अविक है ॥ ३०३ ॥ ८७२२४%।

प्रथम पथमें तापक्षेत्रकी परिवि चौरानवै हजार पाच सौ छव्बीस योजन और दशसे भाजित सात भाग अधिक है॥ ३०४॥ ९४५२६ %।

द्वितीय पथमें तापक्षेत्रकी परिचि चौरानवै हजार पांच से। इक्तीम ये। जन और पांचसे भाजित चार भाग अधिक है ॥ २०५ ॥ ९४५३१६ ।

इस प्रकार मध्यम मार्ग तक ले जाना चाहिये।

मध्यम पथमें तापका प्रमाण पंचानवे हजार दश योजन और पांचसे त्रिभक्त तीन कला अधिक है ॥ ३०६ ॥ ९५०१० है ।

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक छ जाना चाहिये।

सूर्यके प्रथम प्रयमें स्थित रहते पर बाह्य मार्गमें तापक्षेत्रका प्रमाण पंचानके हजार चार सौ चौरानके योजन और एक योजनके पांचकें भागसे अधिक है ॥ २०७ ॥ ९५४९४ ।

१ द ब प्रिंगणी.

भट्ठावण्ण सहस्मा एक्कसर्य तेरसुत्तरं छक्षं । जीयणया चडअंसा पविहत्ता पंचरूवेहिं ॥ ३०८ १५८११३ 💍

एदं होदि पमाणं स्वणोदिहिवासस्रहैभागस्म । परिधीए तावखेत्तं दिवसमरे पढममग्निहे ॥ ३०९ इंड परिस्यरासि चडहत्तरि दोसएहिं गुणिदन्तं । णवसयपण्णस्मिहिदे ताविवदी विदियपहिट्टिद्रहस्स ॥

२७४ | ९१५ |

णवयसहरूमा चडसय उणहत्तरि जोयणा दुसयअंसा । तेणवदीहि जुदा तह मेरूणगिबदियपहिटिदे तवणे ॥

९४६९ | २९३ |
९४५ |

इगितिदुतिपंचकमसो जोयणया तह कलाओं सगतीसं । सगसयवत्तीयहिंदा खेमापणिधीए तावखिदी ॥
. ५३२३१ │ ३३ │
. ७३२

भट्ठं छक्कतिभट्ठं पंचा अंककमे णवपणछितिय अंसा । णभछष्ठित्तियभितिदा वेमपुरीपणिधिताविविदी ॥३१३ ५८३६८ | ३६६० |

सूर्य के प्रथम मार्गमें स्थित रहनेपर छक्गोदिधि के विस्तारके छठे भागकी परिधिमें यह तापक्षेत्रका प्रमाण एक छाख अड्डावन इजार एक सौ तेरह योजन और पांच रूपोंसे विभक्त चार भाग अधिक है ॥ ३०८-३०९ ॥ १५८११३३ ।

इष्ट परिधिराशिको दो सौ चै।हत्तरसे गुणा करके नौ सौ पन्द्रहका माग देनेपर जो छन्ध आवे उतना द्वितीय पथमें स्थित सूर्यके तापक्षेत्रका प्रमाण होता है ॥ ३१० ॥ ३५४।

सूर्य के द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर भेरुपर्वतके ऊपर तापक्षेत्रका प्रमाण नौ हजार चार सौ उनहत्तर योजन और दो सो तेरानवै भाग आविक है ॥ ३११ ॥ ९४६९ है है ।

(मेरुगरिधि ३१६२२×२७४=८६६४४२८; ८६६४४२८÷९१५=९४६९३ हु ै )

क्षेमा नगरीके प्रणिधि भागमें तापक्षेत्रका प्रमाण एक, तीन, दो, तीन और पांच, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् तिरेपन हजार दो सौ इकतीस योजन और सात सौ बत्तीससे भाजित सैंतीस कला अधिक है ॥ ३१२ ॥ ५३२३१ अर्थे ।

क्षेनपुरीके प्रणिधिभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, छह, तीन, आठ और पांच, इन अंकोंके क्रपते अर्थात् अद्वावन हजार तीन सी अड़सठ योजन और तीन हजार छह सी साठसे भानित तीन हजार छह सी उनसठ भाग अधिक है ॥ ३१३ ॥ ५८३६८३ ६५ है ।

**१ द ख** लक्खा. २ द बासरङभाग<sup>ः</sup>. ३ द ख तेणबिद जुदा तहा.

छण्णवसगदुगछका अंकक्रमे पंचतिवछदोणिंग कमे । णभछव्छतिवहरिदा रिद्वारणिवीण ताबीलदी ॥३१४

चउतियणवसगछका अंककमे जीयगाणि अंसा य । णवचउचउकदुगया रिष्टद्वरीपणिवाबीखदी ॥ ३१५

दुगउकतिदुगमता अंककमे जीयगागि अमा य । पंचरुवउक्करका भ्वरतपुरीरिमधिताविषदी ॥ ३५६

णभगयणांचयत्ता सत्तं रुक्रमेण जे।पणा अया । णप्रतियदुर्गक्रमेता मनुष्युरपणिधिशविवदी ॥ ३१७

अहदुणवेकअहा अंककते जोषणाणि अंचा य । पंचेकदुगपमाणा ओपिदिपुरप्रिणिधि सविचिदी ॥ ३१८

अरिष्टा नगरीके प्रणिविभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण छह, नी, सात, दो और छह, इन अंकोंके कमसे अर्थात् बासठ हजार सात सी छयानेंग्रे ये। जन और तीन हजार छह सी साठसे भाजित दो हजार छह सी पैतीस भाग अविक है ॥ ३१४ ॥ ६२७९६३ है है ।

अरिष्टपुरीके प्राणिधिभागमें तापक्षेत्रका प्रमाण चार, तीन, नी, सात और छह, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् सड़सठ हजार नी सी चीतीस येजिन और दो हजार चार सी उनंचास भाग अधिक है ॥ ३१५ ॥ ६७९३४३३४३ ।

खड्गपुरीके प्रणिधिमागमें तापक्षेत्रका प्रमाण दो, छर, तीन, दो और सात, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् बहत्तर हजार तीन सो बामठ योजन और एक हजार चार सो पच्चीस माग अधिक होता है ॥ ३१६॥ ७२३६२११११ ।

मंज्यपुरके प्राणिविमागमें तापक्षेत्रका प्रमाण शृत्य, शृत्य, पांच, सता और सात, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् सतत्तर हजार पांच से ये। जन और एक हजार दे से उनतालीस भागमात्र होता है ॥ ३१७॥ ७७५०० १६६०॥

औपिधिपुरके प्राणिधिमागमें तापक्षेत्रका प्रमाग आठ, दो, नी, एक और आठ, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् इक्यासी हजार नी सी अट्ठाईम योजन और दो सी पन्द्रह भाग अधिक होता है ॥ ३१८ ॥ ८१९२८ ३६६७ । छच्छकायणसत्ता अटं हकमेग जीयणाणि कळा । एक्कोगतीयमेत्ता ताविखदी। पुंडरेनिणिए ॥ ३१९

चउपंचितचउणवया अंकक्रमे छक्रमत्तचउभंमा । पंचेक्रगवहिदाओ विदियपहक्कस्स पढमपहतामी ॥ ३२०

चडण उदिसहस्सा तियत्रयाणि उगसद्धि जे.यगा असा। उगसद्धी पंच नया बिदियपहक्रीमेन विदियपहताओा॥

चउणउदिसइस्या तियसयाणि पण्यहि जोषणा असा। इतिहृतं होति तदो बिदियाहक्रीम्म तदियपहताओ।'॥

एवं मज्झिमपहस्य याइलपद्वपरियंतं णेद्व्यं।

सत्ततियभट्टचउणवभंकक्कमंण जोयणाणि अया । तेणउदी चारिसया बिदियपहक्किम मञ्ज्ञपद्दताओ ॥

पुंडरीकिणी नगरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण छड, छह, श्रन्य, सात और आठ, इन अंकींके क्रमसे अर्थात् सतामी हजार छयासठ योजन और उनवीम कलामात्र होता है ॥ ३१९॥

द्वितीय पथमें स्थित सूर्यका तापक्षेत्र प्रथम पथ्ने चार, पांच, तीन चार और नी, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् चीरानवे हजार तीन सी चीवन योजन और नी सी पन्द्रहसे माजित चार सी छ्यत्तर भाग अधिक होता है ॥ ३२० ॥ ९४३५४% 👯 ।

सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर द्वितीय पथमें तापक्षेत्रका प्रमाण चैरानचे हजार तीन सो उनसठ योजन और पांच सो उनसठ माग अविक होता है ॥ ३२१ ॥

सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर तृतीय पथमें तापक्षेत्रका प्रमाण चौरानवै हजार तीन सौ पैंसठ योजन और एक भागमात्र अधिक होता है ॥ ३२२ ॥ ९४३६५ हुई ।

इस प्रकार मध्यम पथके आदि पथ पर्यन्त हे जाना चाहिये।

सूर्य के दितीय मार्गमें स्थित रहनेपर मध्यम पथमें तापका प्रमाण सात, तीन, आठ, चार और नौ, इन अंकोंके कमसे अर्थात् चौरानवे हजार आठ सौ सैतीस योजन और चार सौ तेरानवे भाग अधिक होता है ॥ ३२३ ॥ ९४८३७% है ।

१ एषा गाथा व पुस्तके नारितः

एवं बाहिस्पहहे हिमपहंतं णेद्व्यं।

पणणउदिसहस्सा तियसयाणि बीसुत्तराणि जोयणया छत्तीम दुसयअंपा बिदियपहक्किमि अंतगहनाओ ॥

पंचरुगश्रद्धसत्ता पंचेककंककमेण जोयणया । अंगा णवदुगसत्ता विदियपहक्काम लवणछट्टंमे ॥ ३२५

इंड परिस्थरापि सगदालब्भादियपंचस रतुगिदं । णभतियअट्ठेनकित्रे नाओ तत्रणीम निदयमग्गिठेदे ॥

णवयसहस्मा [तर्व] चडमयाणि बावण्यजोययाणि कला । चउहत्तरिमेत्ताओ तर्वियहक्कम्मि मंद्रे ताओ ॥

तियतियण्कतिपंचा अंककमे पंचयत्तछरुगकला । अट्टदुणवरुगमजिरा ताओ खेमाण् निद्यपहसूरे ॥

इस प्रकार बाह्य पथके अधस्तन पथ तक छ जाना च हिये।

सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर अन्तिम पथमे तापका प्रमाण पंचानवे हजार तीन सौ वीस योजन और दो सौ छत्तीस भाग अधिक रहता है ॥ ३२४ ॥ ९५३२०३३६ ।

सूर्यके द्वितीय प्रथमे स्थित होनेपर त्विण समुद्रके हंठ भागमें तापक्षेत्रका प्रमाण पाच, दो, आठ, सात, पांच और एक, इन अंकोके क्रममें अर्थात् एक त्याख सत्तावन हजार आठ सौ पचीस योजन और सात सौ उनतीस माग अधिक रहता है ॥ ३२५ ॥ १५७८२५ ६६ ॥

इष्ट परिविराशिको पांच साँ मिनालीसमे गुणित करके उसमें एक हजार आठ सौ तीसका भाग देनपर जो लब्ब आवे उतना सूर्यके तृतीय मार्गमे स्थित रहनेपर विविक्षित परि-विमें तापक्षेत्रका प्रभाण रहता है ॥ ३२६॥

सूर्यके तृतीय मार्शमें स्थित होनेपर मन्दर पर्वतके ऊपर तापक्षेत्रका प्रमाण नैं हजार चार सौ बावन योजन और चौहत्तर कळामात्र अधिक रहता है ॥ ३२७ ॥ ९४५२ हुँ दूँ ।

सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर क्षेमा नगरीमें तापका प्रमाण तीन, तीन, एक, तीन, और पांच, इन अंकोंके क्रमसे तिरेगन हजार एक सौ तेतीस योजन और दो हजार नौ सौ अड़ाईससे भाजित दो हजार छह सौ पचहत्तर कला अधिक रहता है ॥ ३२८ ॥

प्रश्रह रू दे दे हैं ।

दुगळदुगअहुपंचा अंकभमे णवदुगेक्कमत्तकला। खचउळचउइगिभजिदा तादेयपहक्किम खेमपुरताओ ॥

दुगजटुछदुगछका अंककमे जोयगागि अंता य । पंचयळभटुएका ताओ रिट्टाय तदियपदसूरे ॥ ३३०

गयणेक्क अहमना छ रके अंक क्वामेण जीयगया। अंसा णवणण दुम्बईणि तदियपहरू कम्मि रिहपुरे ॥ ३३१

णभतियदुगदुगसत्ता अंककमे जोयणाणि असा य । प्राणवणवचउमेत्ता ताओ खागाए तदियपदतवणे ॥

भट्टपणतिद्यसत्ता सत्तंककमे णवट्टतितिणुक्का । द्वांति कलाओ ताओ तद्यपहक्कम्मि मंजुसपुरीए ॥

सूर्यके तृतीय मार्गिमें स्थित रहनेपर क्षेमपुरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण दो, छह, दो, आठ और पांच, इन अंकोंके क्रममें अङ्घायन हजार दो सौ बासठ योजन और चौदह हजार छह सौ चालीससे भाजित सात हजार एक सौ उनतीस कला अधिक रहता है ॥ ३२९ ॥

सूर्यके तृतीय पथमे स्थित रहने उर अग्छा नगरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण दो, आठ, हह, दो और छह, इन अंकोके क्रमसे वासठ हजार छह सी व्यासी योजन और एक हजार आठ सी पैसठ माग अधिक रहता है ॥ ३३०॥ ६२६८र १६८६ ।

सूर्यके तृतीय प्यमे स्थित होनेपर अरिष्टपुरमें तापक्षेत्रका प्रमाण शून्य, एक, आठ, सात और छह, इन अंकोंके क्रमसे सङ्सठ हजार आठ सी दश योजन और दश हजार दो सी उनसठ भाग अधिक रहता है ॥ ३३१ ॥ ६७८१० है ६६६ ।

सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित रहनेपर खड्गापुरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण शून्य, तीन, दो, दो और सात, इन अंकोंके कमसे बहत्तर हजार दो सौ तीस योजन और चार हजार नौ सौ पंचानवै भाग अधिक रहता है ॥ ३३२ ॥ ७२२३० १४ १ १ १ ।

सूर्यके तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर मंज्यापुर्गमे तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, पांच, तीन, सात और सात, इन अंकोंके क्रमसे सतत्तर हजार तीन सी अद्वावन योजन और तेरा हजार तीन सी नवासी कठा अधिक होता है ॥ ३३३॥ ७७३५८६ है है है है।

अहसगलत्तपुरका अहंककमेण पंचतुगण्डका । अह य अंसा ताओ तिव्यपहर्कमि भोसहपुरीष् ॥ ३३४ ८१७७८ | ८१२५ | १४६४० |

मत्तणभणवयछक्का अहंककमेण णवसगहेक्का। अंसा होदि हु ताओ तदियपहरूकिम पुंडरीगिणिए ॥
८६९०७ | १४६४० |

हुगश्रहण्वकचउणव अंककमे तिदुगछक्क अंसा य। णभतियअहेक्कहिदा तदियणह्कम्मि पहमणहताओ ॥

९४९८२ | ६२३ |
१८३० |

चडणवदिसहस्सा इगिसयं च सगसीदि जोयणा अंसा। शहत्तरि सत्तसया तिद्यपहक्किम विदियपहतामो ॥ ९४१८७ | ७७२ | १८३० |

चउणउदिसहस्सा इगिसयं च बाणउदि जोयणा अंसा | सोलससया तिरधिया तदियपहकाम्म तदियपहताणो || ९४१९२ | १८३० |

सूर्यके तृतीय पथमें स्थित होनेपर औपश्रीपुर्गमे तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, सात, सात, एक और आठ, इन अंकोंके क्रमसे इक्यासी हजार सात सी अठहत्तर योजन और आठ हजार एक सी पचीस भाग अधिक रहता है ॥ ३३४ ॥ ८१७७८,८१६८७ ।

सूर्यके तृतीय पथमे स्थित होनेपर पुंडरीकिणी नगरीमें तापक्षेत्र सात, शून्य, नौ, छह भौर आठ, इन अंकोंके क्रमसे छपासी हजार नौ सौ सात योजन और एक हजार आठ सौ उन्यासी भाग प्रमाण होता है ॥ ३३५॥ ८६९०७ रिट्ट १९०॥

सूर्यके तृतीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमें तापक्षेत्र दो, आठ, एक, चार और नौ, इन अंकोंके क्रमसे चौरानवै हजार एक सौ व्यासी योजन और एक हजार आंठ सौ तीससे भाजित छह सौ तेईस भाग प्रमाण रहता है ॥ ३३६॥ ९४१८२, ६२ ३०॥

सूर्यके तृतीय पथमें स्थित होनेपर द्वितीय पथमें तापक्षेत्र चौरानवे हजार एक सौ सतासी योजन और सात सो बहत्तर भाग प्रमाण रहता है ॥ ३३७ ॥ ९४१८७ % 🐍 ।

सूर्यके तृतीय प्रथमें स्थित होनेपर तृतीय प्रथमें तापक्षेत्रका प्रमाण चौरानवै हजार एक सौ बानवै योजन और सौलह सौ तीन भाग अधिक रहता है ॥ ३३८ ॥

१ एवा गाथा ख पुस्तके नास्ति.

चउणउदिमहस्मा इगिमयं च अडणउदि जीयणा अंसा। तेसही दोण्णि सया तदियपहक्तिम तुरिमपह्ताओः॥

णुवं मज्जिल्लपहश्राइल्लपशिहिपरियंतं णेद्व्यं ।

चउणवदिसहस्या छम्मयागि चउसिट्ट जोयगा अंसा । चउढत्तरि अट्टस्या तदिस्यहक्किस्मि मञ्झपहताओ।

एवं दुचरिममगातं णेद्दवं।

पणणउदिसहस्सा इगिनयं च छादाल जोर्यणाणि कला। अहत्तरि पंचमया तदियपहक्किम बहिपहे ताओ ॥

सगतियपणसगपंचा एक्कं कमसो दुवंचचउएका।अंसा हुवेदि ताओ तदियपहक्किम लवणछट्टंसे ॥३४०

धरिकण दिणमुहुने" पडिवीदि सेसएसु मरतेलुं । सन्वपरिहीण तार्व दुचरिसमरतंत णेद्व्वं ॥ ३४३

स्थिते तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर चतुर्थ मार्गमें तापक्षेत्र चीरानवे हजार एक सं अष्टानवे योजन और दो सो तिरेस्ट भागप्रमाण रहता है ॥ ३३९ ॥ ९४१९८ हुई ।

इस प्रकार मध्यम प्रथकी आदि परिवि परित्त ले जाना चाहिये।

सूर्यके तृतीय पथेंगे स्थित होनेपर मण्यम पथेमे तापक्षेत्र चौरानीव हजार छह रें चौसट योजन और आठ सी चौडनर भाग प्रमाण रहता है ॥ ३४०॥ ९४६६४ होई ।

इस प्रकार दिचरम मार्ग तक है जाना चाहिये।

सूर्यके तृतीय मार्गमे स्थित टोनेपर बाच प्रयमें तापकेन पंचा है तबार एक रो ज्यालीस योजन और पांच सो अठवनर कला प्रमाण रहता है ॥ ३४१॥ ९५१७६%% ।

स्र्योते तृतीय मार्गमे स्थित होनेपर लवण समुद्रते ८ठ गागमे तापक्षेत्र सात, तीन, पान, पान, पान, पांच और एक, इन अंको के कानमे एक लाख सत्तावन हजार पांच की सितीन योजन और एक हजार चार सी वावन भाग प्रमाण रहता है ॥ ३४२ ॥ १५७५३७११३ ।

इसी प्रकार प्रत्येक यीथीमें दिनके मुहूर्तोका आश्रय करके शेष मार्गीमे द्विचरम मार्ग तक सब परिधियोगें तापक्षेत्रको निकार देना चाहिये ॥ ३४३ ॥ पंचिवहत्ते इन्छियपरिरयरासिन्मि होदि जं छहं। सा तावक्षेत्रपरिहीं बाहिरमग्गिमि दुमणिठिदसमण्॥ छन्चं सहस्सा तिसया चडवीसं जोयणाणि दोण्णि कला। पंचिददा मेरुगमे तावो बाहिरपहिट्दस्कम्मि॥

पंचत्तीसमहस्मा पणसम बावण्ण जोयणा अंसा । अट्टहिदा विभीवरि तावी बाहिरपहट्टिदक्कस्मि ॥ ३४६ ३५५५२ | १ |

विशेष — भूर्यके विवक्षित बीधीमे स्थित होनेपर उस समय जितने मुहतेंका दिन हो उतने मुहतेंकि विवक्षित बीधीमे स्थित होनेपर उस समय जितने मुहतेंका दिन हो उतने मुहतेंकि (विभिन्छेचके लिय गित्र मुहतेंकि) विवक्षित पीर्नियमणको गुणा करके प्राप्त गर्थिम साठ मुहतेंका भाग देनेपर जो उच्च आहे उतना उस पीर्नियम तापक्षेत्रका प्रमाण होता है। प्रकृतमें विस्तार भयसे जिन पिर्यथमेंगे तापक्षेत्रका प्रमाण गर्छ। कहा गया है उनमें भी उस सामान्य नियमके अनुसार उक्त प्रकाणको है आना चाहिये।

उदाहरण— अब सर्व तृतीय बीजीमें स्थित रहता हे तब गाव परिवियोमे दिनका जनाण १७% सुन्ते होता है। उस समय उत्तपसमुद्रोत इठ गामेंग तापसेत्रका प्रमाण इस अवार होगा— इ. स. के छेड नागेंग परिवित्रमाण पर ५०४६; १७% = १९% ६; ६० = १९% ; गुणकार व गामहरको होते अपर्यातन अरनेपर पर ५०४६ × ५४७ = २८८ ९४६२; २८८२ ४४६२ – १८३० = १५०५३७% है आतपक्षेत्र (देखां गा. नं ३४२)।

इस्टिन परिति राशिमे पांचका भाग देरेतर जो लब्ब आवे उतनी सर्वके बाद्य मार्गमें स्थित र**ह**ते समय आतपक्षेत्रकी परिति होती है ॥ **३४४** ॥

इच्छित मेरुपरिधि **३१६२२** ÷ ५ = ६३२४३ मेरुके अपर आतपक्षेत्रका प्रमाण ।

स्यके बाह्य पथम स्थित होनेपर मेरु पवितक ऊपर तापक्षेत्रका प्रमाण छह हजार तीन भी चेंबिस योजन और पांचेस भाजित दो कल्य अविक रहता है ॥ ३४५ ॥ ६३२४%।

सूर्यकं बाह्य पथमें स्थित होनेपर क्षेमा नगरीके उत्पर तापक्षेत्र पैतीस हजार पांच सौ धावन योजन और योजनके आठवें मागप्रमाण रहता है ॥ ३४६॥ ३५५५२८ ।

१ द व तबसेचापरिहा. २ द व इस्त.

तियमहणवहितया अंककमे सत्त दोणिण अंसा य । चारुविहत्ता ताओ खेमपुरे बहिपहिहिद्वकिमा ॥ ३४७

एक्कतालसहस्मा णवसयचालीस जोयणा भागा । पणतीसं रिट्ठाए तावो<sup>र</sup> बाहिरपहट्टिदक्किम ॥ ३४८

पंचकालमहरमा बाहत्तरि तिसय जोयणा अंसा । सत्तरस अरिटपुरे तावो बाहिरपहिटदक्किम ॥ ३४९

अटुत्तालसहस्या तिसया उणतीय जोयणा अंसा । पणुवीसा खरगोवरि तावो बाहिरपहट्टिदक्किम्म ॥३५०

एक्कावण्णमहम्सा सत्तमया एक्कमहि कोयणया । सत्तंसा बाहिरपहटिरसूरे मंजुमे ताओ ॥ ३५१

स्र्यंके बाह्य पथमें स्थित होनेपर क्षेमपुरमे तापक्षेत्र तीन, आठ, नौ, आठ, और तीन, इन अंकोंके क्रमसे अड़तीस हजार नौ सौ तेरासी योजन और चाळीससे विभक्त सत्ताईस भागप्रमाण रहता है ॥ ३४७ ॥ ३८९८३ है ।

सूर्यके बाद्य पथमें स्थित हानेपर अरिष्टा नगरीमें तापक्षेत्र इकताळीस हजार नौ सौ चाळीस योजन और पैंतीस मागप्रमाण रहता है ॥ ३४८॥ ४१९४०३३।

सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर अरिष्टपुरमें तापक्षेत्र पैतालीस हजार तीन सौ बहत्तर योजन और सत्तरह भागप्रमाण रहता है ॥ ३४९ ॥ ४५३७२ 🐉 ।

सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर खड्गानगरीके ऊपर तापक्षेत्र अड़तालीस हजार तीन सौ उनतीस योजन और पच्चीस भागप्रमाण रहता है ॥ ३५०॥ ४८३२९३३।

सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर मंज्या नगरीमें तापक्षेत्र इक्यावन हजार सात सी इकसट योजन और सात मागप्रमाण रहता है ॥ ३५१ ॥ ५१७६१ % ।

चउवण्णसहस्सा सगसयाणि अहरस जोयणा श्रेसा । पण्णरस श्रोसहिपुरे ताको बाहिरपहृष्टिवृद्धस्मि ॥
५४७१८ | १५ |

अट्ठावण्णसहस्सा इगिसयउणवण्ण जोयणा अंसा । सगतीस बहिपहिद्वतवणे ताओ पुरस्मि चरिमस्मि ॥ ५८१४९ | ३७ |

तेसिट्टिसहस्साणि सत्तरसं जोयणाणि चउअंसा । पंचहिदा बहिमग्गिट्टिदम्मि दुमणिन्मि पदमपहताओ ||

तेसिट्टिसहस्साणि जोयणया एक्कवीस एक्ककछा । बिदियपहतावपरिही बाहिरमग्गिट्टिदे तवणे ॥ ३५५

एवं मजिसमपहंतं णेद्व्वं।

तेसिट्टिमहस्साणि तिसया चालीस जोयणा दुकला । मञ्झपहतावखेत्तं विरोचणे बाहिरमग्गिट्टवे ॥ ३५६

एवं दुचरिममग्गंतं णेद्व्वं।

सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर आपियपुरमें नापक्षेत्र चौवन हजार सात सौ अठार€ योजन और पन्द्रह भागमात्र रहता है ॥ ३५२ ॥ ५४७१८% ।

सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर अन्तिम पुर अर्थात् पुण्डरीकिणी नगरीमें तापक्षेत्र अट्टावन हजार एक सौ उनंचास योजन और सैतीस भागप्रमाण रहता है ॥ ३५३ ॥

सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर प्रथम पथमें तापक्षेत्र तिरेसट हजार सत्तरह योजन और पांचसे भाजित चार भागप्रमाण रहता है ॥ ३५४ ॥ ६३०१७% ।

सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर द्वितीय पथकी तापपरिधिका प्रमाण तिरेसठ हजार इक्कीस योजन और एक भागमात्र होता है ॥ ३५५॥ ६३०२१%।

इस प्रकार मध्यम पथ पर्यन्त छे जाना चाहिये।

विरोचन अर्थात् सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर मध्यम पथमें नापक्षेत्रका प्रमाण निरेसठ हजार तीन सी चालीस योजन और दो कला अधिक रहता है ॥ ३५६॥

इस प्रकार द्विचरम मार्ग तक है जाना चाहिये।

तेसिट्टिसहस्साणि छस्सय बासिट्टि जोयणाणि कला । चत्तारो बहिमगाट्टिदिम्म तवणिम्म बहिपदे ताश्रो ॥ ६३६६२ 🖁 ५

**एक्कं स्टक्सं** णवजुद्चउत्रण्णस्याणि जोयणा असो | बाहिरपहाट्टिद्क्के ताविद्दी स्टबण्छट्टंसे || ३५८ १०५४०९ <mark>| ५</mark>

आदिमपहादु बाहिस्पद्दमित्र भाणुम्य गमणकालम्मि । हाण्दि किरणयत्ती बङ्गादे यागमणकालम्मि ॥३५९ ताविक्विदिपरिर्धाएं ताओ एक्ककमलणाहम्मि । तुनुनिद्दपरिमाणाओ सदम्पकिरणेसु दोण्देस्मि ॥ ३६० । ताविकिदिपरिर्दा सम्मना ।

सञ्चासुं परिर्हासुं पढमपहिट्टिसहस्यिकरणिमा । बारपतुतुत्तमेत्ता पुहः पुहः उपजादं रत्ता ॥ ३६५ इच्छिट्परिदेपमाण पंचिविद्वत्तिम होदि जं छदं । सा तितिरखेलपरिकी पढमपहिट्टिलेसम्मि ॥ ३६२

> 3 'y

सूर्यके बाटा मार्गम स्थित होनेपर बाह्य पथमें तापकेब तिरेसठ हजार छह सौ। बासठ योजन और चार कलाजमाण रहता है ॥ ३५७॥ ६३६६२%।

स्र्यके बाद्य प्रथमे स्थित होनेपर छत्रण समुद्रके छठ मार्गमे तापक्षेत्र एक छाख चै।वन सौ नी योजन और एक मार्गमात्र रहता है ॥ ३५८॥ १०५४०९% ।

आदि पर्यम बाह्य पथकी और जाते समय सूर्य शि किरणशक्ति हीन होती है और बाह्य पर्यमे आदि पथकी ओर वापिस आंत समय वह किरणशक्ति ছুद्धिगत है, हि है ॥ ३५९॥

एक सूर्यके रहते तापक्षेत्रप्रिमें जितने अम.ण नाप रहता है उससे दृगुण प्रमाण वह दो सूर्योके रहनेपर होता है ॥ ३६०॥

तापक्षेत्रप्रिधिका कथन समाप्त हुआ ।

सूर्यको प्रथम प्रथम स्थित रहनेपर पृथक् पृथक् सत्र परिधियोमें बारह मुहूर्तप्रमाण रात्रि होती है ॥ ३६१ ॥

इच्छित परिधिप्रमाणको पांचसे विभक्त करनेपर जो छब्ध आवे उतना सूर्यके प्रथम प्रथमें स्थित होनेपर तिमिरक्षेत्रपरिधिका प्रमाण होता है ॥ ३६२ ॥

इिक्छत मेरुपरिधि ३१६२२ ÷ ५ = ६३२३ मेरुके ऊपर ति. क्षे. प्रमाण ।

१ स परिहिदीए, २ एवा गाथा श पुरुतके नास्ति.

छस्च सहस्मा निसया चउर्यासं जोयणाणि दोण्णि कला । भेरुगिरितिमिरखेसं शादिममग्गिट्टिदे तवणे ॥३६६

पणतीससहरूसा पणसयाणि बावण्णजायणा अंसा। अहिंदा खेमाण् तिमिराविदी पढमपहिठदपयगे ॥३६४

तियभट्टणबट्टितयः। अंककमे सगदुगंम चालिंदा । खेमपुरीतमखेत्तं दिवायरे पढममग्गिठदे ॥ ३६५

एककत्तालयहस्मा णवसयचालीय जोयणाणि कला । पणनीय तिमिरखेतं रिहाए पढमपहगदिणेसे **॥** 

बावत्तरि तिसवाणि पणदालसहस्य जोवणा असा । अत्तरस अस्टिपुरे तमखेत्तं पडमपहसूरे ॥ ३६७

भट्टकालसहरसा तिसया उणतीस जोयणा अंसा । ण्णुर्वासं खरगाण् बहुमज्जिमपणिधितमस्येतं ॥ ३६८

सर्वके आजि मार्गमे स्थित होने ए मेरुपर्वतके ऊपर तिमिरक्षेत्रका प्रमाण छह हजार तीन सै। रे के केजन और दें। गाम अधिक रहता है ॥ ३६३ ॥ ६३२४%।

पर्तम अर्थात् सृष्यित प्रथम प्रथम रिथत होनेपर क्षेमा नगरीमे तिमिरक्तेत्र पैर्तास हजार पाच सो बावन योजन ओर एक पोजनके आठवें सागणमाण रहता है ॥ ३६८ ॥

स्यंके प्रयम मार्गमे स्थित होनेपरे क्षेमपुर्गमें तमकेष्ठ तीन, आठ, नी, आठ और तीन, इन अंकोके ऋममें अड़तीरा हजार नी सो तरासी योजन और सताईस मागप्रमाण रहता है ॥ ३६५ ॥ ३८९८३% ।

स्र्यके प्रथम प्यको प्राप्त होनेपर अस्छि। नगरीमें तिमिरक्षेत्र टकताळीस हजार नी सी चाळीस योजन और प्रतीस कलाप्रमाण रहता है ॥ ३६६॥ ४१९४० ई ।

सर्यके प्रथम पथमे स्थित होनेपर अिष्टपुरमें तमक्षेत्र पैताशीस हजार तीन सैं। बहत्तर योजन और सत्तरह भागमात्र रहता है।। ३६७॥ ४५३७२ %।

खड्गा नगरीके बहुमध्यम प्रणिधि भागमें तमक्षेत्र अड्तालीस हजार तीन सौ उनतीस योजन और पच्चीस भागमात्र रहता है ॥ ३६८ ॥ ४८३२९% । एक्कावण्णसहस्सा सत्तसया एक्कसिंह जोयणया । सत्तंसा तमक्षेत्तं मंजुसपुरमञ्झपणिथीए ॥ ३६९

चउवण्णसहस्या सगस्याणि अहरसजोयणा अंसा । पण्णरस भोसहीपुरबहुमज्जिमपणिधितिमिरम्बिदी ॥

भद्वावण्णसहस्सा इतिसय उणवण्ण जीयणा अंसा । सगतीस पुंडशीतिणिपुरीए बहुमज्झपणिधितमं ॥३७१

तैसद्विसहस्साणि सत्तरसं जोयणाणि चउअंसार । पंचिद्वदा पढमपद्वे तमपरिही पहिठदिरिणेसे ॥ ३७२

तेसद्विसहस्साणि जोयणया एक्कवीस एक्ककला । बिदियपहतिमिरक्षेत्तं आदिममग्गट्टिदे सूरे ॥ ३७३

मंज्यपुरकी मध्यप्रणिधिमे तमक्षेत्र इक्यावन हजार सात सौ इकसठ योजन और सात भागमात्र रहता है ॥ ३६९ ॥ ५१७६१ 👺 ।

औषधीपुरकी बहुमध्यप्रणिधिमें तिमिरक्षेत्र चै।वन हजार सात सा अटारह योजन और पन्द्रह भागप्रमाण रहता है ॥ ३७० ॥ ५४७१८ 📜 ।

पुण्डरीकिणी पुरीकी बहुमध्यप्रणिधिमें तमका प्रमाण अट्ठावन हजार एक सौ उनंचास योजन और सैंतीस भाग अधिक रहता है ॥ ३७१॥ ५८१४९३%॥

सूर्यके प्रथम पथमें स्थित होनेपर प्रथम पथमें तमकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह योजन और चार भागप्रमाण होती है ॥ ३७२ ॥ ६३०१७ 🐉 ।

सूर्यके आदिम मार्गमें स्थित होनेपर द्वितीय पथमें तिमिरक्षेत्र तिरेसठ हजार इक्कीस योजन और एक कला अधिक रहता है ॥ ३७३ ॥ ६३०२१६ ।

१ द् नोयणया चउक्छाओ.

तेसद्विसहस्साणि चउवीसं जोयणाणि चउ भंसा । तदियपहतिमिरभूमी मत्तंडे पहममग्गगदे । १७४

एवं मजिस्समग्गतं णेद्व्यं।

तेसट्टिसहस्साणि तिसया चालीस जोयणा दुकला । मज्झिमपहतिमिरिग्वरी तिष्वकरे पढममग्गितिहे ॥३७५

एवं दुचरिमपरियंतं णेदब्वं ।

तेमद्विसहस्साणि छस्सयबासद्विजोयणाणि कला । चत्तारो बहिमग्गे तमखेत्तं पदमपहिठदे तवणे ॥ ३७६

एककं लक्खं णवजुद्चउवण्णसयाणि जोयणा अंसा । जलछट्टभागनिर्मिरं उण्ह्यरं पढममग्गठिदे ॥ ३७७

इच्छियपरिरयरासि सगसर्ट।तियमएहि गुणिदृणं । णभतियभट्टेकहिदे तमखेत्तं बिदियपहिठेटे सूरे ॥ ३७८ ३६७ ।

सूर्यके प्रथम मार्गमे स्थित रहनेपर तृतीय प्रथमे तिमिरक्षेत्र तिरेसठ हजार चैाबीस योजन और चार भाग अधिक रहता है। ३७४॥ ६३०२४%।

इस प्रकार मध्यम मार्ग तक है जाना चाहिये ।

तीत्रकर अर्थात् सूर्यके प्रथम मार्गमें स्थित होनेपर मध्यम पथमें तिमिरक्षेत्र तिरेसठ इजार तीन सौ चाळीस योजन और दो कला अधिक रहता है ॥ ३७५॥ ६६३४०%।

इस प्रकार दिचरम मार्ग पर्यन्त छ जाना चाहिये।

सूर्यके प्रथम पथमे स्थित होनेपर बाह्य मार्गमें तमक्षेत्र तिरेसठ हजार छह सौ बासठ योजन और चार कला अधिक रहता है ॥ ३७६॥ ६३६६२%।

सूर्यके प्रथम मार्गम स्थित होनेपर लवणसमुद्रसम्बन्धी जलके छठ भागमे तिमिरक्षेत्र एक लाख चीवन सी नी योजन और एक भाग अधिक रहता है ॥ ३७७ ॥

इष्ट परिधिराशिको तीन साँ सङ्सठसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें अठार**ह सौ तीसका** भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर विवक्षित परिधि**में तमक्षेत्रका** प्रमाण होता **है ॥ ३७८ ॥**  एक्कचडकविष्ठभका कंककमे दुगदुगन्छशंखा य । पचेक्रणवयभिजदा शेक्पमं विदियपहतवणे<sup>र</sup> ॥ ३७९

णवचउछप्यचित्रया अककंस सत्तद्यक्रयत्रंसा । जह्रागुणवदुसभजिदा खेसापु सञ्चपणिधितसं ॥ ३८०

णभणवणभणवयितया अंक्क्से व्यवचरक्रमगहुक्ला । णभचरछचउएक्रहिदा विमपुरीपणिधितमखेत्तं ॥

पंचपणगयणदगचंद अंककमे पणचंदकभटळका । असा विधिनमपेते सिक्कमपिथीए रिहाए ॥ ३८२

उदावरण — इष्ट मेरुमिवियाचि **३१६२२**; **३१६२२** × **३६७ = ११६०५२७**४: **११६०५२७४** ÷ १८३० = ६३४१<sup>०</sup>३३ मेरुका विभिन्सेत्रणमाण ।

स्पिके दिवाय पासे स्था होनेपर मेर प्रतिके जपर त्याक्षेत्र एक, नार, तीन और हह, इन अंकोंके क्रमांस उह हवार तीन सी इक्तार्यास योजन और नी सापन्द्रहरें साजित हासी बाईस भाग अधिक रहता है ॥ ३७९ ॥ ६३४१ है ।

क्षेमा नगरीके मध्य प्रधित मार्गम तपदेश में।, चार, बद, पांच और तीत, इन अंको के क्रममें पेतीस तजार उह सी उने यास योजन और दो हजार नी मी अहादिसमें माजित साव सी सहसर भाग प्रमाण रवता है ॥ ३८० ॥ ३५६४९, १९,१ ॥

क्षेपपुरीके प्रिणिधिगारमे तमकेत्र राष्ट्रय, नी, राष्ट्रय, नी और नीन, उन अंक्षेके जासेसे उनतालीस हजार गांव बीजन और केंद्रव हजार सी जालीसमें माजित दो हजार सात सी उनेचारा कळा प्रमाण रहता है ॥ ३८१॥ ३९०९० १५८%॥

रिष्टा नगरीके मध्यम प्रणिविसार में तिमिरकेत्र एांच, पांच, शृत्य, दो और चार. इन अंकोके क्रमसे व्यालीस हाजार पान्चन ये।जन और उड हजार आठ सो पैतालीस भाग अधिक रहता है ॥ ३८२ ॥ ४२०५५% दिन्ती

**१ द ब बिदियप**रिधितवणे. २ द चडकप्तपणअड. ३ द ६८५४५ १४६४० छण्णवचडक्रपणचड अंककमे णवयपंचसगपंचा । अंसा मिस्समपणिहीनमखेत्तमरिट्टणयरीए ॥ ३८३

एकं छच्चउभट्टा चउ अंककमेण पंचपंचट्टा । णव य कळाओ खग्गामज्झिनपणधीए विभिर्सवदी ॥ ३८४

दुगणभणवेक्कपंचा अंककमे णवयछक्यत्तहा । अंसा मेजुयणयरीयज्ञिमरणधीए तमयेत्तं ॥ ३८५

सत्तळतहचडका पर्चक्रकमेण जोविणा असा । पंच अकहदुर्गका असिविपुरपर्णिघ ।सस्तेतं ॥ ३८६

अटुम्बनिअटुपंचा अंककमेण जोयणाणि अंभा य । णरापगमगण्यकेनका नगसेनं पुंडरी गिर्णाणयरे ॥ ३८७

अत्य नगर्भके मध्यम प्राणियिकामेन तमक्षेत्र छठ, नी, আर, पाच और चार, इन अंकोंके क्रमेंम पेतालीस हजार चार भी छ्यानेब योजन और पांच हजार सात भी उनगठ भाग अविक रहता है ॥ ३८३ ॥ ৪५४९,६ 🂢 👙 ।

स्पड़मा पुरीके मन्यम प्राणिविनागोंच निभिन्क्षेत्र एक, उठ, चार, आठ और चार, इन अंक्षेक्ष क्रमोंने अड़तालीस हजार चार से उदासठ येकान और ने। हजार आठ सें। पचवन कला अविक रहता है ॥ ३८४॥ ४८४६१ ८८%।

मंज्ञपा नगरीके मध्यम प्रणिविसार्गम तगकेत्र दो, ज्ञ्य, नी, एक और पांच, इन अकोके क्रमसे दक्यावन हजार नी सी दो योजन और आठ हजार सात सी उनतर गाग प्रमाण रहता है ॥ ३८५ ॥ ५१९०२ ३५%॥ ॥

अँपिधि पुरके प्रणिधिनागमे तमक्षेत्र सात, उह, आठ, चार और पाच, इन अंकोंके कमिसे चौवन हजार आठ मी सङ्घठ योजन और बाग्ह हजार आठ में। पैसठ माग प्रमाण रहता है ॥ ३८६॥ ५४८६७३३३३३॥

पुण्डरीकिणी नगरीम तमझेत्र आठ, श्र्य, तीन, आठ और पांच, इन अंकांके कमसे अहावन हजार तीन सी आठ योजन और स्यारह हजार सात सी उत्पासी भाग प्रमाण रहता है ॥ ३८७ ॥ ५८३०८११ १९६ ।

णवभट्टेकतिछक्का संककमे तिणवसत्तण्कंसा । णभतियभट्टेकहिदा चिदियपहक्रिम पढमपहितिमिरं ॥ ३८८

तियणवण्ककतिछक्का अंकाण कमे दुगेक्कमत्तंसा । पंचेक्कणवविहत्ता बिद्यपह्कम्म बिद्यपहितिमिरं॥

छण्णवएककतिछक्का अंककमे अडदुगहुण्ककंमा । गयणितअहेक्किहिदा बिदियपहरकम्मि तदियमग्गतमं॥

एवं मज्जिममगांतं णेदच्यं।

तेसद्विमहस्मा पणस्याणि तेरम य जीवणा असा। चउदालजुद्दुस्या बिद्यिपहक्किम सञ्ज्ञसमगातमं ॥

सूर्यके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तिमिरक्षेत्र नी, आठ, एक, तीन और छह, इन अंकोके क्रमसे तिरेसठ हजार एक मी नवासी योजन और अठारह सी तीससे माजित सत्तरह सी तेरानवै माग अधिक रहता है ॥ ३८८ ॥ ६३१८९६%% ।

स्र्यंके द्वितीय प्रथमे स्थित होनेपर द्वितीय प्रथमे तिमिरक्षेत्र तीन, नौ, एक, तीन और छह, इन अंकोंके क्रमसे तिरेसठ हजार एक सौ तेरानवै योजन और नौ सौ पन्द्रहसे भाजित सात सौ बारह भाग प्रमाण रहता है ॥ ३८९ ॥ ६३१९३%%।

सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर तृतीय मार्गमें तमक्षेत्र छह, नौ, एक, तीन और छह, इन अंकोंके क्रमसे तिरेसट हजार एक सौ छयानवै योजन और अटारह सौ तीससे माजित अटारह सौ अट्टाईस माग प्रमाण रहता है ॥ ३९०॥ ६३१९६१८३६॥

इस प्रकार मध्यम मार्ग तक हे जाना चाहिये।

सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर मध्यम मार्गमें तमक्षेत्र तिरेसठ हजार पांच सी तेरह योजन और आठ सी चवालीस भाग अधिक रहता है ॥ ३९१ ॥ ६३५१३ ८८ ॥ ङ्क्तियमद्वतिस्कः। भंककमे णवयसत्तस्कंसा । पंचेकणविद्वता विदियपदक्षिम वाद्विरे तिमिरं॥ ३९२ ६३८३६ | ६७९ | ९१५ |

एवं दुचरिममग्गंतं' णेद्ब्वं।

सत्तणवछकपणगभण्कंककमेण दुगसगतियंसा । णभनियअहेकहिदा लवणोदहिछहभागतमं ॥ ३९३

ण्वं सेसपहेसुं वीहिं पिंड जामिणीसुहुनाणिं । ठविऊणाणेश्च तमं छक्कोणियदुस्यपिहीसुं ॥ ३९४ १९४ ।

सम्बपरिद्दीमु रत्तिं अट्टरसमुहुत्तयाणि रविश्विं । बहियहिट्टिम्म एट् धरिऊण भणामि तमसेत्तं ॥ ३९५ इध्छियपरिरयरामिं तिगुणं कादूण दमहिदे छद्धं । होदि तिमिरस्य खेत्तं बाहिरमग्गिट्टिदे सूरे ॥ ३९६

> 3 १०

सूर्यके द्वितीय मार्गमे स्थित होनेपर बाह्य पथमें तिमिरक्षेत्र छह, तीन, आठ, तीन और छह, इन अंकोंके क्रमसे तिरसेठ हजार आठ सौ छत्तीस योजन और नौ सौ पन्द्रहसे माजित छह सौ उन्यासी भाग अविक है ॥ ३९२ ॥ ६३८३६ 👯 ।

इस प्रकार दिचरम मार्ग तक छ जाना चाहिये।

सूर्यके द्वितीय मार्गमें स्थित होनेपर लवणोदिधिके छठे भागमें तिमिग्क्षेत्र सात, नौ, छह, पांच, शृत्य और एक, इन अंकोके ऋमसे एक लाख पांच हजार छह साँ सत्तानके योजन और अठारह साँ तिससे भाजित तीन साँ बहनर भाग अधिक है ॥ ३९३॥ १०५६९७ है है ।

इस प्रकार रोप प्रथामेसे प्रत्येक वीधीमे रात्रिमुहूर्ताको स्थापित करके छह कम दो सौ अर्थात् एक सी चौरानवै परिधियोमे तिमिरक्षेत्रको छ आना चाहिय । (देखो विशेपार्थ गा. नं. ३४३)॥ ३९४॥

सूर्यविम्बके बाह्य पथमें स्थित होनेपर सब परिधियोमें अठारह मुहूर्तप्रमाण रात्रि होती है, इसका आश्रय करके तमक्षेत्रको कहता हूं ॥ ३९५ ॥

इच्छित परिधिराशिको तिगुणा करके दशका भाग देनेपर जो छन्ध आवे उतना सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर विवक्षित परिधिमें तिमिरका क्षेत्र होता है ॥ ३९६ ॥

उदाहरण— इच्छित मेरुपरिधि ३१६२२ x ३ = ९४८६६; ९४८६६+ १० = ९४८६ है तिमरक्षेत्र ।

१द्ब °मगो ति. २ द्व ७७४मागंतं. ३ द्व विंवं

णव य सहस्या चउमय छार्मादी जोयणाणि निण्णि कला । पंचहिदा मेरुनमं बाहिरमगो ठिदे तवणे ॥३९७

तेवण्णमहस्माई तिमया अडवीयजीयणा तिकला । सोलमहिदा य विमामित्रिमपणधीए तमखेत्तं ॥ ३५८

भट्ठावण्णसहस्मा चउसयाणहत्त्तरी य जीयणया । एककत्तालकलाओ सीदि(हेदा खेमणयरीए ॥ ३९९

बासहिसहस्या णव सवाणि एक्करम जायणा भागा । पणुवीस सीहिभजिदा रिट्टाए सज्झपणिधितसं॥

भट्टासिट्टसद्दस्या अट्टावण्णा य जोयणा अंसा । एक्कावण्यं तिसिरं रिट्टपुरीमञ्जपणिधीए ॥ ४०६

बाहत्तरिं सहस्या चउसयचउणउदि जायणा असा । पणुतीसं खरगाण मज्जिमपणिर्धाण निभिराविदी ॥

सूर्यके बाह्य गार्गमे स्थित रहनेपर मेरुके ऊपर तगंक्षत्र ने। हजार चार सं। छ्यारी योजन और पांचसे भाजित तीन कला प्रमाण रहता है ॥ ३९७ ॥ ९४८६ ।

क्षेमा नगरीके मध्यम प्रीणिधमागमें तमक्षेत्र तिरेषन हजार तीन सौ अट्ठाईस योजन और सोल्ड्से माजित तीन कला प्रमाण रहता है ॥ ३२८ ॥ ५३२८ हैं, ।

क्षेमपुरीमें तमक्षेत्र अट्ठावन हजार चार से पचहत्तर योजन और अरसीसे माजित इकतालीस कला प्रमाण रहता है ॥ ३९९ ॥ ५८४७५% ।

रिष्टा नगर्राके मध्य प्रणिधिमागमे तमक्षेत्र बासट हजार नौ सौ ग्यारह योजन और अस्सीसे भाजित पच्चीस भाग अधिक रहता है ॥ ४०० ॥ ६२९११३३ ।

अरिष्टपुरीके मन्यप्रणिधिभागमें तिमिरक्षेत्र अङ्सठ हजार अट्टावन योजन और इक्यावन भाग अधिक रहता है ॥ ४०१ ॥ ६८०५८% ।

खड्गा नगरीके मध्यम प्रणिधिभागमें तिमिरक्षेत्र बहत्तर हजार चार सौ चौरानकै योजन और पैंतीस भाग अधिक रहता है ॥ ४०२ ॥ ७२४९४३% । सत्तत्त्तिं सहस्सा छस्यय इगिदाल जोयणाणि कला । एक्कासट्टी मंजुमणयरीपणिहीए तमक्षेत्तं ॥ ४०३ ७७६४१ | ६१ |

बार्सादियहस्माणि सत्तत्तरिजोयमा कलाओ वि । पंचत्तालं ओविहिपुरी गुवाहिस्पहिट्टर्क्किम ॥ ४०४ ८२००७ | ४५ |

मत्तायीदियहम्या बेसयचउर्वास जोपणा अंसा । एक्कत्तरी अ तिमस्पणिधीए पुंडरीगिणीणयरे ॥ ४०५ ८७२२४ | ७१ |

चउणउदिसहस्या पणस्याणि छर्वात्र जोयणा असा । सत्त य दस्यविहत्ता बहियहत्वणस्मि पढमपहितिभिग्ने ॥
९४५२६ | ७ |

चउणउदिसंहरसा पणसयाणि इभिनीस जोयणा श्रंसा। चत्तारो पंचहिदा बहिपहभाणुम्मि विदियपहितिमिरं ॥ ९४५३१ | ४ |

चउणडदिसहरमा पणस्याणि सगर्तास जै।यणा क्षंसा | नदियपहितिभिरस्वेत्तं बहिमग्गिटिदे सहस्मकरे ॥४०८ ९४५३० | १ |

मंज्ञ्मा नगरीके प्रणितिमागमे । तमक्षेत्र सतत्तर हजार हह साँ। इकतालीम । योजन और कसट कटा अधिक रहता है।। ४०३॥ ७७६४१३३।

सूर्यके बाह्य मार्गमे स्थित होनेपर औषधीपुर्गमे तमक्षेत्र व्यासी हजार सतत्तर योजन भैतालीस कला प्रमाण रहता है ॥ ४०४ ॥ ८२०७७% ।

पुण्डरीकिणा नगरके प्रणिविसागम तिमस्येक्षत्र सतामी हजार दो सौ चौर्वास योजन और इस्तर भाग अधिक रहता है ॥ ४०५ ॥ ८७२२४३१ ।

सृषिके बाद्य पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तिमिरक्षेत्र चौरानवै हजार पांच सौ टाबीस योजन और दशसे भाजित सात भाग अधिक रहता है ॥ ४०६ ॥ ९४५२६% ।

सूर्यके बाद्य मार्गम स्थित होनेपर द्वितीय प्रथम तिमिरक्षेत्र चौरानवे हजार पांच सौ उकतीस योजन और पांचेस माजित चार गाग प्रमाण रहता है ॥ ४०७ ॥ ९४५३१% ।

सूर्यके बाद्य मार्गम स्थित होनेपर तृतीय पथमें तिमिरक्षेत्र चौरानवे हजार पांच मी भैतीस योजन और एक भागमात्र अधिक रहता है।। ४०८ ॥ ९४५३७१। चडणडदिसहस्मा पणसयाणि बादालजोयणा तिकला । दसपिवहत्ता बिद्दिदितवणे तुस्मिमग्गतमं ॥ ९४५४२ | ३ |

एवं मज्जिसमगगाइल्लमग्गं ति णेद्वां।

पंचाणडदिसहस्यं दसुत्तरा जोयणाणि विण्णि कळा । पंचहिदा मज्झपदे विमिरं बहिपहिठदे तयणे ॥४१०

एवं दुषरिममग्गं ति णद्व्वं।

पंचाणउदिसहम्सा चउसयचउणउदि जोयणा अंसा । बाहिरपहतमवेतं दीहत्तं बाहिरद्धिदे ॥ ४११

तियपुरकपुरकअहा पंचेक्कंकक्कमेण चडअंसा । बहिप्दिदिद्दिवसयरे छवणोद्दिछहुभागतमं ॥ ४६२ १५८११३ 🔏

पुराणिं तिभिराणं भंगाणि होति पुरक्तभाणुस्मि । दुगुणिद्वरिमाणाणि दोसुं ति य हेमिकिरणेसुं ॥ ४१३

सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर चतुर्थ मार्गमें तमक्षेत्र चौरानके हजार पांच मौ व्यालीस योजन और दशसे विभक्त तीन कला अविक रहता है ॥ ४०९ ॥ ९४५४२, ै।

इस प्रकार मध्यम मार्गके आदिम मार्ग तक ले जाना चाहिये।

सूर्यके बाह्य पथमे स्थित होनेपर मध्यम पथमें तिमिरक्षेत्र पंचानवे हजार दश योजन और पांचसे भाजित तीन कटा अविक रहता है ॥ ४१० ॥ ९५०१० ।

इस प्रकार दिचरम मार्ग तक छ जाना चाहिये।

सूर्यके बाह्य अध्व (मार्ग) में स्थित रहनेपर बाह्य पथमें तमक्षेत्र पंचानवे हजार चार सो चौरानवे योजन और एक भागमात्र लम्बा रहता है ॥ ४११ ॥ ९५४९४ ।

सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर लवणोदधिके छठ भागमें तमक्षेत्र तीन, एक, एक, आठ, पांच और एक, इन अंकोंके क्रमसे एक लाग्व अद्वावन हजार एक सौ तेरह योजन और चार भाग अधिक रहता है ॥ ४१२ ॥ १५८११३ ।

ये तिमिरक्षेत्रोंके भंग एक सूर्यके रहते हुए होते है। दोनें। सूर्योंके होते हुए इन्हें द्विगुणित प्रमाण जानना चाहिये॥ ४१३॥ -

१ द व विहिपहिंडिये २ द व एदाणं.

पदमपहादो बाहिरपहिम दिवसाहिवस्य गर्भणेषु । वहंति तिमिरखेत्ता आगमणेसुं च परियंति ॥ ४३४ एवं सम्बप्रहेसुं भणियं तिमिरिक्षिदीण परिमाणं । एत्ता आद्वितिमिरक्षेत्तफलाइं परूवेमी ॥ ४१५ लवणंबुरासिवासच्छट्टमभागस्स परिहिवारसमे । पणलक्षेहिं गुणिदे तिमिरादवावेत्तफलमाणं ॥ ४१६ चउठाणेसुं सुण्णा पंचदुणभछक्कणवयण्ककदुगा । अंककमे जोयणया त खेत्तफलस्य परिमाण ॥ ४१७

२१९६०२५०००० |

एदे तिगुणिय भजिदं दसेहि एक्कादवक्लिदीय फल । तेत्तिय दुतिभागहदं होदि फलं एक्कतमखेसं । ४१८ ६५८८०७५००० । ति ४३९२०५०००० ।

दिवसाधिप अर्थात् सूर्यके प्रथम पथसे बाद्य पथकी ओर गमन करनेमे तिमिरक्षेत्र वृद्धिको और आगमनकालमें हानिका प्राप्त होते है ॥ ४१४ ॥

इस प्रकार सब पथोंमें तिभिग्क्षेत्रोंके प्रमाणको कह दिया है। अब यहांसे आगे आतप और तिमिरके क्षेत्रफळको कहते हैं॥ ४१५॥

छवण समुद्रके विस्तारके छ्ठे भागकी जो परिवि हो उसके बारहवें भागको पांच छाखसं गुणा करनेपर तिमिर और आतपक्षेत्रका क्षेत्रफळप्रमाण आता है ॥ ४१६ ॥

ळवण समुद्रका वि. यो. २०००००; २०००० ÷ ६ = ३३३३३; दोनों ओरके प्रमाणके ळिये इसे दृगुणा करनेपर ६६६६६ ; जम्बृद्धीपका विस्तार १०००००; १००००० + ६६६६६ दू = १६६६६६ ; इसकी परिधि 'विम्लंभवरगदहगुणकरणी' इस करणसूत्रके अनुसार ५२७०४६ ÷ १२ = ४३९२० ; ४३९२०  $\times$  ५ लाख = २१९६०२५०००० ति. व आ. क्षेत्रफळ ।

चार स्थानोंमे शून्य, पांच, दो, शून्य, छह, नां, एक और दो, इन अंकोके क्रमसे उस क्षेत्रफलका प्रमाण इक्कीस सीं छ्यानेंब करोड़ दो लाख पचास हजार योजनमात्र होता है।। ४१७॥ २१९६०२५००००।

इसको तिगुणा करके दशका भाग देनपर जो लब्ध आवे उतना एक आतपक्षेत्रका क्षेत्रफल और इस आतपक्षेत्रफल प्रमाणके तीन भागोमेंसे दो भागमात्र एक तमक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ ११८॥

२१९६०२५०००  $\times$  ३ = ६५८८०७५००००; ६५८८०७५००००  $\div$  १० = ६५८८०७५००० एक आतप क्षेत्रफछ।

आतप. क्षे. फ. ६५८८०७५००० × ॄ = ४३९२०५०००० एक तमक्षेत्रफछ। TP. 92 एद भादवतिमिरक्के सफर्छ एक्कतिष्विकरणाम्म । दोसुं विशेषणेसुं णाद्ष्यं दुगुणपुष्वपरिमाणं ॥ ४१९ भट्टारम विव साया तावक्येसं' तु हेट्टदो तविद । सम्वेमिं सूराणं सतमेक्कं उवीर तावं तु ॥ ४२०

9600 | 900 1

एक्तो दिवायराणं इदयस्थमणेसु जाणि रूवाणि ! ताह्ं परमगुरूणं उवदेसेणं परूवेमो ॥ ४२९ बाणविहीणे वासे खडगुणसरताडिदिनम जीवकदी । इसुवन्मा छन्गुणिदा तीए जुदी होदि चावकदी ॥ वियजोयणसम्बाणिं दस य सहस्साणि कणवीसेहिं । अवहरिदाई भणिदं हरिवरिससरस्स परिमाणं ॥ ४२३

390000

तम्मञ्झे सोधेज्जं सीदिस्समधियसदं च जं सेतं। यो आदिममग्गादो बाणं हरिवरिसविजयस्स ॥ ४२४

यह उपर्युक्त आतप व तिमिरक्षेत्रफल एक मूर्यके निमित्तसे है । दोनों सूर्योके रहनेपर इसे पूर्वप्रमाणसे दुगुणा जानना चाहिये ॥ ४१९ ॥

सब स्योंके नीचे अठारइ सौ योजन प्रमाण और ऊपर एक सौ योजनमात्र नापक्षेत्र तपता है ॥ ४२० ॥ १८०० । १०० ।

यहांसे आगे सूर्योंके उदय व अस्त होनेमें जो स्वक्त्य होते हैं, उन्हें परम गुरुओके उपदेशानुसार कहते हैं ॥ ४२१ ॥

बाण रहित विस्तारको चौगुण बाणप्रमाणसे गुणा करनेपर जीवाकी कृति होती है। बाणके वर्गको छहसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो। उसे उपर्युक्त जीवाकी कृतिमें मिला देनेसे धनुपकी कृति होती है। ४२२॥

हरिवर्ष क्षेत्रके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित तीन छाख दश हजार योजन मात्र कहा गया है ॥ ४२३ ॥ ३९०० ।

इसमें से एक सौ अस्सी योजन ( जम्बूद्वीपका चार क्षेत्र ) कम करनेपर जो शेप रहे उतना प्रथम मार्गसे हरिबर्प क्षेत्रका त्राण होता है ॥ ४२४ ॥

जं. द्वी. चा. क्षे. १८० =  $\frac{382}{2}$ °; ह. क्षे. बाण  $\frac{2200}{2}$ ° — रिण  $\frac{2800}{2}$ ° =  $\frac{200400}{200}$  आदि मार्गसे हरिवर्ष क्षेत्रका बाणप्रमाण ।

 <sup>[</sup> अहारसजीयणसय तावक्सेसं ].

तियजोयणस्वार्णि स्वच्य सहस्ताणि पणस्याणि पि । सीदिजुदाणि सादिममगगदी तस्स परिमाणे ॥
३०६५८० |

णवणविद्यसहस्साणि छस्सयचत्तालजोयणाणि च । परिमाणं णाद्य्वं भादिममग्गस्स सूईए ॥ ४२६ ९९६४० ।

तियठाणेखुं सुण्णा चउछप्पंचरुखछणवसुण्णा । पंचरुगंककमेणं एक्कं छत्तिभिजदा भ धणुबम्गो ॥ ४२७ २५०९६०२५६४००० | ३६१

तेसीदिसहस्सा तियसयाणि सत्तत्तरी य जोयणया । णव य कलाभो आदिमपद्दादु हरिवरुसधणुपट्टं ॥
८३३७७ | ९ |

तञ्जुपट्टस्मद्धं सोधेक्जसु चस्खुपासकेत्तमि । जं अवसेसपैमाणं णिमधाश्वलडवरिमाखिदी सा ॥ ४२९ ४१६८८ | १४ |

आदिम मार्गसे उस **इ**रिवर्ष क्षेत्रके वाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित तीन लाख छह इजार पांच सौ अस्सी योजनमात्र होता है ॥ ४२५ ॥ ३०६७८० ।

प्रथम मार्गकी स्चीका प्रमाण निन्यानवै हजार छहमौ चाछीस योजनमात्र जानना चाहिये॥ ४२६॥ ९९६४०।

आदिम पथसे हरिवर्पक्षेत्रका धनुःष्टृष्ट तेरासी हजार तीन सी सतत्तर योजन और नी कलाप्रमाण है ॥ ४२८ ॥ ८३३७७  $\frac{8}{6}$  ।

इस धनु पृष्ठप्रमाणके अर्ध भागको चक्षुस्पर्शक्षेत्रमें से कम कर देनेपर जें। दोप प्रमाण रहे उतनी निपध्यर्वतकी उपरिम पृथिवी हैं [ जहांपर उदित हुए सूर्यविम्बको अयोध्यापुर्गमें भरतादिक चक्रवर्ती देखते हैं ] ॥ ४२९॥

हरिवर्षका धनुषपृष्ठ ८३३७७  $\frac{2}{3}$  =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 3}$ ; इसका आधा =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 3}$  =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 3}$ ; चक्षुस्परीक्षेत्र ४७२६३  $\frac{2}{3}$  =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{3 \times 3}$  =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{3 \times 3}$  =  $\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{3 \times 3}$  =  $\frac{2 \times 2}{3 \times 3}$ 

१ व व छवसेस".

भारिमपरिहिं तिगुणिय वीयहिदो लद्धमेत्ततेसही । दुसदा सत्तत्तालं सहस्मया वीसहरिद्धतंसा ॥ ४३० ४७२६३ | ७ |

एदं चक्खुः गामोक्किट्टक्वेत्तस्य होदि परिमाणं । तं एत्थं णेदब्वं हरिवरिससरायपट्टहं ॥ ४३१ पंचमहस्या [ तह ] पणमयाणि चउदत्तरी य जोयणया । बेसयतेत्तीयंमा हारो सीदीजुदा तिसया ॥ ४३२

उविरिम्मि णियहगिरिणो पुत्तियमाणेण पढममग्गठिई । पेच्छंति तविणिविं भरहक्खेत्तमिम चक्कहरा ॥ ४३३

आदिम परिधिको तिगुणा करके बीसका भाग देनेपर जो सैतालीस हजार दे। साँ तिरेसठ योजन और एक योजनके बीस भागोंमेसे सात भाग छन्च आते हैं यही उन्कृष्ट चक्षुस्पर्शक्षेत्रका प्रमाण होता है। इसमेसे हरिवर्पक्षेत्रके धनुःष्ट्रप्रमाणके अर्ध भागको घटाना चाहिये॥ ४३०-४३१॥

विशेषार्थ — जब श्रावण माममें (कि संक्रान्तिक समय) सूर्य अन्यन्तर बीधीमें स्थित होता है तब अयोध्या नगरीके मध्यमे अपने महलके ऊपर स्थित भरतादिक चक्रवर्ती निषध पर्वतके ऊपर उदित होते हुए सूर्यविम्बकों देखते हैं। यह अयोध्या नगरी निषध पर्वतके एक भागसे दूसरे भाग तक्रकी अन्यन्तर बीधीके ठीक बीचमें स्थित है। इस प्रकार जब सूर्य अपने श्रमण द्वारा पूर्ण (३१५०८९ यो.) अन्यन्तरपरिधिकों साठ मुहूर्तमें और निषध पर्वतके एक ओरसे दूसरे और तक्रकी अन्यन्तरपरिधिकों अठारह मुहूर्तमें समाप्त करता है, तब वह निषध पर्वतके अयोध्या तक्रकी परिधिकों नौ मुहूर्तमें समाप्त करेगा। अब जब सूर्य ३१५०८९ योजनप्रमाण परिधिकों साठ मुहूर्तमें समाप्त करेगा। इस प्रकार कैराशिकों समाप्त करेगा। इस प्रकार कैराशिक करनेपर सैतालीस हजार दो सौ विरेमठ योजन और एक योजनके बीस भागोमेंसे सात भागप्रमाण यह उत्कृष्ट चश्चस्पर्शक्षेत्र आता है।

उक्त प्रकारसे चक्षुके उन्कृष्ट विषयक्षेत्रमेसे हरिवर्षके अर्ध बनुः रृष्ठको निकाल देनेपर निष्ध-पर्वतकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण पांच हजार पांच से चौहत्तर योजन और एक योजनके तीन सी अस्सी मागोंमेसे दो सौ तेतीस माग अधिक आता है। इतने योजनमात्र निष्ध पर्वतके ऊपर प्रथम वीथीमें स्थित सूर्यविम्बको भरतक्षेत्रके चक्कवर्ती देखते हैं॥ ४३२-४३३॥ उविशिम णीलिगिरिणो तेत्तियमाणेण पढममगगगदो । एरावद्मिम विजए चक्की देक्खंति इयररविं ॥ ४३४ मगोक्कमुहुत्ताणि लेमादीतियपुरिम अधियाणि । किंचूणएक्कणाली रत्ती य अरिट्ठणयरिम ॥ ४३५ णालि १ ।

तावे खरगपुरीए अत्थमणं होरि मं इसपुरिम । अवरण्हमधियगलियां ओसिदयगपरिम साधियमुहुत्तं ॥ तावे मुहुत्तमधियं अवरण्हं पुंडरीगिणीणयरे । तत्पणिधी सुररण्णे दोणिणं मुहुत्ताणि अदिरेगो ॥ ४३७ तक्कालिम सुन्धीमप्पणधीए सुरवणिम पढमपहे । होदि यवरण्हकालो तिण्णि मुहुत्ताणि अदिरेगो ॥४३८ तिय तिय मुहुत्तमधियां सुन्धीमकुंडलपुरिम दो हो य । एकेक्साधियाणि य अवराजिदपहंकरंकपडमपुरे ॥ सुभणयरे अवरण्हं साधियणाली य होदि परिमाणं । णालितिभागं रत्ती किंचूणं रयणसंचयपुरिम ॥४४० एसावदिम उद्यो जंकाले होदि कमलबंधुस्स । तावे दिणरत्तीको अवरिवदेशेस साहिम ॥ ४४९

ऐरावत क्षेत्रके चक्रवर्ती उतने ही योजनप्रमाण (५५७४३३३) नील पर्वतके उत्तर प्रथम मार्गमें स्थित द्वितीय सूर्यविम्बको देखते हैं ॥ ४३४ ॥

भरतक्षेत्रमें सूर्यके उदित होनेपर क्षेमा आदिक तीन पुरोमें एक मुहूर्तसे कुछ अविक और अरिप्टनगरमें कुछ कम एक नाली (घडी) प्रमाण रात्रि होती है ॥ ४३५॥

उस समय खड्गपुरीमें सूर्यास्त, मंज्यपुरमें एक नाटीसे अधिक अपराह, और औषधीन नगरमें बह (अपराह्न) मुहर्तसे अधिक होता है । ॥ ४३६ ॥

उस समय पुण्डरीकिणी नगरमें वह अपराह्य एक मुहूर्तसे अधिक और इसके समीप देवारण्यमें दो मुहूर्तसे अधिक होता है ॥ ४३७॥

इसी समय प्रथम पथमें सुसीमा नगरीके समीप देवारण्यमें तीन मुहूर्तसे अधिक अपराह्न काल होता है ॥ ४३८॥

इस समय सुसीमा व कुण्डलपुरमें तीन तीन मुहूर्तसे अधिक, अपराजित व प्रमंकर पुरमें है। दो मुहूर्तसे अधिक, अंकपुर व पद्मपुरमें एक एक मुहूर्तसे अधिक, और शुभ नगरमें एक नालीसे अधिक अपराह्म काल होता है। इसके अतिरिक्त रन्नसंचय पुरमें उस समय कुछ कम नालीके तीसरे भागप्रमाण रात्रि होती है।। ४३९-४४०॥

जिस समय ऐरावत क्षेत्रमें सूर्यका उदय होता है उस समय अपर विदेहोंमें होनेवाले दिन-रात्रिविभागोंको कहता हूं ॥ ४४१ ॥

१ द दुक्खंति तियरात्रि, ख देक्खंति रयराति. २ व किव्णं एकका णाली. इ द व धिलिया. ४ द सरचरणे दोण्णिय. ५ द ख भिवया. ६ द तादे.

सेमादिसुरवणंतं हुवंति जे पुन्वरिक्षवरण्हा । कमसो ते णादृष्या अस्तपुरीपहुदि णवयठाणेसुं ॥ ४४२ होति अवज्ञादिसु णवठाणेसुं पुन्वरिक्षवरण्हं । पुन्वत्तरयणसंचयपुरादिणयराण सारिष्छा ॥ ४४३ , किंचूण्छम्सुहुत्ता रत्ती जा पुंढरीगिणीणयरे । तह होदि वीदसोके भरहेरावदिखदीसु मज्जाणे ॥ ४४४ तावे णिसहिगिति उदयस्थमणाणि होति भाणुस्त । णीलगितिदेसु तहा एक्कलणे दोसु पासेसुं ॥ ४४५ पंचसहस्या [तह] पणसयाणि चडहत्तरी य अदिरेगो । तेत्रीत बेसयंसा हारो सीदीजुदा तिसया ॥ ४४६

एतियमेत्तारु परं उविरं णिसहस्स पढममग्गिमि । भरहक्लेते चक्की दिणयरबिंबं ण देक्संति ॥ ४४७ उविरिम्म णीलगिरिणो ते परिमाणारु पढममग्गिमि । एरावद्गिम चक्की इद्रदिणेसं ण देक्संति ॥ ४४८ सिहिपवणदिसाहितो जंबूदीवस्स दोण्णि रविबिंबा । दो जीयणाणि पुह पुह भादिममग्गारु बिह्यपहे ॥

क्षेमा नगरीसे लेकर देवारण्य तक जो पूर्वरात्रि एवं अपराह्न काल होते हैं वे ही क्रमसे अअपुरी आदिक नो स्थानोंमें भी जानने चाहिये॥ ४४२॥

अवध्यादिक नौ स्थानोंमें पूर्वीक्त रत्नसंचयपुरादिक नगरेंकि सदश ही पूर्वरात्रि व अपराह काल होते हैं ॥ ४४३ ॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रमें मध्याइको होनेपर जिस प्रकार पुण्डरीकिणी नगरमें कुछ कम छह सुहूर्त रात्रि होती है, उसी प्रकार वीतशोका नगरीमें भी कुछ कम छह सुहूर्तप्रमाण रात्रि होती है ॥ ४४४ ॥

उस समय जिस प्रकार निषध पर्वतपर सूर्यका उदय व अस्तगमन होता है, उसी प्रकार एक ही क्षणमें नील पर्वतके ऊपर भी दोनों पार्श्वभागोंमें (द्वितीय) सूर्यका उदय व अस्तगमन होता है।। ४४५॥

भरतक्षेत्रमें चक्रवर्ती पांच हजार पांचसी चौहत्तर योजन और एक योजनके तीनसी अस्सी भागोंमेंसे दो सौ तेतीस भाग अधिक, इतनेसे आगे निषध पर्वतके ऊपर प्रथम मार्गमें सूर्यविम्बको नहीं देखते हैं ॥ ४४६-४४७॥ ५५७४३ है ।

ऐरावत क्षेत्रमें स्थित चक्रवर्ती नील पर्वतके ऊपर इस प्रमाणसे (५५७४ ३ ३ ३) अधिक दूर प्रथम मार्गमें दूसरे सूर्यको नहीं देखते हैं ॥ ४४८ ॥

जम्बूद्वीपके दोनों सूर्यबिम्ब अग्नि व वायु दिशासे प्रथक् पृथक् दो दो योजन लांघकर प्रथम मार्गसे द्वितीय पथमें प्रवेश करते हैं ॥ ४४९ ॥ लंबतकाले' (?) भरहेरावदास्वदीसु पविसंति । ताथे पुष्युत्ताई रत्तीदिवसाणि जायंति ॥ ४४० एवं सम्वपदेसुं उदयस्थमणाणि ताणि णाद्णं । पिडवीहिं दिवसणिसा बाहिरमग्गेतमाणेउजं ॥ ४५९ सम्वपरिदीसु बाहिरमग्गिटिदे दिवहणाहाविविमे । दिणरत्तीओ बारम अटरसमुहुत्तमेत्ताओ ॥ ४५२ बाहिरपहादु आदिमपहिम दुमणिस्स आगमणकाले। पुष्युत्तिदिणणिसादी हुवंति अधियाओ जणाओ ॥ मसंडिदणगदीए एक्कं चिय लब्भदे उदयठाणं । एवं दीवे वेदीलवणसमुदेसु आणेउन ॥ ४५४

जिस समय उक्त दोनों सूर्य प्रथम मार्गमें प्रवेश करते हुए ऋगशः भरत और ऐरावत क्षेत्रमें प्रविष्ट होते है, उसी समय पूर्वोक्त दिन-रात्रियां होती हैं ॥ ४५०॥

इस प्रकार सर्व पथोमें उन उदय व अस्तमनोंको जानकर मूर्यके बाह्य म.र्गमें स्थित प्रसेक वीथीमें दिन व रात्रि प्रमाणको ले आना चाहिये॥ ४५१॥

सूर्यविम्बके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर सव परिश्रियोमें बान्ह मुहूर्तमात्र दिन और अठान्ह मुहूर्त प्रमाण रात्रि होती है ॥ ४५२ ॥

सूर्यके बाह्य पथेसे आदि पथकी ओर आते समय पूर्वीक्त दिन व रात्रि क्रमशः उत्तरीत्तर अधिक और कम होती है ॥ ४५३॥

सूर्यकी दिनगतिमें एक ही उदयस्थान लब्ब होता है। इस प्रकार द्वीप, वेदी और लक्षणसमुद्रमें उदयस्थानोंके प्रमाणको लेआना चाहिये॥ ४५४॥

 $egin{align} arphi_{m{c}} = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, & = 1, &$ 

\*\*\*\*\*\*

१ व ठंबंतकाले. २ व व मगात्थमाणेज्ज.

ते दीवे तेसर्टा छर्बासंसा ससत्तएक्कहिदा । एक्को चिय वेदीए कलाओ चउहत्तरी होति ॥ ४५५ ६३ | २६ | १ | ७४ |

भट्टारसुत्तरसरं लवणसमुद्दान्म तेत्तियकलाभो । एदे मिलिदा उदया तेसीदिसदाणि भट्टताल कला। ४५६

महासीदिगहाणं एक विय होरि जन्ध चारिवदी । तज्जोगी वीदीमी पिडवीहिं होंति परिहीओ ॥ ४५० परिहीसु ते चरंते ताणं कणयाचलस्य विश्वालं । अण्णं पि पुष्वभणिदं कालवसादे। पणहमुवण्सं ॥ ४५८ । गहाणं परूवणा सम्मत्ता ।

सिसणे। पण्णरसाण वीद्दीणं ताण होति मञ्झमि। अह सिय वीदीओ अहावीसाम रिश्वाणं ॥ ४५९

वे उदयस्थान एक सी सत्तरसे भाजित हम्बीस भाग अधिक तिरेसठ जम्बूद्वीपमे और चौहत्तर कला अधिक केवल एक उसकी वेदीके ऊपर है ॥ ४५५॥

लवणसमुद्रमें उतनी (११८) ही कलाओं से अधिक एक सैं। अठारह उदयस्यान हैं। ये सब उदयस्थान मिलकर अड़तालीस कलाओं से अधिक एक साँ तेरासी है ॥ ४५६॥

उदाहरण — छवणसमुद्रमें बिम्बविस्तारसिंहत सूर्यका चारक्षेत्र यो० ३३० है हैं। ३३० है हैं = ३० है हैं = ११८ है हैं हैं = उदयस्थान | ६३ है हैं = १८३ हैं हैं हैं चुछ।

यहां अठासी प्रहोंका एक ही चारक्षेत्र है जहां प्रत्येक वीधीमें उनके योग्य वीधिया और परिधियां है ॥ ४५७ ॥

वे प्रह इन परिभियोंमें संचार करते है। इनका मेरु पर्वतसे अन्तराल तथा और भी जी पूर्वमें कहा जा चुका है इसका उपदेश कालवश नष्ट होचुका है।। ४५८॥

# प्रहोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

चन्द्रकी पन्द्रह गलियोंके मध्यमें उन अट्ठाईस नक्षत्रोकी आठ ही गलिया होती हैं ॥ ४५९॥

१ द २१ ७४ , ब ६३ ७४ २ द ससिणे.

णव भभिजिप्पहुर्न्।णिं साद् पुरवाओ उत्तराओ वि । इय बारस रिक्लाणि चंदस्स चरंति पहमपदे ॥४६० तदिए पुणस्वस् मध सत्तमए रेहिणी य चिताओ । छट्टिम कित्तियाओ तह य विसाहाओ अट्टमए ॥ दसमे अणुराहाओ जेट्टा एक्कारसम्मि पण्णरसे । हत्था मूलादितियं मिगसिरदुगपुरसमसिलेसा ॥ ४६२ ताराओ कित्तियादिसु छप्पंचतियेक्कछक्कतियछक्का । चउदुगदुगपंचेक्का एक्कचउछतिणवचउक्का य ॥ चडितयितयपंचा तह एक्करसजुदं सयं दुगदुगाणे । बत्तीस पंच तिण्णि य कमेण णिहिट्टसंलाओ ॥ ४६४

वीयणयसयलउद्गी कुरंगसिरदीवतोरणाणं च । भादववारणविभयगोमुत्तं सरजुगाणं च ॥ ४६५ हृश्युप्पलदीवाणं अधियरणं हारवीणसिंगा य । विष्धुवदुक्कयवात्री केसीरगयसीस आयारा ॥ ४६६ मुखं पतंतपक्सी सेणा गयपुष्वभवरगत्ता य । णावा हयसिरसरिसा णं खुली कित्तियादीणं ॥ ४६७

अभिजित् आदि नौ, स्वाति, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी ये बारह नक्षत्र चन्द्रके प्रथम मार्गमें संचार करते हैं॥ ४६०॥

चन्द्रके तृतीय पथमे पुनर्वसु और मघा, सात्रवेमें रेहिणी और चित्रा, छेठेमें कृतिका तथा आठवेंमें विशाखा नक्षत्र संचार करता है ॥ ४६१ ॥

दश्वेंमें अनुराधा, ग्यारहवेमें ज्येष्टा तथा पन्द्रहवें मार्गमें हस्त, मूलदिक तीन (मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढ़ा), मृगशीर्पा, आर्द्री, पुष्य और आक्षेपा, ये आठ नक्षत्र संचार करते हैं ॥ ४६२ ॥

छह, पांच, तीन, एक, छह, तीन, छह, चार, दो, दो, पांच, एक, एक, चार, छह, तीन, नौ, चार, चार, तीन, तीन, पांच, एक सी ग्यारह, दो, दो, बत्तीस, पांच और तीन, यह क्रमसे उन कृतिकादिक नक्षत्रोके ताराओंकी संख्या निर्दिष्टकी गई है ॥ ४६३-४६४ ॥

बीजना,', गाड़ीकी उद्धिकाँ, हिरणका शिर', दीप', तीरण', आतपवारण' ( छत्र ), वल्मीक', ( चीटी आदिसे किया गया मिट्टीका पुंजिवशेष ), गोमूत्र, मरयुगं, हस्त', उत्पर्ल', दीप', अधिकरण', हार', वीणा', सींग', विच्छु', दुष्कृतवापी', सिंहका शिर', हाथीका शिर', मुरज', पतत्पक्षी', सेनां, हाथीका पूर्व शरीर', हाथीका अपर शरीर', नौका', घोड़का शिर' और चूल्हा', इनके समान क्रममे उन कृतिकादिक नक्षत्रोंके ताराओंका आकार है ॥ ४६५-४६७॥

१ द ब पहुदीणं २ द ब इयं ससीसापासाणं

णिवताराणं कुंखा सम्वाणं ठावितूण रिक्खाणं । पत्तेक्कं गुणिवृष्वं एक्करससदेहि एक्करसे ॥ ४६८ ११११।

होति परिवास्तारा मूलंगिस्सामो सयलतारामो । तित्रिहाई रिक्खाई मज्जिमवरभवरभेदेर्दि ॥ ४६९

दृद्धि । प्रप्रप्र । ११११ । १६६६ । २१३३ । ६६६६ । ४४४४ । २२२२ । ११२२ | प्रप्रप्र । ११११ । ११११ । ४४४४ | ६६६६ । १३३३ । ९९९९ | ४४४४ । ४४४४ । ३३३६ | १४४४ । १२१३२ ) २२२२ । २२२२ | १४४४२ । प्रप्रप्र । प्रप्रप्र । १३३३ ।

द्वुंधर । पपद० | इह्रद | १११२ | ६६७२ | ह्र्ड्र । ६व७२ | ४४४८ | २२२४ | २२२४ | पपद्• । १११२ | १११२ । ४४४८ | ६६७२ | ह्र्ड्र | १०००८ । ४४४८ | ४४४८ | ह्र्रुद्ध | इह्रुद्ध | पपद० | १२३४३२ | २२२४ | २२२४ । १पप८४ | पपद० | इह्रद्ध |

अवराओं जेट्टहासदिभिसभरणीओं सादिअसिरुस्सा। होति अवराओं पुणव्यस्सु तिउत्तरा रोहणिविसाहाओं ॥ सेसाओं मिक्सिमाओं जहण्णभे पंचडत्तरसहरूसं। तं चिय दुगुणं तिगुणं मिक्सिमवरभेसु णभखंडा।। ४७१ १००५। २०१०। ३०१५।

अपने अपने सब ताराओंकी संख्याको रावकर उसे ग्यारहर्मी ग्यारहसे गुणा करनेपर प्रत्येक नक्षत्रोंके परिवार-ताराओंका प्रमाण होता है। इसमें मूल ताराओंका प्रमाण मिलादेनेसे समस्त ताराओंका प्रमाण होता है। मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे नक्षत्र तीन प्रकारके होते हैं।। १६८-१६९॥

गुणकार— ११११ । परिवार तारा— कृ. ६६६६, रा. ५५५५, मृ. ३३३३, आ. ११११, पुन. ६६६६, पुष्य ३३३३, आ. ६६६६, म. ४४४४, पू. २२२२, उ. २२२२, ह. ५५५५, चि. ११११, स्वा. ११११, वि. ४४४४, अ. ६६६६, ज्ये. ३३३३, म्. ९९९९, पू. आ. ४४४४, उ. आ. ४४४४, अमि. ३३३३, श्र. ३३३३, ध. ५५५५, इ. १२३३२, इ. भा. २२२२, उ. मा. २२२२, उ. भा. २२२२, उ. ५५५५, अ. ५५५५, अ. ५५५५, म. ३३३३।

सकल तारा— कृ. ६६७२, रो. ५५६०, मृ. ३३३६, आ. १११२, पुन. ६६७२, पु. ३३३६, आ. ६६७२, म. ४४४८, पू. २२२४, उ. २२२४, ह. ५५६०, चि. १११२, स्वा. १११२, वि. ४४४८, अनु. ६६७२, ज्ये. ३३३६, मू. १०००८, पू. आ. ४४४८, उ. आ. ४४४८, अमि. ३३३६, अ. ३३३६, घ. ५५६०, श. १२३४३२, पू. मा. २२२४, उ. मा. २२२४, रे. ३५५८४, अ. ५५६०, म. ३१३६।

ज्येष्ठा, आर्द्री, रातभिषक्, भरणी, स्वाति और आरहेल्या, ये छह जघन्य; पुनर्वसु, तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भादपदा), रोहिणी और विशखा ये उत्कृष्ट; तथा देश नक्षत्र मध्यम हैं। इनमेंसे जघन्य नक्षत्रोंके एक हजार पांच, मध्यम नक्षत्रोंके इससे दुगुणे और उत्कृष्ट नक्षत्रोंके उससे तिगुणे नमखण्ड होते हैं॥ ४७०-४७१॥

१००५। २०१०। ३०१५।

जिमिनिस्स छस्सयाणि तीसञ्जवाणि हुवंति णभखंडा । एवं णक्खत्ताणं सीमविभागं वियाणेहि ॥ ४७६ ६६० ।

वर्ते के रिक्शाणि सम्बाणि मुहुत्तकालेणं। कंषंति गयणखंडे पणतीसद्वारसस्याणि ॥ ४७३ १८३५।

होसितिणस्कत्ताणं परिमाणं भणिमं गयणखंडेसुं । सक्कं णव य सहस्या अहसया काहकायारा ॥ ७०७ रिक्काण सुहुत्तगदी होदि पमाणं फर्स सुहुत्तं च । इच्छा जिस्सेसाई मिलिदाई गयणकंडाणि ॥ ४७५ १८३५ । १०९८०० ।

हेरासियम्मि छद्धं णियणियपरिहीसु सो गमणकास्त्रो। तम्माणं उणमही हाँति सुहुत्ताणि भदिरेको ॥ ७७६ ५९ ।

परन्तु अभिजित् नक्षत्रके छहसौ तीस ही नमखण्ड होते हैं। इस प्रकार नमखण्डोंसे इन नक्षत्रीकी सीमाका विभाग जानना चाहिये॥ ४७२॥ ६३०।

सब नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येक एक मुहूर्तकालमें अठाग्हसौ पैतीस गगनखण्डोंको लावते हैं॥ ४७३ ॥ १८३५ ।

दो चन्द्रों सम्बन्धी नक्षत्रोंके गगनखण्डप्रमाणको कहता हूं। ये गगनखण्ड काह्छा (बाद्यविशेष) के आकार हैं। इनका कुछ प्रमाण एक छाख नी हजार आठसी है।। ४७४॥

ज. न. गगनखण्ड १००५; १००५ x ६ = ६०३०। म. न. ग. खण्ड २०१०; २०१० x १५ = २०१५०। उ. न. ग. खण्ड २०१५; २०१५ x ६ = १८०९०। अभिजित् ग. खं. ६३०; ६०३० + २०१५० + १८०९० + ६३० = ५४९०० एक चन्द्रसम्बन्धी नक्षत्रोंके गगनखण्ड । ५४९०० x २ = १०९८०० उभय चन्द्र सम्बन्धी न. ग. खण्ड।

[यदि अठारहसी पैंतीस गगनखण्डोंके अतिक्रमण करनेमें नक्षत्रोंका एक मुहूर्न काल न्यतीन होता है, तो समस्त गननखण्डोंके अतिक्रमण करनेमें उनका कितना काल न्यतीत होगा ! इस प्रकार कैगशिक करनेमें ] नक्षत्रोंकीं मुहूर्तकालपरिमित गित (१८३५) प्रमाणराशि, एक मुहूर्त फलगशि और सब मिलकर गगनखण्ड (१०९८००) इच्छाराशि होती है। उक्त प्रकार कैराशिकके करनेपर जो लब्ध आवे उतना अपनी अपनी परिधियोंमें गमनका काल समझना चाहिये। उसका प्रमाण यहां उनसठ मुहूर्तसे अधिक आता है।। ४७५-४७६ ॥ ५९।

१ द व मनन्म.

मदिरेकस्स पमाणं तिणिण सयाणि इवंति सत्त कला । तिसप्हि सत्तसट्टीसंजुत्तेहिं विभत्ताणि ॥ ४७७

सवणादिश्रहभाणि श्रभिजिस्सादीभो उत्तरा पुच्चा विश्वति मुहुत्तेणं बावण्णसयाणि श्रधियपणसही॥४७८ श्रिपयपमाणमंसा श्रहारसहस्सदुसयतेसही । इगिवीससहस्साणि णवसयसही हवे हारी ॥ ४७९

वर्षाति मुहुत्तेणं पुणव्वसुमघा तिसत्तदुगपंचा । अंककमे जोयणया तियणभचउएकएककला ॥ ४८०

बावण्णसया पणसीदिउत्तरा सत्तत्तीस अंसा य। चडणउदिपणसयहिदां जादि मुहुत्तेण कित्तिया रिक्खा ॥

इस अतिरेकका प्रमाण तीन सौ सड़सठसे त्रिभक्त तीन सौ सात कळा है ॥ ४७७ ॥ समस्त ग. खण्ड १०९८००; १०९८०० × १ = १०९८००; १०९८०० + १८३५ = ५९६५३५ = ५९३६७ सहर्त ।

श्रवणादिक आठ, अमिजित्, स्वाति, उत्तरा और पूर्वा, ये नक्षत्र बावन सौ पैंसठ योजनसे अधिक एक मुहूर्तमें गमन करते हैं। यहां अधिकताका प्रमाण इक्कीस हजार नौ सौ साठ मागोंमेंसे अटारह हजार दो सौ तिरेसठ मागमात्र है।। ४७८-४७९।।

पुनर्वसु और मदा अंकक्रमसे तीन, सात, दो और पांच अर्थात् पांच हजार दो सौ तिहत्तर योजन और ग्यारह हजार चार सौ तीन भाग अधिक एक मुहूर्तमें गमन करते हैं ॥ ४८०॥ ५२७३ है है है है ।

कृत्तिका नक्षत्र एक मुहूर्तमें बावनसौ पचासी योजन और पांचसौ चौरानवैसे माजित सैंतीस माग अधिक गमन करता है । ॥ ४८१ ॥ ५२८५ व्यक्तिया

१ द च पुव्दाडः २ द च च च उण उदीपण यहिदा.

पचसहस्सा दुसवा बहासीदी य जोयणा अधिया । चित्ताओ रोहिणीओ जंति मुहुत्तेण पत्ते ॥ ४८२ अदिरेकस्स प्रमाणं कळाओ सगसत्ततिणहदुगमेत्ता । अंककमे तह हारो सब्बल्णवएकदुगमाणे ॥ ४८३

बावण्णसया बाणउदि जोयणा वश्वदे विसाहा य । सोखससहस्सणवसयसगदालकला मुहुत्तेणं ॥ ४८४ ५२९२ | १६९४७ | २१९६० |

तेवण्णसयाणि जोयणाणि वश्वदि मुहुत्तेणं । खउवण्ण चउसया दससहस्स भंसा य अणुराहा॥ ४८५ ५३०० | १०४५४ | २१९६० |

तेवण्णसयाणि जोयणाणि चत्तारि व**च**दि जेट्टा । अंसा सत्तसहस्सा चउवीसजुदा मुहुत्तेणं ॥ ४८६ ५३०४ | ७०२४ | २१९६० |

पुस्तो अतिकेसाओ पुष्वासादा य उत्तरासादा | हत्थो मिगसिरमूला अद्दाओ अह पत्तेकं ॥ ४८७ तेवण्णसया क्षणवीसजोयणा' जंति इगिमुहुत्तेणं | अट्टाणकदी णवसय पण्णरससहस्स अंसा य ॥ ४८८

चित्रा और रोहिणीमेंसे प्रत्येक एक मुहूर्तमें पांच हजार दो सौ अठासी योजनसे अधिक जाते हैं । यहां अधिकताका प्रमाण अंकक्रमसे शून्य, छह, नौ, एक और दो अर्थात् इक्कीस हजार नौ सौ साठसे भाजित बीस हजार तीन सौ सतत्तर कला है ॥ ४८२-४८३॥

विशाखा नक्षत्र बावन सौ बानवे योजन और सोलह इजार ने सौ सैतालीस कला अधिक एक मुहूर्तमें गमन करता है ॥ ४८४ ॥ ५२९२ ई है है है है है ।

अनुराधा नक्षत्र एक मुहूर्तमें तिरेपनसौ योजन और दश हजार चार सौ चै।वन माग अधिक गमन करता है ॥ ४८५ ॥ ५३०० दे ६ ६ ६ ६ ।

ज्येष्ठा नक्षत्र एक मुहूर्तमें तिरेपन सौ चार योजन और सात **हजार** चौबीस माग अधिक गमन करता है ॥ ४८६ ॥ ५३०४ र ४००६ र ४०० ।

पुष्य, आहेल्वा, पूर्वाषाड़ा, उत्तराषाड़ा, हस्त, मृगशीर्षा, मूल और आही, इन आठ नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येक एक मुहूर्तमें तिरेपन सौ उन्नीस योजन और पन्द्रह हजार नौ सौ बहानवै भाग अधिक गमन करते हैं ॥ ४८७-४८८ ॥ ५३१९ है है है है है

<sup>🍹</sup> ह उजबण्णसयजीयणा, 🕊 उजनीयणा.

मंडल्केस्त्रप्ताणं जहण्णमे तीस कोयणा होति । तं विय दुगुणं तिगुणं मजिल्लमबरमेसु पर्तकं ॥ ४८९ ३० । ६० । ९० ।

बहारस जीयणया दवेदि अभिजिस्स मंद्रलिक्षतं । सिट्टेयणहमेत्ताओ णियणियताराण' मंद्रखिदिणि ॥ दृष्ट्राची दिक्साणाए उत्तरमञ्जोषु सादिभरणीको। मूर्लं भभिजीकितियरिक्साको चरंति णियमग्गे॥ ४९१ पृदाणि रिक्साणि णियणियमग्गेसु पुन्दभणिदेसुं । णिषं चरंति मंदरसेलस्स पदादिणकमेणं ॥ ४९१ पृदि समा सञ्जाण्हे कितियरिक्सस अध्यमणसमए । उदए अणुराहाओ एवं जाणेज सेसाओ ॥ ४९३

### । एवं जन्खसाणं परूवणा सन्मत्ता ।

जघन्य नक्षत्रोंके मण्डलक्षेत्रका प्रमाण तीस योजन और इससे दूना एवं तिगुना वहीं प्रमाण क्रमसे मध्यम और उत्कृष्ट नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येकका है।। ४८९॥ ३०। ६०। ९०।

अभिजित् नक्षत्रका मण्डलक्षेत्र अठारह योजन प्रमाण है। और अपने अपने ताराओंका मंडलक्षेत्र स्वस्थित आकाश मात्र ही है ॥ ४९० ॥

स्त्राति, भरणी, मूल, अभिजित् और कृत्तिका, ये पांच नक्षत्र अपने मार्गर्मे क्रमसे ऊर्घ्य, अधः, दक्षिण, उत्तर और मध्यमें संचार करते हैं ॥ ४९१॥

ये नक्षत्र मन्दर पर्वतके प्रदक्षिणक्रमसे पूर्वोक्त अपने अपने मार्गोमें नित्य ही संचार करते हैं॥ ४९२ ॥

कृतिका नक्षत्रके अस्तमनकालमें मधा मध्याइको और अनुराधा उदयको प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेाय नक्षत्रोंके भी उदयादिकको जानना चाहिये॥ ४९३॥

विशेषार्थ — जिस समय किसी विवक्षित नक्षत्रका अस्तमन होता है उस समय उससे आठवां नक्षत्र मध्याइको और इससे भी आठवां नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। इस नियमके अनुसार-क्रांतिकादिकके अतिरिक्त शेष नक्षत्रोंके भी अस्तमन, मध्याइ और उदयको स्थयं ही जानलेना चाहिये (देखी त्रिलोकसार गा. ४३६)।

इस प्रकार नक्षत्रोंकी प्ररूपणा समात हुई !

१ इ व ब्रासि.

हुविहा चरमचराको पर्ण्णताराको साण वरसंसा । कोडाकोडीकन्त्वं तेस्तीससहस्सणवसवा पण्णं ॥ ७९७ । १३३९५०००००००००० ।

डसीस अचरतारा जंब्दीवरस चउरिसाभाए । एडाओ दोससिणो परिवारा अख्नेकस्मि ॥ ४९५ ३६ । ६६९७५०००००००००० ।

रिक्सगमणादु अधियं गमणं जाणेज सयसताराणं । ताणं जामप्यहुदिश्च डव्यसो संपद् पणहो ॥ ४९६ चंदादो मत्तंडो मत्तंडादो गहा गहादितो । रिक्सा रिक्साहितो ताराभो होति सिग्धगदी ॥ ४९७ । एवं ताराणं परूवणं सम्मत्तं ।

अवणाणि य रविसणिणो सगसगखेते' गहा य जे' चारी । जिथ अवणाण भगणे जियमा ताराण प्रमेष ॥ रविअयणे पृक्के तेसीदिसया हुवंति दिणरत्ती । तेरसदिवसा चंदे सत्तद्वीभागचडचारूं ॥ ४९९

168 | 18 | 88 |

प्रकीर्णक तारे चर और अचर रूपसे दो प्रकारके होते हैं। इनकी उस्कृष्ट संख्या एक लाख तेतीस हजार नौ सी पचास कोड़ाकोड़ी है॥ ४९४॥

#### १३३९५००००००००००००।

इनमेसे छत्तीस अचर तारा जम्बूद्वीपके चारी दिशाभागींमें स्थित हैं। ये ( उपर्युक्त संख्याप्रमाण ) दो चन्द्रोंके परिवार-तारे है। इनसे अधि एक चन्द्रके परिवार-तारे समझना चाहिये ॥ ४९५ ॥ अचर तारा ३६ | ६६९७५००००००००००।

नक्षत्रोंके गमनसे सब ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिये। इनके नामादिकका उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है॥ ४९६॥

चन्द्रसे सूर्य, सूर्यसे प्रह, प्रहोंसे नक्षत्र और नक्षत्रोंसे भी तारा शिष्ठ गमन करनेवाले होते हैं॥ ४९७॥

## इस प्रकार ताराओंका कथन समाप्त हुआ ।

सूर्य, चन्द्र और जो अपने अपने क्षेत्रमें संचार करनेवाले प्रद हैं उनके अपन होते हैं। नक्षत्रसमूह और ताराओंके इस प्रकार अपनोंका नियम नहीं है। १९८ ॥

सूर्यके प्रत्येक अयनमें एक सौ तेरासी दिन-रात्रियां और चन्द्रके अयनमें सङ्सठ मागोंमेंसे चवालीस माग अधिक तेरह दिन होते हैं॥ ४९९॥ १८३। १३५%।

१ द व समयक्केंचे. २ व वं ३ द व दिवादिचंदे.

दिक्षिणभयणं भादी पजनसाणं तु इत्तरं अयणं । सब्बेसिं सूराणं विनरीदं होषि चंदाणं ॥ ५००
क्रचेव सवा तीसं भगणाणं भभिजिरिक्खनिक्खंमा । दिहा सब्बेदरिसिहिं सब्वेहि अणंतणाणेणं ॥ ५०१
६३० ।

सदिभिसभरणी बहा सादी तह बस्सिलेस्पजेट्टा य । पंचुत्तरं सहस्सा भगणाणं सीमिविक्लंभा ॥ ५०२ एदं चेव य तिगुणं पुणम्बस् रोहिणी विसाहा य । तिण्णेव उत्तराभी भवसेसाणं भवे विडणं ॥ ५०६ चडवण्णं च सहस्सा णव य सया होति सयलरिक्लाणं। विगुणियगयणक्लंडा दोचंदाणं पि णादुब्वं॥ ५०४

एयं च सयसहस्सा अट्टागउदीसया य पिंडपुंग्णा । एसी मंडलक्वेदी भगणाणं सीमविक्खंभी ॥ ५०५

अद्वारसभागसया तीसं गच्छदि रवी मुहुत्तेणं । णक्खत्तसीमछेदो ते चेहं इमेण बाद्यस्या ॥ ५०६

सब सूर्योका दक्षिण अयन आदिमें और उत्तर अयन अन्तमें होता है। चन्द्रोंके अयनोंका कम इससे विपरीत है। ५००॥

नक्षत्रोंमें अभिजित् नक्षत्रका विस्तार अर्थात् उसके गगनखण्डोंका प्रमाण जो छह सौ तीस है उसे सभी सर्वदार्शियोंने अनन्त ज्ञानसे देखा है ॥ ५०१ ॥ ६३० ।

शतभिपक्, भरणी, आर्द्री, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा, इन नक्षत्रगणोंके सीमाविष्कम्भ अपीत् गगनखण्ड एक हजार पांच हैं ॥ ५०२ ॥

पुनर्वसु, रोहिणी, विशाखा और तीनों उत्तरा (उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाढ़ा, उत्तरा भादपदा) इनके गगनखण्ड इससे (१००५) तिगुणे तथा शेष नक्षत्रोंके दूने हैं॥ ५०३॥

सब नक्षत्रोंके गमनखण्ड चौवन हजार नौ सौ हैं | इससे दूने दोनों चन्द्रोंके गमनखण्ड समज्ञना चाहिये || ५०४ || ५४९०० |

इस प्रकार एक लाख अट्टानबे सौ गगनखण्डोंसे परिपूर्ण यह मण्डलविभाग नक्षत्रगणोंकी सीमाके विस्तार स्वरूप है ॥ ५०५॥ १०९८००।

सूर्य एक मुहूर्तमें अठारह सौ तीस गगनखण्डोंको छांघता है । नक्षत्रोंकी सीमाका विभाग....इस प्रकार जानना चाहिये॥ ५०६॥

१द्वागागाणं २द्वाखे. ३द्चेहर.

सत्तरसहुद्वीण हु खंदे सूरे बिसाहिबंदियं च । सत्तद्वी वि य भगणा चरह मुहुत्तेण भागाणं ॥ ५०७ १७६८ । १८३० । १८३५ ।

चंदरविगयणसंडे अण्णोण्णविसुद्धसेसबासट्टी । एयमुहुत्तपमाणं बासिट्टिफाक्टिच्छया तीसा ॥ ५०८ १ । ६२ । ३० ।

एयहैतिष्णिसुण्णं गयणक्खंडेण लब्भिद् मृहुत्तं । अट्टरसही य तहा गयणक्खंडेण किं छदं ॥ ५०९ १८३०। १८६०। १ |

चंदादो सिग्धगदी दिवसमुहुत्तेण चरिद खलु सूरी । एक्कं चेव मुहुत्तं एकं एयहिभागं च ॥ ५१०

9 | 9 |

रविरिक्खगमणखंडे अण्णोण्णं सोहिजण जं सेसं। एयमुहुत्तपमाणं फरू पण इच्छा तहा तीसं ॥ ५११ १।५१३०।

चन्द्र एक मुहूर्तमें सत्तरह सौ अड़सठ गगनखण्डोंको लांघता है। इसकी अपेक्षा सूर्य बासठ गगनखण्ड अधिक और नक्षत्रगण सड़सठ गगनखण्ड अधिक लांघते हैं ॥५०७॥

### १७६८ + ६२ = १८३० | १७६८ + ६७ = १८३५ |

चन्द्र और सूर्यके गगनखण्डोंको परस्पर घटानेपर बासठ रोप रहते हैं । जब सूर्य एक मुहूर्तमें चन्द्रकी अपेक्षा बासठ खण्ड अधिक जाता है तब वह तीस मुहूर्तमें कितने खण्ड अधिक जावेगा ? इस प्रकारके त्रैराशिकमें यहां एक मुहूर्त प्रमाणराशि, बासठ फलराशि और तीस मुहूर्त इच्छाराशि होती है ॥ ५०८ ॥ ६२ × ३० = १८६० ।

जब एक, आठ, तीन और शून्य अर्थात् अठारह सौ तीस गगनखण्डोंके अतिक्रमणमें एक मुहूर्त प्राप्त होता है तो अठारह सौ साठ गगनखण्डोंके अतिक्रमणमें क्या प्राप्त होगा ? ।। ५०६ ।। १८६० ÷ १८३० = १  $\frac{2}{5}$  सु. ।

सूर्य चन्द्रमाकी अपेक्षा दिनमुहूर्त अर्थात् तीस मुहूर्तीमें एक मुहूर्त और एक मुहूर्तके इकसठवें भाग अधिक शीव्र गमन करता है ॥ ५१० ॥

सूर्य और नक्षत्रोंके गगनखण्डोंको परस्पर घट।कर जो शेष रहे उसे प्रहण करनेपर यहां एक मुहूर्त प्रमाणराशि, पांच फलराशि और तीस मुहूर्त इच्छाराशि है ॥ ५११ ॥

३० x ५ = १५० गगनखण्ड।

१ ब विअहि°.

तीसट्टारसया खलु मुहुत्तकालेण कमइ जड्ड सूरो । तो केत्तियकालेणं सथपंचासं कमेड् ति ॥ ५१२ १८६० । १ । १५० ।

स्रादी जक्ततं दिवसमुहुत्तेण जङ्णतरमाहु । एकस्स मुहुत्तस्स य भागं एकहिमे पंच ॥ ५१६ ५ |

णक्खत्तमीमभागं भजिदे दिवसस्य जइणभागेहिं। लद्धं तु होह रविस्तिण≆खत्ताणं तु संजोगा ॥ ५१४ निसयदलगगणखंडे कमेह जह दिणयरो दिणिक्केणं। तउ रिक्खाणं णियणिय णहखंडँगमण को कालो ॥ १५०। १ । ६३०

अभिजी छश्च मुहुत्ते चत्तारि य केवले। अहारते । सूरेण समं गच्छिदि एत्तो सेवाणि वोच्छामि ॥ ५१६ अ. रा. ४, मु. ६।

सदिभिसभरणीक्षद्वा सादी तह अस्सिलेसजेट्टा य । छचेव अहोरसे एकावीसा मुहुसेणं ॥ ५१७ अ. रा. ६, मु. २१ ।

सूर्य जब अठारह सौ तीस गगनखण्डोंको एक मुहूर्तकालमें लांघता है तब वह एक सौ पचास गगनखण्डोको कितने समयमें लाघेगा ? ॥ ५१२ ॥

१५० ÷ १८३० = 
$${}^{8}_{9,6}$$
  ${}^{9}_{5,6}$   $=$   ${}^{9}_{5,8}$  मु. ।

सूर्यकी अपेक्षा नक्षत्र एक दिनमुहृती (३० मु.) में एक मुहूर्तके इकसठ भागोमेंसे पांच भाग अधिक जिनतर अर्थात् अतिशय वेगवाला है ॥ ५१३॥

सूर्य और चन्द्र एक दिनमें नक्षत्रोंकी अपेक्षा जितने गगनखण्ड पीछे रहते हैं उनका नक्षत्रोंके गगनखण्डोंमें भाग देनेपर जो लब्ब अ.वे उतने समय तक सूर्य व चन्द्रमाका नक्षत्रोंके साथ संयोग रहता है ॥ ५१४ ॥

यदि सूर्य एक दिनों। तीन सीके आधे एक सी पचास गगनखण्ड पीछे रहता है तो नक्षत्रोंके अपने अपने गगनखण्डोंके गमनमें कितना काल लगेगा ? ॥ ५१५॥

अभिजित् नक्षत्र चार अहोरात्र और छह मुहूर्त काछ तक सूर्यके साथ गमन करता है। यहांसे आगे देाप नक्षत्रोंका कथन करता हूं॥ ५१६॥

अभि. ग. खं. ६३० ÷ १५० = ४ १ दिन = ४ अहोरात्र और ६ मुहूर्त अधिक।

शतमिपक्, भरणी, आर्द्री, स्वाति, आक्तेषा तथा ज्येष्ठा, ये नक्षत्र छह अहोरात्र और इक्कीस मुहूर्त तक सूर्यके साथ गमन करते हैं ॥ ५१७ ॥

ज. न. ग. खण्ड १००५; १००५ ÷ १५० = ६ $\frac{6}{5}$  दिन = ६ अहोरात्र और **२१** मुहूर्त अधिक ।

१द्घनं २द्घणहत्हे.

तिण्णेव उत्तराक्षी पुणव्वस् रोहिणी विश्वाहा य । वीसं च अहोरत्ते तिण्णेव य हाँति स्रस्स ॥ ५१८ व. रा. २०, सु. ३ ।

अवसेसा णक्खत्ता पण्णारस वि सूरगदा होति। बारस चेत्र मुहुता तेरस य समे अहोरते ॥ ५१९ अ. १३, मु. १२ |

सत्तिहिगयणखंडे मुहुत्तमेत्तेण कमइ जो चंदो । भगणाण गयणखंडे को कालो होह गमणिम ॥ ५२० ६७ | १ | ६६० |

भभिजिस्स चंद्रचारों सत्तटी खंदिने मुहुत्तेगे । भागो य सत्तवीसा ते पुण अहिया णवमुहुत्तेहिं ॥ ५२१
९ | २७ |

सद्भिसभः (णीअहा सादी तह अस्तलेसजेटा य । एवे छण्णम्बत्ता पण्णारसमुहुत्तसंजुत्ता ॥ ५२३ १५ ।

तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाला, ये छह उत्कृष्ट नक्षत्र बीस अहोरात्र और तीन मुहूर्न काल तक सूर्यके साथ गमन करने है ॥ ५१८ ॥

उ. न. ग. खण्ड ३०१५; ३०१५ ÷ १५० = २०१० अ. रा. = २० अहोरात्र और ३ मु. अधिक ।

रेग्प पन्द्रह ही जवन्य नक्षत्र तेरह अटेग्रात्र और वारह मुहूर्त काल तक सूर्यके साथ संगत रहते हैं ॥ ५१९॥

म. न. ग. खण्ड २०१०; २०१० ÷ १५०  $\Rightarrow$  १६ $\frac{8}{5}$  अ. रा.  $\Rightarrow$  १३ अहोरात्र और १२ मुहूर्त अधिक ।

जब चन्द्रमा एक मुहूर्तमे नक्षत्रोंसे सड़सठ गगनखण्ड पीछे रह जाता है तब उनके ( नक्षत्रोंके ) गगनखण्डों तक साथ गमन कल्वेनें कितना सगय छगेगा है।। ५२०॥

अभिजित् नक्षत्रके गगनखण्डांमें सड़मटका भाग देनेपर एक मुहूर्तके सड़सट भागोंमेंसे सत्ताईस भाग अधिक नौ मुहूर्त लब्ब आते हैं। यही चन्द्रमाका अभिजित् नक्षत्रके साथ गमन करनेका कालप्रमाण है। ५२१॥ अ. न. ग. खण्ड ६३०; ६३० ÷ ६७ = ९३% मु. का.।

शतभिषक्, भरणी, आर्द्री, स्वाति, आश्चेपा और ज्येष्ठा, ये छह नक्षत्र चन्द्रमाके साथ पन्द्रह मुहूर्त तक रहते हैं ॥ ५२२ ॥ज. ग. खं. १००५, १५०५ ÷ ६७ = १५ मुहूर्त । अबसेसा णक्खता पण्णरसा तीसदिमुहुत्ता य । चंदिम्म एस जोगी णक्खताणं समक्खादं ॥ ५२६ ३०।

तिक्लोब उत्तराओ पुणव्वस् रोहिणी विसाहा य । एदे छक्लक्खत्ता पणदालमुहुत्तसंजुत्ता ॥ ५२४ ४ ।

दुमिणिस्स एक्कअयणे दिवसा तेसीदिअधियएकसयं। दक्षिवणभयणं आदी उत्तरअयणं च भवसाणं ॥ ५२५ १८३ ।

एकादिदुउत्तरियं दिन्लिणभाउद्दियाण्' पंच पदा। दोभादिदुउत्तरयं उत्तरभाउद्दियाण्' पंच पदा॥ ५२६ तिष्पंचदुउत्तरियं' दसपदपजंतदेहि अवहरिदं। उसुपस्स य होदि पदं वोच्छं आउद्दिउसुपदिणं रिर्स्लं॥ रूउणंकं छगुणं भोगजुदं उसुवं उसुपउंदि तिथिमाणं। तं वारगुणं पन्वस्समविसमे किण्हेंसुकं च॥ ५२८ सत्तमुणे उजंकं दसहिदसेसेसु अयणदिवसगुणं। सत्तद्विद्दिदं छदं अभिजादिदे हवे रिक्लं॥ ५२९

अविशिष्ट पन्द्रह नक्षत्र चन्द्रमाके साथ तीस मुहूर्त तक रहते है । यह उन नक्षत्रोंका थीग कहा गया है ॥ ५२३ ॥ म. ग. खं. २०१० — ६७ = ३० मुहूर्त ।

तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा, ये छह नक्षत्र पैंतालीस मुहूर्त तक चन्द्रमाके साथ संयुक्त रहते है ॥ ५२४ ॥ उ. ग. खं. ३१५; ३१५ ÷ ६० = ४५ मुहूर्त ।

मूर्यके एक अयनमे एक सौ तेरासी दिन होते है। इन अयनोमेसे दक्षिण अयन आदिमें और उत्तर अयन अन्तमें होता है॥ ५२५॥ १८३।

स्र्यंके दक्षिण-अयनमें एकको आदि लेकर दो अधिक अशीत् एक, तीन, पांच, सात और नौ, इस प्रकार आवृत्ति होती है। इस आवृत्तिमें गच्छ पांच है। इसी प्रकार दोको आदि लेकर दो अधिक अशीत् दो, चार, छह, आठ और दश, इस प्रकार उत्तरायनमें आवृत्ति होती है। इस उत्तरावृत्तिमें भी गच्छ पांच ही रहता है। ५२६॥

[ गाथा ५२०-५२९ का अर्थ अस्पष्ट है । गाथा ५२० में विषुप अर्थात् समान दिन-रात्रिवाले दिवसके पद बतलाकर आवृत्ति और विषुप के दिन और नक्षत्र बतलानेकी प्रतिज्ञा की गई है । गाथा ५२८ में विषुप और आवृत्तिकी तिथि निकालने और कृष्ण व शुक्र पक्षका निर्णय करनेका गणित दिया गया है जो त्रिलोकसार गाथा ४२८ के अनुसार इस प्रकार है — आवृत्तिकी संख्यामेंसे एक घटाकर जो बचे उसमें छहका गुणा करें। इस गुणनफलमें एक और मिलानेसे आवृत्तिकी तिथि आती है एवं तीन मिलानेसे विषुपकी । और यह तिथि-संख्या यदि विषम हो तो कृष्ण पक्ष जानना चाहिये और सम हो तो शुक्ल पक्ष । गाथा ५२९ में नक्षत्र निकालनेकी प्रक्रिया बतलाई गई है जो त्रिलोकसार गा. ४२९-४३० से भिन्न जान पड़ती है, किन्तु अस्पष्ट है ।

१ द आउड्डिवाए, ब आउदिवाए. २ द ब ति'पंच्चदुउत्तरियं ३ द उसुदं. ४ द किराइ°.

आसाहपुण्णिमीए जुगणिप्पत्ती दु सावणे किण्हे । अभिजिन्मि चंद्रजोगे पाहिबदिबसन्मि पारंभो ॥ ५३० सावणिकण्डे तेरिस मियसिरिक्खन्मि बिदियआउटी। तिदया विसाहरिक्खे दसमीए सुक्कान्मि तम्मासे ॥ पंचसु विश्ते एदे सावणमासन्मि उत्तरे कहे । आवित्ती दुमणीणं पंचेव य होति णियमेणं ॥ ५३२ माघस्स किण्हपक्खे सत्तमिए रुद्दणाममृहुत्ते । हथ्यन्मि हिददुमणी दिखणदो एदि उत्तराभिमुहे ॥ ५३३ चोत्थीए सदिमसए सुक्के बिदिया तहज्जयं किण्हे । पक्खे पुस्से रिक्खे पिडवाए होदि तम्मासे ॥ ५३४ किण्डे तथोदसीए मूले रिक्खन्मि तुरिमआवित्ता । सुक्के पक्खे दसिमय कित्तियरिक्खन्मि पंचमिया ॥ ५३५ पंचसु विरसे एदे माघे मासन्मि दिक्खणे कहे । आवित्ती दुमणीणं पंचेव य होति णियमेणं ॥ ५३६ होदि हु पढमं विसुपं कित्वैयमासन्मि दिण्हतह्याए। छसु पब्वमदीदेसु वि रोहिणिणामन्मि रिक्खन्मि ॥५३७

आसाढ़ मासकी पूर्णिमाके दिन पांच वर्ष प्रमाण युगकी पूर्णता और श्रावण कृष्णा प्रतिपद्के दिन अभिजित् नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होनेपर उस युगका प्रारम्भ होता है ॥ ५३० ॥

श्रावण कृष्णा त्रयोदशिक दिन मृगशिर्षा नक्षत्रका योग होनेपर दितीय और इसी मासमें शुक्र पक्षकी दशमीके दिन तृतीय आवृत्ति होती है ॥ ५२१ ॥ । चतुर्थ और पंचम आवृत्तिमूचक गाथा छुट गया प्रतीत होता है । (देखो त्रि. सा. ४१४) ]

सूर्यके उत्तर दिशाको प्राप्त होनेपर पांच वर्षोके भीतर श्रावण मासमें ये नियमसे पांच ही आवृत्तियां होती हैं ॥ ५३२ ॥

हरत नक्षत्रपर स्थित सूर्य माघ मासके कृष्ण पक्षमें सप्तमीके दिन रुद्र नामक मुहूर्तके होते दक्षिणसे उत्तराभिमुख प्राप्त होता है ॥ ५३३ ॥

इसी मासमें रातिभिषक् नक्षत्रके रहते शुक्र पक्षकी चतुर्थीके दिन द्वितीय और कृष्ण पक्षकी पड़िवाके दिन पुष्य नक्षत्रके रहते तृतीय आवृत्ति होती है ॥ ५३४॥

कृष्ण पक्षकी त्रयोदशीके दिन मूल नक्षत्रके रहते चौथी और शुक्र पक्षकी दशमी तिथिको कृत्तिका नक्षत्रके रहते पांचवीं आवृत्ति होती है ॥ ५३५॥

पांच वर्षीके भीतर माघ मासमें दक्षिण अयनके होनेपर नियमसे ये पांच ही सूर्योंकी आवृत्तियां होती हैं ॥ ५३६ ॥

समान दिन-रात्रि स्वरूप विषुपोंमें से प्रथम विषुप कार्तिक मासमें कृष्ण पक्षकी तृतीया तिथिको छह पर्वेकि (पौर्णमासी और अमावस्या ) बीतनेपर रोहिणी नामक नक्षत्रके रहते होता है ॥ ५३७ ॥

महसाहिक्विप्रस्थे जबसीए अणिहणामगक्तते । मादीदो महारस प्रवसदीदे दुइज्यं उसुयं ॥ ५६८ कित्रवसासे दुव्जियं हिंगतीसप्रवसादीदो । तीदाए सादीए रिक्से होदि हु तह्ज्यं विसुयं ॥ ५६९ वहसाहसुद्धाक्ते छ्टीण पुणव्यसुक्सणक्ते । तेदालसंसप्यमदीदेमु चउत्थयं विसुयं ॥ ५६० कित्रयमसे सुक्षित्रवारसिण पंचत्रणगपरिसंखे । प्यत्मदीदे उसुयं पंचमयं होदि णियमेणं ५५९ वहसाहिकण्डपक्ते तिद्याण [ भट्टमिट्टिपरिसंखे । प्यत्मदीदे उसुयं पंचमयं होदि णियमेणं ॥ ५५२ कित्रयमासे किण्हे णवसीदिवने स्थाए णक्तते । सीदीप्यमदीदे होदि पुढं सत्तमं उसुयं ॥ ५५६ कित्रयमासे किण्हे णवसीदिवने स्थाए णक्तते । सीदीप्यमदीदे होदि पुढं सत्तमं उसुयं ॥ ५५६ कित्रयमासे सुक्कच्छिण उत्तरादिभद्ददे । पंचतरपुक्तस्यं प्यत्मदीदेसु णवस्यं उसुयं ॥ ५५५ कित्रयमासे सुक्कच्छिण उत्तरादिभद्ददे । पंचतरपुक्तस्यं प्यत्मदीदेसु णवस्यं उसुयं ॥ ५५५ कित्रयमासे सुक्कच्छिण उत्तरादिभद्ददे । पंचतरपुक्तस्यं प्यत्मदीदेसु णवस्यं उसुयं ॥ ५५५

दूसरा विषुप वैशाख मासमें कृष्ण पक्षकी नवमीको धनिष्ठा नामक नक्षत्रके रहते आदिसे अटारह पर्वेकि बीतनेपर होता है ॥ ५३८॥

तीसरा विषुप कार्तिक मासकी पूर्णिमाके दिन आदिसे इकतीस पर्वेकि बीत जानेपर स्वाति नक्षत्रके रहते होता है ॥ ५३९॥

चौथा विषुप वैशाख मासमें शुक्र पक्षकी पछी तिथिको पुनर्वसु नक्षत्रके रहते तेताछीस पर्वोके बीत जानेपर होता है ॥ ५४० ॥

पांचवां विषुप कार्तिक मासमें शुक्र पक्षकी द्वादशीको पचवन पवेंकि व्यतीत होनेपर [ उत्तरा भादपदा नक्षत्रके रहते ] नियमसे होता है ॥ ५४१ ॥

छठा त्रिपुप वशाख मासमें कृष्ण पक्षकी तृतीयाके दिन [ अड़सठ पर्वीके बीत जानेपर अनुराधा नक्षत्रके रहते ] नियमसे होता है ॥ ५४२ ॥

सातत्रां विपुप कार्तिक मासमें कृष्ण पक्षकी नत्रमीके दिन मघा नक्षत्रके रहते अस्सी पर्वीके वीतनेपर होता है ॥ ५४३ ॥

आठवा विपुद वैशाख मासकी पूर्णिमाके दिन अश्विनी नक्षत्रके रहते युगकी आदिसे तेरानवै पर्वीके वीतनेपर होता है ॥ ५४४ ॥

नीवां विषुप कार्तिक मासमें शुक्र पक्षकी पष्टीको उत्तरा भादपदा नक्षत्रके रहते एक सौ पांच पवेंकि वीत चुकनेपर होता है ॥ ५४५ ॥

१ व व बहसन्मि किन्द्रपक्के.

वहसाहसुक्तमारसि उत्तरपुर्विद कागुणीरिक्षे । सत्तारसण्डस्यवं वश्वमदीदेसु इसमयं उसुपं ॥ ५४६ पणवरिसे दुमणीणं दक्षिलणुत्तरायणं उसुयं । चयरं भाजेज्जो उस्सिप्पिणिपढमभादिचरिमंतं ॥ ५४७ पहास्सिसंखभागं दक्षिलणअयणस्स होदि परिमाणं । तेत्वियमेतं उत्तरक्षयणं उसुपं च तहुगुणं ॥ ५४४

अवसाधिणिण् एवं वत्तव्या ताओ रहडघडिएणंर । होति अणंताणंता पुष्वं वा दुर्माणपश्चितं ॥ ५४९ चत्तारो छवणजले धादहदीवास्मि बारस सियंका । बादाल कालसिलेले बाहत्तरि पुरुखरद्धस्मि ॥ ५५०

8 | 12 | 82 | 62 |

णियणियससीण अन्दं दीवसमुहाण एकमाग्रामि । अवरे भागं अन्दं वरंति पंतिक्रमेणे च ॥ ५५१ एकेकचारखेतं दोदोचंदाण होदि तब्बासी । पंचसया दससिद्दा दिणयरबिंबादिरित्ता य ॥ ५५१

दशवां विषुप वैशाख मासमें शुक्र पक्षकी द्वादशीके दिन ' उत्तरा ' पद जिसके पूर्वमें है ऐसे फाल्गुनी अधीत् उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके रहते एकसी सत्तरह पर्वोके बीत जानेपर होता है ॥ ५४६ ॥

इस प्रकार उत्सर्पिणीके प्रथम समयसे छकर अन्तिम समय तक पांच वर्पपरिमित युगोंमें सूर्योंके दक्षिण व उत्तर अयन तथा विषुपोंको छे आना चाहिये ॥ ५८७ ॥

दक्षिण अयनका प्रमाण पल्यका असंख्यातवां भाग और इतना ही उत्तर अयनका भी प्रमाण है । विषुपोंका प्रमाण इससे दूना है ॥ ५४८ ॥

दक्षिण अयन पत्य ÷ असं., उत्तर पत्य ÷ असं., त्रिषुप ( पत्य ÷ असं. ) × २ ।

इसी प्रकार (उत्सिर्धणिके समान) अवसिर्धणी कालमें भी अग्वटकी विटिकाओंके समान उन दक्षिण-उत्तर अयन और विपुर्पोको कहना चाहिये। सूर्यके प्रक्षेप पूर्ववत् अनंतानंत होते हैं ॥ ५४९॥

लवण समुद्रमें चार, धानकीखण्ड द्वीपमें बारह, कालोद समुद्रमें व्यालीस और पुष्करार्द्ध द्वीपमें बहत्तर चन्द्र हैं ॥ ५५० ॥ ४ । १२ । ४२ । ७२ ।

द्वीप व समुद्रोंके अपने अपने चन्द्रोंमेंसे आधे एक भागमें और आधे दूसरे भागमें पंक्तिक्रमसे संचार करते हैं ॥ ५५१॥

दो दो चन्द्रोंका जो एक एक चारक्षेत्र है उसका विस्तार सूर्यविम्बसे ( हूँ ६ ) अधिक पांचसी दश योजनप्रमाण है ॥ ५५२ ॥

१ [चिय]. २ द ख रहउपडिएण.

पुद्द पुद्र चारक्के से पण्णरस हुवंति चंदवीहीओ । तन्त्रासी छप्पण्णा जीयणया एकसिट्टिहिदा ॥ ५५३ १५ | ६१ |

णियणियचंद्रपमाणं भजिद्रणं एकसिहिरूवेहिं । अडवीसेहिं गुणिदं सोहियणियउविहिदीववासिम्मि॥ ५५४ सिसंसापिविहत्तं' सद्वद्दभंतरवीहिहिदिद्गं । दीवाणं उवहीणं आदिसपहजगदिविश्वालं ॥ ५५५ उणवण्णसहस्मा णवसयगवणउदिजोयणा य तेत्तीसा । अंसा लवणसमुद्दे अद्भंतरवीहिजगदिविश्वालं ॥

49999 | 8 8 |

दुगतिगतियतियतियितिणिण य विर्वालं धादहिम दीविमा। णभछक्कण्कांसा तेसीदिसदेहिं भवहरिदा ॥५५७

पृथक् पृथक् चारक्षेत्रमें जो पन्दह पन्द्रह चन्द्रवीथियां होती हैं उनका विस्तार इकसठसे भाजित छप्पन योजनप्रमाण है ॥ ५५३ ॥ वीथियां १५ । विस्तार है हैं ।

अपने अपने चन्द्रोंके प्रमागमें इकसठ रूपोंका माग देकर अट्टाईससे गुणा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो। उसे आने द्वीप अथवा समुद्रके विस्तारमेंसे घटाकर चन्द्रसंख्यासे विभक्त करनेपर जो छन्ध आवे उतना सर्व अभ्यन्तर वीधीमें स्थित चन्द्रोंके आदिम पथ और द्वीप अथवा समुद्रकी जगतिके बीच अंतराल होता है। । ५, १८ – ५, १५।

उदाहरण — लवण समुद्रमें चन्द्र 8;  $8 \div ६१ = \frac{8}{5}$ ;  $\frac{8}{5} \times २८ = \frac{1}{5} \frac{1}{5}$ ; ल. स. विस्तार २००००० =  $\frac{1}{5} \times \frac{9}{5} \cdot \frac$ 

लवण समुद्रमें अभ्यन्तर वीथी और जगतीके बीच उनंचास हजार नौ सौ निन्यानैब योजन और एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे तेतीस भागमात्र अन्तराल है ॥ ५५६॥

धातकीखण्ड द्वीपमें यह अन्तरालप्रमाण दो, तीन, तीन, तीन और तीन अर्थात् तेतीस हजार तीन सौ बत्तीस योजन और एक सौ तेरासीसे माजित एक सौ साठ माग अधिक है।। ५५७॥ २३३३२६६६ ।

१ द व पविहत्तं.

सगचडणहणवएका अंककमे पणखदोण्णि असा य । इगिअट्टदुएकहिदा काछोद्यजगदिविवालं ॥ ५५८

सुण्णं चडठाणेका अंककमे अटुर्वचितिण्णि कला । णवचडपंचितिहत्तो विकालं पुरुषस्वस्वस्मि ॥ ५५९

एदाणि अंतराणि पढमप्पहसंदिदाण चंदाणं । बिदियादीण पहाणं अधिया अब्भंतरे बहिं ऊणा ॥ ५६० लवणादिचडक्काणं वासपमाणिस णियससिदलाणं । बिंबाणिं फेलिक्ता तत्तो णियचंदसंखअद्धेणं ॥५६१ भिजदूणं जं लद्धं तं पत्तेकं ससीण विद्यालं । एवं सम्वपहाणं अंतरमेदिम णिहिट्टं ॥ ५६२ ण्रवणडिदसहस्सं णवसयणवणडित जोयणा य पंच कला । लवणसमुद्दे दोण्णं तुसारिकरणाण विश्वालं ॥

कालोदक समुदकी जगती और अन्तर वीर्थीके मध्यमें सात, चार, शून्य, नी और एक, इन अंकोंके क्रमसे उन्नीस हजार सैंतालीस योजन और बारह सौ इक्यासीसे भाजित दो सौ पांच भाग अधिक अन्तराल है ॥ ५५८॥ १९०४७ १२८५ ।

पुष्कराई द्वीपमें यह अन्तरालप्रमाण सून्य और चार स्थानों में एक, इन अंकोंके क्रमसे ग्यारह हजार एक सौ दश योजन और पांच सौ उनंचाससे भाजित तीन सौ अट्ठावन कला अधिक है।। ५५९॥ १११० है है।

प्रथम पथमें स्थित चन्दों के ये उपर्युक्त अन्तर अभ्यन्तर्भे द्वितीयादिक पर्योसे अधिक और बाह्यमें उनसे रहित हैं ॥ ५६०॥

ल्यणसमुद्रादिक चारोंके विस्तार प्रमाणमेंसे अपने चन्द्रोंके आधे विम्बोंको घटाकर रोषमें निज चन्द्रसंख्याके अर्थभागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रत्येक चन्द्रोंका अन्तराल-प्रमाण होता है। इस प्रकार यहांपर सब पर्धोका अन्तराल निर्दिष्ट किया गया है।।५६१--५६२॥

छ. स. का विस्तार २०००००, २००००० =  $\frac{8280000}{68}$ ; चार चन्द्रविम्बोंका वि.  $\frac{228}{68}$ ;  $\frac{228}{68}$  ÷  $2 = \frac{882}{68}$ ;  $\frac{9280000}{68}$  रिण +  $\frac{882}{68}$  =  $\frac{8282}{68}$ ; छ. स. चन्द्र संख्या ४, ४ ÷ 2 = 2;  $2 = \frac{8282}{68}$ ;  $\frac{828000000}{68}$  छ. समुद्रमें दो चन्द्रोंका अन्तर प्रमाण ।

लवण समुद्रमें दो चन्द्रोंके बीच निन्यानवै हजार नी सौ निन्यानवै योजन और पांच कला अधिक अन्तराल है ॥ ५६३ ॥ ९९९९ होंह । पंच चडठाण्डका अंककमे सगतिएक अंसा य । तियअहेकविहत्ता अंतरमिंदूण धार्ह् संडे 🛙 ५६४

चउणवगयणद्वतिया अंककमे सुण्णपृक्कचारि कला । इगिजडरुगर्गिमजिदा अंतरसिंदूण कालोदे ॥ ५६५

एकच उट्टागरुगा अंककमे सत्तछकएक कला । णवच उपंचिवहत्ता अंतरमिंदृण पोक्खरद्धाम्म ॥ ५६६

णियणियपद्मपहाणं जगदीणं अंतरप्पमाणसमं । णियणियलेस्यगदीओ सब्बामियंकाण पत्तेक्कं ॥ ५६७

तीस णडदी तिसया पण्णस्यजुदा य चाल पंचसया। लवणप्यहुदिच उक्के चंदाणं होंति वीदीको ॥ ५६८ ३०। ९०। ३१५। ५४०।

धातकीखण्ड द्वीपमें चन्दोंके बीच पांच और चार स्थानोंमें छह इन अंकोंके क्रमसे छ्यासठ हजार छह सी पैंसठ योजन और एक सी तेरासीसे विभक्त एक सी सैंतीस कलावमाण अन्तर है ॥ ५६४ ॥ ६६६६५ है है ।

कालोद समुद्रमें चन्द्रों के मध्य चार, नी, शून्य, आठ और तीन, इन अंकोंके क्रमसे अड़तीस हजार चौरानवै योजन और वारह सी इक्यासीसे भाजित चार सी दश कला अधिक अन्तर है ॥ ५६५ ॥ ३८०९४ १६८० ॥

पुष्करार्द्ध दीपमें चन्द्रोंके मध्य एक और चार स्थानोंमें दो इन अंकोंके क्रमसे बाईस हजार दो सौ इक्कीस योजन और पांच सौ उनंचाससे विमक्त एक सौ सड़सठ कला अविक अन्तर है ॥ ५६६ ॥ २२२२१ ९६ ।

अपने अपने प्रथम पथ और जगितयों के अन्तरप्रमाणके बराबर सब चन्द्रों में से प्रत्येककी अपनी अपनी किरणों की गितयां होती हैं ॥ ५६७॥

लवणसमुद्रादिक चारमें क्रमसे तीस, नब्बें, तीन सी पन्द्रह और पांच सौ चालीस चन्द्रोंकी वीरियां हैं ॥ ५६८ ॥ ३० । ९० । ३१५ । ५४० । णिथपद्दंपरिद्विपमाणे युद्द युद्ध दुसदेक्कवीससंगुणिदे । तेरससहस्तसगसयपणुषीसदिदे मुहुर्र्तगदिमाणं # २२१ | १३७२५ |

सैसाओ वण्णणाओं जंबूद्वीवारम जाओ चंदाणं । ताओं छवणे धादइसंडे कालोद्युक्खरखेसुं ॥ ५७० । एवं चंदाणं परूवणा सम्मत्ता ।

चत्तारि होति लवणे बारस सूरा य घादईसंडे । बादाला कालोदे वावत्तरि पुक्खरद्धिम ॥ ५७९ १२ । ४२ । ७२ ।

णियणियरवीण अदं दीवसमुद्दाण एक्कभागिन । अवरे भागे अदं चरंति पंतिक्कमेणेव ॥ ५०२ .एक्केक्कचारखेतं दोद्दो<sup>रे</sup> दुमणीण द्दोदि तब्बासो । पंचसया दससिद्दा दिणवद्दविवादिरित्ता य ॥ ५७३

एक्केक्कचारले चे उसीदिजुद्सदेक्कवीहीओ । तब्बासी अडदालं जीयणया एक्कसिहिहा ॥ ५७४ १८४ | ४८ | ६१ |

अपने अपने पथोंकी परिधिके प्रमाणको पृथक् पृथक् दो सौ इककीससे गुणा करनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसमें तेरह हजार सात सौ पच्चीसका भाग देनेपर मुहूर्तकालपरिमित गतिका प्रमाण आता है ॥ ५६९ ॥ इक्किक्च ।

लत्रण समुद्र, धातकीलाण्ड, कालोद समुद्र और पुष्कराद्धे द्वीपमें स्थित चन्द्रोंका रेाप वर्णन जम्बूद्वीपके चन्द्रोंके समान जानना चाहिये ॥ ५७०॥

इस प्रकार चन्द्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

लत्रण समुद्रमें चार, धातकीखण्डमें बारह, कालोद समुद्रमें ब्यालीस और पुष्कराई में बहत्तर सूर्य स्थित हैं ॥ ५७१ । ४ । १२ । ४२ । ७२ ।

अपने अपने सूर्योंके आधे द्वीप-समुद्रोंके एक भागमें और आधे दूसरे मागमें पंक्ति-क्रमसे संचार करते हैं ॥ ५७२ ॥

दो दो सूर्योका एक एक चारक्षेत्र होता है। इस चार क्षेत्रका विस्तार सूर्यविन्वसे अतिरिक्त पांच सौ दश योजनप्रमाण है।। ५७३॥ ५१०५६।

एक एक चार क्षेत्रमें एक सौ चौरासी वीथियां होती हैं। इनका विस्तार इकसठसे माजित अड़तालीस योजन होता है ॥ ५७४ ॥ १८४; हुई ।

१ द ब ग्रहुते. २ चारखेते दो दो.

स्वणादिच उनकाणं वासपमाणिम णियरविद्छाणं । विंबाणिं फेलिसा तसो णियपूमण देणे<sup>र</sup> ॥ ५७५ भजिवूणं जं लखं तं पत्तेवकं रवीण विवालं । तस्स य अद्धपमाणं जगदीयासण्णमग्गाणं ॥ ५७६ णवण विद्यहस्त्राणिं णवस्वयणवण उदिजोयणाणिं पि । तेरसमेत्तकलाओ भजिद्वा एककसट्टीए ॥ ५७७

प्तियमेत्त्वमाणं पत्तेक्कं दिणयराण विश्वालं । रुवणोदे तस्सन्धं जगदीणं णिययपढममग्गाणं ॥ ५७८ छ। बहिसहस्साणि छम्सयपण्यहि जीयणाणि कला । इगिसहीजुत्तसयं तेसीदीजुदसयं हारो ॥ ५७९

एदं अंतरमाणं एक्केरकरवीण घारईसंडे । लेस्सागरी तर्दं तस्सरिसा उर्वियाबाधा ॥ ५८० अडतीससहस्सा चडणडदी जोयणाणि पंच सया । अट्ठाहत्तरि हारो बारसयसयाणि इगिसीदी ॥ ५८९

एदं अंतरमाणं एक्केक्करवीण कालसलिकम्मि । लेस्सागदी तद् इं तस्मिरिसं उवहिआबाहा ॥ ५८२

लवणादिक चारोंके विस्तारप्रमाणमेंसे अपने आधे सूर्योके बिम्बोंको घटाकर शेषमें अर्ध सूर्यसंख्याका माग देनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रत्येक सूर्योका और इससे आधा जगती व आसन (प्रथम ) मार्गके बीचका अन्तरालप्रमाण होता है ॥ ५७५—५७६॥

निन्यानवै हजार नौ सौ निन्यानवै योजन और इकसठसे भाजित तेरह मात्र कछा इतना छत्रण समुद्रमें प्रत्येक सूर्योंके अन्तरालका प्रमाण है। इससे आधा जगती और निज प्रथम मार्गके बीच अन्तर् है। ॥ ५७७–५७८ ॥

ख्यासठ हजार छह सौ पैसठ योजन और एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ इकसठ कला इतना धातकीखण्डमें प्रत्येक सूर्योका अन्तराल प्रमाण है। इससे आधी किरणोंकी गति और उसके सददा ही समुद्रका अन्तराल भी है॥ ५७९-५८०॥ ६६६६५१९३ ।

अड़तीस हजार चौरानचे योजन और बारह सी इक्यासीसे भाजित पांच सी अठत्तर भाग, यह कालोद समुद्रमें एक एक सूर्यका अन्तरालप्रमाण है। इससे आधी किरणोंकी गति और उसके ही बराबर समुद्रका अन्तर भी है॥ ५८१-५८२॥ ३८०९४ र्भ १८६

१ द व पुक्खरदेश. २ द व °मग्गा य.

बाबीससहस्ताणि बेसबङ्गिवीस जोवणा अंसा । दोण्णिसया उणदाकं हारो उणवण्णपंचसया ॥ ५८३ १२२१ | २३९ |

एदं भंतरमाणं एक्केक्करवीण पोक्खरद्धमि । लेस्सागदी तद्धं तस्सरिसा उद्धिमाबाहा ॥ ५८४ ताभी भावाधाभी दोषुं पासेसु संठिदरवीणं । चारक्खेत्तेणहिया भन्भंतरए बहिं ऊणा ॥ ५८५ जंब्यंके दोण्हं लेस्सा वश्वंति चरिममगगादो । भन्भंतरए णभतियतियसुण्गा पंच जीवणया ॥ ५८६ ५०३३० ।

पढमवहसंडियाणं लेस्सगदीण चदुअटुणवचढरो । अंककमे जोयणया तियतिय भागस्तेल पुहहाणिवड्ढाओ ॥
३२५१३ | १ (?)

बाईस हजार दो सौ इक्कीस योजन और पांच सौ उनंचाससे भाजित दो सौ उनतालीस भाग, यह पुष्करार्द्ध द्वीपमें एक एक सूर्योका अन्तरालप्रमाण है। इससे आधी किरणोंकी गति और उसके बराबर ही समुद्रका अन्तर भी है। ५८३-५८४॥ २२२२१६३३१।

दो पार्श्वमागोंमें स्थित सूर्योंके ये अन्तर अम्यन्तरमें चारक्षेत्रसे अधिक और बाह्यमें चार क्षेत्रसे रहित हैं ॥ ५८५ ॥

जम्बूद्वीपमें अन्तिम मार्गसे अभ्यन्तरमें दोनों चन्द्र-सूर्योकी किरणे सून्य, तीन, तीन, शून्य और पांच अर्थात् पचास हजार तीन सौ तीस योजनप्रमाण जाती हैं ॥ ५८६॥

#### ५०३३०।

लवण समुद्रमें अन्तिम पथसे बाह्यमें दो, शून्य दो, तीन और तीन अर्थात् तेतीस इजार दो योजन और एक सी तेरासी भागोंमेंसे सी भागप्रमाण किरणे जाती हैं ॥ ५८७ ॥

# **३३००२**१८६ ।

प्रथम पथमें स्थित [ सूर्य-चन्द्रेंकि। किरणगित ] अंकक्रमसे चार, आठ, नौ और चार, इन अंकोंके प्रमाण अर्थात् चार हजार नौ सौ चौरासी योजन और तीन भाग अधिक है। शेष पर्योमें हानि-वृद्धि है (१)॥ ५८८॥

१ द व पारबेचअहिया.

स्वाभाष्यदुविश्व इसके जियाजिय खेसे सु विणयर मर्यका । वर्षाति साण केस्सा अण्णक्केसं ण सह्या वि ॥५८९ श्राहासद्वित्तिसया स्वाणम्मि हुवंति भाणुनीहीओ । च उस्त स्प्₹कारसस्य मेत्रा धादईसंहे ॥ ५९० - ६६८ । ११०४ ।

चडसद्वी बद्वसया तिग्णि सहस्साणि कालसिल्लामेम । चडवीसुत्तर इसया इच सहस्साणि पीक्स्वरद्धाम्म ॥ ३८६४ । ६६२४ ।

जियनिथपरिहिनमाणे सिंहमुहुत्तेहि अवहिदे छदं । पत्तेक्कं भाज्यं मुहुत्तगमणस्य परिमाणं ॥ ५९२ सेसामो वण्णणामो जंबूदीवन्मि जामो दुमणीणं । तामो लवणे धादहसंडे कालोदपुक्खरदेसुं ॥ ५९३ । सुरुषस्वणा ।

भावण्णा तिण्णिसया होति गहाणं च लवणतलिहिमा । छपाण्या अवभिद्यं सहस्तमेक्कं च धाद्ईसंडे ॥ ३५२ । १०५६ ।

तिणिण सहस्ता छत्तर्थ छण्णउदी होंति कालउवहिम्मि । छत्तीसःभहियाणि तेतहितयाणि पुक्खरद्धिमि ॥ ३६९६ । ६६३६ ।

। एवं गहाण परूवणा सम्मत्ता |

लवण समुद्र आदि चारमें जो सूर्य व चन्द्र हैं उनकी किरणें अपने अपने क्षेत्रोंमें ही जाती हैं, अन्य क्षेत्रमें कदापि नहीं जातीं ॥ ५८९ ॥

तीन सौ अड़सट सूर्यवीथियां छत्रण समुद्रमें और ग्यारह सौ चार मात्र धातकौखण्ड द्वीपमें हैं॥ ५९०॥ ३६८। ११०४।

तीन हजार आठ सौ चौंसठ सूर्यवीथियां कालोद समुद्रमें और छह हजार छह सौ चोबीस पुष्करार्द्ध द्वीपमें हैं॥ ५९१॥ ३८६४। ६६२४।

अपने अपने परिधिप्रमाणमें साठ मुहूर्तीका भाग देनेपर जो छन्ध आवे उतना प्रत्येक सूर्योकी मुहूर्तगतिका प्रमाण होता है ॥ ५९२ ॥

जम्बूद्वीपमें स्थित सूर्योंका जो रोष वर्णन है वही लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोद और पुष्करार्द्वमें भी समझना चाहिये॥ ५९३॥

# इस प्रकार सूर्यप्ररूपणा समाप्त हुई।

ैतीन सौ बावन प्रह लवण समुद्रमें और एक हजार छप्पन धातकीखण्ड द्वीपमें

तीन हजार छह सौ छ्यानवे प्रह कालोद समुद्रमें और तिरेसठ सौ छ्यान पुष्कराई दीपमें हैं॥ ५९५ ॥ ३६९६ । ६३२६ ।

इस प्रकार प्रहोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

- लवनामा बारतुत्तरसबमेत्ताणि हुवंति रिक्लाणि । छत्तीसेहिं अधिया तिन्निसबा भादर्संडे 🌡 ५९६ ११२ | ३३६ |
- छाइत्तरिज्ञताई एक्करससयाणि कालसलिङ्गिम । सोलुतरद्वोसहस्ता दीववरे पोक्लरद्धिम ॥ ५९७ ११७६ । २०१६ ।
- सेसाओ वण्णणाओ जंबूदीवस्मि जाव रिक्खाणं । ताओ छवणे धादहसंडे कालोदपोस्खरहें ॥ ५९८ । एवं जन्मसाण पहात्रणा सम्मसा ।
- दोणिण श्विय लक्षामिं सत्तद्वीसदस्स णवसयामि च । होति हु लवगसमुद्दे तारामं कोडिकोडीभो ॥ ५९९ २६७९०००००००००० ।
- भद्ग विचय लक्षाणि तिपिम सहस्यामि सगत्रयाणि पि । हीति हु घादहसंडे ताराणं कीडकीडोभी ॥६०० ८०३७०००००००००० ।
- भट्टाबीसं रूक्खा कोडाकोडीण बारससहस्सा । पण्णासुत्तरणवसयज्जता ताराणि कालोदे ॥ ६०१ २८१२९५००००००००००० ।
- भट्टत्तालं लक्खा बादीससहस्सवेसयाणि च । होति हु पोक्खरदीवे ताराणं कोडकोडीओ ॥ ६०२ ४८२२२००००००००००।

लवण समुद्रमें एक सौ बारह नक्षत्र और धातकीखण्डमें तीन सौ छत्तीस हैं ॥ ५९६॥ ११२ । ३३६ ।

ये नक्षत्र ग्यारह सौ छ्यत्तर कालोद समुद्रमें और दो हजार सोल्ड पुष्कराई द्वीपमें हैं ॥ ५९७ ॥ ११७६ । २०१६ ॥

नक्षत्रोंका शेप वर्गन जैसा जम्बूद्रीपमें किया गया है उसी प्रकार स्वण समुद्र, धातकी-खण्ड द्वीप, कालोद समुद्र और पुष्करार्द्ध द्वीपमें भी समज्ञना चाहिये ॥ ५९८ ॥

इस प्रकार नक्षत्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

- लवण समुद्रमें दो लाख संड्सठ हजार नौ सौ को ड़ाकोड़ी तारे हैं ॥ ५९९ ॥ २६७९०००००००००००० ।
- धातकीखण्डमें आठ लाख तीन हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं || ६०० || ८०३७०००००००००० |
- कालोद समुद्रमें अट्ठाईस लाख बारह हजार नौ सौ पचास कोड़ाकोड़ी तारे हैं। ६०१॥ २८१२९५००००००००००।
- पुष्कराई द्वीपमें अड़तालीस लाख बाईस हजार दो सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं ॥ ६०२ ॥ ४८२२२००००००००००००।

सेसानो वण्णणात्रो जंबूदीवस्स वण्णणसमात्रो । णवारे विसेसो संखा अण्णण्णा खीळताराणं ॥ ६०६ एक्कसयं उणदाळं ळवणसमुद्दाम्म खीळतारात्रो । दसउत्तरं सहस्सा दीवान्मि य घादर्शिंडे ॥ ६०४ १६० । १०१० ।

प्रकलालसहस्सा बीसुत्तरमिगिसयं च कालोदे | तेवण्णसहस्सा बेसवाणि तीसं च पुन्खरद्धिमि ॥ ६०५ ४११२० । ५६२३० ।

माणुसखेते सिसणो छासट्टी होंति एकपासिमा । दोपासेसुं दुगुणा तेत्तियमेत्तामो मत्तंदा ॥ ६०६

एक्करसंसहस्तार्णे होति गद्दा सोलसुत्तरा छसया। रिक्खा तिष्णि सहस्ता छस्तयछण्णउदिश्रदिरित्ता ॥ ११६१६ | ३६९६ ।

र्बिंहासीदीलक्सा चालीससहस्ससगसयाणि पि । होति हु माणुसक्षेत्रो ताराणं कोडकोडीओ ॥ ६०८

पंचाणडितसहस्तं पंचतया पंचतीसभग्भिहिया । खेत्तस्मि माणुसाणं चेट्ठंते खीळताराभी ॥ ६०९ ९५५३५ ।

सम्बे सिसणो सूरा णक्खताणिं गद्दा य ताराणि । णियणियपहपणिधीसुं पंतीए चरंति णभखंडे ॥ ६१०

इनका शेप वर्णन जम्बूद्वीपके वर्णनके समान है। विशेषता केवल यह है। कि स्थिर ताराओंकी संख्या भिन्न भिन्न है॥ ६०३॥

ये स्थिर तारे छवण समुद्रमें एक साँ उनताछीस और धातकीखण्ड द्वीपमें एक हजार दश हैं ॥ ६०४ ॥ १३९ । १०१० ।

कालोद समुद्रमें इकतालीस हजार एक सौ बीस और पुष्कराई द्वीपमें तिरेपन हजार दो सौ तीस स्थिर तोरे हैं ॥ ६०५ ॥ ४११२० । ५३२३० ।

मनुष्यलोकके भीतर एक पार्श्वभागमें छ्यासठ और दोनों पार्श्वभागोंमें इससे दूने चन्द्र तथा इतने मात्र ही सूर्य भी हैं ॥ ६०६॥ ६६। १३२।

मनुष्यहोकमें ग्यारह हजार छह सो सोलह प्रह और तीन हजार छह सो छ्यानव नक्षत्र हैं ॥ ६०७ ॥ ११६१६ । ३६९६ ।

मनुष्यक्षेत्रमें अठासी लाख चालीस हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं || ६०८ || ८८४०७०००००००००० |

मनुष्योंके क्षेत्रमें पंचानवे हजार पांच सो पैंतीस स्थिर तारा स्थित हैं ॥ ६०९ ॥ ९५५३५ ।

चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, प्रह और तारा, ये सब अपने अपने पथोंकी प्रणिधियोंमें पांक्ति रूपसे नभखण्डोंमें संचार करते हैं॥ ६१०॥

ठवणा १४०००० रि २३।

संबंधे कुर्णिति मेरं पदाहिणं जंबुदीव जीदिगणा । अद्भपमाणा धादहसंडे तह पोम्खरद्धाम्म ॥ ६१९ । एवं चरगिद्वाणं वारो सम्मत्ती ।

मणुसुत्तरादु परदो सयंभुरमणो ति दीवउवहीणं । अचरसरूविदाणं जोइगणाणं परूवेमो 🖟 ६९२

एको मणुसुत्तरगिरिदप्पहुदि जाव सयंभुरमणसमुद्दो कि संठिद्वंदाह्याणं विण्णासविद्धिं वसहस्सामो । तं जहा— माणुसुत्तरगिरिंदादो पण्णाससहस्सजोयणाणि गंत्ण पढमवल्यं होदि । तक्तो परं पक्षेक्षमेक्कलक्खजोयणाणि गंत्ण विदियादिवलयाणि होति जाव सर्यभूरमणसमुद्दो कि । णविर सयंभूरमण-समुद्दस्स वेदीण् पण्णाससहस्सजोयणाणिमपाविय तिम पदेसे विरामवल्यं होदि । एवं सब्बबलयाणि केतिया होति कि उत्ते चोइसलक्खजोयणेदि भजिद्गगमसेढी पुणो तेवीसवलएदि परिदीणं होदि । तस्स

एदाणं वस्त्र्याणं संहिद्चंदाइदचपमाणं वत्तहस्सामें पोक्खरवरदीवज्ञस्स पढमबस्रप् संहिदचंदाइटचा पत्तेकः चउदारूब्सहियएकस्यं होदि । १४४ । १४४ । पुरुषरवरणीररासिस्स

जम्बूद्वीपमें सब उयोतिया देवोंके समूह मरुकी प्रदक्षिणा करते हैं। तथा धातकीखण्ड और पुष्कराई द्वीपमें आधे ज्योतियी देव मेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं।। ६११।।

इस प्रकार चर प्रहोंका चार समाप्त हुआ।

मानुषोत्तर पर्वतसे आगे स्वयंभूरमणपर्यन्त द्वीप-समुद्रोमें अचर स्वरूपसे स्थित ज्योतिषी देवोंके समृद्दोंका निरूपण करते हैं ॥ ६१२ ॥

यहांसे आगे मानुपांत्तर पर्वतसे लेकर स्वयं भूरमण समुद्र तक स्थित चन्द्र-सूर्योंकी विन्यासिविधिको कहते हैं । वह इस प्रकार है — मानुपोत्तर पर्वतसे पचास हजार योजन आगे जाकर प्रथम वलय है । इसके आगे खयं भूरमण समुद्र पर्यन्त प्रत्येक एक लाख योजन आगे जाकर द्वितीयादिक वलय हैं । विशेष इतना है कि स्वयं भूरमण समुद्रकी वेदीसे पचास हजार योजनें को न पाकर अर्थात् स्वयं भूरमण समुद्रकी वेदीसे पचास हजार योजन इधर ही उस प्रदेशमें अन्तिम वलय है । इस प्रकार सर्व वलय कितने होते हैं, ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि जगश्रेणीमें चौदह लाख योजनोंका भाग देनेपर जो लब्ब आवे उसमेंसे तेईस कम करनेपर समस्त वलयोंका प्रमाण होता है। उसकी स्थापना ज. श्रे. ÷ १४००००० — २३।

इन बलयोंमें स्थित चन्द्र-सूर्योंके प्रमाणको कहते हैं — पुष्कराई द्वीपके प्रथम बलयमें स्थित चन्द्र व सूर्य प्रत्येक एक सौ चवालीस हैं। १४४। १४४।

१द्व विहाणं. २द्व व वछेयं. ३द्व पदेसं.

पहमवलण् संदिद्चंदाह्चा पत्तेकं अट्टासीदिअव्सिहियदोण्णिसयोत्तं होदि । हेिहमदीवस्स वा स्थणा-यरस्स वा पहमवलण् संदिद्वंदाह्चाहो तदणंतरीयिसदीवस्स वा णीररासिस्स वा पदमवलण् संदिद-चंदाह्चा पत्तेकं दुगुणं होऊण गच्छह् जाव सयंभूरमणसमुद्दो ति । तस्य अतिमवियणं वत्तहस्सामो— सयंभुरमणसमुद्दम्स पदमवलण् संदिदचंदाह्चा अट्टावीसलक्ष्यण भित्रदणवसेदीओ पुणो चउरूविहद-सत्तावीसरूवेहिं अव्भिदियं होइ । तच्चेदं । २८०००० | १ पोक्वस्वरदीवद्वपहुदि जाव सयंभूरमण-समुद्दो ति पत्तेकदीवम्स वा उवहिस्स वा पदमवलयसंदिद्वंदाह्चाणं आण्यणहेदु हमा सुत्तगाहा —

पोक्त्यस्य स्विदिपहुदि उविस्मिर्शकोवहीण विक्त्यंभं । लक्त्यहिदं णवगुणिदं सगसगदी उपहिपदमवलयफलं ॥ विचर्य पुण पाडिवलयं पिंड पत्तेकः चडत्तरकसेण गब्छइ जाव सर्यभूरमणसमुदं ति । दोविस्स-

पुष्करवर समुद्रके प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र व सूर्य प्रत्येक दो सो अठामी मात्र है । इस प्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र-सृयोंकी अपेक्षा तदनन्तर उपिम द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र और सूर्य प्रत्येक स्वयंमुरमण समुद्र पर्यन्त दुगुणे दुगणे होते चले गये है । उनमेक्षे अन्तिम विकल्पको कहंते है — स्वयंमुरमण समुद्रके प्रथम बल्यमें स्थित चन्द्र और सूर्य अद्वाईस लाखमे माजित ना जगश्रेणी और चार रूपोने भाजित सताईण रूपोसे अविक है । वह यह है—ज. श्रे. ९ ÷ २८ ला. + १ । पुष्कराई द्वापोम लेकर स्वयंमुरमण समुद्र पर्यन्त प्रत्येक द्वाप अथवा समुद्रके प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र-पृथीके लाने के लिय यह गाथासूत्र है—

पुष्करार समुद्र आदि उपिम द्वीप-समुद्रोके विस्तारमे एक लाखका भाग देकर जो लब्ब आवे उसे नौसे गुणा करनेपर अपने अपने द्वीप-समुद्रोके, प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र-सूर्योका प्रमाण आता है ॥ ६१३ ॥

उदाहरण— (१) पुष्करवर समुद्रका वि. ३२००००० यो; ३२०००० + १०००० = ३२; ३२ × ९ = २८८ पुष्करवर समुद्रके प्रथम बलयमे स्थित चन्द्र व सूर्योकी संख्या ।

(२) स्वयम्भ्रमण समुद्रका विष्क्रम्म ( ज. थ्रे.  $\div$  २८ + ७५००० )  $\div$  १०००० × ९ = ज. श्रे.  $\div$  २८ +  $^{\circ}$  $_{8}$ ′ ।

यहांपर चय प्रत्येक बलयके हर एक स्थानमे चार उत्तर क्रमसे स्वयभूरमण समुद्र तक

दीवस्स वा उबिह्स वा दु पणजाद्यहमकलयट्ठाणं मोत्तृण सन्वत्थ चउक्कं उरुसरकमं वस्तव्वं । मणुसुत्तरगिरिंदादो पण्णासमहस्यजोयणाणि गंतूण पढमकलयम्मि दिवचंदाइषाणं विषालं सत्तेतालसहस्स-णवस्यचोहसजोयणाणि पुणो छहत्तरिजादमदंया तेमीदिजुदण्वकसयस्वेहिं भजिदमेत्तं होदि । तं चेदं ४७९१४

| १०६ | विदियक्लये चंदाइषाणमंतरं अट्ठेतालमहस्स-छसय-छादाला जोयणाणि पुणो हुगिसयतीसगुद्राणं दोण्णि सहस्सा कलाओ होदि दोण्णिसयसत्तावण्णस्वेणव्यविद्योण्णिसहस्सेण हरिदमेत्तं
होदि । तं चेदं । ४८६४६ | २९३० | एवं णेदव्वं जाव सर्यभूरमणसमुद्दो ति । तथ्य अतिमवियण्यं
वत्तह्स्सामो स्यंभूरमणसमुद्दस्य पढमवलण् एक्केक्चंदाह्दचाणमंतरं तेतीमसहस्स-तिसय-हृगितीसजोयणाणि असा पुण पण्णारमजुदेकस्यं हारो तेसीदिजुदण्कस्यस्ववेण अवभिद्दे होदि पुणो स्वस्य
असंवेजजभागेणव्यविद्यं होदि । तचेदं ३६३३१ । भा १९५ | एवं सर्यभूरमणसमुद्दस्स विद्यपहण्णहृदिदुचरिमपहंतं विसेमाहियपस्वेण जादि । एवं सर्यभुरमणसमुद्दस्स चरिगवलयम्म चंदाहृज्ञाणं विश्वालं !
भण्णमाणे छादालसहस्य-एक्कस्यय बात्रण्णजोयणयपमाणं होदि पुणो बारमाहियण्कस्ययकलाओ हारो
तेणउदिस्वेणवस्सिन्यतस्त्रस्यमेत्तं होदि । तं चेदं ४६१५२ धण अस्य १९२३ |
। एवं अचरओहरण्णस्वणा समना ।

चला गया है। अर्थात् इन बलयोमे चयका प्रमाण सर्वत्र चार है (जैसे — पु. इीएके उत्तराईमे प्र. बलयमें १४४, १४८, १५२ इत्यादि )। दिचरम द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम बलय स्थानको छोड़कर सर्वत्र चार चारके उत्तर क्रमसे बुद्धि कहना चाहिय (१)।

मानुपोत्तर पर्वतमे आंग पन्नाम हजार योजन जाकर प्रथम बल्यमे स्थित चन्द्र-सूर्योका अन्तराल सैतालीस हजार नो से। चौदह योजन और एक से। तेरासीम माजित एक सी। छ्यत्तर भागमात्र अधिक है। बह यह है — ४७९१४१५६ । हिताय बल्यमें चन्द्र-सूर्योका अन्तर अड़तालीस हजार छह सी। छ्यालीस योजन और दो हजार दो सी। सत्तावनसे माजित दो हजार एक सी। तीस कला अधिक है। वह यह है — ४८६४६१६६ । इस प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त ले जाना चाहिये। उसमें अन्तिम विकल्पको कहते है — स्वयंभूरमण समुद्रके प्रथम बल्यमें प्रलेक चन्द्र-सूर्योका अन्तर तेतीस हजार तीन सी। इक्तीस योजन और एक सी। तेरासीसे माजित एक सी। पन्द्रह भाग अधिक तथा असंख्यातसे भाजित एक खप अधिक है। वह यह है — ३३३३१६५५ । इस प्रकार स्वयंभूरमण समुद्रके द्विताय पथसे लेकर द्विचरम पथ पर्यन्त विशेष अधिक रूपसे होता गया है। इस प्रकार स्वयंभूरमण समुद्रके अन्तिम बल्यमें चन्द्र-सूर्योके अन्तरालके कहनेपर छ्यालीस हजार एक सी। वावन योजनश्रमाण और सात सी। तेरानवैसे भाजित एक सी। वारह कला अधिक है। वह यह है — ४६१५२६६६ ।

इस प्रकार अचर उयोतिर्गणकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

१ व व तेसदसीदिरुवेहिं.

एसी चंदाण सपरिवाराणमाणयणविहाणं वसहस्सामा । तं जहा— जंब्दीवादिपंचदीवसमुहे मुक्ल तिद्यसमुह्मादिं कादृण जाव सयंभूरमणसमुहो ति एदासिमाणयणिकरिया ताव उच्चदे— तिद्यसमुद्दम्म गच्छो बक्तीस, चउन्थदीवे गच्छो चउमही, उविश्वसमुद्दे गच्छो अहावीसुत्तरसयं । एवं दुगुणक्रमेण गच्छो ताव सयंभूरमणसमुद्दे ते । संपित्त एदेति गच्छोत्त प्राप्त प्राण्ठजमाणरासिपस्वणा किरिदे — तिद्यसमुद्दे बेसदमहासीदिमुविरमदीवे तत्तो दुगुणं, एवं दुगुणदुगुणक्रमेण गुणिज्जमाणरासिभो गच्छेति जाव सयंभूरमणसमुद्दं पत्ताओं ति । संपित्त अहासीदिविसदेदि गुणिज्जमाणरासीओं ओविह्य स्वर्ण सगसगगच्छे गुणिय अहासीदिबेसदमेव सञ्वगच्छाणं गुणिज्जमाणं काद्य्वं । एवं कदे सञ्वगच्छा अण्णोण्णं पेक्खित् चवरगण्णा अविद्वा जादा । संपद्द चत्तारिरूबमादिं काद्रण चदुरुत्तरक्रमेण गद्दसंकल्लाए आण्यणे कीरमाणे पुव्विल्लगच्छेदितो संपित्त्यगच्छा रूजणा होति, दुगुणजादहाणे चत्तारिरूबवद्दिण अभावादो । एदेति गच्छिते गुणिज्जमाणमित्रमधणाणि चउसिहरूबमादिं काद्रण दुगुण-दुगुणकमेण गच्छित जाव सयंभूरमणसमुद्दो ति । पुणो गच्छममीकरणहं सञ्चगच्छेसु एगेगरूबपक्ख्णों कायव्वो । एवं कादृण चउसिहरूबेहि मिज्जमधणाणिमोविद्देय रुद्धेण सगसगगच्छे गुणिय सव्वगच्छाणं कायव्वो । एवं कादृण चउसिहरूबेहि मिज्जमधणाणिमोविद्देय रुद्धेण सगसगगच्छे गुणिय सव्वगच्छाणं

यहांस आगे सपरिवार चन्द्रोंके लानेक विधानका कहते है । बह इस प्रकार है---जम्बुद्वीपादिक पांच द्वीप-समुद्रोको छोड्कर तृतीय समुद्रको आदि करके स्वयंभूरमण समुद्र तक इनके लानेकी प्रक्रियाको कहते है- तृतीय समृद्रमे गच्छ बत्तीम, चतुर्थ द्वीपमें गच्छ चौंसठ और इससे आंगेके समुद्रमे गच्छ एक सा अट्टाईस, इस प्रकार स्वयंभूरमण समुद्र तक गच्छ दूने दूने क्रमसे चंछे जाते हैं । अब इन गच्छोंसे पृथक पृथक् गुण्यमान राशियोंकी प्ररूपणा की जाती है। इनमेसे तृतीय समुद्रमे दो सी अठासी और आगेके द्वीपमें इससे दुगुणी गुण्यमान राशि है, इस प्रकार स्वयंभरमण समुद्र तक गुण्यमान राशियां दुगुणे दुगुणे फ्रमसे चर्ला जाती है। अब दो सी अठामीसे गुण्यमान गुशियोंका अपवर्तन करके लब्ध राशिसे अपने अपने गच्छोको गुणा करके सब गच्छोंकी दी मै। अठासी ही गुण्यमान राशि करना चाहिये । इस प्रकार करनेपर सब गच्छ परस्परका अपेक्षा चौगुण क्रमसे अवस्थित होजाते हैं। इस समय चार को आदि करके चार चार उत्तर क्रमसे गत संकलनाके लाते समय पूर्वीक्त गच्छोंसे सांप्रतिक गच्छ एक कम होते है, क्योंकि दुगुण हुए स्थानमे चार रूपोंकी वृद्धिका अभाव है । इन गच्छोसे गुण्यमान मध्यम धन चौसठ क्ष्यको आदि करके स्वयंमुरमण समुद्र पर्यन्त दुगुणे-दुगुणे क्रमसे होते गये हैं। पुनः गच्छोके समीकरणके लिये सब गच्छोंमें एक एक रूपका प्रक्षेप करना चाहिये । ऐसा करनेके पश्चात् मध्यम धनोंका चौंसठसे अपवर्तन करनेपर जो छब्ध आवे उससे अपने अपने गच्छोको गुणा करके सत्र गच्छोंकी गुण्यमान गिशको रूपमें चौंसठ रूपोंको

१व च <sup>8</sup>सम्बं २ द्या वीसदे ३ द्या दिवड्यि. **४ द्या** चदुत्तः ५ द्या <sup>०</sup>पनकोण. ६ द्या <sup>8</sup>भणाणीमोबहीब.

षडसिट्टिक्वाणि गुणिउजमाणक्षणेण ठवेदव्वाणि । एवं कदे रिणरासिस्स पमाणं उच्चदे — एगक्ष्वमादिं काद्रण गच्छं पिंड दुगुण-दुगुणकमेण जाव सर्थभूरमणसमुद्दे। क्ति गदरिणरासी होदि । संपिंड एवं ठिदसंकल्लणणमाणयणं उच्चिदे — छक्ष्वाद्दियजंब्द्विवच्छेदणएहि परिद्दीणरुज्यच्छेदणाणो गच्छं काजण जादे संकल्लणा आणिउजदि तो जोदिसियजीवरासी ण उप्पञ्जदि, जगपद्रस्स बेळप्पण्णंगुल-[सद-] वरगभागदाराणुबवक्तिदो । तेण रुद्जुच्छेदणासु अण्णेसि पि तप्ताक्षीरमाणं संकेजक्ष्वाणं द्वाणि काजण गच्छा ठवेबच्या । एवं कदे विदयसमुद्दे। आदी ण' होदि कि णासंकणिउजं, सो बेव आदी होदि, सर्थभूरमणसमुद्दस्स परभाग-समुप्पण्णरुज्जच्छेदणयसलागाणमवण्यणकरणादो । सर्थभूरमणसमुद्दस्स परदो रुज्जच्छेदणया अध्य कि इदी णब्वदे । बेळप्पण्णंगुलसद्वर्गसुत्तादो । 'जेक्तियाणि दीव-सायरक्वाणि जंब्द्विवच्छेदणाणि छक्ष्या-दियाणि तेकियाणि रुज्जच्छेदणाणि'ति परियम्मेणं एदं वक्षाणं किं ण विरुक्तादे । ण, एदेण सद्द विरुक्तादि, किंतु सुक्तेण सद्द ण विरुक्तादि । तेणेद्दस वक्षाणस्य गहणं कायव्वं, ण परियम्मसुत्तस्य; सुक्तविरुक्तादो । ण सुक्तिकृदं वक्षाणं होदि, अदिप्तसंगादो । तथ्य जोहिसया णिरथ कि कुरो णव्वदे । एदम्हादो बेव

रखना चाहिये। ऐसा करनेपर ऋण राशिके प्रमाणको कहते हैं- एक रूपको आदि करके गच्छके प्रति (प्रत्येक गच्छमें ) दूने दूने कमसे स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त ऋण गशि गई है। अब समय इस प्रकारसे स्थित संकलनोंके लानेको कहते हैं — छह रूपोंसे अधिक जम्बू-द्वीपके अर्धच्छेदोंसे हीन राजुके अर्धच्छेदोंको गच्छ करके यदि संकलनको लाया जाय तो ज्योतिकी जीवराशि उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जगप्रतरका दो सी छप्पन अंगुलके वर्गप्रमाण भागहार नहीं बनता है । अत एव राजुके अर्घच्छेदोंमेसे उसके योग्य अन्य भी संख्यात रूपींकी हानि करके गच्छ स्थापित करना चाहिये । ऐसा करनेपर तृतीय समुद्र आदि नहीं होता है इस प्रकारकी आशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह तृतीय समुद्र ही आदि होता है । इसका कारण स्वयंभरमण समुद्रके परभागमें उत्पन्न राजुकी अर्धच्छेदशलाकाओंका अपनयन अर्थात् कम करना है । स्वयंभूरमण समुद्रके परभागमें राजुके अर्थच्छेद हैं यह कहांसे जाना जाता है ? दो सौ छप्पन अंगुलके वर्गप्रमाण भागहारके निरूपक सूत्रसे । 'जितनी द्वीप-सागरोंकी संख्या और जितने जम्बूद्वीपके अर्धच्छेद हैं, छह रूपोंसे अधिक उतने ही राजुके अर्धच्छेद हैं ', इस प्रकारके परिकर्मके साथ यह व्याख्यान क्यों न विरोधको प्राप्त होगा ! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कि यह व्याख्यान इस परिकर्मसे विरोधको प्राप्त होगा किन्तु सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होगा। इसलिये इस व्याख्यानका प्रहण करना चाहिये, न कि परिकर्मसूत्रका: क्योंकि वह सूत्रके विरुद्ध है और सूत्रविरुद्ध व्याख्यान अतिप्रसंग होनेसे होता नहीं है। वहां उयोतिषी नहीं हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! इसी सूत्रसे । यह

१ द व °सपुदे आदिय व. च द व सदक्ष्यवनगुक्रस्तदन्वरग°

सुत्तादो । एमा तथाउगासंसे ज्ञारूनाहिय जंब्दी वछेदणयं सहिद्दीव-समुद्द्रस्त्रमेत्तरज्ञुच्छेदणयपमाणपरिक्खा-विह्यां ण भण्णाइरिषज्ञवदेसपरंपराणुमारिणीं, केवलं तु तिल्ठीयपण्णत्तिस्त्ताणुसारिणीं, जोदिसियदेवभाग-हारपदुष्पाइयस्त्तावलं बिज्ञात्त्रवलेण पयदगच्छसाधणहमेसा परूवणा मरूविदा। तदे। ण एत्थ इदामित्थमेवोत्तें प्वंतपरिगाहेणं भसगाहो कायच्यो, परमगुरुवरंपरागडवण्मस्स ज्ञात्तिबलेण विहडावेदुँ मसक्कियत्तादो, ब्राद्विष्यु पद्रथेसु छदुमत्थवियप्पाणमिवसंवादणियमाभावादो। तन्हां पुन्वाइरियवक्खाणापरिश्वापणं एसा वि दिमां देदुवादाणुसारिविउप्पणमिस्साणुग्गद्दण-अबुष्पण्णज्ञणउप्पायणहं च दरिसेद्व्वा। तदो ण प्रथ मंपदावविरोधों कायच्यो ति ।

पृदेण विद्याणेण परूचिद्रगरछं विरतिय रूवं पढि चत्तारि रूवाणि दादूण अण्णे। पण भरथे कदे<sup>! कि</sup>त्तिया जादा इदि उत्ते संखेऽजरूवगुणिदजोयणेलैक्खस्य वर्ग पुणो सत्तरूवसदीए गुणिय चडसिट्टरूववरगेहि पुणो वि गुणिय जगपदरे भागे हिदे तस्थ लहमेनं होदि । पुणो एदं दुट्टाणे

तक्षायोग्य असंख्यात रूपाधिक जम्बूद्वीपके अर्बच्छेदोंसे सिहत द्वीप-समुद्रसंख्या मात्र राजुके अर्धच्छेदोंके प्रमाणकी परीक्षाविधि अन्य आचार्योके उपदेशकी परंपराका अनुसरण करनेवाली नहीं है, यह तो केवल त्रिलोकप्रज्ञप्तिके सूत्रका अनुसरण करनेवाली है। ज्योतिपी देवोंके भागहारका प्रत्युत्पादन करनेवाले सूत्रका आलम्बन करनेवाली युक्तिके बलसे प्रकृत गच्लको सिद्ध करनेके लिथे यह प्ररूपणा प्ररूपित की गयी है। अत्र व्य यहां 'यह ऐसा ही है ' इस प्रकारके एकान्तको प्रहण करके कदाप्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि परमगुरुओंकी परम्परासे आये हुए उपदेशको इस प्रकार युक्तिके बलसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अतीन्द्रिय पदार्थोके विपयमें अल्पज्ञोंके द्वारा किये गये विकल्पोंके विरोध न होनेका कोई नियम भी नहीं है। इसलिये पूर्वाचार्योके व्याख्यानका परित्याग न कर हेतुबादका अनुसरण करनेवाले व्युत्पन्न शिष्योके अनुप्रहण और अव्युत्पन्न जनोंके व्युत्पादनके लिये इस दिशाका दिखलाना योग्य ही है, अत एव यहां संप्रदाय विरोधकी भी आशंका नहीं करना चाहिये।

इस उपर्युक्त विधानके अनुसार पूर्वोक्त गच्छका विरलन कर एक एक रूपके प्रति चार चार रूपोंको देकर परम्पर गुणा करनेपर कितने हुए इस प्रकार पूछनेपर एक लाख योजनके क्रीको संख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर पुनः सात सौ रूपो (१) से गुणा करके पुनरिप चौंसठ रूपोंके वर्गसे गुणा करके जगप्रतरमें माग देनेपर जो लब्ध आवे तस्प्रमाण

१ द ध व्यविकोदणय°. २ द ख व्यक्तिः ३ द ख अण्णाहरियाउबदेसपरेपराणुसिरिणे. ४ द ख सुचाणुसारि. ५ द ख इदमेरथमेवेति. ६ द ख परिग्गहो ण. ७ द ख विहदावेदुः. ८ द ख तहा. ९ द ख बक्खाणपरिच्चाएण. १० विभीसा. ११ द ख संपदाए विरोधो. १२ द ख अण्णोष्णं मंडेक्छवे. १३ द ख ग्राणिवे जोयण.

रचिय प्नकरासि बेमदअदासीदिक्तेहिं गुणिदे सम्बन्नादिधगपमाणं होदि । अवररासि चवसहिक्षेदिं गुणिदे सम्बन्धस्य प्रवासि विवासि प्रवासि चवसहिक्षेदिं गुणिदे सम्बन्धस्य गुणिदे सम्बन्धस्य गुणिदे सम्बन्धस्य गुणिदे सम्बन्धस्य गुणिदे सम्बन्धस्य भारभूदसंखेऽजरूत्वगुणिद् जोयणरूवस्य पद्रेगुरूकदे संखेऽजरूत्विहं गुणिद्पण्णहिसहस्स-पंचस-क्सीस-रूवमेत्तपद्रंगुलेहि जगपद्रमवहरिदमेत्तं सम्बजेहिस्यविवासि विवासि । तं चेदं । ४।६५५६१६५५६१ । प्रवासि विवासि तप्पाउरगसंखेऽजजीवा अध्य ति तं संखेऽजरूतेहि गुणिदेसि सम्बजोहिस्य-जीवर।सिपीरमाणं होदि । तं चेदं १६५५६१।

चंदस्स सदसहस्सं सहस्म रविणो सदं च सुक्कस्स । वासाधियहि पक्षं तं पुण्णं धिसणणामस्स ॥ ६१॥ सेसाणं तु गहाणं पढळखं भाउगं मुणेदच्यं । ताराणं तु जहण्णं पादखं पादमुक्कस्सं ॥ ६१५

होते हैं। पुनः इसे दो स्थाने।में रचकर (रखकर) एक राशिको दो सौ अठासीसे गुणा करनेपर सब आदिधन होता है; और इतर राशिको चोंसठ रूपोंसे गुणा करनेपर सब प्रचय धनका प्रमाण होता है। इन दो राशियोंको मिलाकर ऋणराशिको कम करते हुए गुणकार एवं मागहार रूपोंको अपवर्तित करके मारभूत (?) संख्यात रूपोंसे गुणित एक लाख योजनके वर्गके प्रतरांगुल करनेपर संख्यात रूपोंसे गुणित पैंसठ हजार पांचसौ छत्तीस रूपमात्र प्रतरांगुलोंसे माजित जगप्रतरप्रमाण सब उयोतिकी विम्बोंका प्रमाण होता है। वह यह है (देखो मूलमे)। पुनः एक विम्बमें तत्मायोग्य संख्यात जीव विद्यमान रहते हैं, इसलिये उसे (विम्बप्रमाण) संख्यात रूपोंसे गुणा करनेपर सब उयोतिकी जीवराशिका प्रमाण होता है। वह यह है (देखो मूलमें)।

चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पत्य, सूर्यकी एक हजार वर्ष अधिक एक पत्य, शुक्रकी सौ वर्ष अधिक एक पत्य; और बृहस्पतिकी पूर्ण पत्यप्रमाण है। रेष प्रहोंकी उत्कृष्ट आयु आध पत्यमात्र जानना चाहिये। ताराओंकी जवन्य आयु पादार्ध अधीत् पत्यके आठवें भागमात्र और उत्कृष्ट पत्यके चतुर्थ भागप्रमाण है। ६१४-६१५।।

चन्द्र. उ. आयु पत्य १ वर्ष १००००। मूर्य प. १ व १०००। शुक्र प. १. व. १००। बृह. प. १। रोप प्रहृ प. रें। तारा ज. प. टें और उ. हें।

इस प्रकार आयुका कथन समाप्त हुआ ।

१ व द मेलि. २ द ब ग्रणहार<sup>े.</sup> ३ द ते घुटवीरसणामस्स, **ब** ते पुट्टविरसणामस्स. ४ ब द प र ल १०००० व । सा १००० प १ | १०० प १ | २ | प १ | प ८ बाहारो उस्तामो उच्छेहो ब्रोहिणाणमत्तीको । जीवाणं उप्पत्तीमरणाई एकस्समयम्मि ॥ ६१६ बाऊवंश्वणभावं दंसवगहणस्म कारणं विविद्धं । गुणठाणादिपवण्णण भावणकोए व्य वत्तव्यं ॥ ६१७ णबरि य जोड्डिनयाणं उच्छेहो सत्तदंडपरिमाणं । ब्रोही असंखगुणिदं सेसाको होति जहजोग्गं ॥ ६१८ इंदसदणमित्र्वकणं ब्रणंतसुहणाणविरियदंसणयं । अब्वकुसुदेश्कचंदं विमलजिणिहं पणमित्रुणं ॥ ६१९

> व्यमाहस्यिपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीण् जोहसियलोयस्क्त्रिणक्र्त्रणपण्णत्ती णाम सत्तमो महाधियारो सम्मत्ते।॥ ७ ॥

आहार, उच्छ्वास, उत्सेध, अवधिज्ञान, राक्ति, एक समयमें जीवोंकी उत्पत्ति व मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यग्दर्शन प्रहणके विविध कारण और गुणस्थानादिका वर्णन भावनलोकके समान कहना चाहिये॥ ६१६-६१७॥

विशेष यह कि ज्योतिषियोंकी उंचाई सात धनुषप्रमाण और अवधिज्ञानका विषय असंख्यातगुणा है । शेप आहारादिक यथायोग्य होते हैं ॥ ६१८ ॥

जिनके चरणों में सैकड़ों इन्द्रोने नमस्कार किया है और जो अनन्त सुख, ज्ञान, वीर्य एवं दर्शनसे संयुक्त तथा भन्य जनरूपी कुमुदोंको विकसित करनेके लिये अद्वितीय चन्द्रस्वरूप है ऐसे विमलनाथ जिनेंद्रको में नमस्कार करता हूं ॥ ६१९ ॥

> इस प्रकार आचार्यपरंपरासे चर्छा आई त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें च्योतिर्लोक-स्वरूपनिरूपणप्रज्ञप्ती नामक सात्रवां महाधिकार समाप्त हुआ ।

# [अटुमा महाहियारा ]

कम्मकलंकिविमुक्तं केवलणागेण दिट्टमयलट्टं। णिमिजण अणंतिज्ञणं भणामि सुरस्रोयपण्णात्तं ॥ १
सुरस्रोकिणिवासिखिदिं विण्णायो भेदणामसीमाओ। संखा इंद्रविभूदी आज उप्पत्तिमरणअंतिरयं ॥ २
बाहारी उस्सासो उप्छेदो तद्द य देवलोयिम्म । आउगर्वधणभाओ देवलोयंतियाणं तद्दा ॥ ३
गुणटाणादिसस्त्वं दंसणगहणस्स कारणं विविद्दं। भागमणमोहिणाणं सुराण' संखं च सत्तीक्षी ॥ ४
जोणी इदि इगिवीसं अहियारा विमलबोद्दजणणीण् । जिणमुहकमलविणिग्गयसुरजगपण्णत्तिणामाण् ॥ ५
उत्तरकुरुमणुवाणं एक्केणूणेणं तद्द य बालेणं । पणवीसुत्तरचउसयकोदंडेदि विद्दीणेणं ॥ ६
इगिसटीअहिएणं लक्केण्णेणं जोयणेण जणाओ । रज्जुओ सत्त गयणे उडुद्वं णाक्षप्रस्ताणं ॥ ७

ु रिण १०००६३ रिण दंड ४२५ रि वा १।

। गित्रासम्बसं सम्मत्तं ।

कणयहिचूलिउवरि उत्तरकुरुमणुवणुक्कबालस्य । परिमाणेणंतरिदो चेट्ठेदि हु इंदर्भा पढमी ॥ ८

जो कर्मम्हपी कलंकसे रहित है और जिन्होंने केवलज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंको देख लिया है ऐसे अनन्तनाथ जिनको नमस्कार करके में सुग्लेकप्रज्ञातिको कहता हूं॥ १॥

सुरलोकनिवासक्षेत्र', विन्यास', भद', नाम', सीमा', संख्या', इन्द्रविभूति', आयु', उत्पत्ति व मरणका अन्तर, आहार'', उच्छ्वास'', उत्सेघ', देवलोकसम्बन्धी आयुके बन्धक भाव', लौकान्तिक देवोका स्वक्त्य'', गुणस्थानादिकका स्वक्त्य', दर्शनप्रहणके विविध कारण'', आगमन'', अवधिज्ञान', देवोंकी संख्या', शक्ति और योनि'', इस प्रकार निर्मल वोधको उत्पन्न करनेवाले जिन भगवान्के मुखसे निकले हुए सुरलोकप्रज्ञप्ति नामक महाधिकारमें ये इक्कीस अधिकार है ॥ २-५॥

उत्तरकुरुमें स्थित मनुष्योंके एक बाल. चार साँ पन्चीस धनुप और एक लाख इकसठ योजनोंसे रहित सात राजु प्रमाण आकाशमें ऊर्ध्व ऊर्ध्व (ऊपर ऊपर) स्वर्गपटल स्थित हैं ॥६-७॥ राजु ७ – यो. १००००६१ दण्ड ४२५ बाल १.

निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ।

कनकादि अर्थात् मेरुकी चूळिकाके ऊपर उत्तरकुरुक्षेत्रवर्ती मनुष्यके एक बाल मात्रके अन्तरसे प्रथम इन्द्रक स्थित है ॥ ८॥

१द् ब सुराउ. २ द् एक्कणूणेण, ख एक्कं णूणं. ३ द् ब रयणे दंह्हं TP. 97 लोयसिहरादु हेट्टा चउमयपणवीम चावमाणाणि । इगिवीयजोयणाणि गंत्णं इंदक्षो चरिमो ॥९ यो २१ दंडा ४२५ ।

सेना य एककपर्टा एराण इंदयाण विचारे । सब्बे भणदिणिहणा रयणमया इंदया होति ॥ १० एक्कॅक्कइंदयम्स य विचालमसंखजीयगाण समें । एदाणं णामाणि वोच्छामे। आणुपुब्बीए ॥ ११ उदुविमलचंदणामा वग्गृ वीरारुणा य णंदणया । णलिणं कंचणरुहिरं चंचं मरुदं च रिद्धिसंयं ॥ १२

वैक्रलियकचकर्त्वरंकफलिहतवर्णायमेघभटभाई । हारिद्वयउममालो लोहिद्वयज्ञाभिदाणेणं ॥ १३ १२ ।

णंदावत्तपहंकरपिट्टकगजिमत्तपह् य अंजणत् । वणमालणागगरुडा लंगलब्बस्महेचकस्ट्रिशेणे ॥ १४ १४ ।

सुरमित्विस्हाई बस्हुत्तरबस्हिद्यलंतवया । महसुक्कसहस्यारा आगद्पाणद्यपुष्फक्या ॥ १५

सायंकरारणच्चुदसुदंगणामोघसुष्पबुद्धा य । जसहरसुभद्दसुविसालसुमणसा त**६** य सोमणसो ॥ १६ ११ ।

ले।कशिलाके नीचे चार सो पन्चीस धनुप और इक्कीस योजनमात्र जाकर अन्तिम इन्द्रक स्थित है ॥ ९ ॥ यो. २१ दण्ड ४२५ ।

शेप इकसठ इन्द्रक इन दोनो इन्द्रकोके बीचेम है। ये सब रन्नमय इन्द्रक विमान अनादि-निधन है।। १०॥

एक एक इन्द्रकका अन्तराल असंस्थात योजनप्रमाण है । अब इनके नामोंको अनुक्रमसे कहते है ॥ ११॥

ऋतु', विमर्खं, चन्द्रं, बल्गु', बीग्, अरुण, नन्द्रनं, निल्नि, कंचनं, रुधिरं' (रोहित), चचत्', मरुत्', ऋदींश', वेड्वं', रुचक', रुचिर', अंक', स्फटिक', तपनीय', मेच', अस्र ', हार्द्रिं, पद्ममाल', लेडित , बल्ल नामक', नन्दार्वत', प्रमंकर', पृष्ठक', गल', मित्र', प्रम', अंजनं, वनमाल, नागं, गरुड़ं, लांगलं, बल्भद्र', चक्रे', ऑर्प्टं, सुरसमिति', बन्ह ', बन्होत्तर', बन्हहदय लांतव', महाशुक्र', सहस्रार', आनत', प्राणत', पुष्पको, शातंकर' (शातक), आर्ण', अच्युत', सुदर्शन', अमोघ', सुप्रबुद्धं, यशोधर', सुभद्र', सुविशाल', सुगनम', सौमनसं, प्रीतिंकर',

१द्ध २१ रण दहा. २ द्व विश्वालं संखजीयणाण समा. ३ द्व चंदं मह्दं चंदिंदसयं. ४ द्व अंजणमे. ५ द्व लंगलमद्

पीदिंकरआइ॰चं चरिमो सन्बट्टसिद्धिणामो ति । तेसटी समबद्दा णाणावरस्थणणियरमया ॥ १७

पंचत्तालं लक्त्वं जोयणया इंदभो उडू पढमो<sup>र</sup>। एक्कं जोयणलक्त्वं चरिमो सम्बद्धलिखी य॥ १८ ४४००००० | १८०००० |

पढमे विरमं सोधिय रूऊणियइंदयप्पमाणेणं । भजिदृणं जं लःदं ताओ इह हाणिवड्ढीओ ॥ ५९ ते रासि ६२ । ४४००००० । १ ।

सत्तरिसहम्सणवययगसटीजे।यणाणि तेवीसं । अंसा द्विगितीमहिदा हाणी पढमादु चरिमदो वद्गी ॥२० ७०९६७ | २३ |

चउदाललक्ष्यजोयण उणतीसमहम्सयाणि बत्तीसं। इगिनीमिदिदा अट्ट य कलाओ विमिलिंद्यस्म वित्थारो । ४४२९०३२ | ८ ३१

आदित्य<sup>ी</sup> और अन्तिम सर्वार्थिसिद्धि नामक<sup>ी</sup>, इस प्रकार ये समान गोल और नाना उत्तम रत्नोंके सम्होंसे रचे गये तिरेसठ इन्द्रक विमान है ॥ १२-१७॥

इनमेंसे प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान पैतालीम लाख योजन और अन्तिम सर्वार्थसिद्धि इन्द्रक एक लाख योजनमात्र विस्तारसे सिंहत है ॥ १८॥ ४५००००० । १००००० ।

प्रथम इन्द्रकके विस्तारंभसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर शेपमें एक कम इन्द्रक-प्रमाणका भाग देनेपर जो उच्च आवे उतना यहां हानि-दृष्टिका प्रमाण समझना चाहिये ॥ १९॥

प्र. इं. ४५००००, अन्तिम इं. १००००; ४५०००० — १०००० = ४४००००; ४४०००० ÷ (६२ — १) = ७०९६७ हैं होनि-चुद्धि।

सत्तर हजार नो सौ सड़मठ योजन और एक योजनके इक्तिम भागोमेंने तेईस भाग अधिक प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर हानि और इतनी ही अन्तिम इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है ॥ २०॥

चवाळीस लाख उनतीस हजार बत्तीस योजन और इकतीससे भाजित आठ कला अधिक विमल इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गया है ॥ २१॥ ४४२९०३२ क्रिक तेदाललक्षजोयणभट्टावण्णामहस्सचउमटी । सोलसकलाओ कहिदा चंदिदयमंद्रपरिमाणं ॥ २२ ४२५८०६४ | १६ | ३१

बाद्।ललक्खजोयणसगमीदिमहस्सयाणि छण्णउदी । चउत्रीसकला रंदो वस्मुविमाणस्य णाद्यवं ॥ २३ ४२८७०९६ | २४ |

बादाळळक्यमोळसमहम्मण्डकस्यजोयणाणि च । उणतीसम्भहियाणि एक्ककळा वीरहंदण् रुदो ॥ २४ ४२१६१२५ | १ |

वृत्तकत्तालं लक्ष्यं पणदालसहस्य जोयणेकस्या । इगिसटी अध्महिया णव असा अरुणेईद्स्मि ॥ २५ ४१४५१६१ | ९ |

भाउहत्तरि महस्या तेणवदीसमधियं च एक्कसयं । चाल जेश्यणलक्का मत्तरम कलाओ णंदणे वामो ॥ ४०७४१९३ | १७ | ३१ |

चाळं जोयणळक्षं तिसहस्मा दो सयाणि पणुत्रीसं । पणत्रीसकलाणु साधियवित्थारी णलिणईड्स्स' ॥ ४००३२२५ | ३१ |

तेतालीस लाख अहावन हजार चौसठ योजन और सोल्ह कटा अधिक चरद इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गया है ॥ २२ ॥ ४३५८०६४ और ।

व्यालीस लाख सतासी हजार छ्यानैते योजन और चौबीस कला अधिक बल्गु विमानका विस्तार जानना चाहिय ॥ २३ ॥ ४२८७०९६३४ ।

वीर इन्द्रकका विस्तार व्यार्टास लाख सोलह हजार एक सं। उनतीस योजन और एक कला अधिक है ॥ २४ ॥ ४**२१**६**१२**९, १ ।

अरुण इन्द्रकका विस्तार इकतालीस छाय पेतालीस हजार एक सौ इकसठ योजन और नौ भाग अविक है ॥ २५ ॥ ४१४५१६१ ूँ ।

नन्दन इन्द्रकका विस्तार चार्लास लाख चाँहत्तर हजार एक सो तेरानंब योजन और सत्तरह कला अधिक है ॥ २६ ॥ ४०७**४१९३** १

निलन इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख तीन हजार दो सो पच्चीस योजन और पच्चीस कला अधिक जानना चाहिये ॥ २७ ॥ ४००३२२५३५ ।

१ द च वरण . २ द व 'कलाए साधि ३ व नित्थारे. ४ द व गलिणं इंदरस विण्णेनी.

डणताललक्षजोयणबत्तीससहस्मदोसयाणि पि । अट्टावण्णा तुकला कंचणणामस्स विग्थारो ॥ २८

भडतीसलक्षजोयण इगिसहिसहस्मदोसयाणि पि । णडदिजुदाणि दसंमा रेहिदणामस्स विन्धारी ॥ २९

सगतीयलक्खजोयण णउदिसहस्साणि तिसयबावीया । अहारसा कलाओ चंचीणामस्स विक्खंभी ॥ ३०

मत्तर्तीमं लक्का उणवीममहस्पतिसयजीयणया । चडवण्णा छन्वीमा कलाको महद्रस्य परिसंका ॥ ३१

छत्तीमं लक्काणि अडदासमहम्मितिमयजीयणया । समसीदी तिण्णिकला रिद्धिमहंद्रम परिसंखा ॥

सक्तति सहस्या चंडस्यया पंचर्तासलक्ष्वाणि । उणवीसजीयगाणि एक्करसकलाभी वेहलियहंदं ॥ ३३

कंचन नामक इन्द्रकका विस्तार उनतालीम लाख वत्तीस हजार दी सौ अट्टायन योजन और दो कला मात्र है ॥ २८ ॥ ३९३२२५८३% ।

रोहित नामक इन्द्रकका विस्तार अड़तीम लाख इकसठ हजार दो सौ नब्बै योजन और दश भाग अविक है ॥ २९ ॥ ३८६१२९० 💃 ।

चंचत् नामक इन्द्रकका विस्तार सेतीस छाप्य नच्ये हजार तीन मी बाईस योजन और अठारह कटा अधिक है ॥ ३०॥ ३७९,०३२२ १६॥

मरुत् इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सैतीस लाख उन्नीस हजार तीन सें। चौवन योजन और छन्त्रीस कला अधिक है ॥ ३१ ॥ ३७१९३५४ कि ।

ऋद्वीश इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छत्तीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सतासी योजन और तीन कला अधिक है॥ ३२॥ ३६४८३८७३३ ।

वैद्वर्य इन्द्रकता विस्तार पैंतीस लाख सतत्तर हजार चार सी उन्नीस योजन और ग्यारह कला अधिक है ॥ ३३ ॥ ३५७७४१९३६ ।

१ इ व चंदा. २ इ व दिदसबंदरस.

वंचत्तीमं लक्खा छसहरसा चउसयाणि हगिवण्णा। जोयणया उणवीसा कलाओ रुजगस्स विस्थारी ॥ ३४ ३५०६४५१ | १९ |

चउनीमं लक्काणि पणतीमसहस्मचउसयाणि पि । तेसीदि जीयणाणि सगवीमकलाको रुचिरविस्थारे। ॥ ३४३५४८३ | २७ |

तेर्त्तासं लक्ष्वाणि चउमाहिमहरमपणमयाणि पि । सोलस य जोयणाणि चत्तारि कलाओ अंकविन्धारो ॥३६ ३३६४५१६ | ४ |

बत्तीम चिय लक्खा नेणडिदसहस्मपणसयाणि पि । अडदालजीयणाणि बारमभागा फलिहरूंदो ॥ ३७ ३२९३५४८ | १२ |

बत्तीसलक्षजोयण बावीसमहस्मपणसया सीदी। अंसा य वीसमेत्ता रुंदो तवणिज्जणामस्स ॥ ३८ ३२२२५८० | २० २१,

इगिनीयलक्खजोयण इगिवण्णसहस्सछसयबारं च । अंसा अट्टावीमं' विन्थारी मेघणामस्स ॥ ३९ ३१५१६१२ | २८ |

रुचक इन्द्रकका विस्तार पैतीस लाख छह हजार चार सी इक्यावन योजन और उन्नीस कला अधिक है ॥ ३४॥ ३५०६४५१ ई है।

रुचिर इन्द्रकका विस्तार चौतीस लाख पेतीस हजार चार सी तरासी योजन और सत्ताईस कला अधिक है ॥ ३५ ॥ ३४३५४८३३१ ।

अंक इन्द्रकका विस्तार तेतीस लाख चाँसठ हजार पाँच साँ सोल्ह योजन और चार कला अधिक है ॥ ३६॥ ३३६४५१६ और ।

स्फटिक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाग्व तेरानबै हजार पांच माँ अङ्तालीस योजन और बाग्ह भाग अधिक है ॥ ३७ ॥ ३२९३५४८११ ।

तपनीय नामक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख बाईस हजार पांच सो अस्सी योजन और बीस भाग मात्र अधिक है ॥ ३८ ॥ ३२२२५८०३६ ।

मेघ नामक इन्द्रकका विस्तार इकतीस लाख इक्यावन हजार छह सौ बारह योजन और अक्टाईस भाग अधिक है ॥ ३९ ॥ ३९५१६१२३६ ।

१ द अद्वावीसाः

तीलं चिय लक्षाणि सीदिसहस्साणि उस्तवाणि च । पणदाकजीयणाणि पंच कला अक्सईदण वासे।॥

सत्तत्तितुद्वसया णव य सहस्साणि तीसलक्लाणि । जोयण तह तेरसया कलाओ हारिह्विकसंभो ॥

एक्कोणतीसलक्या अडतीयसहस्ससगसयाणि च । णत्र जीयगाणि अया इगिर्वासं पउमितस्थारा ॥ ४२

भट्टात्रीमं लक्ता मत्तद्वीमहस्समगमयाणि पि । इगिदालजोयगाणि कलाओ उणतीस लोहिदे वामो ॥ ४३

सत्तावीसं लक्खं छण्णउदिसहस्समगत्त्रयाणि च । चउहत्तरिजीयणया छकलाभी वज्जविक्यंभी ॥ ४४

मगवीयलक्षजोयण पणुर्वासमहस्य अडसयं छक्का । चोह्स कलाभी कहिदा णंदाबद्दम्य विक्लंभो॥ ४५

अभ्र इन्द्रकता विस्तार तीस छाख अम्सी हजार छड सी पैताछीस योजन और पांच कला अधिक है ॥ ४० ॥ ३०८०६४५ ५ ।

हारिद्र नामक इन्द्रकका विस्तार तीस छाख ने। हजार छह से। सतनर योजन और तेरह कछा अधिक है ॥ ४१॥ ३००९६७७३ है।

पद्म इन्द्रकका विस्तार उनतीस छाख अड़तीस हजार सात सा ना योजन और इक्कीस भाग अधिक है ॥ ४२ ॥ २९३८७०९३१ ।

होहित इन्द्रकका विस्तार अट्टाईस लाख सड्सठ हजार सात साँ इकतालीस योजन और उनतीस कला अधिक है ॥ ४३ ॥ २८६७७४१ है है ।

वज्र इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस लाख छ्यानवै हजार सात साँ चाँहत्तर योजन और छह कला अधिक है ॥ ४४ ॥ २७९६७७४ ई ।

नन्दार्वत इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस लाख पञ्चीस हजार आठ सौ छह योजन और चौदह कला अधिक कहा गया है ॥ ४५ ॥ २७२५८०६ ई है । छन्दीमं च य लक्षा चडवण्णमहस्मक्षद्रस्याणि पि । अद्योगजोयणाणि बादीसकला पहंकरे हेदं ॥ ४६ ।

पणुवीम लक्क्वाणि तेमीदिमहस्मभद्रमयाणि पि । सत्तीर य जीयणाणि य नीमेकला पिट्ठके वासी ॥ ४७

बारसमहरमणवस्यितिउत्तरा पंचवीयलक्ष्याणि । जोयणपु सत्तंसा गजाभिधाणस्य विक्लंभो ॥ ४८

चउवीयं लक्ष्याणि इंगिदालसहस्यणवययाणि थि । पणतीसजीयणाणि पण्णरसकलाभी मित्तैविस्थारी ॥

तेवीमं लञ्ज्याणि णवसयज्ञताणि सत्तरिसहस्मा । सत्तिद्विजोयणाणि तेवीसकलाओ पह्वविन्थारो ॥ ५०

तेवीयज्ञन्य रही अंजणए जीयणाणि वणमाले । दुगतियणद्दणबदुगदुगदुगंककमसी कला भट्टं ॥ ५१

प्रमंकर इन्द्रकका विस्तार छम्बीस छाख चौवन हजार आठ सौ अड़नीस योजन और बाईस कलामात्र है ॥ ४६ ॥ २६५४८३८३३ ।

पिष्टक इन्द्रकका विस्तार पत्त्र्यास लाख तेरासी हजार आठ सो मत्तर योजन और तीस कला प्रमाण है ॥ ४७ ॥ २५८३८७० ३% ।

गज नामक इन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख बारह हजार नौ साँ तीन योजन और सात भाग अविक है ॥ ४८ ॥ २५१२९०३ इ%, ।

मित्र इन्द्रकका विस्तार चोबीस छाप इकताछीस हजार नो सौ पैतीस योजन और पन्द्रह कछा अधिक है ॥ ४९ ॥ २४४१९३५% ।

प्रभ इन्द्रकका विस्तार तेईम लाख सत्तर हजार नौ सौ सड़सठ योजन और तेईस कला अधिक है।। ५०॥ २३७०९६७३३।

अंजन इन्द्रकका विस्तार तेईस लाख योजन और वनमालका विस्तार दो, तीन, श्रात्य, नौ, दो, दो और दो, ईन अंकोंके क्रमसे बाईस लाख उनतीस हजार वत्तीस योजन तथा आठ कला अधिक है ॥ ५१ ॥ २३००००० । २२२९०३२ ई ।

१ द्व जोयणाणि वचीत°. २ व पिनच. ३ द दुगदुगगंकमरक्कमसो कला अह.

इगिनीसं स्वन्याणि भट्टावण्णा सहस्य जोवणया । चउसट्टीसंजुत्ता सोस्टम असा व णागवित्थारा ॥ ५२०

जोषणया छण्णवदी सगर्मादिमहस्मवीमलक्खाणि । वउनीसकला एवं गरुडिंद्यहंद्परिमाणं ॥ ५३

सोलमसहस्सइगिसय उणतीसं वीमलक्खजीयणया । एकककला विक्खंभी लंगलणामस्य विण्णेगो ॥ ५४

एक्कोणबीसलक्वा पणदालसहस्य इगिमयाःणि च । एगसहिजोयणा णत्र कलाको बलभइतिस्थारो ॥ ५५

घडद्दर्शारं सद्दस्या इंगिययतेणडित् भट्टरसळक्या । जोयणया सत्तरमं कलाको चक्कस्य वित्थारो ॥ ५६

भट्टारमछक्वाणि तिसहस्या पंचवीयजुददुसया | जोयणया पणुवीसा कलाभो रिट्टस्य विक्खंभो ॥ ५७

नाग इन्द्रकका विस्तार इकीस छ।ख अट्ठावन हजार चौंसठ योजन और से।छह भाग अधिक है ॥ ५२ ॥ २१५८०६४ ै ।

गरुड इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण बीस छाख सतासी हजार छयानवे योजन और चै।बीस कला अधिक है।। ५३।। २०८७०९६३%।

लांगल नामक इन्द्रकका त्रिस्तार बीस लाख सोलह हजार एक सो उनतीस योजन और एक कला अधिक जानना चाहिये॥ ५४॥ २०१६१२९ ३ १

बलभद्र इन्द्रकका विस्तार उन्नीस लाख पेतालीस हजार एक सो इकसठ योजन और नौ कला अधिक है ॥ ५५ ॥ १९४५१६१ के ।

चक्र इन्द्रकका विस्तार अठारह लाख चौहत्तर हजार एक सी तेरानके योजन और सत्तरह कला अधिक है। । ५६ ॥ १८७४१९३ है।

अरिष्ट इन्द्रकका विस्तार अठारह लाख तीन हजार दो मों पश्चीस योजन और पष्चीस कला अधिक है ॥ ५७ ॥ १८०३२२५३ है । **अहावण्णा दुसया वर्सायसहस्स सत्तर**पळक्खा । जोयणया दोण्णि कला वायो सुरस्मिदिणामस्स ॥ ५८

सोलसजीयगलक्का इतिमहिमइस्स दुसयगवदीको । दसमेत्ताको कलाको बर्गिद्दयरंद्यरिसंस्वा ॥ ५९

बावीसतिसयजोवन नडिस्महस्मानि पण्णरसलक्षा । महारसा कलामी बम्हुत्तरइंदन् वासी ॥ ६०

चहवण्ण तिसयजोवण उणत्रीय पहस्स पण्णरसस्य का अन्त्रीसं च कलाओ। विस्थारो बम्हहिद्यस्स ॥ ६९

बोइसजोवणकक्तं भडदालसहस्तितसयसगसीदी। तिण्णि कलाको लंतवहंदस्त य होह परिमाणं।। ६२

तेरसजोवणलक्षा चउसय सत्तत्तरीसहस्साणि । उणवीसं एक्करसा कलाको महसुक्कविक्लंभो ॥ ६३

सुरसिमिति नामक इन्द्रकका विस्तार सत्तरह छाख बर्तास हजार दे। सी अट्ठावन योजन और दो कला अधिक है ॥ ५८ ॥ १७३२२५८३ ।

त्रम्ह इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सोछह छाख इकसठ हजार दो सी नब्बे योजन और दश कला मात्र अधिक है ॥ ५९॥ १६६१२९० है है ।

ब्रम्होत्तर इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह छाख नब्बै हजार तीन साँ बाईस योजन और अठारह कला अधिक है ॥ ६० ॥ १५९०३२२ है है ।

त्रम्हहृदय इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख उन्नीस हजार तीन सो चौवन योजन और छन्बीस कला अधिक है ॥ ६१ ॥ १५१९३५४३ है ।

लांतव इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चौदह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सतासी पोजन और तीन कला अधिक है ॥ ६२ ॥ १४४८३८७३ ।

महाशुक्र इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख सतत्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन और ग्यारह कला अधिक है ॥ ६३ ॥ १३७७४१९ हैं है । तेरसजीयणलक्षा चडसयइगवण्ण छस्तहस्साणि । एक्कोणबीसर्वसा दीदि सदस्सारवित्थारी ॥ ६४

लक्खाणि बारसं चिय पणतीससहस्स चडसयाणि पि। वेसीदि जोयणाई सगवीसकलाओ आणदे हंदं ॥६५

एक्कारसलक्षाणि चउमहिसहस्स पणुसय।णि पि । सोलस य जोयणाणि चत्तारि कलाभो पाणदे दंदं ॥

लक्षं दमप्पमाणं तेणडदिसहस्स पणसयाणि च । भहदालजीयणाई बारमभंमा य पुष्फगे रुंदो ॥ ६७

दमजोयणहरूलाणि वावीसमहरूम पणुसया सीही। बीमकलाभी रुंदं मायंकरहंदयस्म गादृष्यं ॥ ६८

सहस्रार इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजन और उन्नीस भाग अधिक है ॥ ६४ ॥ १३०६४५१ देवे ॥

आनत इन्द्रकका विस्तार बारह लाख पैतीस हजार चार सौ तेरासी योजन और सत्ताईस कला अधिक है ॥ ६५ ॥ १२३५४८३३१ ।

प्राणत इन्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख चैं।सठ इजार पांच सौ सोल्ह योजन और चार कला अधिक है ॥ ६६ ॥ ११६४५१६  $\frac{8}{5}$  ।

पुष्पक इन्द्रकका विस्तार दश छाख तेरानैब हजार पांच सौ अड़ताछीस योजन और बारह माग अधिक है ॥ ६७ ॥ १०९३५४८३३ ।

शातंकर (शातक) इन्द्रकका विस्तार दश लाख बाईस हजार पांच सी अस्सी योजन और बीस कला अधिक जानना चिहिये॥ ६८॥ १०२२५८०३१। णवजीयणसम्साणि इगिवण्णसहस्य छसय अंककमे । बारुत्तरमारणप् अट्टावीयं कलाओ णाद्द्वा ॥ ६९

भद्वं चिय लक्काणि मीदिमहम्माणि छस्सयाणि च । पणदालजोयणाणि पंचकला भन्चुरे रंदं ॥ ७०

अटं विय लक्खाणि णव य महम्माणि छस्सयाणि च । सत्तत्तिर जीयणया तेरमअंसा सुदंमणए ॥ ७१

णवजीयण सत्तमया अउनीसमहस्म सत्तलक्खाणि । इगिवीम कला रुदं अमोधणामस्मि इंदए होदि ॥ ७२

इगिदालुत्तरसगसय सत्तिद्विसहस्यजीयण छलम्या । उणतीसकरा कहिरो विन्धारी सुप्पबुद्धस्य ॥ ७३

च उर चरिजुद्भगमय छण्ण उद्भिहस्स पंचलक्खाणि । जोयणया छच्च कला जमहरणामस्म विश्वंभो ॥

आरण इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण अंकक्रमसे नौ लाख इक्यावन हजार छह सौ बारह थोजन और अट्ठाईस कला जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ ९५१६१२३६ ।

अच्युत इन्द्रकका विस्तार आठ छाप्व अस्सी हजार छह सी पैतार्छास योजन और पांच कटा अधिक है ॥ ७० ॥ ८८०६४५ के ।

सुदर्शन इन्द्रकका विस्तार आठ लाख नी हजार छह मी सतहत्तर योजन और तेरह भाग अधिक है।। ৩१।। ८०९६७७ 👬 ।

अमोघ नामक इन्द्रकका विस्तार सात छाख अड़तीस हजार सात सी नी योजन और इक्कीस कछा अधिक है ॥ ७२॥ ७३८७०९३%।

सुप्रबुद्ध इन्द्रकका विस्तार छह लाख सड़सट हजार सात साँ इकतालीस योजन और उनर्तास कला अधिक कहा गया है॥ ७३॥ ६६७७४१३३ ।

यशोधर नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख छ्यानेचे हजार सात सी चौहत्तर योजन और छह कला अधिक है ॥ ७४ ॥ ५२६७७४ दु

**९ व** ने उत्तरमारणओ, ख नावत्तरं आरणओ. २ व ख धस्तयाणं. ३ व ख अवसीदिसहस्त.

छउनोयण अट्टसया पणुवीससहस्स पंचलक्खाणिं । चोइसकलाओ होति हुं सुभइणामस्स विक्खंभो' ॥ ७५ ५२५८०६ | १४ |

मटुमया अहतीमा लक्षा चउरो सहस्स चउवण्णा | सुविसाले जोयणया अंसा बाबीस बोधस्या || ७६ ४५४८३८ | २२ |

मत्तरिजुद्भद्रमया तेसीदिमहस्स जोयणतिलक्षा । तीसकलाओ सुमणसणामस्स हुवेदि बित्धारं ॥ ७७ ३८३८७० | ३० |

बारमसहस्य णवस्य तिउत्तरा जीयणाणि तियलक्खा। सत्तकलाभी वामी सीमणसेंदस्य णाद्व्वी' ॥ ७८

वणतीसुत्तरणवस्य इगिदालसहस्स जोयणदुलक्खा । वण्णरसकला रुदं पीदिंकरहंदए कहिदो ॥ ७९

मसरिसहस्य णवस्य सत्तद्वीजोयणाणि इगिलक्खा । तेवीसंसा वासो श्राहर्षे इंदण होदि ॥ ८० १७०९६७ | २३ |

सुमद नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख पचीस हजार आठ सौ। छह योजन और चै।दह कला अधिक है।। ७५॥ ५२५८०६ १५।

सुविशाल इन्द्रकका विस्तार चार लाख चौत्रन हजार आठ सौ अङ्तीस योजन और बाईस माग प्रमाण समझना चाहिये॥ ७६॥ ४५४८३८३३॥

सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन लाख तेरासी हजार आठ सौ सत्तर योजन और तीस कला प्रमाण है।। ७७ ॥ ३८३८७०३१।

सीमनस इन्द्रकका विस्तार तीन लाख बारह हजार नी सी तीन योजन और सात कला प्रमाण जानना चाहिये॥ ७८॥ ३१२९०३ ३%, ।

प्रीतिकर इन्द्रकका विस्तार दो छाख इकताछीस हजार नौ सी पैंतीस योजन और पन्द्रह कला प्रमाण कहा गया है ॥७९॥ २४१९३५% ।

आदित्य इन्द्रकका विस्तार एक लाख सत्तर हजार नौ सौ सड़सठ योजन और तेईस कला प्रमाण है ।। ८० ॥ १७०९६७३३ ।

१ व व णादन्ती, २ व व वासीमणसेइंदस्स विक्लंमी.

एक्कं जीयणहरूसं वासी सम्बहिसिबिणामस्स । एवं तेसहीणं वासी सिही सिस्ण बोहहं ॥ ८१ १०००० ।

सन्वाण इंद्याणं चउसु दिसासुं पि सेढिबद्धाणि ! चत्तारि वि विदिसासुं होंति पहण्णयविमाणाओ ॥ ८२ बदुणामे पत्तेक्कं सेढिगदा चउदिसासु बासटी । एकेक्क्णा सेसे पिडिदिसमाइच्चपिर्यतं ॥ ८३ बदुणामे सेढिगया एकेकिदिसापु होंति तेसटी । एकेक्क्णा सेसे जाव य सन्वट्टसिद्धि ति ॥ ८४ [पाठान्तरम् । ]

बासही सेविगया प्रभासिदा जेिंद ताण उवण्से । सन्वहे वि चउहिसमेक्के सेविबद्धा य ॥ ८५ पढामेंद्रयपहुदीदो पीदिंकरणामइंदयं जाव । तैसुं चउसु दिसासुं मेविगदाणं इमे णामा ॥ ८६ उदुपहरुदुमिन्समउदुभावत्त्रयउदुविसिहणामेहिं । उदुइंदयस्म एदे पुन्वादिपदाहिणा होंति ॥ ८५

सर्वार्थिसिद्धि नामक इन्द्रकका विस्तार एक लाख योजनप्रमाण है । इस प्रकार तिरेसठ इन्द्रकोंका विस्तार शिष्योंके बोधनार्थ कहा गया है ॥ ८१ ॥ १००००० ।

सब इन्द्रकोंकी चारों दिशाओंमें श्रेणीबद्ध और चारो ही विदिशाओंमें प्रकीर्णक विमान होते हैं ॥ ८२ ॥

ऋतु नामक विमानकी चारों दिशाओं मेंसे प्रत्येक दिशामें बासठ श्रेणीबद्ध हैं। इसके आगे आदित्य इन्द्रक पर्यन्त शेप इन्द्रकोकी प्रत्येक दिशामें एक एक कम होते गये हैं॥ ८३॥

ऋतु नामक इन्द्रक त्रिमानके आश्रित एक एक दिशामें तिरेसट श्रेणीबद्ध विमान हैं। इसके आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यंत शेष त्रिमानोंमें एक एक कम होते गये हैं॥ ८४॥

[ पाठांतर । ]

जिन आचार्योने (ऋतु विमानके आश्रित प्रत्येक दिशामें ) बासठ श्रेणीबद्ध विमानोंका निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सर्वार्थसिद्धिके आश्रित भी चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है ॥ ८५ ॥

प्रथम इन्द्रकसे लेकर प्रीतिकर नामक इन्द्रक पर्यन्त चारो दिशाओं में उनके आश्रित रहनेवाले श्रेणीबद्ध विमानोंके नाम ये हैं ॥ ८६॥

ऋतुप्रभ, ऋतुमध्यम, ऋतुआवर्त और ऋतुविशिष्ट, ये चार श्रेणीबद्ध विमान ऋतु इन्द्रकके समीप पूर्वादिक दिशाओंमें प्रदक्षिणक्रमसे हैं ॥ ८७ ॥

१ क् व "माइञ्चरत परियंतं. २ क् व पदाहिणे होदि.

विमलपहिबमलक्तिम विमलावत्तं खु विमलणामीम । विमलविसिद्धी तुरिमो पुण्याविपदाहिणोर हो दि ॥
एवं चंदादीणं णियणियणामाणि सेविबक्चे छुं । पढमे सु पहमाजिसमजावत्त्र विसिद्ध ताणि ॥ ८९
ढड्डंद्वयुष्ट्वादी सेविगया जे हुर्वति बासद्धी । ताणं बिदियादीणं एक्कदिसाण् भणामी णामाई ॥ ९०
संठियणामा सिरिबच्छवदृणामा य कुसुमजावाणि । छत्तं जणकलसा वसहसीहसुरअसुरमणहरया ॥ ९९
१३ ।
भई सब्बदोभई दिवसोत्तिय अंदिसाभिषाणं च । दिगुबहुमाणमुरजं अवभयहंदो मिहिंदो य ॥ ९९
[९]।
तह य उवहुं कमलं कोकणदं चक्कमुप्पलं कुमुदं । पुंडरियसोमयाणि तिमिसंकसरंत पासं च ॥
१२]।
गगणं सुज्जं सोमं कंचणणक्वत्तचंदणा यमलं । विमलं णंदणसोमणससायरा उदियसमुदिबा जामा ॥९७
१३ ।
धम्मवरं वेसमणं कण्णं कणयं तहा य भूदहिदं । णामेण लोयकंतं णं सरयं अमोघपासं च ॥ ९५
८।
जलकंतं लोहिदयं अमदन्भासं तहेव सिद्धंतं । कुंडलसोमा एवं इगिसद्दी सेविबन्हाणि ॥ ९६

विमलप्रभ, विमलमध्यम, विमलावर्त और चतुर्थ विमलविशिष्ट, ये चार श्रेणीबद्ध विमान विमल नामक इन्द्रकके आश्रित पूर्वादिक प्रदक्षिणक्रमसे हैं ॥ ८८ ॥

[ ] |

इसी प्रकार चन्द्रादिक इन्द्रकोंके आश्रित रहनेवाले प्रथम श्रेणीबद्ध विमानोंके नाम प्रभ, मध्यम, आवर्त और विशिष्ट, इन पदींसे युक्त अपने अपने नामोंके ही अनुसार हैं॥ ८९॥

ऋतु इन्द्रककी पूर्वादिक दिशाओं में जो बासठ श्रेणीबद्ध हैं उनके द्वितीयादिकों के एक दिशामें नामों को कहते हैं ॥ ९०॥

संस्थित नामक', श्रीवरसं, वृत्त नामक', कुसुमं, चापं, छत्र', अंजन', कलश', वृषभ', सिंह', सुर'', असुर'', मनोहर'', भद्र'', सर्वतोभद्र'', दिक्स्वस्तिक', अंदिश नामक'', दिगु', वर्धमान', सुरज', अभयेन्द्र', माहेन्द्र'', उपार्ध'', कमल', कोकनद्र', चक्क', उत्पल्ल', कुमुद्र', पुण्डरीक', सोमक', तिमिश्रा'', अंक', स्वरान्त', पास'', गगन', सूर्य'', सोम'', कंचन', नक्षत्र', चन्दन', अमल', विमल', नंदन'', सौमनस' सागर'', उदित', समुदित नामक', धर्मवर', वेश्ववण', कर्ण' कनक', तथा भूतिहत', नामसे लोककान्त', सरय'', अमोधस्पर्श', जलकान्त', लोहितक', अमितभास', तथा सिद्धांत', कुण्डल' और सौम्य', इस प्रकार ये इकसठ श्रेणीबद्ध विमान हैं ॥ ९१-९६ ॥

१ द् ब पदाहिणे. १ द् ब चउदादीणं. ३ द् ब °कलाहा. **४ द् व अमहंदो**.

पुरिमावर्लापविषणदसंित्यपहुद्शेसु तेसु पत्ते । णियणामेसुं मिजिशसभावत्तविसिद्धशाद जोषेउज ॥ ९७ एवं चढसु दिसासुं णामेसुं दक्तिणादियदिसासुं । सेढिगदाणं णामा पीदिकरहंदयं जाव ॥ ९८ भाहण्यहंदयस्य य पुष्वादिसु रुच्छिरुच्छिमालिणिया । वहरावहरावणिया चत्तारो वरिवमाणाणि ॥ ९९ विजयंतवहजयंतं जयंतमपराजिदं च चत्तारो । पुष्वादिसु माणाणि तिदाणि सब्बद्धसिद्धिस्स ॥ १०० उदुसेढीबद्धसं सर्यभुरमणंबुरासिपणिधिगदं । सेसा अहिसुसुं तिसु दीवेसुं तिसुं समुद्देसुं ॥ १०१

39 | 94 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 |

एवं मित्तिदंतं विण्णासो होदि सेविबदाणं । कमसो आइहेसुं तिसु दीवेसुं तिजलहीसुं ॥ १०२ पभणस्थलादिपरदी जाव सहस्सारपन्थलंतो ति । आइहातिण्णिदीवे दोण्णिसमुद्दास्म सेसाओ ॥ १०३

पूर्व पंक्तिमें वार्णित उन सांस्थित आदि श्रेणीबद्ध विमानोमेंसे प्रत्येकके अपने नामोंमें मध्यम, आवर्त, विशिष्ट आदि जोड़ना चांहिए [ जैसे— संस्थितमध्यम, संस्थितावर्न और संस्थितविशिष्ट आदि ] ॥ ९७॥

इस प्रकार दक्षिणादिक चारों दिशाओमें प्रांतिकर इन्द्रक तक श्रेणींबद्ध विमानींके नाम है ॥ ९८ ॥

आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक दिशाओं में लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, बन्न और बन्नावनि, ये चार उत्तम विमान है ॥ ९९॥

विजयन्त, वजयन्त, जयन्त और अपराजित, य चार विमान सर्वार्थसिद्धिकी पूर्वादिक दिशाओं में स्थित हैं || १०० ||

ऋतु इन्द्रकके अर्घ श्रेणीबद्ध स्वयम्भूरमण समुद्रके प्रणिधि भागमें स्थित है। शेष श्रेणीबद्ध विमान आदिके अर्थात् स्वयंभूरमण समुद्रसे पूर्वके तीन द्वीप और तीन समुद्रीपर स्थित है॥ १०१॥ ३१, १५, ८, ४, २, १, १।

इस प्रकार मित्र इन्द्रक पर्यन्त श्रेणीबद्धोंका विन्यास क्रमसे आदिके तीन द्वीपों और तीन समुद्रोके ऊपर है ॥ १०२॥

प्रम प्रस्तारसे आगे सहस्रार प्रस्तार तक शेप आदिके तीन द्वीपों और दो समुद्रीपर स्थित है ॥ १०३ ॥

१ द व ठिदाण. २ द से छं, व से सं.

तत्तो भाणत्यहुदी जाव अमोधी ति सेविबद्धाणं । भादिह्यदोण्णदीवे दोण्णिसमुद्दिम संसाओ ॥ १०४ तह सुष्यबुद्धपहुदी जाव य सुविसाल भो ति सेविगदा । भादिल्लितिण्णदीवे एकसमुद्दिम संसाओ ॥ सुमणस सोमणसाण भाइल्लियएकदीवउविद्दिम । पीदिंकराण एवं भाइट्चे चिरमउविद्दिम ॥ १०६ होदि असंखेजजाणि पूराणं जोयणाणि विच्चालं । तिरिण्णं सन्दाणं तेत्तियमेत्तं च विरथारं ॥ १०७ एवं चडिन्वदेसुं सेविबद्धाण होदि उत्तकमे । अवसेसदीवउवदीसु णाध्य सेवीण विण्णासी ॥ १०८ सेवीबद्धे सन्वे समवद्दा विविद्दिन्वरयणमया । उल्लिसद्ध्यवद्याया णिरुवमरूवा विराजिति ॥ १०९ एदाणं विच्चाले पद्दण्णकुसुमेवयारसंठाणा । होति पद्दण्णयणामा रयणमया विविद्दे वरविमाणा ॥ ११० संखेजजासंखेज्जं सरूवजीयणप्रमाणविक्खंभो । सन्वे पद्दण्णयणां विच्चालं तेत्तियं तेसुं ॥ १११

इसके आगे आनत पटलसे लेकर अमोघ पटल पर्यन्त दोष श्रेणीबद्धोंका विन्यास आदिके दो द्वीपों और दो समुद्रोंके ऊपर है ॥ १०४॥

तथा सुप्रबुद्ध पटलसे लेकर सुविशाल पटल तक शेप श्रेणीबद्ध आदिके तीन द्वीपों और एक समुद्रके ऊपर स्थित है ॥ १०५॥

सुमनस और सौमनस पटलके श्रेणीबद्ध विमान आदिके एक द्वीप तथा एक समुद्रके ऊपर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रीतिकर पटलके भी श्रेणीबद्धोंका विन्यास समझना चाहिये। आदिस्य पटलके श्रेणीबद्ध अन्तिम समुद्रके ऊपर स्थित है॥ १०६॥

इन सत्र विमानोंका अन्तराल तिरहे रूपसे असंख्यात योजनप्रमाण **है। इतना ही** इनका विस्तार भी है ॥ **१०७ ॥** 

इस प्रकार उक्त क्रमसे श्रेणीबद्धोंका विन्यास चतुर्विध रूपमें (?) है। अवशेष द्वीप-समुद्रोंमें श्रेणीबद्धोंका विन्यास नहीं है।। १०८॥

सत्र श्रेणीबद्ध समान गोल, विविध प्रकारके दिच्य रत्नोंसे निर्मित, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित और अनुपम रूपसे युक्त होते हुए विराजमान है ॥ १०९ ॥

इनके अन्तरालमें विदिशामें प्रकीर्णक पुष्पोंके सदश स्थित, रत्नमय, प्रकीर्णक नामक उत्तम विमान हैं ॥ ११०॥

सत्र प्रकीर्णकोंका विस्तार संख्यात व असंख्यात योजनप्रमाण और इतना ही उनमें अन्तरास भी है ॥ १११ ॥

१द्दीवं, यादेवं २ द्वा असंखेज्जाणं. ३ वा चडव्विदेसुं. **धह्वा** सठाणं. CP. 99

इंदयसेढीबद्धप्यइण्णयाणं पि वरविमाणाणं । उद्यस्मितलेसु रम्मा एकेका होदि तडवेदी ॥ ११२ चरियष्टालियचारू वरगोउरदारतोरणाभरणा । धुम्वंतभ्रयवदाया भच्छरियविसेसकररूवा ॥ ११३ । विण्णासो सम्मत्तो ।

कप्पाकप्पातीदं इदि दुविहं होदि जाकवरलोए । बावण्णकप्पपडला कप्पातीदा य<sup>3</sup> एक्करसं ॥ ११४ ५२ । ११ ।

बारस कप्पा केई केई मोलस वदंति भाइरिया । तिविहाणि भासिदाणि कप्पातीदाणि पडलाणि ॥ १९५ हेट्टिम मञ्झो उवरि पत्तेवकं ताण होति चत्तारि । एवं बारसकप्पा सोलस उडुडुमट जुगलाणि ॥ ११६ गेवज्जमणुहिसयं भणुत्तरं इय हुवंति तिविहप्पा । कप्पातीदा पडला गेवज्जं णवविहं तेसुं ॥ ११७ मेस्तलादो दवरि दिवडुरञ्जूए भादिमं जुगलं । तत्तो हुवेदि बिदियं तेत्तियमेत्ताए रज्जूए ॥ ११८

इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, इन उत्तम विमानोंके उपरिम व तल भागोंमें रमणीय एक एक तटवेदी है ॥ ११२॥

यह वेदी मार्ग व अङ्गालिकाओंसे सुन्दर, उत्तम गोपुरद्वार व तोरणोंसे सुशोभित, फहराती क्रि ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, आर आश्चर्यविशेषको करनेवाले रूपसे संयुक्त है ॥ ११३॥

#### विन्यास समाप्त हुआ।

स्वर्गछोकमें कल्प और कल्पातीतके भेदसे पटल दो प्रकारके हैं। इनमेंसे बावन कल्प पटल और ग्यारह कल्पातीत पटल है ॥ ११४ ॥ कल्प. ५२ + कल्पा. ११ = ६३ ।

कोई आचार्य बारह कल्प और कोई सोछह कल्प बतलाते हैं। कल्पानीत पटल तीन प्रकार कहे गये हैं।। ११५॥

जो बारह करूप स्वीकार करते है उनके मतानुसार अधोभाग, मध्य भाग और उपिरम भागमेंसे प्रत्येकों चार चार करूप हैं। इस प्रकार सब बारह करूप होते है। सोलह कर्ल्पोंकी मान्यतानुसार ऊपर अपर आठ युगलोमें सोलह करूप हैं॥ ११६॥

प्रैवेय, अनुदिश और अनुत्तर, इस प्रकार कल्पातीत पटल तीन प्रकार है। इनमेंसे प्रैवेय पटल नौ प्रकार हैं॥ ११७॥

मेरुतलसे ऊपर डेढ़ राजुमें प्रथम युगल और इसके आगे इतने ही राजुमें अर्थात् डेढ़ राजुमें द्वितीय युगल है ॥ ११८॥

१ द्व विमाणाणि २ द्व होंति ३ द्व कप्पातीदा इय. ४ द्व हुवेदि यं ते तेतिय".

तत्तो छज्जुगकाणि पत्तेक्कं अञ्चलद्भरजूत् । एवं कप्ता कमसो कप्तातीदा य जगरज्जूत् ॥ ११९

। एवं भेदपरूकणा सम्मत्ता ।

सोहम्मीसाणसणक्कुमारमाहिंदबम्हलंतवया । महसुक्कसहस्सारा आणद्वाणदयभारणच्युदया ॥ १२० एवं बारस कप्पा कप्पातीदेसु णव य गेवेज्जा । हेट्टिमहेट्टिमणामो हेट्टिममज्झिल्ल हेट्टिमोविरिमो ॥ १२१

> मज्जिमदेद्विमणामो मज्जिममज्ज्ञिम य मज्ज्ञिमोवरिमो । उवरिमहेद्विमणामो उवरिममज्ज्ञिम य उवरिमोवरिमो ॥ १२२

आइ व्चईत्यस्स य पुन्नातिसु लिक्किलिकिमालिणिया। बहरी वहरीहाणिया चत्तारी वस्त्रिमाणाई ॥ १२६ भण्णिदिसाबिदियासुं सोमज्जं सोमरूवभंकाई। पिंडहं पहण्णयाणि य चत्तारो तस्स णादन्वा ॥ १२४ विजयंतवह् जयंतं जयंतभपराजिदं च णामाणि । सन्बहिसिद्धिणामे पुन्वावरदिखणुत्तरिद्साए ॥ १२५ सन्बहिसिद्धिणामे पुन्वादिपदाहिणेण विजयादी। ते होंति वरविमाणा एवं केई परूवेंति ॥ १२६ पाठान्तरम् ।

इससे आगे छह युगलोंमेंसे प्रत्येक आधे आधे राजुमें है। इस प्रकार कल्पोंकी स्थिति बतलाई गई है। कल्पातीत विमान ऊन अर्थात् कुछ कम एक राजुमें हैं।। ११९॥

सौ. ई. रा. १६, सा. मा. रा. १६, ब्र. ब्रम्हो. रा. ६, छा. का. ६, छा. महा. ६, श. स. ६, आ. प्रा. ६, आ. अ. ६, कल्पातीत रा. १।

### इस प्रकार भेदप्रकृपणा समाप्त हुई।

सौर्धम, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लांतव, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इस प्रकार ये बारह कल्प है। कल्पानीतोंमें अधस्तन-अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम-अधस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अधस्तन, उपरिम-मध्यम और उपरिम-उपरिम, ये नौ प्रैवेय विमान हैं॥ १२०-१२२॥

आदित्य इन्द्रककी पूर्वीदिक दिशाओं में लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, वज्र और वैरोचिनी, ये चार उत्तम श्रेणीबद्ध विमान तथा अन्य दिशा-विदिशाओं में सोमार्य, सोमरूप, अंक और स्फटिक, ये चार उसके प्रकीर्णक विमान जानना चाहिये ॥ १२३–१२४॥

सवार्थसिद्धि नामक इन्द्रकके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामें विजयंत, वैजयंत, जयंत और अपराजित नामक विमान हैं ॥ १२५॥

सर्वार्थिसिद्धि नामक इन्द्रककी पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिणक्षप वे विजयादिक उत्तम विमान हैं। इस प्रकार कोई आचार्य प्ररूपण करते हैं॥ १२६॥ पाठान्तर। सोहरमो ईसान्ने सन्दर्भारो तदेव माहिंदो । बस्हा बस्हुत्तरयं लंतवकापिट्टसुक्कमहसुक्का ॥ १२७ सदरसहस्साराणद्याणद्भारणयभण्चुदा णामा । इय सोलस कप्पाणि मण्णंते केइ भाइरिया ॥ १२८ पाठान्तरम् ।

#### । एवं गामपरूत्रणा समत्ता ।

कणयद्विचूळउवरि किंच्णदिवद्ररज्जुबहलस्मि । सोहस्मीसाणक्वं कप्पदुर्गः होदि रमणिउमं ॥ १२९ — ३ । १४

ऊणस्स य परिमाणं चालजुदं जोयणाणि इगिलक्ष्यं । उत्तरकुरुमणुवाणं बालग्गेणादिरित्तेणं ॥ १३० - १०००४० |

मोहम्मीसाणाणं चरमिंद्यकेदुदंढसिहरादो । उड्डं असंखकोडीजोयणविरहिद्दिवङ्गरउन्णु ॥ १३१ चिट्टेदि कष्पजुगलं णामेहि सणक्कुमारमाहिदा । तच्चिरीमेंद्यकेदणदंढाइ असंखजोयणुणेणं ॥ १३२ रउन्णु अहेणं कष्पो चेट्टेदि तन्थ बम्हक्सो । तम्मेत्ते पत्तेक्कं लंगवमहसुक्कया सहस्सारो' ॥ १३३ आणद्पाणदक्षारणअञ्चुअकष्पा हुवंति उवस्वरिं । तत्तो असंखजोयणकोडीओ उवरि अंतरिदा ॥ १३४

सौधर्म, रिशान, सानत्कुमार, माहेरद्र, ब्रह्म, ब्रह्मात्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत नामक, ये सोलह कल्प है, ऐसा कोई आर्चाय मानते हैं ॥ १२७–१२८॥ पाठन्तर ।

# इस प्रकार नामप्रकृपणा समाप्त हुई ।

कनकादि अर्थात् मेरु पर्वतकी चूलिकाके ऊपर कुछ कम डेट राजुको बाहल्यमें रमणीय सोधर्म-ईशान नामक कल्पयुगछ है ॥ १२९॥ रा. १३॥

इस ऊनताका प्रमाण उत्तर कुरुके मनुष्योके बालाग्रसे अधिक एक लाख चार्लास योजन है ॥ १३०॥ १०००४० ।

सीधर्म-ईशान मम्बन्धं अन्तिम इन्द्रकके व्यवदण्डके शिखरसे ऊपर असंख्यात करे। योजनोसे रहित डेट राजुमें सानत्कुमार-महेन्द्र नामक कल्पयुगन्य स्थित है। इसके अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी ध्ववदण्डके ऊपर असंख्यात योजनोंसे कम आंध्र राजुमें ब्रह्म नामक कल्प स्थित है। इसके आगे इतने मात्र अर्थात् आंध्र आंध्र राजुमे ऊपर ऊपर छांतव, महाशुक्क, सहस्रार, आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पोंमेंसे प्रत्येक है। इसके आंग असंख्यात करोड़ योजनोंके

१ व व आरगया अच्छदा. २ कप्पदुमं ३ द व १४३. ४ द व सुनक्यसहस्सारी.

------

कप्पातीत्। पडला एक्करसा होति उणस्ञत्य । पडमाण् संतरावी डवरूवर्दि होति अधियाओ ॥ १६५ कप्पाणं सीमाओ जियणिय वरिमित्याण धयदंडा । किंवूणयलीयंती कप्पातीत्राण अवस्ताणं ॥ १६६ । । एवं सीमापरूचणा सम्मत्ता ।

उडुपदुविष्वकतीसं एदेसुं पुष्वभवरद्विक्षणदो । सेढीबद्धा णह्रदिभणलदिसाठिद्वह्वणा य ॥ ११० मोहम्मकप्पणामा तेसुं उत्तरिहिसाए सेढिगया । मर्ख्याण्यिसिहिद्वहण्णया होति हैसाणे ॥ ११८ भंजणपहुदी सत्त य एदेसिं पुन्वभवरद्विक्षणदो । सेढीबद्धा णह्रदिविभणलैदिसहिद्वहण्णा य ॥ ११९ णामे सणक्कुमारो तेसुं उत्तरिहसाए सेढिगया । पवणीसाणे संठिद्ववहण्णया होति माहिदे ॥ १४० रिहादी चत्तारो एदाणं चउदिसासु सेढिगया । विदिसापहण्णयाणिं ते कप्पा बम्हणामेणं ॥ १४१ बम्हिदयादिदुदयं एदाणं चउदिसासु सेढिगया । विदिसापहण्णयाहं गामेणं लंतनो कप्पो ॥ १४२

अन्तरसे ऊपर कुछ कम एक राजुमें दोष ग्यारह कल्पातीत पटल है। इनमें प्रथमके अन्तरसे ऊपर अपर अन्तर अधिक है।। १३१-१३५॥

कल्पोंकी सीमायें अपने अपने अन्तिम इन्द्रकोको ध्यजदण्ड है और कुछ कम लोकका अन्त कल्पातीतोंका अन्त है ॥ **१३६**॥

# इस प्रकार सीमाकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

ऋतु आदि इक्तीस इन्द्रक एवं उनमे पूर्व, पश्चिम और दक्षिणके श्रेणीबद्ध; तथा निऋत्य व अग्नि दिशामें स्थित प्रकीर्णक, इन्हींका नाम सौधर्म कल्प है । उपर्युक्त उन विमानोंकी उत्तर दिशामें स्थित श्रेणीबद्ध और वायु एवं ईशान दिशामें स्थित प्रकीर्णक, ये ईशान कल्पमें है॥ १३७-१३८॥

अंजन आदि सात इन्द्रक एवं उनके पूर्व, पश्चिम और दक्षिणके श्रेणीबद्ध तथा नैऋत्य एवं अग्नि दिशामें स्थित प्रकीणिक, इनका नाम सनन्कुमार कल्प है । इन्हींकी उत्तर दिशामें स्थित श्रेणीबद्ध और पवन एवं ईशान दिशामें स्थित प्रकीणिक, ये माहेन्द्र कल्पमें है ॥ १३९-१४०॥

अरिष्टादिक चार इन्द्रक तथा इनकी चारा दिशाओं के श्रेणीबद्ध और विदिशाओं के प्रकीर्णक, इनका नाम बहा कल्प है ॥ १४१॥

ब्रह्महृदयादिक दो इन्द्रक और इनकी चारों दिशाओं में स्थित श्रेणीबद्ध तथा त्रिदिशाओं के प्रकीर्णक, इनका नाम लान्तव करूप है ॥ १४२ ॥

१ द ख °अणिल ° २ द ख प्रणीसाणं सहिद ° . इ द ख प्रण्णयाणं.

महशुक्कइंदशो तह एदस्स य चउदिसासु सेविगदा । विदिसापद्दण्णयाई कप्रो महसुक्कणामेणं ॥ १४३ इंद्रयसहस्स्यारा एदस्स चउहिसासु सेविगदा । विदिसापद्दण्णयाई होति! सहस्सारणामेणं ॥ १४४ आणद्पहुदी छक्कं एदस्स य पुरवश्वरदिक्षणदो । सेविगदा णहिरिद्धिणण्डेदिसिट्टद्वणणाणि १४५ आणद्यारणणामा दो कप्पा होति पाणदच्चद्रया । उत्तरदिससोदिगया समीरणीसाणदिसपद्दण्णा य ॥ हेट्टिमहेट्टिमपमुदा एक्केक्क सुदंसणाश्रो पदछाणि । होति हु एवं कमसो कप्पातीदा ठिदा सब्वे ॥ १४८ पाठान्तरम् ।

बत्तीसहाबीसं बारम अहं कमेण लक्खाणि । सोहम्मादिवउक्के होंति विमाणाणि विविद्दाणि ॥ १४९

महाशुत्र इन्द्रक तथा इसकी चारों दिशाओंमें स्थित श्रेणीबद्ध और विदिशाके प्रकीर्णक, इनका नाम महाशुत्र कल्प है ॥ १४२॥

सहस्रार इन्द्रक और इसकी चारी दिशाओं सिथत श्रेणीबद्ध व विदिशाओं के प्रकीणिक, इनका नाम सहस्रार कल्प है। १४४॥

आनत आदि छह इन्द्रक और इनकी पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशामें स्थित श्रेणीबद्ध तथा नैऋत्य एवं अग्नि दिशामें स्थित प्रकीर्णक इनका नाम आनत और आरण दे। कल्पक्ष है। उक्त इन्द्रकोकी उत्तर दिशामें स्थित श्रेणीबद्ध तथा वायु व ईशान दिशाके प्रकीर्णक, इनका नाम प्राणत और अच्युत कल्प है।। १४५-१४६।।

अवस्तन-अवस्तन आदि एक एकमें सुद्दीनादिक पटल हैं। इस प्रकार क्रमसे सब कल्पातीन स्थित हैं॥ १४७॥

जो कोई आचार्य सोल्ह कल्पाको मानते हैं उनके उपदेशानुमार ब्रह्मादिक चार युगलोंमें सौधर्म युगलके समान दिशाभेद है॥ १४८॥ पाठान्तर।

सौधर्मादि चार कल्पोंमें तीनों प्रकारके विमान क्रमसे बत्तीम लाख, अट्टाईस लाख, बारह लाख और आठ लाख है ॥ १४९॥

सौ. कल्प. ३२ लाख, ई. क. २८ ला., सा. क. १२ ला., मा. क. ८ ला.।

१ इ ब होदि. २ द ब °अणिल °. ३ द ब °दुगं चिर्दे सेहो.

षडलक्साणि बम्हे पण्णाससहस्तयाणि लंतवए । षालीससहस्ताणि कप्पे महसुक्कणामन्मि ॥ ३५० ४०००० । ५०००० ।

छण्चेव सहस्त्वाणि होति सहस्तारकप्पणामिम । सत्तसयाणि विमाणा कप्पचउनकिम आणद्रप्यमुद्धे ॥

६००० | ७०० |

संगयणसत्तरुण्णवचउभट्टंककमेण इंदयादितिए । परिसंखा णाद्द्या बावण्णाकप्पपडलेसुं ॥ १५२ ८४९६७०० ।

पुनकारसुत्तरसर्य हेट्टिमगेवज्जितियविमाणाणि । मज्जिमगेवज्जितिषु सत्तव्भिहिषं सर्य होदि ॥ १५३ ११९ ।

एक्कब्भिहिया णउदी उवरिमगेवज्जतियविमाणाणि । णवपंचिवमाणाणि अणुहिसाणुत्तरेसु कमा ॥ १५४ ९१ । ९ । ५ ।

इन्द्रकादिक तीनों प्रकारके विमान ब्रह्म कल्पमे चार लाख, लान्तव कल्पमें पचास हजार और महाञ्चक्र नामक कल्पमें चालीस हजार हैं॥ १५०॥

ब्र. का. ४ लाख, लां. का. ५००००, महाशुक्र ४०००० ।

उक्त विमान सहस्रार नामक कल्पमे छह हजार और आनत प्रमुख चार कल्पोमें सात सौ है ॥ १५१ ॥ सहस्रार ६०००, आनत प्रमुख ४ कल्प ७०० ।

शून्य, शून्य, सात, छह, नी, चार और आठ, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात् चौरासी लाख छयानेके हजार सात सी, यह बावन कल्पपटलोंमे इन्द्रादिक तीन विमानोंकी संख्या है॥ १५२॥

३२ छा. + २८ छा. + १२ छा. + ८ छा. + ४ छा. + ५० सहस्र. + ४• स. + ६ स. + ७००=८४९६७००।

अधस्तन तीन प्रैवेयकोंके विमान एक सौ ग्यारह और मध्यम तीन प्रैवेयकोंमें एक सौ सात विमान हैं । !! १५३ !! अध. प्रै. १११, म. प्रै. १०७ !

उपरिम तीन प्रेवेयकोके विमान इक्यानंत्र और अनुदिश व अनुत्तरोंमें क्रमसे ना और पांच ही विमान हैं ॥ १५४॥ डासीदीविषयं वासटी सत्तविरिहरेकसयं । इगितीसं छण्णाउदी सीदी वाहत्तरी य अउसही ॥ चडसट्टी बालीसं अडवीसं सोलसं च चड चडरो । सोइम्मादीबट्टसु आणदपहुदीसु चडसु कमा॥ १५६ हेश्विमश्रास्त्रमस्वतिरेक्षोवरजेसुं अणुहिसादिदुरो । सेडीबद्धपमाणप्ययासणटं इमे प्रभवा ॥ १५७

१८६ | ६२ | ९३ | ३१ | ९६ | ८० | ७२ | ६८ | ६४ | ४० | २८ | १६ | ४ | ४ | सोहम्मादिचउक्के तियण्ककतियेक्कयाणि रिणपचमो | सेसेसुं कप्पेमुं चढचडरूवाणि दाद्ध्या ॥ १५८ | ३ | १ | ३ | १ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |

इगितौससत्तच उदुगण् क्केक्क छतिनितियण् क्केक्का। ताणं कमेण गच्छा बारमठाणेसु रचिद्द्वा ॥ १५९ ३१।७ | ४ | २ । १ । १ । ६ । ३ । ३ । ३ | १ | १ ।

गच्छे चयेण गुणिदं बुगुणिदमुहमेलिदंचयविहीणं । गच्छद्वेणप्पहदे संकलिदं एत्थ णाद्वयं ॥ १६०

सीवर्मादिक आठ, आनतप्रमृति चार, तथा अधस्तन, मध्यम व उपारेम प्रैवेय और अनुदिशादिक दोमें श्रेणीबद्धोंका प्रमाण लोनेके लिये क्रमसे एक साँ ल्र्यासी, बासठ, सात कम एक सौ, इकतीस, ल्र्यानेब, अस्सी, बहत्तर, अड़सठ, चासठ, चालीस, अड़ईस, सोल्ल्ह, चार और चार, यह प्रभव ( मुख ) का प्रमाण है।। १५५-१५७॥

सौ. १८६, ई. ६२, स. ९३, मा. ६१, ब्र. ब्र. व्र. व्रा. का. ८०, ब्रु. म. ७२, श. स. ६८, आनतप्रभृति चार ६४, अ. ग्रे. ४०, म. ग्रे. २८, उ. ग्रे. १६, अनुदिश ४, अनुत्तर ४।

सौधर्मादिक चार कल्पोमें तीन, एक, तीन और एक चय है, शेष कल्पोमें चार चार रूप देना चाहिये॥ १५८॥

सी. ३, ई. १, स. ३, मा. १, शेप कल्प ४-४।

इकतीस, सात, चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक और एक, इन बारह स्थानोंमें गच्छ रखना चाहिये॥ १५९॥

सौ. ई. ३१, स. मा. ७, ब्र. ब्र. था. का. २, शु. म. १, श. स. १, आनतादि चार ६, अ. ग्रे. ३, म. ग्रे. ३, उ. ग्रे. ३, अनुदिश १, अनुत्तर १।

गच्छको चयसे गुणाकर उसे दुगुणित मुखमें मिलाये हुए चयमेंसे कम करनेपर जो देाव रहे उसे गच्छके अर्थ भागसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो। उतना यहां संकृष्टित धन समझना चाहिये ॥ १६०॥

३१ × ३; (१८६ × २ + ३) - (३१ × ३) ×  $\frac{33}{3}$  = ४३७१ सी. श्रेणीबद्ध |

तेदालीसस्याणि इगियत्तरिउत्तराणि मेडिगरा। सोहम्मणामकण्ये इगितीसं इंद्या होति ॥ १६१ ४३७१ | ३१ |

सत्तावण्णा चोइससयाणि मेडिंगदाणि ईमामे | पंत्रमया अडसीदी मेडिगदा सत्त इंद्या तदित्॥ १६६ १४५७ | ५८८ | ७ ।

माहिंदे सेढिनदा छण्णउदी जुद्सदं च बम्हिम । सट्टी जुद्दिस्याणि सेढिनदा इंद्यचडक्कं ॥ १६६ १९६ | ३६० । ४ ।

छप्पण्णव्मिद्दियसयं सेविगदा इंदया दुवे छहे। महसुक्के बाहक्तीर सेविगया इंदओ प्रको ॥ १६४ १५६ । २ | ७२ | ६ |

भडसर्टी सेविगया एक्को च्चिय इंदयं सहस्यारे । चउवीमुत्तरतिसया छहंदया याणदादियचउक्के ॥ ६८ । १ । ३२४ | ६ ।

हेट्टिममञ्ज्ञिमउवरिमगेवज्ञाणं च सेढिगद्संखा। अट्टब्महिण्क्कस्यं कमसो बाह्त्तरी य छत्तीसं ॥ १६६ १०८ | ७२ | १६ |

सौधर्म नामक कल्पमे तेतालीस सौ इकहत्तर श्रिणिबिंद्ध और इकतीस इन्द्रक हैं ॥१६१॥ श्रे. ४३७१, इं. ३१।

ईशान करपमे चौदह सो सत्तात्रन श्रेणीवद्ध हैं। तृतीय कर्पमे पांच सो अठासी श्रेणीवद्ध और सात इन्द्रक हैं ॥ १६२ ॥ ई. श्रे. १४५७ । स. श्रे. ५८८, इं. ७ ।

माहन्द्रमें एक सौ छ्यानवै श्रेणीयद्भ हैं। ब्रम्हमें तीनसी साठ श्रेणीयद्भ और चार इन्द्रक हैं॥ १६३॥ मा. श्रे. १९६। ब्र. श्रे. ३६०, इं. ४।

छठे कल्प अर्थात् लांतर्रमे एक सी छप्पन श्रेणीयद्ध और दो इन्द्रक, तथा महाशुक्र कल्पमें यहत्तर श्रेणीयद्ध और एक इन्द्रक है ॥ १६४॥

छां. थ्रे. १५६, इं. २ । म. श्रे. ७२, इं. १।

सहस्रारमें अड़सठ श्रेणीबद्ध और एक इन्द्रक, तथा आनतादिक चारमें तीन सौ चैार्जास श्रेणीबद्ध और छह इन्द्रक हैं ॥ १६५॥

सह. श्रे. ६८, इं. १ । आनतादि चार श्रे. ३२४, इं. ६ ।

अधस्तन, मध्यम और उपरिम प्रेत्रेयोंके श्रेणीवद्ध विमानोंकी संख्या क्रमसे एक सी आठ, बहत्तर और छत्तीस है ॥ १६६ ॥ अ. प्रे. १०८, म. प्रे. ७२, उ. प्रे. ३६ । TP. 100

ताणं गेवश्जाणं पत्तेक्कं तिण्णि इंदया चउरो । सेढिगदाण अगुद्धि अगुत्तरे इंदया हु एकेका ॥ १६७ सेढीणं विश्वाले पश्ण्णकुसुमोवमाणेसंठाणा । होति पहण्णयणामा सेढिदयहीणरासिसमा ॥ १६८ इगितीसं स्कन्खाणि पणणउदिसहस्स पणसयाणि पि । अठाणउदिजुदाणि पहण्णया होति सोहम्मे ॥ १६९ ३१९५५९८ ।

सत्तावीसं सम्खा भडणउदिमहस्स पणमयाणि पि । तेदासउत्तराहं पर्गणया होति ईसाणे ॥ १७० २०९८५४३ ।

प्रकारसस्वस्त्वाणि णवणउदिमहस्स चउसयाणि पि । पंचुत्तराइ कृष्ये सणक्कुमारे पहण्णया होति ॥ १७१ ११९४०५ ।

मत्त िचय लक्खाणि णवणउदिसहम्मय।णि भद्वसया । चउरुत्तराह् कप्पे पड्ण्णया होति माहिंदे ॥ ७९९८०४ ।

छत्तीसुत्तरछसया णवणउदिसहस्मयाणि तियलका । एदाणि बम्हकप्रे हें।ति पहण्णयविमाणाणि ॥ १७३ ३९९६३६ ।

उन प्रेवेयोंमेंसे प्रत्येकमें तीन इन्द्रक है। अनुदिश और अनुत्तरमें चार श्रेणीबद्ध और एक एक इन्द्रक है।। १६७॥

श्रेणीबद्ध विमानोंके बीचमे विखरे हुए कुसुमोंके सदश आकारवाळे प्रकीणिक नामक विमान होते है। इनकी संख्या श्रेणीबद्ध और प्रकीणिकोंसे हीन अपनी अपनी राशिके समान है।। १६८॥

सौधर्म कल्पेंमं इकतीस लाख पंचानवै हजार पांच सा अट्ठानवे प्रकीर्णक विमान हैं॥ १६९॥ ३१९५५९८।

ईशान कल्पमें सत्ताईस लाख अट्टानेंब हजार पांच साँ तेतालीस प्रकीर्णक विमान हैं॥ १७०॥ २७९८५४३॥

सनत्कुमार कल्पमें ग्यारह छाग्य निन्यानव हजार चार साँ पांच प्रकीर्णक विमान हैं ॥ १७१ ॥ ११९२४०५ ।

माहेन्द्र कल्पमें सात लाख निन्यानये हजार आठ सा चार प्रकीर्णक है ॥ १७२॥ ७९९८०४।

ब्रह्म कल्पमें तीन लाख निन्यानचे हजार छह साँ छत्तीस, इतने प्रकीर्णक विमान हैं ॥ १७३ ॥ ३९९६३६ ।

१ द् व परण्णकंसुउवमाण°. २ द् पंचुत्तराह.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उणवण्णसहस्सा यडसयाणि बादाक ताणि कंतवए । उणदाकसहस्सा णवसयाणि सगवीस महशुक्के ॥ ४९८४२ । ३९९२७ ।

डणसिंहसया इगितीसउत्तरा होति ते सहस्सारे । सत्तरिजुद्दितस्याणि कप्पचडकके पर्णणया सेसे ॥ ५९३ । ३७० ।

अध हेट्टिमगेवज्जे ण होति तेसिं पहण्णयविमाणा । बत्तीसं मज्झिले उवस्मिए होति बावण्णा ॥ १७६ ० । ३२ । ५२ ।

तत्तो अणुदिसाए चत्तारि पद्दण्णया वरविमागा । तेसिट्टेअहिपाए पद्दण्णया णाध्य अध्य सेविगया ॥ जे सोलसकप्पाइं केई इच्छेति ताण उवएसे | तारेंस तस्ति वोच्छं परिमाणाणि विमाणाणे ॥ १७८ वत्तास अटुवीसं बारस अटुं कमेण लक्साणि । सोहम्मादिचउक्के होति विमाणाणि विविद्दाणि ॥ १७९ ३२०००० | २८०००० | १२०००० | ८०००० |

स्रोतित्र कल्पमें उनंचास हजार आठ सो न्यास्टीस और महाशुक्रमे उनतालीस हजार नौ सौ सत्ताईस प्रकीर्णक विमान हैं ॥ १७४ ॥ स्रां. ४९८४२, महा. ३९९२७।

वे प्रकीर्णक विमान सहस्रार कल्पमें उनसट सी इकतीस और रोप चार कल्पेंमें तीन सी सत्तर हैं ॥ १७५ ॥ ५९३१, रोप चार ३७० ।

अधस्तन प्रेवेयमें उनके प्रकीर्णक विमान नहीं है। मध्यम प्रेवेयमें बत्तीस और उपरिम ग्रैवेयमें बावन प्रकीर्णक विमान है॥ १७६॥ अ. प्रे. ०, म. प्रे. ३२, उ. प्रे. ५२।

इसके आगे अनुदिशोंमें चार प्रकीर्णक विमान है। तिरेसठवें पटलमें प्रकीर्णक नहीं हैं, श्रेणीबद्ध विमान हैं ॥ १७७॥

जो कोई सोल्रह कल्पेंको मानते हैं उनके उपदेशानुसार उन उन कल्पेंकि विमानोंके प्रमाणको कहते हैं ॥ १७८॥

सौधर्मादि चार कल्पोंमें ऋमसे बत्तीस लाख, अट्टाईस लाख, बारह लाख और आठ लाख प्रमाण विविध प्रकारके विमान हैं ॥ १७९॥

सौ. ३२०००००, ई. २८०००००, स. १२०००००, मा. ८०००००।

१ द् व पहण्णया विमाणाः २ द् व परिमाणि विमाणाणिः ३ व वतीसहवीसं.

छण्ण उदिउत्तराणि दोलक्खाणि हुवंति बम्हन्मि । बम्हुत्तरम्मि लक्खा दो वि य छण्ण उदिपरिद्वीणा ॥ २०००९६ । १९९९०४ ।

पणुवीसमहस्माई बादालजुद। य होति लंगवर । चडवीससहस्माणि णवसयभडवण्ण काविट्टे ॥ १८१ २५०४२ | २४९५८ |

वीसुत्तराणि होति हु वीममहस्माणि सुक्ककप्पश्मि । ताई चित्र महसुक्के' वीसूणाणि विमाणाणि ॥
२००२० । १९९८० ।

उणवीयउत्तराणि तिण्णिसहस्माणि सदरकपम्मि । कप्पम्मि सहस्मारे उणतीयस्याणि इगिसीदी ॥ १८३ ३०१९ । २९८१ |

भाणद्याणद्कप्पे पंचसया सिंहिविराहिदा है।ति । आरणअन्तुद्कप्पे दुमयाणि सिंहिजुत्ताणि ॥ १८४ ४४० । २६० ।

अक्ष्या आणदजुगले चत्तारि स्वयाणि वरविसाणाणि । आरणभच्चुदकणे स्वयाणि तिर्णिण विचय हुवंति ॥ ४०० | ३०४ । । पाठान्तरस् ।

ब्रह्म कल्पमें दो लाख छ्यानीय और ब्रह्मात्तर कल्पमें छ्यानीय कम दो लाख विमान हैं ॥ १८० ॥ ब्रह्म. २०००९६, ब्रह्मो. १९९०४ ।

लांतव कल्पमें पचीस हजार व्यालीस और कापिष्ट कल्पमें चौबीस हजार नौ सौ अट्टावन विमान है ॥ १८१॥ लां. २५०४२, का. २४९५८।

शुक्र कल्पमें बीस अधिक बीस हजार और महाशुक्रमें बीस कम इतने ही अर्थात् उन्नीस हजार नौ सो अस्सी विमान हैं ॥ १८२ ॥ शु. २००२०, महा. १९९८०।

शतार कल्पमें तीन हजार उन्नीस और सहस्राग कल्पमें उनतीस सी इक्यासी विमान हैं ॥ १८३ ॥ श. २०१९, स. २९८१ ।

आनत-प्राणत करपमे साठ कम पांच सौ और आरण-अच्युत करपमें दौ सौ साठ विमान हैं ॥ १८४ ॥ आनत-प्रा. ४४०, आरण-अ. २६०।

अथवा, आनतयुगलमें चार सौ और आरण-अच्युत कल्पमें तीन सौ उत्तम विमान हैं ॥ १८५ ॥ आ. युगल ४०० आ. अ. ३०० । पाठान्तर ।

१ व व महस्वकं.

कप्येसुं संखेउजो विक्लंभी रासिपंचमविभागो । णियणियसंखेउज्ञूणा णियणियरासी यसंखाउजो ॥ १८६ संखेउजो विक्लंभो चालीममहस्मयाणि छ्ल्लक्ला । सोहम्मे ईसाणे चालसहस्सूणछल्लक्ला ॥ १८७ ६४०००० । ५६०००० ।

चालीससहस्साणि दोलक्षाणि सणक्कुमारस्मि । सहिसहस्सन्भहियं माहिदे एक्कलक्षाणि ॥ १८८ २४०००० । १६०००० ।

बम्हे सीदिमहस्मा लंतवकपारिम दसमहस्माणि । अहमहस्सा बारससयाणि महसुक्कए सहस्मारे ॥ १८९ ८०००० | १०००० | ८००० । १२०० |

भाणद्राणद्भारणभन्नुद्रणामेसु चउसु कप्पेसुं । संखेडजरुंद्रसंखा चालब्महियं सर्य होदि ॥ १९० १४० ।

तियशहारममत्तरमण्डकण्डकाणि तस्य परिमाणं । हेहिममज्ज्ञिमउत्ररिमगेवाजेशुं अणुदिसादिज्ञे ॥ ३ | १८ । १७ | १ | १ ।

कल्पोंमे राशिके पांचवें भाग प्रमाण विमान रांस्यात योजन विस्तारवाले हैं और अपने अपने संख्यात योजन विस्तारवाले विमानीकी राशिसे कम अपनी अपनी राशिप्रमाण असंख्यात योजन विस्तारवाले है ॥ १८६॥

सौधर्म कल्पेम संख्यात योजन विस्तारबोठ विमान छह लाख चालीस हजार और ईशान कल्पेम चालीस हजार कम छह लाख हैं॥ १८७॥ सौ. ६४००००, ई. ५६००००।

सनत्कुमार कल्पमें संख्यात योजन विस्तारवाले दो छाख चालीस हजार और माहेन्द्र कल्पमें एक लाख साठ हजार है ॥ १८८ ॥ स. २४००००, मा. १६००००।

ब्रह्म कल्पमें अस्सी हजार, लांतव कल्पमें दश हजार, महाशुक्रमें आठ हजार, और सहस्रारमें बारह सौ संख्यात योजन विस्तारवाले विमान हैं ॥ १८९॥

ब्र. ८००००, त्यां. १००००, महा. ८०००, स. १२०० ।

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नामक चार कल्पोमें संख्यात योजन विस्तारवाले विमानोंकी संख्या एक सौ चालीस है ॥ १९० ॥ १४० ।

अधस्तन, मध्यम और उपरिम प्रवेयक तथा अनुदिशादियुगलमें संख्यात योजन विस्तार-बार्लोका प्रमाण कमसे तीन, अठारह, सत्तरह, एक और एक है ॥ १९१॥

अ. ग्रे. २, म. प्रे. १८, उ. ग्रे. १७, अनुदिश. १, अनुत्तर १।

----

पणुर्वासं लक्तार्णि सद्विसहस्साणि सो असंखेरजो । सोहम्मे ईसाणे लक्ता बावीस चाळयसहस्सा ॥ २५६०००० | २२४०००० |

सिंदिसहस्स जुदाणि णवलक्षाणि सणक्कुमारम्मि । चालीससहस्साणि माहिदे छच्च लक्षाणि ॥ १९३ ९६०००० । ६४०००० ।

बीससहस्स तिलक्षा चालसहस्साणि बम्हलंतवए । बत्तीससहस्साणि महसुक्के सो असंखेऽजो<sup>र</sup> ॥ ३२०००० । ४०००० । ३२००० ।

चत्तारि सहस्साणि भट्टसवाणि तहा सहस्सारे । आणदपहुदिचउनके पंचसया सहिसंजुत्ता ॥ १९५ ४८०० | ५६० ।

अटुत्तरमेक्कस्यं उणणउदी सत्तरी य चउभ्रधिया । हेट्टिममिजिशमउवरिमगेवज्जेसुं असंखेज्जो ॥ १९६ १०८ | ८९ | ७४ ।

अह अणुद्धिसणामे बहुरयणमयाणि वरविमाणाणि । चत्तारि अणुत्तरण होति असंखेज्जवित्थारा ॥ १९७ ८ । ४ ।

असंख्यात विस्तारवाळे वे विमान सौधर्म कल्पमें पचीस लाख साठ हजार और ईशान कल्पमें बाईस लाख चालीस हजार हैं ॥ १९२ ॥ सौ. २५६००००, ई. २२४००००।

उक्त विगान सनत्कुमार कल्पमें नौ लाख साठ हजार और माहेन्द्र कल्पमें छह लाख चालीस हजार हैं ॥ १९३ ॥ सन. ९६००००, मा. ६४०००० ।

वे असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान ब्रह्म कल्पमें तीन लाख बीस इजार, लांतव कल्पमें चालीस इजार, और महाशुक्रमें बत्तीस हजार है ॥ १९४ ॥

ब्र. ३२००००, छां. ४००००, महा. ३२०००।

उक्त विमान सहस्रार कल्पेंगे चार हजार आठ सी तथा आनतादि चार कल्पेंगें पांच सी साठ हैं ॥ १९५ ॥ सह. ४८००, आनतादि चारमें ५६० ।

असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रेवेयमें क्रमसे एक सौ आठ, नवासी और चौहत्तर हैं ॥ १९६ ॥ अ. ग्रे. १०८, म. ग्रे. ८९, उ. ग्रे. ७४ ।

अनुदिश नामक पटलमें आठ और अनुत्तरोंमें चार असंख्यात विस्तारवाले बहुत रत्नमय उत्तम विमान हैं ॥ १९७ ॥ अनुदिश ८, अनुत्तर ४ ।

१ द व महस्वतेष्ठ सो असंबेज्जाः

एक्करससया इगिवीसउत्तरा जोयणाणि पत्तेक्कं । सोहर्मासाणेसुं विमाणतस्बद्दस्रपरिमाणं ॥ १९८

बावीसजुरुसहरसं माहिंद्सणक्कुमारकप्षेसुं । तेवीसउत्तराणि सर्वाणि णव बम्हकप्यस्मि ॥ १९९

चउत्रीसजुरहसया छंतवे पंचवीस सत्तसया । महसुक्ते छन्त्रीसं छण्चसयाणि सहस्तारे ॥ २०० ८२४ । ७२५ । ६२६ ।

भाणद्रपहुद्विदक्के पंचसया सत्तवीसभव्भिह्या । अडवीस चडसयाणि हेट्टिमगेवजाए होति सं २०१ ५२७ । ४२८ ।

उणतीसं तिण्णिसया मिश्मिमण् तीसअधियदुसयाणि । उवरिमण् एकसयं इगितीस अणुदिसादिदुगे ॥ ३२९ । २३० । १३९ ।

सोहरमीसाणाणं सन्त्रविमाणेसु पंचवण्णाणि । कसणेण विजिदाणि सणक्कुमारादिजुगस्राम्म ॥ २०३

सोधर्म और ईशानमेंसे प्रत्येक विमानतलके बाहत्यका प्रमाण ग्यारह सौ इक्कीस योजन है ॥ १९८॥ ११२१।

विमानतलबाहल्य सनत्कुमार-माहेन्द्र कत्पमें एक हजार बाईस और ब्रह्म कल्पमें नौ सौ तेईस योजन है ॥ १९९ ॥ स. मा. १०२२, ब्र. ९२३ ।

उक्त विमानतल्लबाहल्य लांतव कल्पमें आठ सी। चौबीस, महाशुक्रमें सात सौ पच्चीस, और सहस्रारमें छह सी छ्व्बीस योजन है ॥ २००॥ लां. ८२४, महा. ७२५, सह. ६२६।

विमानतलबाहल्य आनतादि चार कल्पोंमें पांच सी सत्ताईस और अधस्तन प्रैवेयमें चार सी अट्टाईस योजनप्रमाण है ॥ २०१ ॥ आनतादि चार ५२७, अध. प्रै. ४२८ ।

विमानतल्बाह्ल्य मध्यम ग्रेवेयमें तीन सी उनतीस, उपरिम ग्रेवेयमें दो सी तीस, और अनुदिशादि दोमें एक सी इकतीस योजन है ॥ २०२॥

म. प्रे. ३२९, उ. प्रे. २३०, अनुदिशद्विक १३१।

सौधर्म और ईशान कल्पके सब विमानोंमें पांचों वर्णवाले तथा सनत्कुमारादि युगलमें कृष्ण वर्णसे रहित शेष चार वर्णवाले हैं ॥ २०३॥

णांकेण बिजिद्याणं बर्धे लं त्रण् णाम कप्येमुं । रत्तेण विराहिदाणि महसुक्के तह सहस्तारे । २०४ आणद्याणद्वारणअध्युद्दगेवज्ञयादियविमाणा । ते सक्वे मुत्ताहलमयंककुंदुज्जला होति ॥ २०५ सोहम्मदुगिवमाणा घणस्सल्वस्म उविर सलिलस्म । चेट्टंते प्रवणाविर मःहिंद्रसणक्कुमाराणि ॥ २०६ यम्हाई चत्तारो कप्पा चेट्टंति सलिलवादृढं । आणद्याणद्यहुद्दी सेसा सुद्धाम्म गयणयले ॥ २०७ उविरामि इंद्याणं सेदिगदाणं प्रवण्णयाणं च । समयव्यस्मा दीहा चेट्टंते विविद्द्यासाद्दा ॥ २०८ कण्यसया पलिहमया मरगयमाणिक्कइंदणीलमया । विद्दुममया विचित्ता वस्तोरणसुंदरदुवारा ॥ २०९ सत्तट्टणवद्मादियविचित्तभूमीहिं भूसिदा सन्वे । वरस्यणभूसिदेहिं बहुविहजंतिहि रमणिज्जा ॥ २९० दिप्पंतर्यणदीवा कालागरुपहुर्दिध्वगंधद्वा । आसण्याद्यकीद्रणसालापहुर्दिहं कयसीहा ॥ २९१ सिहकरिमयरसिहिसुक्रयवालगरुद्दासणादिवरियुण्णा । बहुविह्निचित्तमणिमयत्रेज्ञाविण्णासकमणिज्ञा ॥

त्रहा और छांतव नामक कल्पें।में कृष्ण व नीलसे रहित तीन वर्णवाले तथा महाशुक्र और महस्रार कल्पेंग रक्त वर्णमें भी रहित रोप दो वर्णवाले हैं || २०४ ||

आनत, प्राणत, अरण, अन्युत और प्रैवेयादिके वे सब विमान मुक्ताफल, मृगांक अथवा कुन्द पुष्पके समान उज्ज्वल है ॥ २०५॥

सौधर्म युगलके विमान घनस्वरूप जलके ऊपर तथा माहेन्द्र व सनत्कुमार कल्पके विमान पत्रनके ऊपर स्थित हैं ॥ २०६॥

ब्रह्मादिक चार करप जल व वायु दोनोंक ऊपर, तथा आनत-प्राणतादि शेप विमान द्युद्ध आकाशतलमें स्थित है॥ २०७॥

इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमानोके ऊपर समचतुष्कोण व र्दार्घ विविध प्रकारके प्रासाद स्थित है ॥ २०८ ॥

ये सब प्रासाद सुवर्णमय, स्फटिकमणिमय, मरकत माणिक्य एवं इन्द्रनील मणियोंसे निर्मित, मूंगासे निर्मित, विचित्र, उत्तम तोरणोंसे सुन्दर द्वारोंबाले, सान आठ नौ दश इत्यादि विचित्र भूमियोंसे भूषित, उत्तम रत्नोंसे भूषित बहुत प्रकारके यंत्रोंसे रमणीय, चमकते हुए रत्नदीपकोंसे सिहत, कालागरु आदि धूपोंके गन्धसे व्याप्त; आसनशाला, नाट्यशाला व क्रीड़नशाला आदिकोंसे शोभायमान; सिंहासन, गजासन, मकरासन, मयूरासन, शुकासन, व्यालासन एवं गरुडासनादिसे परिपूर्ण; बहुत प्रकारकी विचित्र मणिमय शब्याओंके विन्याससे

णिब्लं विमलसरूवा पहण्णबरदीवकुमुमकंतिला । सब्वे अणाइणिहणा अकद्विमाइं विरायंति ॥ २१३ । एवं संन्वापरूवणा सम्मत्ता ।

बारसिबहरूपाणं बारस इंदा हुवंति वरस्वा । दमिवहपरिवारजुदा पुष्विजिदपुण्णपाकादो ॥ २१४ पिछेहंदा सामाणियतेत्तीमसुरा दिगिंदतणुरक्वा । परिमाणीयपहण्णयभियोगा होति किवियसिया ॥ जुबरायकलत्ताणं तह तणुयतंतरायाणं । वपुरक्खाकीवाणं वरमिक्सिभवरतहल्लाणं ॥ २१६ सेणाण पुरजणाणं परिचाराणं नहेव पाणाणं । कममो ते सारिच्छा पिछेहंदैष्पहुदिणो होति ॥ २१७ एक्केक्का पिछेहंदा एक्केक्काणं हुवंति इंदाणं । ते जुबरायरिधीए बहंते आउपरियंतं ॥ २१८ चडमीदिमहस्साणि सोहिमिदम्य होति सुरपवरा । मामाणिया महस्सा मीदी ईसाणहंद्स्स ॥ २१९ ८४००० । ८०००० ।

कमनीय, नित्य, विमल स्वकावाल, विपुल उत्तम दीपो व कुमुमोंन कान्तिमान, अनादिन्निधम और अकृत्रिम विराजमान हैं.॥ २०९-२१३॥

इस प्रकार संख्याप्रकारणा समाप्त हुई।

बारह प्रकारके कल्पोंक बारह इन्द्र पूर्वीपाजित पुण्यके परिपाकसे उत्तम रूपके भारक और दश प्रकारके परिवारसे युक्त होते हैं ॥ २१४ ॥

प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायित्रंश देव, दिगिन्द्र, तनुरक्ष, पारिपद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विपिक, ये उपर्युक्त दश प्रकारके परिवार देव हैं ॥ २१५ ॥

वे प्रतीन्द्र आदि कमसे युवराज, कलत्र, तथा तनुज, तंत्रराय, कृपाणधारी शरीरक्षक, उत्तम मध्यम व जघन्य परिषद्में बैठने योग्य (सभासद), सेना, पुरजन परिचारक, तथा चण्डाल, इनके सदश होते हैं ॥ २१६–२१७॥

एक एक इन्द्रके जो एक एक प्रतीन्द्र होते है वे आयु पर्यन्त युवराजकी ऋदिसे युक्त रहते हैं ॥ २१८ ॥

सामानिक जातिके उत्कृष्ट देव सौधर्म इन्द्रके चौरासी हजार और ईशान इन्द्रके अस्सी हजार होते है ॥ २१९ ॥ सौ. इं. ८४०००, ई. इं. ८०००० । बाइसरीसइस्सा ते खेट्टते सणक्कुमारिदे । सत्तरिसहस्समेता तदेव माहिद्इंदस्स ॥ २२० ७२००० । ७०००० ।

बर्विहरूमि सहस्या सर्द्वा पण्णास लंतविंदामी । चार्ल महमुक्तिंद तीय सहस्यारहंदमि ॥ २२१ ६०००० | ५०००० । ४०००० । ३०००० ।

भाणद्याणदृइंदे वीमं सामाणिया सहस्साणि । वीस सहस्साण पुढं पत्तेक्कं आरणस्चुदिंदेसुं ॥ २२२ २००० | २००० । २००० । २००० ।

तेत्तीस सुरप्पवरा पृथ्केक्काणं हुवंति इंदाणं । चत्तारि लोयपाला संभा यमवरुणधणदा य ॥ २२३ तिष्णि व्चिय लक्खाणि छत्तीमसहस्मयाणि तणुश्क्खा । संहिनिमेद्रे विदिण ताणि' संलिससहस्सद्दीणाणि ॥ ३३६०२० । ३२०००० ।

अद्वासीदिसहस्स। दोलक्ष्वाणि सणक्कुमारिदे । माहिदिदे लक्क्षा दोणिण य सीदीसहस्याणि ॥ २२५ २८८०० । २८००० ।

उक्त देव सनत्कुमार इन्द्रके बहत्तर हजार और मोहन्द्र इन्द्रके सत्तर हजार प्रमाण होते हैं ॥ २२० ॥ सन. इं. ७२०००, मा. इं. ७०००० ।

उक्त देव ब्रह्मेन्द्रेक साठ हजार, लांतवेन्द्रके पचास हजार, महाशुक्त इन्द्रके चालीम हजार और सहस्रार इन्द्रके तीस हजार है ॥ २२१ ॥

त्र. इं. ६००००, लां. इं. ५००००, म. इं. ४००००, म. इं. ३०००० ।

सामानिक देव आनत-प्राणत इन्द्रके बीस हजार और आरण अच्युत इन्द्रके पृथक् पृथक् बीस हजार है ॥ २२२ ॥

आनत इ. २०००, प्रा. ई. २०००, आरण हे. २०००, अ. ई. २०००।

एक एक इन्द्रके नेतीम त्रायांश्वरा देव और मोम, यम, बरुण तथा धनट, ये चार खोकपाल होते हैं !! २२३ !!

तनुरक्षक देव सौधर्म इन्द्रके तीन लाख हातीस हजार और द्वितीय इन्द्रके इनसे सोलह हजार कम होते हैं ॥ २२४ ॥ सी. १३६०००, ई. ३२०००० ।

उक्त देव सनत्कुमार इन्द्रके दो लाख अठासी हजार और माहेन्द्र इन्द्रके दो लाख अस्सी हजार होते हैं ॥ २२५ ॥ स. २८८०००, मा. २८०००० ।

- बस्हिदे चालीसंसहस्सभव्भहिय हुवे दुवे लक्खा । लंतवण दोलक्खं विगुणियसीदीसहस्स महसुक्के ॥
  २४०००० । २००००० । १६०००० ।
- विगुणियसद्विसहस्तं सहस्तयारिंद्यम्मि पत्तेकः । सीदिसहस्तपमाणं उवरिमचत्तारिहंदग्मि ॥ २२७ १२००० । ८०००० । ८०००० ।
- अन्भंतरपरिसाण सोहम्मिदाण बारससहस्या । चेहंते सुरपवरा ईसाणिदस्स द्ससहस्साणि ॥ २२८ १२००० । १०००० ।
- तिदिए भट्टसहस्सा माहिंदिदस्स छस्सहस्साणि । बर्ग्डिट्सिम सहस्या चत्तारो दोणिण लंतिविद्यस्मि ॥ २२९ ८००० । ६००० । २००० । २००० ।
- सत्तमयम्स सहस्यं पंचमयाणि सहस्सयारिंदे । आणदहंदादिदुर्गे पत्तेक्कं दोसयाणि पण्णासा ॥ २३० १ ५०० । २५० ।
- अङ्भंतरपरिमाण् आरणइंदरम् अञ्चुदिदस्य । पत्तेत्रकं सुरपत्ररा एक्कमयं पंचवीसजुदं ॥ २३१ १२५ । १२५ ।

उक्त देव ब्रह्मेन्द्रके दो लाख चार्लास हजार, लांतव इन्द्रके दो लाख और महाशुक्र इन्द्रके द्विगुणित अस्सी हजार अर्थात् एक लाख साठ हजार होते है ॥ **२२६**॥

ब्र. २४००००, लां. २०००००, म. १६००००।

उक्त देव सहस्रार इन्द्रके द्विगुणित माठ हजार और उपरितन चार इन्द्रोंमेसे प्रत्येकके अस्सी हजार प्रमाण होते हैं ॥ २२७ ॥

सह. १२०००, आन. ८००००, प्रा. ८००००, आग. ८००००, अ. ८००००,

सौधर्म इन्द्रकी अभ्यन्तर परिपद्में वारह हजार और ईशान इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषद्में दश हजार देव स्थित होते है ॥ २२८ ॥ सी. १२०००, ई. १०००० ।

तृतीय इन्द्रकी अभ्यन्तर परिपद्में आठ हजार, माहेन्द्रकी अभ्यन्तर परिषद्में छह हजार, ब्रह्मेन्द्रकी अभ्यन्तर परिपद्में चार हजार और छांतव इन्द्रकी अभ्यन्तर परिपद्में दो हजार देव होते हैं ॥ २२९ ॥ सन. ८०००, मा. ६०००, ब्र. ४०००, छां. २०००।

सप्तम इन्द्रकी अभ्यन्तर परिपर्में एक हजार, सहस्रार इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषर्में पांच सी और आनतादि दो इन्द्रोंकी अभ्यन्तर परिपर्में दो सी पचास देव होते हैं॥ २३०॥

म. १०००, सह. ५००, आन. २५०, प्रा. २५०।

आरण इन्द्र और अच्युत इन्द्रमेंसे प्रत्येककी अभ्यन्तर परिषद्में एक सौ पच्चीस उत्तम देव होते हैं ॥ २३१ ॥ आ. १२५, अ. १२५ ।

मजिझमपरिमाणु सुरा चौदमबारसद्मादृछचउदुगा । होति सहस्ता कमली लोहम्मिदादिएसु सत्तेसुं ॥
१४००० | १२००० | १०००० | ८००० | ६००० | २००० |

णुक्कमहम्म्यप्रमाणं सहरसयारिद्यस्मि पंचमया । उवरिमचउइंदेसुं पत्तेवकं मज्झिमा परिसा ॥ २६३ ५००० । ५०० । ५०० । ५०० ।

सोलसचोदमबारसद्मद्रछण्चदुदुशेक य सहस्सा । बाहिरपरिसा कमसो ममिदा चंदा य जउणामा<sup>र</sup> ॥ २३४ । बाहिरपरिसा मस्मत्ता ।

वसहतुरंगमरहगजपदातिगंधव्वणह्याणीया । एवं सत्ताणीया एक्केक्क हुवैति इंदाणं ॥ २३५ एदे मत्ताणीया पत्तेक्कं सत्तपत्तकक्षजुदा । तेसुं पढमाणीया णियणियमामाणियाण समार ॥ २३६ तत्तो हुगुणं दुगुणं कादृब्वं जाव सत्तमाणीयं । परिमाणजाणणहं तःणं संग्वं पक्षवेमो ॥ २३७

सौधर्पादिक सात इन्होंमेस प्रत्येककी मध्यम पांग्पर्म क्रमसे चीदह, वाग्ह, दश, आठ, छह, चार और दी हजार देव होते हैं ॥ २३२ ॥

सी. १४०००, ई. १२०००, सन. १००००, मा. ८०००, त्र. ६०००, लां. ४०००, म. २०००।

सहस्रार इन्द्रकी मध्यम परिपद्मे एक हजार प्रगाण और उपस्तिन चार इन्द्रोमेंसे प्रस्येककी मध्यम परिपद्में पांच सो देव होते है ॥ २३३ ॥

सह. १०००, आन. ५००, प्रा. ५००, आ. ५००, अ. ५००।

उपर्युक्त इन्द्रोके बाह्य पारिषद देव क्रमसे सोल्टह, चौद्रह, बारह, दश, आठ, है, चार, दें। और एक हजार प्रमाण होते हैं। इन तीनो परिषदोंका नाम क्रमसे समित्, चन्द्रा और जतु हैं॥ २३४॥

## बाद्य परिपद्का कथन समाप्त हुआ।

वृषभ, तुरंगम, रथ, गज, पदाति, गंधर्व और नर्तक अनीक, इस प्रकार एक एक इन्द्रके सात सेनाये होती है ॥ २३५॥

इन सात सेनाओमेसे प्रत्येक सात सात कक्षाओंसे युक्त होती है। उनमेंसे प्रथम अनीकका प्रमाण अपने अपने सामानिकोंके बरावर होता है॥ २३६॥

इसके आगे सप्तम अनीक पर्यन्त उससे दृना दृना करना चाहिये । इस प्रमाणको जाननेके लिये उनकी संख्या कहते हैं ॥ २३७॥

१ द् व चंदा य ज्यणाओः १ द् "सामाणियाणि समत्ता, ख "सामाणियाणि सम्मत्ता.

इगिकोडी छल्डक्सा अट्टासट्टीसहस्सया वसहा । सोहम्मिदे होति हु तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेक्कं ॥
१०६६८००० पिंड | ७४६७६००० ।

एका कोडी एकं लक्ष्यं सट्टी महस्स वसदाणि । ईमाणिदे हीति हु तुरवादी तेत्तिया वि पत्तेकं ॥ २३९ १०१६०००० । पिंड ७११२०००० ।

क्रक्काणि एक्कणउदी चउदालमहम्सयाणि वसदाणि । होति हु नदिए इंदे तुरयादी तेतिया वि पत्ते कं ॥ ९१४४००० । पिंड ६४००८००० ।

भट्टामीदीलक्सा णउदिसहस्माणि होति वसदाणि । माहिदिदे तेत्तियमेत्ता नुरवादिणो वि पत्ते क्रं ॥ २४१ ८८९००० | पिंड ६२२३०००० |

छाहत्तरिलक्काणि बीममहम्माणि होंति बमहाणे । बस्दिन्दे पत्तेकं तुर्यप्पहुदी वि तस्मेत्तं ॥ २४२ ७६२०००० | पिंड ५३३४०००० |

तेसङ्घीलक्षाणि पण्णाससहम्सय।णि वसहाणि ! लंतवहंदे होति हु तुरयादी तेतिया वि पनेको॥ २४३ ६३५००००। पिंड ४४४५००००।

सीवर्म इन्द्रके एक करे। इन्हर लाख अड्सट हजार वृपम होते हैं और तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते हैं ॥ २३८ ॥

वृषभ १०६६८०००: १०६६८००० x ७ = ७४६७६००० प्र. क. सप्तानीक ।

ईब्बान इन्द्रके एक करोड़ एक छाख साठ हजार वृपभ और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतेन मात्र ही होते है ॥ २३९ ॥ १०१६०००० × ७ = ७११२०००० सप्तानीक ।

तृतीय इन्द्रके इक्यानंब लाख चवालीस हजार वृपम और तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते हैं || २४० || ९१४४००० x ७ = ६४००८००० सप्तानीक |

माहेन्द्र इन्द्रके अठासी लाख नब्वे हजार वृपम और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते है ॥ २४१ ॥ ८८९,००० × ७ = ६२२३००० सप्तानीक ।

ब्रह्मेन्द्रके छ्यत्तर लाग्व वीस हजार ब्रुपभ और तुरगादिक्रमेंसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते है ॥ २४२ ॥ ७६२०००० × ७ = ५३३४०००० सप्तानीक ।

लांतव इन्द्रके तिरेसट लाख पचास हजार वृपम और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते हैं ॥ २४३ ॥ ६३५०००० × ७ = ४४४५०००० सप्तानीक । पण्णामं लक्ष्वाणि मीदिसहस्माणि होति वसहाणि । सहसुद्धिदे होति हु तुरियादी तेशिया वि पत्तेकः ॥
५०८००० । पिँड ३५५६००० ।

भट्टर्स्सं लक्कं दम य महस्माणि होति वसहाणि । तुरयादी तस्मेचा होति महस्सारहंदस्मि ॥ २४५ ३८५००० । पिड २६६७००० ।

पणुर्वासं लक्ष्याणि चालीसमहस्सयाणि वसहाणि'। आरणहंदादिदुरी तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेकः॥ २५४००००। पिंड १७७८०००।

अलहरपडलममुन्धिद्मरयमयंकंमुजालसंकामा । वसहतुरंगादीया णियणियकक्ष्वासु पढमकक्षिदि ॥ उद्यंतदुर्माणमंडलसमाणवण्णा हवंति वसहादी । ते णियणियकक्ष्वासुं चेट्टंते विदियकक्ष्वासुं ॥ २४८ फुल्लंतकुमुदकुवलयमरिच्छवण्णां तद्वजकक्ष्यिद्य । ते णियणियकक्ष्यासुं वसहम्मरहादिणो होति ॥ मरगयमणियरिमतण् वरैविविद्विभूमणेहिं साहित्या । ते णियणियकक्ष्यासुं वसहादी तुरिमकक्ष्यिद्य ॥ पारावयमोराणं कंटमिरच्छिह देहवण्णेहिं । ते णियणियकक्ष्यासुं पंचमकक्ष्यासु वसहपहुद्शि ॥ २५५

महाशुक्र इन्द्रके पचास लाख अरमी हजार ब्रुपम और तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने मात्र ही होते हैं || २४४ || ५०८०००० × ७ = ३५५६००० सन्तानीक |

सहस्रार इन्द्रके अडतीस लाख दश हजार वृपम और तुरमादिक भी इतने मात्र ही होते हैं ॥ २**४५ ॥ ३८१**०००० × ७ - २६६७०००० सप्तानीक ।

आरण इन्द्राविक देकि पत्चीस लाख चालीस हजार वृपम और तुरमादिकमेस प्रत्येक मी। इतन मात्र ही होते हैं ॥ २४६ ॥ २५४०००० × ७ × १७७८०००० सप्तानीक ।

अपनी अपनी कक्षाओंभेसे प्रथम कक्षांग स्थित बृपभ-तुरगादिक मेघपप्रत्येस उत्पन्न अस्कालीन चन्द्रमाके किरणसन्हके सदश होते हैं ॥ २४७ ॥

अपनी अपनी कक्षाओमेसे द्वितीय कक्षामे स्थित वे वृपमादिक उदित **इ**निवाले सूर्यमण्डलके समान वर्णवाले होते है ॥ २४८॥

अपनी अपनी कक्षाओंमंस तृतीय कक्षांमें स्थित व वृप्त, अश्व और स्थादिक फुटते हुए कुमुद एवं कुवल्यके समान निर्मल वर्णवाल होते है ॥ २४९ ॥

अपनी अपनी कक्षाओंमेसे चतुर्थ कक्षामें स्थित वे वृपमादिक मरकत मणिके सदश दारीरवाटे और उत्तम अनेक प्रकारके आभूपणोंमे द्योगायमान होते हैं ॥ २५०॥

अपनी अपनी कक्षाओं मेंसे पंचम कक्षामें स्थित वे वृपमादिक कबूतर एवं मयूरके कण्ठके सदृश देहवर्णसे युक्त होते है ॥ २५१॥

१ व होति बसहाणि. २ व व सरिस क्विणा. ३ व तणू विविह.

बरपउमरायबंध्यकुसुमसंकामदेहसं।हिल्ला । ते णियणियकक्षासुं वसहाई छट्टकक्ष्वजुदा ॥ २५२ भिण्णिदणीलवण्णा सत्तमकक्ष्विद्दा वसहपहुदी । ते णियणियकक्षासुं वरसंदणमंहिदायारा ॥ २५३ सत्ताण भणीयार्ग णियणियकक्षाण होंति विश्वाले । होंति वरपडहसंखं महलकाहलपहुदीण पत्तं ॥ १५३ सत्ताण भणीयार्ग णियणियकक्षाण होंति विश्वाले । हेंदि वरपडहसंखं महलकाहलपहुदीण पत्तं ॥ १५५ रयणमयप्पवलाणा वसहतुरंगा रहा य इंदाणं । बहुविहिविगुव्वणाण वाहिजांताण सुरकुमोरिह ॥ २५६ भिस्मुसलकणयतोमरकोद्रहप्पहुदिविविद्यस्थकरा । ते सत्तमु कक्ष्यासुं पदाहिणो दिव्वरूवधरा ॥ २५० सज्जे रिसहं गंधारमज्जिमा पंचपंचमहुरसरं । धड्वद्युदं णिमादं पुह पुह गायंति गंधव्या ॥ २५८ वीणावेणुप्पसुदं णाणाविहतालकरणलयज्ञतं । वाह्यजिद वाहत्तं गंधव्येहिं महुरसरं ॥ २५९ कंदप्रराजराजाधिराजविद्याहराण चरियाणि । णव्यंति णट्यमुरा णिव्यं पढमाए कक्ष्वापु ॥ २६०

अपनी अपनी कक्षाओंभेंस हठी कक्षांम स्थित बुप्रमादिक उत्तम पद्मराग मणि अथवा बंधुक पुष्पके सदझ शरीरमें शोमायमान होते हैं ॥ २५२॥

अपनी अपनी कक्षाओमेंने समम कक्षामे स्थित वृपमादिक मिन्न इन्द्रनीलमणिक सदृश वर्णवाटे और उत्तम आभूपणीसे मण्डित आफ्रारेस युक्त होते है ॥ २५३॥

माते। अनीकोकी अपनी अपनी कक्षाओं के अन्तरालमे उत्तम पटह, शंख, मर्दल और काहल आदिमेंसे प्रत्येक होते हैं ॥ २५४॥

बहाबिध विक्रिया करनेवाट तथा सुरकुमारो हारा उतामान इन्द्रोके हुएम, तुरम और रथादिक लटकती हुई रानमय अद्दर्शिटकाओ, मीग एवं पुष्पोकी मालाओंसे रमणीय; फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, उत्तम चंबर व इब्रसे कारितमान आर रनमय तथा सुखप्रद साजसे संयुक्त होते हैं।। २५५-२५६॥

जो असि, मसल, कनक, तोमर और वनुप अर्पट विविध प्रकारके **अस्त्रोको हाथमे** धारण करनेवाल है वे सात कलाओमें डिच्य रूपके बारक पदाति होते हैं ॥ २५७॥

गत्त्रविदेव पड्ज, ऋषम, गावार, मध्यम, पचम, घेवत और निषाट, इन मधुर स्वरोको पृथक् पृथक् गांत है ॥ २५८॥

गन्नर्त्र देव नाना प्रकारकी तालक्रिया व ल्यमे सयुक्त और मधुर स्वरसे वीणा एव बांसुरी आदि वादित्रोको वजाते हे ॥ २५९॥

प्रथम कक्षाके नर्तक देव नित्य ही कन्दर्प, राजा, राजाधिराज और विद्याधरोके चरित्रोका अभिनय करते हैं ॥ २६०॥

१ सत्ताण य आणीया. २ द व नं सहिसहं.

पुष्ठवीमाणं चरियं अद्धमहादिमंडलीयाणं । बिदियाण् कक्ष्वाण् णव्चंते णव्चणा देवा ॥ २६१ बलदेवाण हरीणं पित्रमन्त्रणं विश्वित्तचरिदाणि । तिद्याण् कक्ष्वाण् वररसभावेदिं णव्चंति ॥ २६२ चीहमरयणवर्ष्णं णवणिदिमामीण चक्कविद्याणं , अव्छरियचरित्ताणं णव्चंति चढायकवृक्षाण् ॥ २६६ महत्वाण मुन्दित्रणं मलोयपालाण चारुचरियाहं । ते पंचमकक्ष्वाण् णव्चंति विचित्तभंगीदिं ॥ २६६ गणहरदेवादीणं विमलमुणिदाण विविद्दरिद्धीणं । चिरयाहं विचित्ताहं णव्चंते छट्ठकक्ष्वाण् ॥ २६५ चार्तामाद्दम्याणं बहुविद्दकल्लाणपाविद्देगणं । जिणणाहाण चरित्तं सत्तमकक्ष्वाण् णव्चंति ॥ २६६ दिव्यवरदेहजुत्तं वरस्यणविभूमणेदि कयमोहा । ते णव्चंते णिव्चं णियणियहंदाण अस्मेसुं ॥ २६७ एदा मत्त अर्णाया देविदाणं हुवंति पत्तेकं । अण्या वि छत्तचामर्यादाणि य बहुविद्दा होति ॥ २६८

द्वितीय कक्षाके नर्तक देव अर्द्धमण्डलीक और महामण्डलीकादि पृथिवीपालकोके चरित्रका अभिनय करते हैं ॥ २६१॥

तृनीय कक्षाके नर्तक देव उत्तम रस एव मात्रोके साथ बल्डेव, नारायण और प्रतिनारा-यणोके विचित्र चरित्रोका अभिनय करेत है ॥ २६२ ॥

चतुर्य कक्षाके नर्तक देव चै।टह रत्नोके अधिपति और नव निवियोके स्वामी ऐसे चक्रवर्तियोके आश्रयंतनक चरित्रोका अभिनय करते हैं ॥ २६३ ॥

पंचम कक्षांक वे नर्तक देव लोकपालो सहित समस्त इन्होंके सुन्दर चित्रिका विचित्र प्रकारोसे अभिनय करते हैं ॥ २६४ ॥

हाठी कक्षाके नर्तक देव विविध ऋद्वियोके धारक गणधर देवादि निर्मेल मुनीन्द्रोके विचित्र चरित्रोका अभिनय करते है ॥ २६५ ॥

मप्तम कक्षाके नर्तक देव चैं।तीस अतिबायोंमे सयुक्त और बहुत प्रकारके मंगलमय प्रातिहायोंसे युक्त जिननाथोंके चरित्रका अभिनय करते है ॥ २६६ ॥

दिन्य एवं उत्तम देहमे महित और उत्तम रत्नविभूपणोंमे शोभायमान वे नर्तक देव नित्य ही अपने अपने इन्द्रोके आंग नाचते हैं ॥ २६७ ॥

य मात मनाये प्रत्येक देवेन्द्रके होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत प्रकार छत्र, चैंवर और पीठ भी होते है। २६८॥

१ व चरियाणं. २ द स उच्चरिय. ३ द स सत्त पदा णाणीए. ४ द स देविदाण होति.

सन्त्राणि यणीयाणि वसहाणीयस्म होति सरिसाणि । वस्तितिहभूसणेहि तिभूसिदंगाणि पत्तेकः ॥ २६९ सन्त्राणि यणीयाणि कक्त्वं पहि छस्मभं सहावेणं । पुन्तं व विकृत्वणाण् लेविविणिच्छयमुणी भणह् ॥ ६००। ४२००। पाठान्तरम् ।

वसङ्गणीयादीणं पुरः पुरः चुलमीदिलक्षपरिमाणं । पढमाण् कक्षाण् सेसासुं दुगुणदुगुणक्रमे ॥ २७१ एवं सत्तविद्दाणं सत्ताणीयाण<sup>े</sup> होति पत्तेकं । संगायणिकाहरिया एवं णियमा परूवेति ॥ २७२ पाठान्तरम् ।

सत्ताणीयाहिवई जे देवा होंति दिन्छाणेदाणं । उत्तर्रहंदाण तहा ताणं णामाणि वोच्छामि ॥ २७३ वसहेसु दामयटी तुरंगमेसुं इवेदि हरिदामा । तह मादली रहेसुं गजेसु एरावदा णाम ॥ २७४ वाऊ पदातिसंघे गंधव्येसुं अरिट्टमंका य । णीलंजण ति देवी विक्खादा णह्याणीए ॥ २७५ पीटाणीए दोण्णं अहिवहदेशो हुवेदि हरिणामो । सेसाणीयवर्दणं णामेसुं णाध्य उवएसो ॥ २७६

सत्र अनीकोंमेमे प्रत्येक उत्तम विविध प्रकारके भूपणासे विभूपित शरीरवाले होते हुए चुपमानीकके सदश हैं ॥ २६९॥

प्रत्येक कक्षाकी सब सेनाये स्वभावंस छह सौ और विकियाकी अपेक्षा पूर्वेक्त संख्याके समान है, एसा लोकविनिश्चयमुनि कहते हैं ॥ २७० ॥ ६०० × ७ = ४२०० । पाठान्तर ।

प्रथम कक्षामे वृपमादिक अनीकोका प्रमाण पृथक पृथक चौरासी छाख है। रोप कक्षाओंमे क्रमशः इसमे दृना दृना है। इस प्रकार सात प्रकार सप्तानीकोंमें प्रत्येकके है, ऐसा संगायणि आचार्य नियममे निरूपण करते है। २७१-२७२॥ पाठान्तर।

दक्षिण इन्द्रों और उत्तर इन्द्रोकी मात अर्नाकोको जो अविपति देव है उनके नामीको कहते है। २७३॥

वृपमोम दामयष्टि, तृरंगमोमें हरिदाम, तथा रथोंमें मातिल, गजामे ऐरावत नामक, पदाितसंघमें वायु, गन्धवीमें अरिष्टशंका (अरिष्टयशस्क) और नर्तकानीकमें नीलंजसा (नीलांजना) देवी, इस प्रकार सात अनीकोमें य महत्तर देव विख्यात है ॥ २७४-२७५॥

दोनोंकी पीठानीक (अश्वसेना) का अधिपति हरि नामक देव होता है। रोप अनीकोंके अधिपतियोक नामोंका उपदेश नहीं है। २७६॥

१द ख 'मुणि भणइं. २ द ब सच्च विदाणं सत्ताणीयाणि. ३ द संवाहणि अद ब उवरिम'. ५ द ब तह मरदली. ६ द ब नीळंजसी.

भभियोगाणं अहिवहदेवां चंद्रदि दक्षियांगिदेसुं । बालकणामो उत्तरहंदेसुं पुष्फदंती य ॥ २७७ सम्बद्धगम्मि य बाहणदेवा<sup>र</sup> प्रावदणाम धार्थि कुव्बंति । विक्रिरियाओ लक्ष्वं उच्छेहं जोयणा दीहं ॥ १०००० ।

एदाणं बत्तीयं होति मुहा दिव्यरयणदामजुदा । पुह पुह रुणंति किंकिणिकोलाहलसहकयसंहा ॥ २७९ एक्केक्सुहे चंचलचंदुउजलचमरचारुरूविमा । चत्तारि होति दंता धवला वरस्यणभरखाचिदा ॥ २८० एकेक्कामि विसाण एकेक्कसरोवरो विमलवारी । एकेक्कसरवरिम य एकेक्कं कमलवणसंडा ॥ २८९ एकेक्ककमलसंडे बत्तीस विकस्सरा महापडमा । एकेक्कमहापडमं एकेक्कजोयणं पमाणेगं ॥ २८२ बरकंचणकयसोहा वरपउमा मुरविकुव्वणबलेणं । एकेक्कमहापडमं णाडयसाला य एकेक्का ॥ २८६ एकेकाए तीए बत्तीय वरच्छरा पणव्चिति । एवं सत्ताणीया णिहिट्ठा बारसिदाणं ॥ २८४ पुद्द पुद्द पुद्दण्णयाणं अभियोगसुराण किव्विसाणं च । संवातीद्वमाणं भणिदं सब्वेसु इंदाणं ॥ २८५

दक्षिण इन्द्रोमे आभियोग देवोंका अधिपति देव बालक नामक और उत्तर इन्द्रोंमें इनका अधिपति पुष्पदन्त नामक देव होता है ॥ २७७ ॥

सीधर्म और ईशान इन्द्रके वाहन देव विकियासे एक लाख उत्सेध योजन प्रमाण दीर्घ ऐरावत नामक हार्थाको करेत है ॥ २७८ ॥ १००००० ।

इनके दिव्य रत्नमालाओंसे युक्त बत्तीस मुख होते है जो घंटिकाओंके कोलाहल शब्दसे शोभायमान होते हुए पृथक पृथक शब्द करते है ॥ २७९ ॥

चंचल एवं चन्द्रके समान उज्ज्ञल चामरोंसे सुन्दर रूपवाले एक एक मुखमें रत्नोंके समूहसे खिचत धवल चार दांत होते है ॥ २८०॥

एक एक विपाण ( हाथी दांत ) पर निर्मल जलमे युक्त एक एक मरोवर होता है । एक एक सरोवरमें एक एक उत्तम कमल-वनखण्ड होता है ॥ २८१॥

एक एक कमलखण्डमें विकसित बत्तीस महापद्म होते हैं, और एक एक महापद्म एक एक योजन प्रमाण होता है ॥ २८२ ॥

देवोके विक्रिया बलमे वे उत्तम पद्म उत्तम मुत्रर्णसे शोभायमान होते हैं । एक एक महापद्मपर एक एक नाट्यशाला होती है ॥ २८३ ॥

उस एक एक नाट्यशालामें उत्तम बर्त्तास अपसरायें नृत्य करती है । इस प्रकार बारह इन्द्रोंकी सात सेनायें कही गयी है ॥ २८४ ॥

सभी [ स्वर्गो ] में इन्द्रोंके प्रकार्णक, आभियोग्य और किन्विपक देवोका पृथक् पृथक् असंख्यात प्रमाण कहा गया है ॥ २८५ ॥

१ द व वाहणएवा.

पिंड्ड्डाणं सामाणियाणं तेत्तीससुरवराणं च । इसभेदा परिवारा णियई इसमा य पते सं ॥ १८६ चत्तारि सहस्साणिं सकादुगे दिगिंदसामंता । एकं चेव सहस्सं सणक्कुमारादिदीण्डं पि ॥ २८७ ४००० । १००० ।

पंचचउतियदुगाणं सयाणि बिम्हिद्यादियँचउके । भागद्यहिद्चउके पत्तेकं एकएकसयं ॥ २८८ ५०० । ४०० । ३०० | २०० । १०० ।

पण्णाम चडसयाणि पंचमयव्भंतरादिपरिमाओ । सोमजमाणं भणिदा पत्तेकं सयलद्विखाणिंदेसुं ॥ २८९ ५० | ४०० ।

सट्टी पंचसयाणि छच्च सया ताओ तिण्णिपरिसाओ। वरुणस्म कुथेरस्स य सत्तरिया छस्सयाणि सत्तस्या ॥ ६०। ५००। ६००। ७००।

चउद्क्लिलणहॅदाणं कुबेरवरुणस्समत्तातिष्परिमा । काद्व्य विवन्नामं उत्तरहंदाणं सेस पुष्यं वा ॥ ३९१ ५० । ४०० । ५०० । वरु ७० । ६०० । ७०० । कुबेर ६० । ५०० । ६०० ।

प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रायान्त्रिश देवोंमेसे प्रत्येकके दश प्रकारके परिवार अपने इन्द्रके समान होते हैं ॥ २८६ ॥

सीधर्म और ईशान इन्द्रके लेकिपालोंक सामन्त चार हजार और सनन्कुमारादि दोके एक ही हजार होते हैं || २८७ || ४००० | १००० |

अम्हेन्द्रादिक चारके उक्त देव क्रमशः पांच साँ, चार सौं, तीन सौं और दो सौ तथा आनत आदि चार इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके एक एक साँ होते हैं।। २८८॥

400 | 800 | 300 | 700 | 800 |

समस्त दक्षिणेन्द्रोमें प्रत्येकके सोम व यम छोकपाछके अस्यन्तरादि पारिपद देव कमसे पचास, चार सी और पांच सी कहे गये हैं ॥ २८९ ॥

अ. पा. ५०। म. पा. ४००। त्रा. पा. ५००।

वे तीनो पारिपद देव वरुणके साठ, पांच सी और टह सी तथा कुवेरके सत्तर, छह सौ और सात सी होते है ॥ २९०॥

वरुण—अ. पा. ६०, म. पा. ५००, बा. पा. ६००। कुवेर— अ. पा. ७०, म. पा. ६००, बा. पा. ७००।

चार दक्षिण इन्द्रोंके कुवेर और वरुणके तीनों पारिपद समान हैं। उत्तर इन्द्रोंके इससे विपरीत क्रम करना चाहियं। रोप पूर्वके समान समझना चाहियं (१)॥ २९१॥

१ द सामाणियाणियाणं. २ द व व विनिहृदयादिमं. ३ द व आरणं.

सन्तेषु दिगिदाणं सामंतसुराण तिण्णि परिसालो । णियणियदिगिदपरिसासरिसालो हवंति पत्तेकं ॥ २९२ सोमादिदिगिदाणं सत्ताणीयाणि होति पत्तेकं । शहावीससहस्सा पढमं सेसेसु दुगुणकमा ॥ २९३ पंचत्तीमं लक्त्या छप्पण्णमहस्मयाणि पत्तेकं । मोमादिदिगिदाणं हुवेदि वसहादिपरिमाणं ॥ २९४ ३५५ ६००० ।

दोकोडीओ लक्ष्मा अडदाल सहस्मयाणि बाणउदी । सत्ताणीयप्रमाणं पत्तेकं छोयपालाणं ॥ २९५ २८८९२००० ।

जे अभियोगपद्दण्णयिकिन्विसिया होति कोयपालाणं । ताण पमाणिक्वणडवएसा संपद्द पणटा ॥ २९६ छह्नक्ला छासटीमहम्सया छम्सयाणि छासटी । सक्कस्स दिगिंदाणं विमाणसंखा य पत्तेकं ॥ २९७ ६६६६६ ।

तेसु पहाणविमाणा सर्वपहास्टिजलपहा णामा । वरगृपही य कममो मोमादियलोखपालाणं ॥ २९८ इय मंखाणामाणि मणक्कुमारिद्बम्हइदेसुं । सोमादिदिगिंदाणं भणिदाणि वरविमाणेसुं ॥ २९९ ६६६६६ ।

सब लोकपालोंके सामन्त सुरोके तीनों पारिपदोमेंसे प्रत्येक अपने अपने लोकपालोंके पारिपदोके सहश हैं ( ! ) ॥ **२९२** ॥

सोमादि लोकपालोके जो मात सेनाये होती है उनमेंसे प्रत्येक प्रथम कक्षामें अट्टाईस हजार और शेप कक्षाओमे दुगुणित कमसे युक्त है ॥ २९३ ॥

सोमादिक लोकपालोमेसे प्रत्येकके वृपभादिका प्रमाण पैतीस लाख छपन इजार है। २९४॥ ३५५६०००।

लोकपालोमेसे प्रत्येकके सात अनीकीका प्रमाण दो करोड़ अडतालीस लाख बानबे इजार है ॥ २९५ ॥ २४८९२००० ।

लंकपालोंके जो आभियाय, प्रकाणिक और किल्विपिक देव होते हैं उनके प्रमाणके निरूपणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ २९६ ॥

सीधर्म इन्द्रके ठोकपाठोंमेस प्रत्येकके विमानोकी संस्या छह लाख छ्यासट हजार छह सी छ्यासट है। २२७॥ ६६६६६।

उन विमानोमे सोमादि लोकपालोंके क्रमसं स्वयंत्रम, अग्ष्टि, जलप्रम और वल्गुप्रम नामक प्रधान विमान हैं ॥ २९८ ॥

सनन्कुमार और ब्रम्हेन्द्रके सोमादि लोकपालोके उत्तम विमानोंकी यही संख्या और नाम कहे गये हैं ॥ २**९**९॥ ६६६६६।

१ व व दिगिदपरिवाओ.

होदि हु सयंपदक्लं वरजेट्टमयंजणि वग्गृ य । ताण पहाणिवमाणा सेमेसुं दिखाणिदेसुं ॥ ३०० सोम सब्बद्भद्दा सुभद्भिमदाणि' सोमपहुदीणं । होति पहाणिवमाणा सब्बेसुं उत्तरिंदाणं ॥ ३०१ ताणं विमाणसंखाउवण्सो णाध्य कालयवसेणं । ते सब्बे वि दिगिंदा तेसु विमाणेसु की इंते ॥ ३०२ सोमजमा समारिद्धी दोणिण वि ते होति दिग्वणिदेसुं । तेमि अधिओ वरुणो वरुणादो होदि घणणाहो ॥ सोमजमा समारिद्धी दोणिण वि ते होति उत्तरिंदाणं । तेसु कुवेरी अधिओ हुवेदि वरुणो कुवेरादो ॥ संमजमा समारिद्धी दोणिण वि ते होति उत्तरिंदाणं । तेसु कुवेरी अधिओ हुवेदि वरुणो कुवेरादो ॥ इंद्रपिडंदादीणं देवाणं जेत्तियाओ देवीओ । चेट्टेति तेत्तियाणि वोच्छामो आणुप्रव्योण् ॥ ३०५ बरुणामा आन्विणिया ताओ मान्विद्सरिंसणामाओ । एके इक्डिक्तिरें तम्मेत्ता जेट्टेवीओ ॥ ३०६ किण्हा या ये पुराइं रामावहरामरिक्वदा वसुका । वसुमित्ता वसुधम्मा वसुंधरा सब्बइंद्यमणामा ॥

क्षेप दक्षिण इन्द्रोमे स्वयंप्रम, वरक्षेष्ट, अंजन और वल्गु, ये उन लोकपाँछोके प्रधान विमान होते है ॥ २००॥

सब उत्तर इन्द्रोंके सोमादिक छोकपाछोके सोम (सम), मर्वतोगद्र, मुगद और अमित नामक प्रधान विमान होते है।। ३०१॥

उन विमानोकी संस्थाका उपदेश कालबंश इस समय नहीं है। वे सब लोकपाल उन विमानोमें क्रीड़ा किया करते हैं ॥ ३०२ ॥

दक्षिण इन्द्रोक सोम और यम ये दोनो लोकपाल समान ऋदियाले होते हैं। उनसे अधिक वरुण और वरुणसे अधिक कुंबर होता है॥ ३०३॥

उत्तर इन्द्रोके वे दोनों साम और यम समान ऋदियारे होते हैं। उनसे अधिक कुनेर और कुंबरसे अधिक वरुण होता है ॥ ३०४ ॥

इन्द्र और प्रतीन्द्रादिक देवोके जितनी जितनी देवियां होती हैं उनके अनुक्रमसे कहते है ॥ ३०५ ॥

बलनामा अचिनिका वे सब इन्द्रोंके सहश नामवाली होती है। एक एक उत्तर इन्द्रके इतनी ही ज्येष्ट दिवेयां होती है ॥ ३०६॥

कृष्णा,...(१) रामापति, रामरक्षिता, वसुका, वसुिमंत्रा, वसुधर्मा, वसुंधरा सब इन्द्रसम नामवाली हैं ॥ ३०७ ॥

१ व व 'समिदाणि. २ व ख ते रियाणं.

सक्कर्गाम्म सहस्या सोलस एक्केक्क नेहदेवीए । चेहंति चारुअणुवमरूवा परिवारदेवीओ ॥ ३०८ अहचाददुगसहस्सा एक्कसहरूसं सणक्कुमारदुगे । बम्हिम्म लंतिबिदे कमेण महसुक्कहंदिम्म ॥ ३०९ पंचसया देवीओ होति सहस्सारहंददेवीणं । अहाहज्जसयाणि आणदहंदादियचउके ॥ ३१०

98000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 400 | 740 |

बर्तायमहस्माणि सोहम्मदुगम्मि होति बहाहिया । पत्तेकमर्दसहस्या सणक्कुमारिद्रजुगलम्मि ॥ ३९१ ३२००० । ३२००० । ८००० । ८००० ।

विद्धिते दुमहम्मा पंचमयाणि च लंतविद्धित । अङ्गाहः जसयाणि हुवेति महसुक्कहंद्मित ॥ ३१२ २००० । ५०० | २५० |

पणुवीसजुदेकस्ययं होति सहस्सारइंदयल्लहिया । आणद्रपाणद्रशारणअच्छुद्इंदाण तेसट्टी ॥ ३१३ १२५ । ६३ ।

सौंधर्म और ईशान इन्द्रकी एक एक त्येष्ट देवीके मुन्दर व अनुपम कावाली सोलह हजार परिवार देवियां होती है ॥ २०८ ॥ १६००० ।

सानत्कुमार और मोहन्द्र, बम्हेन्द्र, त्यांतेबन्द्र और महाशुक्त इन्द्रकी एक एक ज्येष्ठ देवीके क्रमसे आठ हजार, चार हजार, दो हजार और एक हजार परिवार देवियां होती है ॥ ३०९ ॥

स. मा. ८०००, त्र. ४०००, लां.२००० , म. १००० ।

महस्रार इन्द्रकी प्रत्येक ज्येष्ठ देशीक पांच सी परिवार देवियां और आनतेन्द्र॥दिक चारकी प्रत्येक ज्येष्ठ देशीके अदाई सी परिवार देवियां होती है ॥ ३१०॥

सह. ५००, आनतेन्द्राग्कि चार २५०।

सौधमंद्रिकमे प्रत्येक इन्द्रके वत्तीस हजार और सनत्कुमारादि दो इन्द्रोंमें प्रत्येकके आठ

सो. ३२०००, ई. ३२०००, स. ८०००, मा. ८०००।

ब्रम्हेन्द्रके दो हजार, लांतवेन्द्रके पांच सो, और महाशुक्र इन्द्रके अदाई सी वल्लभा देवियां होती है ॥ ३१२ ॥ ब्र. २०००, लां. ५००, म. २५० ।

सहस्रार इन्द्रके एक सौ पच्चीस और आनत-प्राणत-आरण-अच्युत इन्द्रोंके तिरेसठ बल्छभायें होती हैं ॥ ३१३ ॥ स. १२५, आनताटि ६३ ।

१ द्व क्लाणं. २ द्व °मट्ट.

परिवारवल्छमान्नो सक्कानोदुगस्स जेट्टदेवीभो । णियममीविकुष्वणान्नो पत्तेक्क सोछसप्तहस्सा ॥ ३१४ १६००० ।

तत्तो दुगुणं ताओ णियणियतणुविकुष्यणकराओ । आगद्दंदचउक्कं जाव कमेणं पवत्तव्यो ॥ ३१५ ३२००० । ६४००० । १२८००० । २५६००० । ५१२००० । १०२४००० ।

विणयासिरिकणयमालापउमाणंदासुसीमिजिणदत्ता । एक्केक्कद्रिखाणेदे एक्केक्का पाणवस्त्रिया ॥ एक्केक्कउत्तरिदे एक्केक्का होदि हेममाला य । णीलुप्पलविस्युद्या णंदावह्रूक्खणाओ जिणदासी ॥ सयलिंद्वहल्लभाणं चत्तारि महत्तरीओ पत्तेक्कं । कामा कामिणिआओ पंकयगंधा यलंबुणामा य ॥ ६९६ पिहहंदादितियस्स य णियणियहंदेहिं मरिसदेवीओ । संखाए णामेहिं विक्किरियासिह चत्तारि ॥ ६९९ तप्परिवारा कमसो चउएक्कसहस्सयाणि पंचसया । अट्टाहुज्जसयाणि तहलतेमिहिबतीसं ॥ ६२०

8000 | 2000 | 400 | 240 | 924 | 52 | 32 |

सौधर्म और ईशान इन्द्रकी परिवारवल्लभाओं और ध्येष्ठ देवियोंमे प्रत्येक अपने समान सौलह हजार प्रमाण विकिया करनेमें समर्थ है ॥ ३१४ ॥ १६०००।

इसके आगे आनतादि चार इन्द्रों तक व ज्येष्ट देवियां क्रमशः इससे दृने प्रमाण अपने अपने शरीरकी विकिया करनेवार्टा है, एसा क्रमसे कहना चाहिए ॥ ३१५ ॥

स. मा. **३२**०००, त्र. **६४०००**, लां. **१२८०००,** म. **२५६०००,** सह. **५१२०००,** आनतादि **१०२**४००० ।

एक एक दक्षिण इन्द्रके विनयश्री, कनकमाला, पद्मा, नंदा, सुसीमा और जिनदत्ता, इस प्रकार एक एक प्राणवल्लमा होती है ॥ ३१६॥

हममाला, नीलंग्यला, त्रिश्चता, नन्दा, वेल्क्षणा और जिनदासी, इस प्रकार एक एक उत्तर इन्द्रके एक एक प्राणवल्लमा होती है ॥ ३१७॥

सब इन्द्रोंकी वल्लमाओमेंसे प्रत्येकके कामा, कामिनिका, पंकजगंघा और अलंबु (अलंबुपा) नामक चार महत्तरी (गणिका महत्तरी) होती है ॥ ३१८॥

प्रतीन्दादिक तीनकी देवियां संख्या, नाम, विक्रिया और ऋद्भि, इन चारमे अपने अपने इन्द्रोंके सदश है ॥ ३१९॥

उनके परिवारका प्रमाण क्रमसे चार हजार, एक हजार, पांच सी, अटाई सी, इसका आधा अर्थात् एक सी पच्चीस, तिरेसट और बत्तीस है ॥ ३२०॥

४०००, २०००, १०००, ५००, २५०, १२५, ६३, ३२।

१ द व णियसमय°. २ द व पिडश्ंदाविधियस्स य.

णिस्वमलावण्णाओ वरविविद्यविभूषणाओ पत्तेक्कं । आउट्टकोडिमेत्ता वल्लिहिया कोषपालाणं ॥ ३२१ ३५००००० ।

सामाणियदेवीओ सब्बद्धिगंदाण होति पत्तेक्कं । णियणियदिगिददेवीसमाणपंकाओ सब्बाओ ॥ ३२२ सब्बेसुं हदेसुं तणुरक्वसुगण होति देवीओ । पुर छस्ययमेत्ताणि णिरुवमलावण्णरूवाओ ॥ ३२३ ६०० ।

आदिमदोजुगळेसुं बस्दादिसु चउसु आणद्वउक्के । पुद् पुद्र सन्यिदामं अवभंतरपरिसदैवीको ॥ ३२४ पंचमयचउमयामि तित्तया दोसयाणि एक्कसयं । पण्णासं पणुतीसं कमेण एदाण णाद्ववं ॥ ३२५ ५०० । ४०० । ३०० । २०० । ५०० । ५० ।

छप्पंचचउसयाणि तिगहुगण्ककमयाणि पण्णासा । पुन्तोदिदठाणेसुं मज्झिमपरिसाण् देर्वाभो ॥ ३२६ ६०० । ५०० । ४०० । ३०० | २०० । ५०० । ५० ।

सत्तच्छपंचचउनियदुगण्ककमयामि पुरवटाणेपुं । सन्विदाणं होति हु बाहिस्पस्सिए देवीओ ॥ ३२७ ७०० । ६०० | ५०० । ४०० | ३०० । २०० | १०० |

प्रत्येक लोकपालके अनुपम लाकण्यसे युक्त और विविध प्रकारके भूपणोवाली ऐसी सांह तीन करोड़ वल्लमाये होती है ॥ ३२१ ॥ ३५००००० ।

सब छ।कपालोमेसे प्रत्येकके सामानिक देवोकी सब देवियां अपने अपने लोकपालोकी देवियोंके समान संख्यावाली है ॥ ३२२ ॥

सब इन्द्रोमे तनुरक्षक देवींकी अनुपम लावण्यरूपवाली देवियां पृथक् पृथक् छह सौ मात्र होती है ॥ ३२३ ॥

आदिके दो युगल, ब्रम्हादिक चार युगल और आनतादिक चारमें सब इन्द्रोंके अभ्यन्तर पारिपद देविया क्रमशः पृथक् पृथक् पांच सी, वार सी, तीन सी, दो सी, एक सी, पचास और पचीस जानना चाहिये ॥ ३२४-३२५॥

सौ. ई. ५००, स. मा. ४००, त्र. ३००, ला. २००, म. १००, सह. ५०, आनतादि चार २५।

पूर्वोक्त स्थानोमे मन्यम पारिपद देवियां क्रमसे छह सौ, पांच सौ, चार सौ, तीन सौ, दो सौ, एक सी और पचास है ॥ ३२६॥

सौ. ई. ६००, स. मा. ५००, ब्र. ४००, छां. २००, म. २००, सह. १००, आनतादिक चार ५०।

पूर्वोक्त स्थानोंमें सब इन्द्रोके बाह्य पारिषद देवियां क्रमसे सात सौ, छह सौ, पांच सौ, चार सौ, तीन सौ, दो सी और एक सी है ॥ ३२७॥

सौ. ई. ७००, स. मा. ६००, ब. ५००, लां. ४००, म. ३००, सह. २००, भानतादि चार १००।

सत्ताणीयपहूणं पुद् पुह देवीओ छस्सया होति । दोण्जि सथा पत्ते कं देवीओ आणीयदेवाणं ॥ ३२८ ६०० । २०० ।

जाभी पहण्णयाणं अभियोगमुराण किन्विसाणं च । देवीभी ताण संखा उवएसी संपद्द पणहो ॥ ३२९ तणुरम्खण्पहुदीणं पुह पुद एक्केक्कजेहदेवीओ । एक्केक्का वल्लहिया विविहालंकारकंतिल्ला ॥ ३३० सोहम्मीसाणेसुं उप्पन्नते हु सन्वदेवीओ । उवरिमकणे ताणं उप्पत्ती णिथ कह्या वि ॥ ३३१ छल्लक्षाणि विमाणा सोहम्मे दक्षिवणिद्यव्याणं । ईमाणे चउलम्खा उत्तरहंदाण य विमाणा ॥ ३३१

तेमुं उप्पण्णाओ देवीओ भिण्णओहिणाणेहिं। णादृणं णियकप्ये णिति हु देवा सरागमणा ॥ २३३ सोहम्मिम्मि विमाणा सेसा छन्वीसलक्ष्ययंचा जे । तेसुं उप्पज्ञते देवा देवीहि सम्मिस्मा ॥ ३३४ ईसाणमिम विमाणा सेसा चउवीयलक्षसंखा जे । तेसुं उप्पक्षते देवीओ देविमस्साओ ॥ ३३५

सात अनीकोंके प्रभुओंके पृथक् छह साँ और प्रत्येक अनीक देवके दो सौ देवियां होती हैं ॥ ३२८ ॥ महत्तर ६००, अनीक २००।

प्रकीर्णक, आभियोग्य सुर और किन्चिपिक देवोंके जो देवियां है उनकी संख्याका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ३२९॥

तनुरक्षक आदि देवोंके पृथक् पृथक् विविध अलंकारोंस शोभायमान एक एक ज्येष्ठ देवी और एक एक वल्लमा होती है। ३३०॥

सब देवियां सौधर्म और ईशान कल्पोंमें ही उत्पन्न होती है, इससे उपरिम कल्पोंमें उनकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती ॥ ३३१॥

सत्र दक्षिण इन्द्रोंके सीधर्म कल्पमें छह छाल विमान और उत्तर इन्द्रोंके ईशान कल्पमें चार लाख विमान है ॥ ३३२ ॥ सों. ६०००००, ई. ४०००००।

उन कल्पोंमें उत्पन्न हुई देशियोको भिन्न अविश्वानसे जानकर सराग मनवाले देव अपने कल्पमें छे जाते **है ॥ ३३३ ॥** 

सीधर्म कल्पमें शेप जो छन्बीस छाख विमान है उनमें देवियोंसे सिहत देव उत्पन्न होते हैं ॥ ३३४ ॥

ईशान कल्पमें जो शेप चौबीस छाख विमान हैं उनमें देवोसे युक्त देवियां उत्प**ब** होती है ॥ **३२५**॥

TP, 103

सोहम्मीसाणेसुं देवा सब्वे वि कायपि वारा । होति हु सणक्कुमारप्पहुदी दु प्यासपि वारा । ३३६ बम्हाभिधाणकप्पे लंतवकप्पीम स्वपि वारा । कप्पिम महासुके सहस्पयारिम सहपि वारा ॥ भाणद्रपाणदृशारणअच्चुद्वरपेसु चित्तपि वारा । एत्तो सिंवदाणं आवासिविधि प्रत्वेमो ॥ ३३८ पढमादु एक्तिसे प्रभणामबुद्दस दिवणोलीए । बत्तीस्सेडिबद्दे अहारसमिम चेहदे सक्तो ॥ ३३९ तस्मिद्यस्य उत्तरिमाए बत्तीससेडिबद्देसुं । अहारसमे चेहदि इंदो ईमाणणामो य ॥ ३४० पढमादु अहतीसे दिवणपंतीए चक्कणामस्य । पणुवीससेडिबदे सेललमे तह सणक्कुमारिदो ॥ ३४१ तस्मिद्यस्य उत्तरिमाए पणुवीससेडिबद्देम् । सोलसमसेडिबदे चेहिद महिद्गामिदो ॥ ३४२ बम्हत्तरस्य दिवणपित्राए इतिवीससेडिबद्देमुं । चोदसमसेडिबदे चेहिद हु बम्हकप्पिदो ॥ ३४२ लंतबद्देयदिवणपित्राए वीसाए सेडिबदेसुं । वोदसमसेडिबदे चेहिद हु लंतविदो वि ॥ ३४४ लंतबद्देयदिवणपित्राए वीसाए सेडिबदेसुं । वारसमसेडिबदे चेहिद हु लंतविदो वि ॥ ३४४

गाँधर्म-ईशान कल्पामे सब ही देव कायप्रवीत्तारसे सहित और सानत्कुमार आदि स्परीप्रवीचारसे यक्त होते है ॥ ३३६॥

ब्रम्ह नामक कल्पमे व छांतव काल्मे रूपप्रश्रीनारसे युक्त तथा महाश्रुक्त व सहस्रार कल्पमें शब्दप्रवीचारसे युक्त होते है ॥ ३३७॥

आनत, प्राणत, आरण और अन्युत, इन कल्पोमे देव वित्तप्रवीचार (मनःप्रवीचार) से सहित होते हैं । यहासे आंग सब इन्होंकी आवास्त्रियिको कहते हैं ॥ ३३८॥

प्रथम इकतीस टन्द्रकोमे प्रम नाम युक्त इन्द्रक्तकी दक्षिण श्रेणीमे वर्त्तास श्रेणीयद्भोमेसे अठारहेवेंमें सौधर्म इन्द्र स्थित है ॥ ३३२॥

इसी इन्द्रककी उत्तर दिशाके बत्तीस श्रेणीबद्धोमेस अटारहवेमे ईशान नामक इन्द्र स्थित है ॥ ३४०॥

पहिलेसे अड्नीसये चक्र नामकः इन्द्रककी दक्षिण पंक्तिमें पर्चास श्रेणीयद्वीमेसे सोलहर्वेमें सानन्कुमार इन्द्र स्थित है ॥ ३४१ ॥

इस इन्द्रककी उत्तर दिशामे पश्चीस श्रेणीयछोमेसे सोल्डिये श्रेणीयछमें माहेन्द्र नामक इन्द्र स्थित है ॥ ३४२ ॥

ब्रम्होत्तरकी दक्षिण दिशामे इक्कांस श्रेणीबद्धोमेसे चौदहवें श्रेणीबद्धमे ब्रम्ह कल्पका इन्द्र स्थित है ॥ ३४३ ॥

लांतव इन्द्रककी दक्षिण दिशामे वीस श्रेणीवद्धोमेंसे वाग्हवें श्रेणीवद्धमें लांतव इन्द्र स्थित है ॥ ३४४ ॥ महसुक्किंदयउत्तरित्माण् अहरससेविबहेसं । दसमिन सेविबहे वसह महासुक्कणांमदो ॥ ३४५ होदि सहस्सारतदिमाण् सत्तरसंसेविबहेसं । अहमण् मेविबहे वसह सहस्सारणामिदो ॥ ३४७ जिणदिहणामहंदयद्विखणओलीण् सेविबहेसं । छहममेविबहे आणदणामिदआवासो ॥ ३४७ तस्सिद्यस्स उत्तरित्माण् तस्संखमेविबहेसं । छहममेविबहे पाणदणामिदआवासो ॥ ३४८ आरणइंदयद्विखणदिसाण् एक्करससेविबहिम । छहममेविबहे [ आरणइंदम्स आवासो ॥ ३४९ तस्सिद्यस्य उत्तरित्माण् एक्करससेविबहिम । छहममेविबहे [ आरणइंदम्स आवासो ॥ ३५९ तस्सिद्यस्य उत्तरित्माण् एक्करससेविबहिम । छहममेविबहे ] अच्छुदहंदस्य आवासो ॥ ३५९ छन्जुगलसेसएसं अहारसमिम सेविबहेसं । दोहीणकमं दक्षिवणवत्तरमागिम होति देविदा ॥ ३५९ पाटान्तरम् ।

एदाणं सेढीओ पत्तेकमसंखेजीयगरमामा । रविभंडलपनवटा माणावरस्यमणियरमया ॥ ३५२

महाशुक्र इन्द्रकर्का उत्तर दिशामे अठारह श्रेणीबद्धोगमे दश्वें श्रेणीबद्धों महाशुक्र नामक इन्द्र निवास करता है ॥ ३४५॥

सहस्रार इन्द्रककी उत्तर दिशांगे सत्तरह श्रेणीबद्धांमसे आठवें श्रेणीबद्धमें सहस्रार नागक इन्द्र निवास करता है ॥ ३४६॥

जिन भगवान्मे देले गय नागवाले इन्द्रककी दक्षिणपंक्तिके श्रेगीबद्धोंमेंसे हुठे श्रेणीबद्धमें आनत नामक इन्द्रका निवास है ॥ ३४७॥

इस इन्द्रककी उत्तर दिवामे उतनी ही संस्था प्रमाण श्रेमीबद्धोंमेसे छेठे श्रेणीबद्धेमें प्राणत नामक इन्द्रका निवास है ॥ ३४८ ॥

आरण इन्द्रककी दक्षिण दिशाके स्थारह श्रेमीवद्धोंमंसे छठे श्रेणीबद्धमे आरण इन्द्रका निवास है ॥ ३४९ ॥

उस इन्द्रककी उत्तर दिशाके स्यारह श्रेणीयहामेसे होठे श्रेणीयहामे अच्युत इन्द्रका आवास है ॥ ३५०॥

हह युगलों और शेप कल्पोमे यथाक्रमसे प्रथम युगलमें अपने अन्तिम इन्द्रकसे सम्बद्ध अठारहवे श्रेणीबद्धमें तथा इससे आमे दो हीन क्रमसे अर्थात् मोल्टहवें, चौदहवें, बारहवें, दमेंब, आठवें और छठ श्रेणीबद्धमें दक्षिण मागमे दक्षिण इन्द्र और उत्तर मागमें उत्तर इन्द्र स्थित है। ३५१॥

पाठान्तर।

सूर्यमण्डलके समान गोल और नाना उत्तम रन्नसम्होंसे निर्मित इनकी श्रेणियोंमेंसें प्रस्नेक असंख्यात योजन प्रमाण है ॥ ३५२॥

१ व °मसंखेरजजीयण<sup>्</sup>,

तेषुं तहवेदीको कणयमय। होति विविद्धयमाला । चरियद्दालयचारू वस्ते।रमसुंद्रदुवारा ॥ ३५३
दारोविस्मितलेषुं जिणभवणेहिं विविक्तरूवेहिं । उत्तंगतोरणेहिं स्विसेसं सोहमाणाओ ॥ ३५४
एवं पविण्णदाणं सेढीणं होति ताण बहुमग्रहे । णियणियणामगुदाइं स्वकृष्यहुदीण णयराई ॥ ३५५
चुलसीदीको सीदी बाहचरिसत्तरीओ सदी य । पण्णासचालतीसा वीस सहस्माणि जीयणया ॥ ३५६
८४००० | ८०००० । ७२००० । ७०००० । ६०००० । ५०००० । ४०००० । ३०००० । २०००० ।
सोहिस्मिदादीणं अद्वसुरिंदाण सेसइंदाणं । रायंगणस्य वासो पत्तेकं एस णादच्यो ॥ ३५७
१।यंगणसूमीण् समंतदो दिव्यकणयतहवेदी । चरियद्वलियचारू णच्चंतविचित्तध्यमाला ॥ ३५८
सक्कदुंगे तिण्णिस्या अद्वाहण्जास्याणि उवरिदुंगे । बस्हिदे दोण्णिस्या आदिमपायारउच्छेहो ॥ ३५९

उनमें मार्ग व अङ्गालिकाओसे सुन्दर, उत्तम तोरणोंसे युक्त सुन्दर द्वारोवाली, और विविध प्रकारको ध्वजासम्होंसे युक्त सुवर्णमय तटविदियां है ॥ ३५३॥

द्वारोंके उपरिम तलेंपर उन्नत तोरणांसे सहित और विचित्र रूपवाले ऐस जिनमवनीसे बे वेदियां विशेष शोभायमान हैं ॥ ३५४॥

इस प्रकार वर्णित उन श्रेणियोंक वहुमध्य भागमें अपने अपने नामसे युक्त साधिम इन्द्र आदिके नगर है ॥ ३५५ ॥

चौरासी हजार, अस्सी हजार, बहत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, पचास हजार, चालीस हजार, तीस हजार और बीस हजार योजन; यह सौधर्मादि आठ सुरेन्द्र और शेप इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके राजांगणका विस्तार जानना चाहिये ॥ ३५६–३५७॥

सौं. ८४०००, ई. ८००००, सान. ७२०००, मा. ७००००, ब्र. ६००००, स्टं. ५००००, म. ४००००, सह. ३००००, आननादिक चार २००००।

राजांगण भूमिके चारो ओर दिव्य सुवर्णमय तटवेदी है । यह वेदी मार्ग व अहा-छिकाओंसे सुन्दर तथा नाचती हुई विचित्र ध्वजापंक्तियोंसे युक्त है ॥ ३५८॥

रामिद्रिक अर्थात् सौधर्म और ईशान इन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेघ तीन सौ, उपरिद्रिक अर्थात् सानत्कुमार और माहेन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेघ अट्टाई सौ तथा ब्रह्मेन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेघ दो सौ योजन है ॥ ३५९॥

सौ. ई. ३००, सान. मा. २५०, त्र. २००।

पण्णासजुदेकसया वीसव्सहियं सयं सयं सुद्धं । सो लंतविंदतिद्यु असीदि पत्तेकआणदादिश्मि ॥ ३६० १५० | १२० । १०० | ८० |

पण्णामं पणुत्रीसं तस्यद्धं तहरूं च चत्तारिं। तिण्णि य अड्डाइउनं जोयगया तह कपे गाढं॥ ३६९ ५०।२५।२५ | २५ | ४।३ | ५। २ | ४ | २

जं गाढस्स प्रमाणं तं चिय बहलत्तणं मिरं णादच्यं । आदिमपायारस्य य कमसोयं पुन्वठागेनुं ॥ ३६२ सक्कदुंगे चत्तारो तह तिष्णि सणक्कुमारइंददुंगे । बन्दिंदे दोष्णि सया सयमेकं आणदादिइंदेसुं ॥ ३६३ [ ४०० | ३०० | २०० | ] १६० | १२० | १२० |

चतारि तिण्णि दे!ण्णि य स्याणि स्यमेक सिट्टसंजुत्तं । चार्लासजुदेकस्ययं वीसवसिद्धं स्यं एकं ॥ ३६४ ४०० । ३०० | २०० | १६० | १४० । १२० ।

एदाइ जोयणाई गोउरदाराण होइ उच्छेहो ! मोहम्मपाहुदीमुं पुरुवोदिदमनठाणेसुं ॥ ३६५

एक सी प्रवास, एक सी बीस और केवल सी, यह कमसे लांतीन्द्रादिक तीनके आदिम प्राकारका उत्सेधप्रमाण है। प्रत्येक आनंतन्द्रादिके राजांगणका उत्सेध अस्सी योजन है। ३६०॥ लां. १५०, म. १२०, सह. १००, आनवादि प्रत्येक ८०।

उपर्युक्त आदिम प्राकारका अवगाट क्राक्तः पचाम, पच्चीम, उसका आधा अर्थात् साढ़े बारह, उसका भी आधा अर्थात् सवा छह, चार, तीन ओर अटाई योजन प्रमाण है ॥ ३६१ ॥ सी. ई. ५०, स. मा. २५, ब्र. रूं, छां. रूं, म. ४, सह. ३, आनतादिक रूं योजन ।

पूर्वोक्त स्थानोंमें जो आदिम प्राकारके अवगाड़का प्रमाण है वही कगसे उसका बाहरूय भी जनना चाहिया। १६२॥

शकदिकमें चार सो, तथा सानन्कुगार इन्द्रदिकमें तीन सी, ब्रह्मेन्द्रमें दो सी िछांतव करपमें एक सी साठ, महाशुक्रमे एक सी चार्लास, सहस्रारमे एक सी वीस ] और आनतादि इन्द्रोंमे एक सी [इतने प्रत्येक दिशामें उन प्राकारोंके गोपुरदार है ] ॥ ३६३॥

चार सी, तीन सी, दी सी, एक सी साठ, एक सी चालीस, एक सी बीस और एक सी, इतने योजन प्रमाण सीधर्म आदि पूर्वीक्त सात स्थानोंमें गोपुरदारीका उत्सेष है ॥३६४ -३६५॥

सों. ई. ४००, सान. मा. ३००, त्र. १६०, म. १४०. सह. १२०, आनतादि १००।

Manager of the same of the sam

१ इ बहुक्त चार्नित. २ द व १६१.

सद्गडिद्सितिसत्तरि पण्णायं चारु तीस होति कमा | जीयगया विस्थारा गोउरदाराण पत्तेक | ३६६ १०० | ९० | ८० | ७० | ५० | ३० |

रायंगणबहुमञ्जो प्रेक्कपद्दाणदिःवपासादा । प्रकेकिसि इंदे णियणियहंदाण णामसमा ॥ ३६७ धुब्वंतधयवदाया मुत्ताहलहेमदामकमणिज्ञा । वरस्यणमत्तवारणणाणाविहमोडमाभरणा ॥ ३६८ दिप्पंतरयणदीया वज्जकवाहेहिं सुंदरहुवारा । दिव्यवस्यृवमुरही सेज्जामगपहुदिपरिपुण्णा ॥ ३६९ सत्तहुणवदमादियविचित्तभूमीहिं भूभिदा सब्वे । हुव्वंति स्यगखिचदा सोहंते सास्यसस्वता ॥ ३७० धुम्सयपंचमयाणि पण्णुत्तरचउमयाणि उच्छेही । एदाणं सक्षदुगे दुइंदजुवलिमि विमेहदे ॥ ३७१ ६०० । ४५० ।

षत्तास्मिय पणुत्तरानिष्णिमया केवला य निष्णि सया | सो लंनविंदनिदण भागद्वहुदीमु दुसयपण्णामा || ४०० । ३५० | ३०० | २५० |

उपर्युक्त स्थानोंमें गोपुरदारोंमेसं प्रत्येकका विस्तार क्रमसे सौ, नव्ये, अस्सी, सत्तर, पचास, चालीस और तीस योजन प्रगाण है ॥ ३६६ ।

सी. ई. १००, सान. मा. ९०, ब्र. ८०, त्यं ७०, म. ५०, सह. ४०, आनतादि ३०।

राजांगणके बहुमध्य भागमें एक एक इन्द्रका अपने अपने इन्द्रोंके नामोके समान एक एक प्रधान दिव्य प्रासाद है ॥ ३६७ ॥

सत्र प्रासाद फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सिहत, मुक्ताफल एवं सुवर्णकी मालाओंसे कमनीय, उत्तम रन्नमय मत्तवारणोंसे संयुक्त, नाना प्रकारके सोलह आभरणोंवाले, चनकते हुए रनदीपकोसे सुशोभित, वज्रमय कपाटांसे सुन्दर द्वागेंवाले, दिव्य उत्तम धूपसे सुगंवित, शय्या व आसन आदिसे पिग्पूर्ण और सात, आठ, नो एवं दश, इत्यादिक विचित्र भूमियोंसे भूपित हैं। शाद्यत स्वस्त्यसे युक्त ये प्रासाद रन्नोंसे खचित होते हुए शोभायमान है ॥३६८–३७०॥

शक्रद्धिक, सानन्कुमार-माहेन्द्र युगल और ब्रह्मेन्द्रके इन प्रासादोका उत्सेघ क्रमशः छह सौ, पांच सौ और चार सौ पचास योजन प्रमाण है ॥ २७१॥

सों. ई. ६००, सान. मा. ५००, ब्र. ४५० यो.।

बह प्रासादोंका उत्सेघ लातवेन्द्रादि तीनके क्रमसे चार सौ, तीन सौ पचास और केश्वल तीन सौ तथा आनंतेन्द्रादिकोके दो सौ पचास योजन प्रमाण है ॥ ३७२ ॥

लां. ४००, म. ३५०, सह. ३००, आनतादि २५० यो.।

१ स अ दुरंदच्चगळान्म. १ स अन्हिदे ना.

एदाणं विस्थारा णियणियउच्छेदपंचमविभागा । वित्थारद्धं गाउं पत्तेकं सन्वपासादे ॥ ३०३
पासादाणं मज्झे सपादपीढा यकाहेमायारा । सिंहायणा वियाला वरस्यगमया विसायति ॥ ३०४
सिंहासणाण सोहा जा एदाणं शिवित्तरूवाणं । ण य सक्का बोत्तुं मे पुण्णकलं एस्य पण्चक्तं ॥ ३०५
सिंहासणमारूढा सोलसवरभूयणेढि सोहिला । सम्मत्तस्यणसुद्धा यद्वे इंदा विस्थिति ॥ ३०६
पुन्वजित्रदाहि सुचरिद्कोडीहि संचिदाण लच्छीण् . सकादीणं उवमा का दिज्जइ णिरुवमाणाण् ॥ ३७७
देवीहिं पिंडदेहिं सामाणियपहुदिदेवसंघेहिं । सेविज्जेते णिष्चं इंदा वरञत्तचमरधारीहिं ॥ ३७८
सिंहसहस्सन्मिहियं एकं लक्तं हुवंति पत्तेकं । सोहम्मीसाणिदे अट्टा अग्यदेवीओ ॥ ३७९

1210000161

अग्गमहिसीओ अहं माहिंद्यणक्कुमारइंदाणं । बाहत्तरि सहस्या देवीओ होति पत्तेकं ॥ ३८० ८ | ७२००० ।

इन प्रासादोका विस्तार अपने अपने उत्राचके पांचेय मागप्रमाण है । सब प्रासादोमेंसे प्रत्येकका अवगाह विस्तारसे आधा है ॥ ३७३ ॥

प्रासादोंके मध्यमें पादपीठसे सहित, अक्वित्रिन आकारवाले, विशाल और उत्तम रतनमय सिंहासन विराजमान है ॥ ३७४ ॥

विचित्र ऋषवाले इन सिंहासनोक्षी जो शोभा है उसको कहनेके छिये में समर्थ नहीं हूं। यहां पुण्यका फल प्रत्यक्ष है ॥ ३७५ ॥

सिंहासनपर आरुद्ध, सोल्ड उत्तम मुत्रगोसे शेमायमान, और सम्यग्दर्शनस्वरी रत्नसे द्युद्ध सब इन्द्र विराजमान है ॥ २७६॥

पूर्वोपार्जित करोड़ों सुचरित्रोसे प्राप्त हुई शक्तादिकोंकी अनुपम लक्ष्मीको कीनसी उपमा दी जाय ॥ ३७७॥

उत्तम छत्र व चमरोंको यारण करनेवाली देवियों, प्रतीन्द्रों और सामानिक आदि देव-समृहोंके द्वारा इन्द्रोकी नित्य ही सेवा की जाती है ॥ ३७८ ॥

सौधर्म और ईशान इन्द्रमेसे प्रत्येक्तके एक छाख साठ हजार देवियां तथा आठ आठ अग्रदेवियां होती है ॥ ३७९ ॥ देवी १६००००, अग्रदेवी ८।

माहेन्द्र और सानन्कुमार इन्द्रोंमेसे प्रत्येकके आठ अग्रमहिपियां तथा बहत्तर हजार देवियां होती है ॥ ३८० ॥ अग्रमहिपी ८, देवी ७२००० ।

१ द स यक्तिमायाय. २ द स गे. ३ द स पुण्णपदं

भगगमिहिसांओ अट्ट य चार्तासमहस्तयाणि देवीओ । णिरुवमलावण्णाओ मोहंते बम्हकविंपदे ॥ ३८१ ८ । ३४००० |

सोलससहस्सपणमयदेवीओ अह अग्गमहिसीओ । लंतवईदिन्मि पुढं गिरुगमरूवाओ रेहांति ॥ ३८२ ८ | १६५०० ।

भद्भमहम्मा दुमया पण्णं चिह्या हुर्वति देवीओ । अग्गमिहिसीओ अट्ट य रम्मा महसुक्रईदिम ॥ ३८३ ८२५० | ८ ।

चत्तारिमहस्माइं एकस्ययं पंचर्यासभटभिद्यं । देवीओ अट्ठ जेट्ठा होति सहस्सारहंदस्मि ॥ ३८४ ४१२५ | ८ ।

भाणस्वाणद्भारणअच्चुद्रइंदेम् अह जेहाओ। पत्तेक्कं दुपहस्सा तेपटी हॉति देवीओ ॥ ३८५ ८ | २०६३ ।

खणहणहटुनुगइनिअट्टयहम्पत्तस्कतंद्वीओ । लोयविणिच्छयगंथे हुवंति सेथेसु पुष्वं व । ३८६ ७६८१२८००० । पाठान्तरम् ।

सगर्वासं क्षेत्रं क्षेत्रं संहिमिद्देसु हेरीत देवीओ । पुष्वं पित्र संयेसुं संगाहणियम्मि णिहिहं ॥ ३८७ २७०००००० । पाठान्तरम् ।

ब्रम्हकल्पेन्दके अनुपम लायण्यवाली आठ अब्रमहिषियां और चींतीस हजार देवियां शोभायमान है ॥ ३८१ ॥ अ. म. ८, देवी ३४००० ।

स्रातवेश्वके अनुपम स्राप्वार्थ। साल्वह हजार पाच साँ दिवियां और आठ अग्रमहिषियां शोभाषमान है ॥ ३८२ ॥ अ. म. ८, देवी १६५००।

महाशुक्र इन्द्रके आठ हजार दो सो पचास देविया ओर रमणीय आठ अग्रमहिषियां होती है ॥ ३८३ ॥ डे. ८२५०, अ. म. ८ ।

सहस्रार इंग्डंके चार हजार एक सो पर्चास देविया और आठ ज्येष्ट देवियां होती है ॥ ३८४ ॥ दे. ४१२५, ज्ये. ८ ।

आणत, प्राणत, आरण और अच्युत इन्होंमेसे प्रत्येकके आठ अग्रमहिषियां और दो हजार तिरेसठ देनियां होती है ॥ ३८५ ॥ चैंग. ८, दे. २०६३ ।

ज्ञस्य, ज्ञस्य, ज्रस्य, आठ, दो, एक, आठ, छह और सात, इन अंकोके प्रमाण सौधर्म इन्द्रके देवियां होती है । शेप इन्द्रोंमे देवियोंका प्रमाण पिहलेके ही समान है, ऐसा लोक-विनिश्चय प्रस्थेमे निर्दिष्ट है ॥ ३८६ ॥ ७६८१२८००० । पाठांतर ।

सीधर्म इन्द्रके सत्ताईस करोड़ और शेप इन्द्रोके पूर्वेक्त संख्या प्रमाण देवियां होती है, ऐसा संगाहणिमें निर्दिष्ट है | ३८७ | २७०००००० । पाठांतर | मायाविवजिद्दाओं बहुरदिकरणेषु णिउणबुद्धीओं । ओख्यांते णिखं णियाणियहंदाण चलणाहं ॥ ३८८ बन्बरचिलाद्खुज्यकम्मंतियदासदासिपहुदीओं । अंतेउरजोग्गाओं चेहीते विश्वित्तवेसाओं ॥ ३८९ हंदाणं अथ्याणे पीढाणीयस्स अहिवई देवा । रयणामणाणि देंति हु सपादपीढाणि बहुवाणि ॥ ३९० जं जस्स जोग्गमुखं [णिन्चं] णियडं विदोरमासणयं । तं तस्स [देंति] देवा णाद्णं भूमिभागाई ॥ ३९१ वरस्यणदंबहथ्या पिडहारा होति इंदअहाणे । पथ्यावमपत्थावं ओल्यगंताणे घोसंति ॥ ३९२ अवरे वि सुरा तेसिं णाणाविहपेमणाणि कुणमाणा । इंदाण भित्तभिरदा आणं मिरसा पिडच्छिति ॥ ३९३ पिडहंदादी देवा णिन्भरभत्तीण णिखमीलग्गं । अभिमुहिददा सभाए णियणियहंदाण कुन्बति ॥ ३९४ पुन्वं ओल्यगसभा सकीसाणाण जारिसा भिणदा । तारिसया सन्वाणं णियणियणयरेसु इंदाणं ॥ ३९५

मायासे रहित और बहुत अनुरागके करनेंमे निपुण बुद्धिवाठी वे देवियां निस्य अपने अपने इन्द्रोंके चरणेंकी सेवा करती है ॥ ३८८॥

अन्तःपुरके योग्य वर्षर, किरात, कुञ्जक, कर्मान्तिक और दास-दासी आदि विचित्र वैपोंसे युक्त स्थित रहते हैं ॥ ३८९ ॥

इन्द्रोके आस्थानमे पीठानीकके अधिपति देव पादपीठ सिंहत बहुतसे रत्नमय आसनोंको देते हैं ॥ ३९०॥

जो जिसके योग्य उच्च व [ नीच ] एवं निकट व दृग्वर्ती आसन होता है, भूमिभागोंको जानकर देव उसके लिये वह देने हैं ॥ ३९१॥

इन्द्रके आस्थान अर्थात् सभामें उत्तम रत्नदण्डको हाथमें छिये हुए जो द्वारपाल होते हैं वे सेवकोंके लिये प्रस्तुत व अप्रस्तुत कार्यकी घोषणा करते है ॥ ३९२॥

उनके नाना प्रकारके कार्योको करनेवाले इतर देव भी इन्द्रोंकी भक्तिसे भेर हुए उनकी आज्ञाको शिरसे प्रहण करते हैं ॥ ३९३ ॥

प्रतीन्द्रादिक देव अत्यन्त भक्तिसे सभामें अभिमुख स्थित होकर अपने अपने इन्द्रोंकी निल्म क्षेत्रा करते है ॥ ३९४ ॥

पूर्वमें सौधर्म व ईशान इन्द्रकी जैसी ओलगसभा ( सेवकशाला ) कही है वैसी अपने अपने नोंग्रोमें सब इन्द्रोंके होती है ॥ ३९५॥

१द्ध अत्थाणं २द्ध ओलगताणंत. TP. 104

हंदप्यद्वाणपासादपुब्बदिब्भागपहुदिसंठाणा । चत्तारो पासादा पुब्बोदिद्ववणणोहिं जुदा ॥ ३९६ वेहल्खिरजदसोका मिसक्सारं च दिवलिंगेदेसुं । रुचकं मंदरसोका सत्तब्छद्यं च उत्तरिंदेसुं ॥ ३९७ सक्कीसाणगिद्वाणं पुरदो छत्तीसजोयणुब्छेहा । जोयणबहलविलंभा' बारसधारा' हुवंति वज्जमया ॥ ३९८ पत्तेकं धाराणं वासो पुकेककोसपरिमाणं' । माणन्यंभसिरच्छं सेसत्यंभाण वण्णणयं ॥ ३९९ भरहेराबदभूगद्तित्थयरबालयाणाभरणाणं' । वरस्यणकरंडेहिं लंबंतिहिं विरायंते ॥ ४०० मूलादो उत्तरिल्ले पुद पुद पणुवीसकोसपरिमाणा । गंत्णं सिहरादो तेत्तियमोदिस्य होति हु करंडा ॥ ४०१ २५ ।

पंचसयचावरुंदा पत्तेकं एककोसदीहत्ता । ते होंति वरकरंडा णाणावरस्यणराक्षिमया ॥ ४०२ ५०० । को १ ।

ते संखेजा मध्ये छंबता रयणसिक्कजालेसुं । सक्कादिएजणिजा भणादिणिहणा महारम्मा ॥ ४०३

इन्द्रोके प्रधान प्रासादके पूर्विदिशाभागादिमे स्थित और पूर्विक्त वर्णनींसे युक्त चार प्रासाद होते हैं ॥ ३९६॥

दक्षिण इन्द्रोमें वैदूर्य, रजत, अशोक और मृपत्कसार तथा उत्तर इन्द्रोमे रुचक, मन्दर, अशोक और सप्तच्छद, ये चार प्रासाद होते हैं ॥ ३९७॥

सौधर्म और ईशान इन्द्रके प्रहोके आगे छत्तीस योजन ऊंचे, एक योजन बाहल्य व विष्कम्भसे सहित बज्रमय बाग्ह धाराओंबाले [स्तम्भ ] होते हैं॥ ३९८॥

उन धाराओंमें प्रत्येक धाराका व्याम एक एक कोश प्रमाण है । शेष स्तम्मोंका वर्णन मानस्तम्मोंके सदश है ॥ ३९९॥

[ ये स्तम्म ] भरत और ऐरावत मृमिके तीर्थंकर बालकोंके आभरणोके लटकते हुए उत्तम रत्नमय पिटारोंसे विराजमान है ॥ ४००॥

मूलसे उपरिम तलमें पृथक् पृथक् पच्चीस कोश प्रमाण जाकर और शिखरसे इतने ही उतरकर ये करण्ड होते हैं ॥ ४०१ ॥ मृल २५, शिखर २५ ।

नाना उत्तम रत्नोंकी राशि स्वरूप उन श्रेष्ठ करण्डोंमेसे प्रत्येक पांच सौ धनुप विस्तृत और एक कोश लम्बा होता है ॥ ४०२ ॥ विस्तार ५०० ध., दीर्घता १ की.।

रत्नमय सींकोंके सम्होमें लटकते हुए वे सब संख्यात करण्ड शकादिसे पूजनीय, अनादिनिधन और महा रमणीय होते है ॥ ४०३॥

१ द्वहलाकंमाः २ द्वदाराः ३ द्ववाराणं. ४ द्वकोसापरिमानं. ५ द्वमाणदंच सरिष्कं. ६ द्वव<sup>°</sup>बालहंदाणं.

भाभरणा पुन्तावरिवदेहितित्थयरबालयाणं च । थंभोविर चेहंते भवणेषु सणक्कुमारजुगकरसः ॥ ४०४ सयिंक्दमंदिराणं पुरदो णग्गोहपायवा होंति । एक्केक्कं पुढविमया पुन्वोदिदजंबुदुमसिरिसा ॥ ४०५ तम्मूले एक्केक्का जिणिदपिक्षमा य पिडिदिसं होदि । सक्कादिणमिदचलणा सुमरणमेसे वि दुरिदहरा ॥ सक्कस्स मंदिरादो ईसाणिदिसे सुधम्मणामसभा । तिसहस्सकोसउदया चउसयदीहा तद्द्वित्थारा ॥ ३००० । ४०० । २००

तीए दुवारछेहो कोसा चउसिट्ट तह्रुं हंदो । सेप्ताओ वण्णणाओ सक्कप्पासादसरिसाओ ॥ ४०८ ६४ । ३२ ।

रम्माए सुधम्माए विविद्दविणोदेहि कीडदे सक्को । बहुविद्दपरिवारजुदो भुंजंतो विविद्दसोक्खाणि ॥ ४०९ तस्थेसाणदिसाए उववादसभा हुवेदि पुष्वसमा । दिप्पंतरयणसेजा विण्णासविसेसमोहिहा ॥ ४१० तीए दिसाए चेट्टादे वरस्यणमञ्जो जिणिदपासादो । पुष्वसरिष्छो अहवा पंडुगजिणभवणसारिष्छो ॥ ४११

सानन्कुमार युगल्के भवनोंमें स्तम्मोके ऊपर पूर्व व पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थेकर बाठकोंके आभरण स्थित होते हैं ॥ ४०४ ॥

समस्त इन्द्रमन्दिरोके आगे न्यग्रीध वृक्ष होते हैं। इनमें एक एक वृक्ष पृथिवी स्वरूप और पूर्वोक्त जम्बू वृक्षके सदश होते है। ४०५॥

इनके मृत्यें प्रत्येक दिशामें एक एक जिनेन्द्रप्रतिमा होती है जिसके चरणोंमें शक्तादिक प्रणाम करते है तथा जो स्मरण मात्रमें ही पापको हरनेवाली है ॥ ४०६॥

सौधर्म इन्द्रके मन्दिरसं ईशान दिशामे तीन हजार (तीन सो ) कोश ऊंची, चार सौ कोश छंबी, और इससे आधे विस्तारवार्टी सुधर्म। नामक सभा है ॥ ४०७ ॥

उ. ३०००, टा. ४००, वि. २०० कोस।

मुधर्मा सभाके द्वारोकी उंचाई चौसट कोश और विस्तार इससे आधा है। शेप वर्णन सौधर्म इन्द्रके प्रासादके सदश है॥ ४०८॥ उत्सेष ६४, विस्तार ३२ कोश।

इस रमणीय सुधर्मा समामें बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त मौधर्म इन्द्र विविध सुखोंको भोगता हुआ अनेक विनोदासे कीड़ा करता है ॥ ४०९॥

वहां ईशान दिशामे पूर्वके समान उपपाद समा है। यह सभा देवीप्यमान रत्नशय्याओसे सहित और विन्यासविशेषसे शोभायमान है ॥ ४१०॥

उसी दिशामें पूर्वकं समान अथवा पाण्डुक वन सम्बन्धी जिनभवनके सदश उत्तम ररनमय जिनेन्द्रप्रासाद है ॥ ४११ ॥

१ व च तिप्पंति।

८१८ ]

**अहजोयणहिक्यों तेसियवा**सी हुवंति पत्तेक्कं। सेसिंद पासादा सेसी पुन्वं व विण्णासी ॥ ४१२ ८ | ८ |

इंदरपासादाणं समंतदो होंति दिन्वपासादा । देवीवछिहियाणं णाणावरस्यणकणयमया ॥ ४१३ देवीमवणुष्छेहा सक्कदुगे जोयणाणि पंचसया । माहिंददुगे पण्णासन्भिद्दयाचारिसयजुत्ता ॥४१४ ५०० । ४५० ।

बार्रेहद्रुलंतिवदे महसुर्विकदे सहस्सयारिदे । आणद्यहुदिचउनके कमसो पण्णासहीणाणि ॥ ४१५ ४००। ३५० | ३००। २५० | २०० |

देवीपुरउदयादो वरूळिदियामंदिराण उच्छेहो । सन्वेसुं इंदेसुं जोयणवीसाधिको होदि ॥ ४१६ उच्छेहदसमभागे एदाणं मंदिरेसु विक्लंभा । विक्लंभदुगुगदीहं वायस्सद्धं पि गाउत्तं ॥ ४१७ सन्वेसु मंदिरेसुं उववणसंडाणि होति दिन्वाणिं । सन्वउडुजोगपल्ळवफळकुसुमविभूदिभरिदाणिं ॥ ४१८ पोक्लरणीवावीको सच्छजळाओ विचित्तरूवाओ । पुष्फिदकमळवणाओ प्ककेक्के मंदिरे होतिं ॥ ४१९

होप इन्द्रोंके प्रासादोंमेसे प्रत्येक आठ योजन ऊंचा और इतन ही विस्तारसे सिहत है। होष विन्यास पिहलेके ही समान है॥ ४१२॥ उत्सेष ८, विस्तार ८ यो।

इन्द्रप्रासादोंके चारों ओर देवी और वल्टमाओंक नाना उत्तम रत्न एवं मुवर्णमय दिव्य प्रासाद हैं ॥ ४१३ ॥

सौधर्म और ईशान इन्द्रकी देवियोंके भवनोकी उंचाई पांच सो योजन तथा माहेन्द्र व सानत्कुमार इन्द्रकी देवियोंके भवनोंकी उंचाई चार सो पचास योजन है ॥ ४१४॥

ब्रह्मेन्द्र, स्रांतवेन्द्र, महाशुक्र इन्द्र, सहस्रार इन्द्र और आनत आदि चार इन्द्रींकी देवियोंके भवनोंकी उंचाई क्रमसे पचास योजन कम है ॥ ४१५॥

ब. ४००, लां. ३५०, म. ३००, स. २५०, आनतादि २००।

सब इन्द्रोमें वल्लभाओंके मंदिरोंका उत्सेध देवियोके पुरोके उत्सेधसे बीस योजन अधिक है ॥ ४१६ ॥

इनके मंदिरोका विष्कम्भ उत्सेघके दशरें भागप्रमाण, दीर्घता विष्कंभसे दूनी और अवगाढ़ व्याससे आधा है ॥ ४१७॥

सब मंदिरोमें समस्त ऋतुओंके योग्य पत्र, फूल और कुमुम रूप विभूतिसे पिपूर्ण दिन्य उपवन-खण्ड होते हैं ॥ ४१८ ॥

एक एक मंदिरमें स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, विचित्र स्वरूपवाली और पुष्पित कमलवनोंसे संयुक्त पुष्करिणी वापियां हैं ॥ ४**१९**॥ णाणाविहत्रेहिं णाणाविहमहुरगीयसदेहिं । लिखेयमयणबणेहिं सुरणयराई विराजंति ॥ ४२० आदिमपायारादो तेरसलक्षाणि जोयणे गंतुं । चेहेदि बिदियवेदी पढमा मित्र सब्वणयरेसुं ॥ ४२१ १३००००० ।

वेदीणं विश्वाले णियणियसामीसरीररक्तः। य । चेट्टंति सपरिवारा पासादेसुं विचित्तेसुं ॥ ४२२ बिदियवेदी गया ।

तेसट्टीलक्खाणि पण्णाससहस्सजीयणाणि तदो । गंत्ण तदियवेदी पढमा मित्र सब्वणयरेसुं ॥ ४२३ ६३५०००० ।

एदाणं विश्वाले तिष्परिसाणं सुरा विचित्तेष्ठं । चेहंति मंदिरेसुं णियणियपरिवारसंज्ञता ॥ ४२४ तदियवेदी सम्मत्ता ।

तन्वेदीदो गन्छिय चडसिट्टिसहस्मजीयणाणि च । चेट्टेदि तुरिमवेदी पढिमामिव सन्वणयरेखुं ॥ ४२५

देवोंके नगर नाना प्रकारके त्यों (वादित्रों), अनेक प्रकारके मधुर गीतशब्दों और विलासमय नृत्योंसे विराजमान है। १२०॥

सब नगरोमें आदिम प्राकारसे तेरह लाख योजन जाकर प्रथमके समान दितीय वेदी स्थित है ॥ ४२१ ॥ १३०००० ।

वेदियोके अन्तरालमे विचित्र प्रामादोमें मपरिवार अपने अपने स्वामियोंके शरीररक्षक देव रहते है ॥ ४२२ ॥

द्वितीय वेदीका कथन समाप्त हुआ।

सब नगरोंमें इससे आगे तिरेसठ छाख पचाम हजार योजन जाकर प्रथमके समान तृतीय नेदी है ॥ ४२३ ॥ ६३५०००० ।

इन वेदियोंके मध्यमें स्थित विचित्र मन्दिरोमे अपन अपन परिवारस संयुक्त तीन परिपदोंके देव स्थित होते हैं ॥ ४२४॥

तृतीय वेदीका कथन समाप्त हुआ।

इस वेदीसे चौंसठ हजार योजन आगे जाकर सब नगरोमें प्रथम वेदीके समान चतुर्थ वेदी स्थित है ॥ ४२५ ॥

१ द्व अल्पि. २ द्वीयणे गं द्व, य जीयणेगे द्व-

------

एदाणं विश्वाले वररवणमण्सु दिग्वभवणेसुं । सामाणियणामसुरा णिवसंते विविद्वपरिवारा ॥ ४२६ कुरिमवेदी गदा ।

चडसीदीलक्खाणि गंत्णं जोयणाणि तुरिमादो । चेट्ठेदि पंचवेदी पढमा मिव सन्वणयरेसुं ॥ ४२७ ८४००००० ।

एदाणं विश्वाले णियणियमारोहका यणीया य । अभियोगा किविबिसिया पहण्णया तह सुरा य तेसीसा ॥ पंचमवेदी गदा ।

तन्परदो गंत्णं पण्णाससहस्सजोयणाणं च । होति हु दिन्यवणाणि इंदपुराणं चउदिसासुं ॥ ४२९ पुन्वादिसु ते कमसो असोयसत्तन्छदाण वणसंडा । चंपयचूदाण तहा पउमहहसरिसपरिमाणा ॥ ४३० एक्केक्का चेत्ततरू तेसु असोयादिणामसंज्ञता । णग्गोहतरूपरिच्छा वरचामरछत्तपहुदिजुदा ॥ ४३१ पोक्खरणीवावीहिं मणिमयभवणेहिं संजुदा विद्यला । सन्वउडुजोग्गपच्छवकुसुमफला भांति वणसंडा ॥

इन वेदियोंके मध्यमें स्थित उत्तम रत्नमय दिव्य भवनोंमें त्रिविच परिवारसे युक्त सामानिक नामक देव निवास करते हैं ॥ ४२६ ॥

चतुर्थ वदीका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थ वेदीसे चौरासी लाख योजन आगे जाकर सब नगरोमें पहिली वेदीके समान पंचम वेदी स्थित है ॥ ४१७ ॥ ८४००००० ।

इन वेदियोंके मध्यमें अपने अपने आरोहक अनीक, आभियोग्य, किल्विषिक, प्रकीर्णक तथा त्रायक्षिश देव निवास करते है ॥ ४२८ ॥

पंचम वेदीका कथन समाप्त हुआ।

इसके आगे पचास हजार योजन जाकर इन्द्रपुरींकी चारों दिशाओंमें दिव्य वन

पूर्वादिक दिशाओंमें क्रमसे वे अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र वृक्षींके वनखण्ड है । इन वनोंका प्रमाण पद्म दहके वनोके समान है ॥ ४३० ॥

उन वनोंमें अशोकादि नामोंसे संयुक्त और उत्तम चमर-छत्रादिसे युक्त न्यग्रोध तरुके सदश एक एक चैत्य वृक्ष है ॥ ४३१ ॥

पुष्करिणी वापियों व मणिमय भवनोंसे संयुक्त तथा सब ऋतुओंके योग्य पत्र, कुसुम एवं फलोंसे परिपूर्ण विपुल वनखण्ड शोभायमान है ॥ ४३२ ॥

१ द व मरणेहिं।

संखेजजोयणाणि पुर पुर गंत्ण णंदणवणादो । सोहम्मादिदिगिंदाणं कीरणणयराणि चेहंति ॥ ४३३ बारससहस्सजोयणदीहत्ता पणसहस्सविक्लंभा । पत्तेक्कं ते णयरा वरवेदीपहुदिकयसीहा ॥ ४३४ १२००० ।

गणियामहत्तरीणं समच उरस्या पुरीओ विदिसासुं । एक्कं जोयणलक्खं पत्तेक्कं दीहवासजुदा ॥ ४३५

सञ्चेसुं णयरेसुं पासादा दिष्टविविद्दरयणभया । णचंतिविचित्तधया णिरुवमसोहा विरायंति ॥ ४३६ जोयणसयदीहत्ता ताणं पण्णासमेत्तिविधारा । मुहमंडवपहुदीहिं विचित्तरुवेहिं संजुता ॥ ४३७ बालुगपुष्कगणामा याणविमाणाणि सक्कजुगलम्म । सोमणसं सिरिक्ष्यं सणक्कमारिद्दुद्यम्मि ॥ ४३८ बर्मिहदादिचउक्के याणविमाणाणि सञ्बदीभहा । पीदिकरम्मकणामा' मणोहरा होति चत्तारि ॥ ४३९ भाणद्याणदहंदे लच्छीमादितिणामदो होदि । भारणकार्षिददुगे याणविमाणं विमलणामं ॥ ४४०

नन्दन वनसे पृथक् पृथक् संख्यात योजन जाकर मौधर्मादि इन्द्रोंके लोकपालेंकि क्री हा-नगर स्थित हैं ॥ ४३३ ॥

उत्तम वेदी आदिसे शोभायमान उन नगरोंमेंसे प्रत्येक बारह हजार गोजन लम्बे और पांच हजार योजन प्रमाण विस्तारसे सिहत हैं ॥ ४३४ ॥ छं १२०००, वि. ५०००।

विदिशाओं में गणिकामहत्तीरयोंकी समचतुष्कोण नगरियां है । इनमेंसे प्रत्येक एक छाख योजन प्रमाण दीर्घता व विस्तारसे युक्त है ॥ ४३५ ॥ दी. १०००००, वि. १०००० यो.।

सब नगरोमें नाचती हुई विचित्र ध्वजाओंस युक्त और अनुपम शोभाके धारक दिन्य विविध रत्नमय प्रासाद विराजमान है ॥ ४३६॥

ये प्रासाद एक मौ योजन दीर्घ, पचास योजन प्रमाण विस्तारसे सिद्दित, और विचित्र-रूप मुखमण्डपादिसे संयुक्त है ॥ ४३७ ॥

शक्रयुगल (सौर्थम व ईशान इन्द्र) में वालुक ओर पुष्पक नामक यान विमान तथा सानत्कुमारादि दो इन्द्रोमे सौमनस और श्रीवृक्ष नामक यान विमान होते हैं ॥ ४३८॥

ब्रह्मेन्द्रादिक चारके स्वितोभद्र, प्रीतिक (प्रीतिंकर), रम्यक और मने।हर नामक चार यान विमान होते हैं ॥ ४३९॥

आनत और प्राणत इन्द्रके छक्षी मादिन्ति (?) नामक यान विमान तथा आरण कल्पेन्द्र ग्रुगळमें विमल नामक यान विमान होते हैं ॥ ४४० ॥

१ द ब पीर्दिकररम्मकणामाः श्लोकापुरप्रती तु गृहीतः पाठः।

सोहरमादिचउक्के कमयो अवसेसकप्पैजुगलेसुं । होति हु पुन्बुत्ताहं याणविमाणाणि पत्तेक्कं ॥ ४४१ पाठान्तरम्

एकं जोयणलक्लं पत्तेकं दीहवामसंजुता । याणविमाणा दुविहा विकिशियाण् सहावेणं ॥ ४४२ ते विकिशियाजादा याणविमाणा विणासिणो होति । अविणासिणो य णिश्चं सहावजादा परमरम्मा ॥ धुन्वंत्रध्ययवदाया विविहासणस्यणपहुदिपरिपुण्णा । धूर्वंघडेहिं जुत्ता चामरघंटादिकयसोहा ॥ ४४४ वंद्रणमालारम्मा मुत्ताहलहेमदामरमणिजा । सुंदरदुवारसहिदा वज्ञकवाडुज्जला विरायंति ॥ ४४५ सम्बद्धं भायणाई वत्थाभरणाइआई दुविहाई । होति हु याणितमाणे विकिशरियाण् सहावेणं ॥४४६ विकिशियाजिणदाई विणासस्वाई होति सम्बद्धं । वत्थाभरणादीया सहावजादाणि णिम्चाणे ॥ ४४७ सोहम्मादिसु अद्वसु आणवपहुदीसु चउसु इंदाणं । सूवरहरिणीमहिसा मन्छा भेकौहिछगलवसहा य ॥ अध्यक्ष मउद्देशुं चिण्हाणि णव कमेण भणिदाणि । एदेहिं ते इंदा लिक्खजंते सुराण मज्झिम्म ॥ ४४९

सीधर्मादि चारमें और शेप कल्पयुगलोंमें क्रमसे प्रायेकके पूर्वेक्त यानविमान होते है ॥ ४४१ ॥ पाठान्तर ।

इनमेंसे प्रत्येक विमान एक छाख योजन प्रमाण दीर्घता व व्याससे संयुक्त है। ये विमान दो प्रकार है, एक विक्रियासे उत्पन्न हुए और दूसरे स्वभावसे ॥ ४४२ ॥

विकियासे उत्पन्न हुए वे यान विमान विनश्वर और स्वभावसे उत्पन्न हुए वे परम रम्य यान विमान नित्य व अविनश्वर होते हैं ॥ ४४३ ॥

उक्त यान विमान फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित, विविध आसन व शय्या आदिसे परिपूर्ण, धूपघटोंसे युक्त, चामर एवं घंटादिकसे शोभायमान, वंदनमाळाओसे रमणीय मुक्ताफळ व सुवर्णकी माळाओंसे सुशोभित, सुन्दर द्वारोसे सहित, आर वज्रमय कपाटोंसे उज्ज्वल होते हुए विराजमान है ॥ ४४४-४४५ ॥

यान विमानमें स्वच्छ भाजन, वस्र और आभरणादिक विक्रिया व स्वभावसे दो प्रकारके होते हैं ॥ ४४६ ॥

विकियासे उत्पन्न सब वस्त्राभरणादिक विनश्वर और स्वभावसे उत्पन्न हुए ये सभी नित्य होते हैं ॥ ४४७ ॥

सौधर्मादिक आठ और आनत आदि चार कल्पोंमें इन्द्रोंके मुकुटोंमें क्रमसे शूकर, हिरिणी, महिष, मत्स्य, भेक, सर्प, छगल, वृपभ और कल्पतरु, ये नौ चिह्न कहे गये हैं। इन चिह्नोंसे सुरोंके मध्यमे वे इन्द्र पहिचाने जाते हैं॥ ४४८-४४९॥

१ द्वकण्ड. २ द्वाधुन्त. ३ द्वामण्डा भेका.

इंदाणं चिण्हाणिं पत्तेक्कं ताव जा<sup>र</sup> सहस्सारं । आगदआरणजुगले चे।इसठागेसु दोड्छामि ॥ ४५० स्वरहरिणीमहिसा मच्छा कुम्मा य भेकहयहत्थी। चंदाहिगवयछगळा वसहकव्यतरूर मउडमञ्ज्ञेसुं॥ ४५९ [पाठान्तरम् । ]

इंदाणं परिवारा पडिंदपहुदी ण होति कह्या विं। अहिंमदाणं सप्पिडवाराहिंतो अणंतसोक्खाणं ॥ ४५२ उववादसभा विविद्या कप्पातीशण होंति सन्वाणं । जिलभवणा पामादा णाणाविहरिस्वरयणमया ॥ ४५३ क्मिसेयसभा संगीयपहुदिमालाओ चित्तरुखा य । देवीओ ण दीसंति कप्पातीदेसु कह्या वि ॥ ४५४ गेह छोहो दुसया पण्णव्मिहिषं सयं सुद्धं । हेट्टिममज्झिमउवरिमगेवजेसं कमा हाति ॥ ४५५

200194019001

भवणुच्छेद्दपमाणं भणुद्दियाणुत्तराभिधाणेस् । पण्णासा जोयणया कमसो पणुवीस्रमेत्ताणे ॥ ४५६ 401241

उदयस्स पंचमंसा दीहत्तं तहलं च वित्थारी । पत्तेत्रकं णाट्ट्या कण्यासीदाण भवणेसुं ॥ ४५७ एवं इंट्रविभूदिपरूवणाः स्मत्ता।

सहस्रार करूप तक प्रत्येक इन्द्रके तथा आनत और आरण युगरूमें इस प्रकार चौदह स्थानोमें चिद्धोंको कहते है ॥ ४५० ॥

शूकर, हरिणी, महिप, मत्स्य, कुर्म, भेक, हय, हाथी, चन्द्र, सर्प, गवय, छगळ, वृपभ और कल्पतरु, ये चौदह चिह्न मुक्टोंके मध्यमें होते हैं ॥ ४५१॥ (पाठान्तर। ]

इन्द्रोंके प्रतीन्द्र आदि परिवार होते हैं। किन्तु सपरिवार इन्द्रोंकी अपेक्षा अनन्त सुखसे यक्त अहमिन्द्रोंके उपर्यक्त परिवार कदापि नहीं होते ॥ ४५२ ॥

सब कल्पातीतोंक विविध प्रकारकी उपपादसभाये, जिनभवन, नाना प्रकारके दिन्य रत्नोंसे निर्मित प्रासाद, अभिषेकसभा, संगीत आदि शालायें और चैत्यवृक्ष भी होते हैं। परन्त कल्पातीनोंके देत्रियां कदापि नहीं दिखतीं ॥ ४५३-४५४ ॥

अधस्तन, मध्यम और उपरिम प्रवेयोमें प्रासादोंकी उंचाई क्रमसे दो सौ, एक सौ पचास और केवल सौ योजन है। १५५ ॥ अ. प्रे. २००, म. प्रे. १५०, उ. प्रे. १००।

अनुदिश और अनुत्तर नामक विमानोंमें भवनोंकी उंचाईका प्रमाण कामेस पचास और पच्चीस योजन मात्र है ॥ ४५६ ॥ अनुदिश ५० अनुत्तर २५ ।

कल्पातीतोके भवनोंमें प्रत्येककी दीर्वता उंचाईके पांचवें भाग और विस्तार उससे आधा समझना चाहिये ॥ ४५७ ॥

इस प्रकार इन्द्रविभूतिकी प्रक्रपणा समाप्त हुई।

१ ख जाव. २ द ब हयचं आ हिदवयक गठा पंचतरू ३ द ब कर्या आदि. TP. 105

पश्चमे विदिए साक्षे वस्हापिस वश्चस आणदरुगस्मि । आरणहुगे सुन्सणपहुदिस एकारसेस कमे ॥ ४५८ दुगसन्तदसं चउदससोलसभटुरसवीसवावीसा । तत्तो एकेक गुदा उकस्साऊ समुद्दवमाणा ॥ ४५९

म्।७।१०।१४|१६|१८।२० |२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २४ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ३३ |

प्सी उक्कस्ताऊ इंदम्पहुदीण होदि हु चडण्णं । सेससुराणं आऊ मिन्सिल्जनहण्णपरिमाणा ॥ ४६०

डासिट्टकोडिलक्ता कोडिसहस्साणि तेत्तियाणि पि । कोडिसया छच्चेत्र य छासट्टीकोडियहियाणि ॥ ४६१

डासिट्टीलक्त्वाणि तेत्तियमेत्ताणि तह सहस्साणि । छस्सयछासट्टीओ दोण्णि कला तियविहत्ताओ ॥ ४६२

पदाणि पर्हाई आऊ उडुविंदयम्मि उक्कस्ते । तं सेढीबद्धाणं प्रण्णयाणं च णाद्व्वं ॥ ४६३

44444444444 | 2

बहुपबलुक्कस्साऊ इष्टिछयपडळप्पमाणरूवेहिं । गुणिदूणं आणेजं तस्ति जेट्टाउपरिमाणं ॥ ४६४

प्रथम व द्वितीय युगल, ब्रम्हादिक चार युगल, आनतयुगल, आरणयुगल और सुदर्शन आदि ग्यारहमें उत्कृष्ट आयु क्रमसे दो, सात, दश, चौदह, सं।लह, अठारह, बीस, बाईस, इसके प्रश्नात् एक एक अधिक सागरोपम प्रमाण है ॥ ४५८-४५९ ॥

सी. ई. २, स. मा. ७, ब्र. ब्रह्मो. १०, लां. का. १४, शु. म. १६, श. स १८, आ. प्रा. २०, आ. अ. २२, सु. २३, अ. २४, सुप्र. २५, यशो. २६, सुम. २७, सुवि. २८, सुम. २९, सी. ३०, प्री. ३१, आ. ३२, सर्वार्थसिद्धि ३३।

यह उत्कृष्ट आयु इन्द्र आदि चारकी है। रोप देवोंकी आयु मध्यम व जघन्य प्रमाणसे - सहित है॥ ४६०॥

ख्यासठ लाख करोड़ ख्यासठ हजार करोड़ छह सौ ख्यासठ करोड़ अधिक ख्यासठ लाख ख्यासठ हजार छह सौ ख्यासठ और तीनसे विभक्त दो कला, इतने पत्य प्रमाण ऋतु इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है। यही आयु उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीणकोंकी भी जानना चाहिये॥ ४६१-४६३॥ ६६६६६६६६६६६६३।

ऋतु पटलकी उत्कृष्ट आयुको इच्छित पटल प्रमाण रूपोंसे गुणित कर उसमें उत्कृष्ट भायुको प्रमाणको ले आना चाहिये ॥ ४६४ ॥

१ द व तिहिष्मताथीः २ द व प्दाणं.

चोइसठा**णेसु तिया एकं अंकक्षमेण पर्स्ठा**णिं। **एक्षक्छा उक्कस्ते आस्त्र विम्निक्यिमा पुर्व ॥ ४२५** १३३३३३३३३३३३३<mark>३३</mark>

चोद्दसठाणे सुण्णं दुगं च अंकक्कमेण पल्लाणि । उक्कस्साऊ चंदिंदयस्मि सेढीपङ्ग्णाय्सुं च ॥ ४६६ २०००००००००।

चोद्दसटाणे छन्ना दुगं च अंकक्कमेण परूलाणि । दोण्णि कला उक्कस्ते आफ वग्युम्मि णाव्यवी ॥ ४३७ २६६६६६६६६६

पण्णरसट्ठाणेसुं तियाणि अंकक्कमेण पल्छाणि । एक्ककला उक्कस्से आऊ वीरिंदयसमुदे<sup>र</sup> ॥ ४६८ ३३३३३३३३३३

नोद्सठाणे सुण्णं चडगं अंकक्कमेण पक्लाणि । उक्कस्साऊ अरुणिदयम्मि सेदीपहण्णप्सुं च ॥ ४६९

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन और एक, इतने पत्य और एक कला प्रमाण विमल इन्द्रक्में उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६५ ॥

६६६६६६६६६६६६६३ × र = १३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोमें शून्य और दो, इतने पत्य प्रमाण चन्द्र इन्द्रक तथा उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णकोंमें उन्कृष्ट आयु है ॥ ४६६॥

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें छह और दो, इतने पत्य व दो कला प्रमाण वत्गु इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६७॥

६६६६६६६६६६६६३ × ४ = २६६६६६६६६६६६६६

अंकक्रमसे पन्दह स्थानें।मे तीन, इतने पत्य और एक कला प्रमाण वीर इन्द्रक समूहमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६८ ॥ ३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें शून्य और चार, इतने पत्य प्रमाण अरुण इन्द्रक व उसके भेणीबद्ध और प्रकीर्णकोंमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६९ ॥ ४००००००००००।

१ द् व बीरिंदयस्तमृहे. २ द् व च वतमं. ३ द् व अशिवंदयस्मि.

चोइसठाणे छक्का चड अंकक्कमेण परुलाणि । दोण्णि कलाओं णंदणणामे आउस्स उक्कस्सो ॥ ४७० ४६६६६६६६६६६ १३

चोइसटाणेसु तिया पंचंककमेण होति पल्लाणि । एककला णलिणिंदयणामे आउस्स उक्कस्मो ॥ ४७१ ५३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३

चोइसठाणे सुण्णं छक्तं अंकक्तमेण पल्लाणि । उक्तस्साऊ कंचणणामे सेढीपदृण्णद्सुं वि ॥ ४७२ ६००००००००० ।

पण्णरसद्वाणेसुं छका अंकक्षमेण पल्लाणि । दोणिण कलाओ रोहिदणामे आउस्स उक्कस्से ॥ ४७३ ६६६६६६६६६६६ | २ |

चोइसठाणेसु तिया सत्तं अंकक्कमेण पल्लाणि । एक्कल्ल व्चिय चंचिंद्यम्मि आउस्स उक्कस्मो ॥ ४७४ ७३३३३३३३३३३ | १ |

चोइसठाणे मुण्णं अटुंककमेण होति पल्लाणि । उकस्याक मरुदिंदयम्मि' सेढीउइण्णण्सुं च ॥ ४७५

अंकजमसे चोदह स्थानोमें छह और चार, इतन पन्य व दो कला प्रमाण नन्दन नामक पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७० ॥ ४६६६६६६६६६६६६

अंकजमसे चाँदह स्थानोंमे तीन और पांच, इतने पल्य व एक कला प्रमाण निलिन नामक इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७१ ॥ ५३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें शृत्य और छह, इतने पत्य प्रमाण कंचन नामक इन्द्रक और उसके श्रेणीबद्ध व प्रकीणिकोमें भी उन्कृष्ट आयुका प्रमाण है ॥ ४७२ ॥

## 

अंकक्रमसे पन्द्रह स्थानोमें छह, इतने पत्य व दो कला प्रमाण रोहित नामक पटलमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है ॥ ४७३ ॥ ६६६६६६६६६६६६३ ।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोमे तीन और सात, इतने पत्य व एक कळा प्रमाण चंचत् [चन्द्र] इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु हैं ॥ ४७४ ॥ ७३३३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोमें शून्य और आठ, इतने पत्य प्रमाण मरुत् इन्द्रक व उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णकोंमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७५ ॥ ८००००००००००।

१ द् गुरदिंदयम्मि.

चोद्दसठाणे छका अट्ठंककमेण होति पल्लाणि । दुकलाओ रिद्धिसए उक्कस्ताऊ समग्गाम्म ॥ ४७६ ८६६६६६६६६६६६ | २ |

चोद्सटाणेसु तिया णव अंककमेण होति परलाणि । एककलावेरुलिए उक्कस्माऊ सपदरम्मि ॥ ४७७ ९३३३३३३३३३३३३३३

पण्णरेठाणे सुण्णं एकं अंकक्रमेण पल्लाणि । उक्कस्याक रुचिकेंदयम्मि सेढीपङ्गणर्सुं पि ॥ ४७८

चोइसठाणे छका णहमेकंककमेण पल्लाई । दोण्णि कलाओ रुचिरिंदयाम्मि आउस्स उक्कस्सो ॥ ४७९ १०६६६६६६६६६६६ | २ |

चोइसठाणेसु तिया एक्केक कमेण पल्लाणि । एक्ककल व्चिय अंकिंदयिन आउस्य उक्कस्सो ॥ ४८० ११२३३३३३३३३३३३३३३३

चोइसठाणे सुण्णं दुगमेक्कंकक्रमेण पल्लाणि । उक्कस्साऊ पडिहिंदयम्मि सेढीपङ्ण्णण्सुं पि ॥ ४८१

अंकक्रमसे चौदह स्थानोमें छह और आठ, इतने पत्य व दो कला प्रमाण समस्त ऋद्वीश पटलमें उन्कृष्ट आय है ॥ ४७६ ॥ ८६६६६६६६६६६६३ ।

अंकक्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन और नें।, इतन पत्य व एक कला प्रमाण वेद्द्य पटलमें उन्कृष्ट आयु है ॥ ৪৩৩॥ ৭.३१३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे पन्द्रह स्थानोमे शून्य और एक, इतने पन्य प्रमाण रुचक इन्द्रक व उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णकोमें भी उत्कृष्ट आयु हैं ॥ ४७८ ॥ १०००००००००००००।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, शून्य और एक, इतने पत्य और दो कला प्रमाण रुचिर इन्द्रकर्में उन्कृष्ट आयु है ॥ ४७२ ॥ १०६६६६६६६६६६६६३ ।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन, एक और रक, इतने पत्य और एक कला प्रमाण अंक इन्द्रकों उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८० ॥ ११३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३१

१ इ व दिदिसए. २ द कोइस. ३ द किवंयिम, किवंदियमिन, ध द व ति.

चोद्दस्राणे छक्का बुगमेक्कंकक्कमेण परुलाणि । दोण्णि कलाभो तवाणियहंदए भाउ उक्कस्सा ॥ ४८२ १२६६६६६६६६६६६६ | २ |

पण्णारसठाणेसुं तियाणि एकं कमेण पल्लाइं । एक्कं कला य मेघेंदयिम आउस्स उक्कस्सो ॥ ४८३ १३३३३३३३३३३३३३३३३३३

चोइसटाणे सुण्णं चडएक्कंकक्कमेण परुराणि । उक्कस्साऊ अव्भिदयम्मि सेवीपद्गणप्सुं च ॥ ४८४ १४०००००००० ।

भोद्दसटाणे छक्का चउएक्कंक्क्कभेण पल्लाइं । दोण्णि कला हारिद्यम्मि आउस्स उक्कस्सो ॥ ४८५ १४६६६६६६६६६६ ६६ ६ | २ |

चोइसठाणेमु तिया पंचेक्कंकक्कमेण पहलाणि । एक्का कला य आऊ उक्कस्से पडमपढलिम ॥ ४८६ १५३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३

चोइसठाणे सुण्णं छक्केक्कंकक्कमण पल्लाणि । उक्कस्ताऊ रोहिदसेढीवद्धप्पद्दण्णएसुं पि ॥ ४८७ १६००००००००० ।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, दो और एक, इतने पत्य और दो कला प्रमाण तपनीय इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८२ ॥ १२६६६६६६६६६६६६३ ।

त्रमसे पन्द्रह स्थानोंमें तीन और एक, इतने पत्य व एक कला प्रमाण मेघ इन्द्रकर्मे उत्कृष्ट आयु है ॥ १८३ ॥ १३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें शून्य, चार और एक, इतने पत्य प्रमाण अभ्र इन्द्रक, श्रेणीबद्ध व प्रकीर्णकोंमें उत्कृष्ट आयु है ॥ १४००००००००००००।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, चार और एक, इतने पत्य व दो कला प्रमाण हारिद्र इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८५ ॥ १४६६६६६६६६६६६६३ ।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन, पांच और एक, इतने पत्य व एक कला प्रमाण पद्म पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८६ ॥ १५३३३३३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें शून्य, छह और एक, इतने पत्य प्रमाण रोहित ( छोहित ) इन्द्रक, श्रेणीबद व प्रकीर्णकोंमें भी उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८७॥ १६०००००००००००। पण्णरसहाणेसुं छक्कं एक्कं कमेण पहलाइं | दोषिण कलाओ आऊ उक्कसे वश्जपटलिम ॥ ४८८ १८६६६६६६६६६६६

चोइसडाणेसु तिया सत्तेक्कंकक्कमेण पहलाणि । एक्ककला उक्कस्सो णंद्र।वष्ट्रीम आउस्सं ॥ ४८९ १७३३३३३३३३३३ | १ |

चोइसटाणे सुण्णं भट्टेक्कंकक्कमेण पल्लाणि । उक्कस्साउपमाणं पडलम्मि पहंकरे होदि<sup>१</sup>॥ ४९०

चोइसठाणे छक्का अहेक्क कमेण होति पल्लाणिं। दोण्णि कलाओ पिट्टकेंपडले आउस्य उक्कस्सो ॥ ४९१ १८६६६६६६६६६६६ | २ |

चोइसटाणेसु तिया णवेक्कअंकक्कमेण पल्लाई । एक्ककला गजणामे पडले आडस्स उक्कस्सो ॥ ४९२ १९३३३३३३३३३३३३३

दोणिण पयोणिदिउवमा उक्कस्साऊ हुवेदि पडलम्मि । चरिमहाणिविहे सोहम्मीसाणजुनलम्मि ॥ ४९३ सा २ ।

अंकक्रमसे पन्द्रह स्थानें।में छह आँर एक, इतने पन्य व दो कला प्रमाण वज्र पटलेंसे उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८८ ॥ १६६६६६६६६६६६६६६

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन, सात और एक, इतने पत्य व एक कला प्रमाण नन्दावर्त पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४८९ ॥ १७३३३३३३३३३३३३३

अंकक्रमसे चौदह स्थानेंामें शून्य, आठ और एक, इतने पत्य प्रमाण प्रभंकर पटछमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९० ॥ १८००००००००००० ।

क्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, आठ और एक, इतने पत्य व दो कला प्रमाण पृष्ठक पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९१ ॥ १८६६६६६६६६६६६६ ।

अंकक्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन, नौ और एक, इतने पत्य व एक कछा प्रमाण गज नामक पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९२ ॥ १९३३३३३३३३३३३३३३

सौधर्म-ईशान युगलके भीतर अन्तिम स्थानमें निविष्ट पटलमें दो सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट भायु है ॥ ४९३ ॥ सा. २ ।

र द्वा होहि २ वा पिड्डव.

उक्कस्साउपमाणं सणक्कुमारस्य पढमपडलाम्म । दोण्णि पयोणिहिउनमा पंचकला सत्तपविहत्ता ॥ ४९४ सा २ │ ७ │

तिण्णि महण्णवउवमा तिण्णि कला इंद्यमिम वणमार्छ । चत्तारि उविदेउवमा एककला णागपडलम्मि ॥
सा ३ | क ७ | सा ४ | ९ |

चत्तारि सिंधुउवमा छन्च कला गरुडणामपडलिम । पंचण्णवडवमाणा चत्तारि कलाओ लंगलए ॥ ४९६

सा ४ 🐧 सा ५ 🖁

छट्टोबहिउबमाणा दोण्णि कला इंदयम्मि बलभद्दे । सत्तसरिरमणउत्रमा माहिददुगस्म चरिमपडलम्मि ॥

ξ | <sup>2</sup> |

सत्तं बुरासि उवमा ति विण कलाओ च उक्कपविद्वता । उक्कस्सा उपमार्ण पढमंपडल मिन बम्हकप्पस्स ॥ ४९८

सा ७ | ३ |

भट्टण्णवउवमाणा दुकला सुरम्यमिदिणामपडलम्मि । णवरयणायरउवमा एककला बम्हपडलम्हि ॥ ४९९

सानत्कुमारके प्रथम पटलमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण दो सागरोपम और सातसे विभक्त पांच कला मात्र है ॥ ४९४ ॥ सा. २५ ।

तीन सागरोपम व तीन कला प्रमाण वनमाल इन्द्रकमें, तथा चार सागरोपम व एक कला प्रमाण नाग पटलमें उन्कृष्ट आयु है ॥ **१९५** ॥ वनमाल ३ है, नाग ४ है सा. ।

गरुड़ नामक पटलेंभे चार सागरोपम व छह कला तथा लांगल पटलमे पांच सागरोपम व चार कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९६ ॥ गरुड़ ४६, लांगल ५५ सा.।

बलभद्र इन्द्रकमें छह सागरोपम व दो कला तथा माहेन्द्र युगलके अन्तिम पटलेमें सात सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९७॥ वलभद्र ६३, चक्र ७ सा.।

ब्रह्म कल्पके प्रथम पटलमें उन्कृष्ट आयुका प्रमाण सात सागरोपम और चारसे विभक्त तीन कला है ॥ ४९८ ॥ सा. ७ ैं ।

सुरसमिति नामक पटलमें आठ सागरोपम और दो कला तथा ब्रह्म पटलमें नौ सागरोपम भीर एक कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९९ ॥ सुरसमिति ८३, ब्रह्म ९६ सा.।

१ द्व किंगलप्.

बम्हुत्तराभिष्राणे चरिमे पडलम्सि बम्हकप्परसः । उनकस्साउपमाणं दस सरिरमणाण उत्तमाणाः ॥ ५०० १० ।

बम्हहिद्यम्हि<sup>र</sup> पडले बारसकरुलोक्षिणीसउवमाणं । चोइसणीरहिउवमा उक्कस्साऊ<sup>र</sup> हवंति छंतवष् ॥५०१ १२ । १४ ।

महसुक्कणामपढले सोलससरियाहिणाहउत्रमाणा । अहरसं सहसारे तरंगिणीरमणउत्रमाणा ॥ ५०२ १६ । १८ ।

भाणदणामे पडले भट्टारस सलिलरासिउ₹माणा । उक्कस्साउपमाणं चत्तारि कलाभो छक्किदिरा || ५०३ १८ | ४ |

पुषकोणवीस वारिहिउवमा दुकलाओ पाणदे पडले | पुष्फगण् वीमं चिय तरंगिणीकंतउवमाणा ॥ ५०४ १९ । क २ । २० ।

वीसंबुरासिउवमा चत्तारि कलाओ सादगे पडले । इगिवीस जलहिउवमा भारणणामिम दोण्णि कला ॥ २०। क ४।२१ | २ |

ब्रह्म कल्पके ब्रह्मोत्तर नामक अन्तिम पटलमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण दश सागरोमम है ॥ ५०० ॥ १० ।

ब्रह्महृदय पटलमें वारह सागरोपम और लांतव पटलमें चौदह सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०१ ॥ व्र. ह. १२, त्यां. १४ सा. ।

महाशुक्र नामक पटलमें सोलह सागरोपम और सहस्रार पटलेंमे अटारह सागरोपम प्रमाण उन्कृष्ट आयु है ॥ ५०२ ॥ म. १६, सह. १८ सा. ।

आनत नामक पटलमें अठारह सागरोपम और छहसे भाजित चार कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०३ ॥ १८६ सा. ।

प्राणत पटलमें उनीस सागरोपम और दो कला तथा पुष्पक पटलमें बीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०४ ॥ प्रा. १९३, पु. २० ।

शातक पटलमें बीस सागरेापम और चार कला तथा आरण नामक पटलमें इक्कीस सागरोपम और दो कला प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०५ ॥ शा. २०६, आ. २१२ सा. ।

१ द ब बिन्दियिन्द. २ द ब कपस्साक.

अञ्चुर्णामे पडले बाबीस तरंगिणीरमणडवमाणाः । तेवीस सुदंसणप् अमोघपडलम्म चडवीसं ॥ ५०६ २२ । २३ । २४ ।

पणुक्तिस सुष्पत्रहे जसहरपद्दशस्म होति छन्दीसं । सत्तावीस सुभद्दे सुविसाले भट्टवीसं च ॥ ५०७ २५ । २६ । २७ | २८ |

सुमणसणामे उणतीस तीस' सोमणसणामपडलम्मि । एक्कत्तीसं पीर्दिकरम्मि वत्तीस आहरूचे ॥ ५०८ २९ । ३० । ३१ | ३२ ।

सम्बद्धसिह्मिणामे तेत्तीसं वाहिणीसउद्यमाणा । उमकस्स जहण्णा वि य णिहिट्टं वीयरागेहिं ॥ ५०९ ३३ ।

उद्भुपहुदिइंदयाणं हेट्टिमउक्कस्सय।उपरिमाणं । एक्कसमण्ण अधियं उत्तरिमपडले जहण्णाकः ॥ ५१० तेत्तीस उवहिउत्तमा पल्लासंखेज्जभागपरिहीणा । सम्बट्टिसिङ्गामे मण्णेते केइ अवराकः ॥ ५११ पाटान्तरम् ।

अन्युत नामक पटलमें बाईस सागरे।पम, सुद्र्शन पटलमें तेईस सागरे।पम, और अमे।घ पटलमें चीत्रीस सागरे।पम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०६॥

अ. २२, सु. २३, अमेाघ २४ सा.।

सुप्रबुद्ध पटलमें पचीस, यशोधर पटलमे छन्त्रीस, सुमद्र पटलमें सत्ताईस और मुविशाल पटलमें अट्टाईस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०७॥

सुप्र. २५, यशो. २६, मुमद्र २७, मुवि. २८।

सुमनस नामक पटलमें उनतीस, सीमनस नामक पटलमें तीस, प्रांतिकर पटलमें इकतीस और आदित्य पटलमें बत्तीस सागरीपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥ ५०८॥
सुम. २९, सीम. ३०, प्री. ३१, आ. ३२ सा. ।

वीतराग भगवान्ने सर्वार्थसिद्धि नामक पटलमें उन्कृष्ट व जवन्य आयुका प्रमाण तेतीस सागरोपम कहा है ॥ ५०९ ॥ ३३ सा. ।

ऋतु आदि इन्द्रकोंमें अधस्तन इन्द्रक सम्बन्धी उन्क्रप्ट आयुके प्रमाणमें एक समय मिलानेपर उपरिम पटलेंमें जघन्य आयुका प्रमाण होता है ॥ ५१० ॥

कोई आचार्य सर्वार्थासिद्धि नामक पटलमें पल्यके असंख्यातवें मागसे रहित तेतीस सागरीपम प्रमाण जघन्य आयु मानते हैं ॥ ५११ ॥ पाठान्तर ।

१ व्या वनमा. २ व्या सुप्पनुद्धी. ३ व्या वणतीस सोम°.

सोहम्मकप्पपढमिद्यम्मि पलिदोवमं हुवे एक्कं । सन्विणिगृहसुराणं जहण्णभावस्य परिणामं ॥ ५६२ भड्डाइज्जं पल्ला भाऊ सोमे जमे य पत्तेकं । तिण्णि कुवेरे वरुणे किंचूणा सक्कदिप्पाले ॥ ५१६

सक्कादो सेसेसुं दिक्खणहॅदेसु लोयपालाणं । एक्केक्कपल्लश्रधियो आऊ सोमादियाण पत्तेक्कं ॥ ५१४ ईसाणिदिदिगिद्धे आऊ सोमे जमे<sup>र</sup> तिपल्लाहं ; किंचूणाणि कुंबेरे बरूणिम य सादिरेगाणि ॥५१५ ३ । ३ । ३ | ३ |

ईसाणादो सेसयउत्तरहंदेसु लोयपालाणं । एक्केक्कपल्लक्षधियो आऊ सोमादियाण पत्तेक्कं ॥ ५९६ सन्वाण दिगिदाणं सामाणियसुरवराण पत्तेक्कं । णियणियदिक्षिदाणं आउपमाणाणि याऊणि ॥ ५९७ पढमे बिदिए जुगले बम्हादिसु चउसु आणदुरुगम्मि । आरणजुगले कमसो सन्विदेसुं सरीररक्खाणं ॥ ५९४

सीधर्म कल्पके प्रथम इन्द्रकमें सब निकृष्ट देवेंकि। जधन्य आयुका प्रमाण एक पर्योपम है ॥ '४१२ ॥

सौधर्म इन्द्रके दिक्पालोमें सोम और यमकी अट्टाई पत्योपम, कुबेरकी तीन पत्योपम और वरुणकी तीन पत्यसे किंचित् ऊन आयु होती है ॥ ५१३ ॥

सोम ई, यम ई, कुबेर ३, बरुण कुछ कम ३ प.।

सौधर्म इन्द्रके अतिरिक्त शेप दक्षिण इन्द्रोके सोमादिक लोकपालेंमिसे प्रत्येककी आयु एक एक पल्य अधिक है ॥ ५१४ ॥

ईशान इन्द्रके लोकपालोमें सोम व यमकी आयु तीन पल्य, कुबेरकी तीन पल्यसे कुछ कम और वरुणकी कुछ अधिक तीन पल्य है ॥ ५१५॥

सोम ३, यम ३, कुबेर-कुछ कम ३, बरुण ३ प. सातिरेक ।

ईशान इन्द्रके अतिरिक्त शेप उत्तर इन्द्रोंके सोमादिक लोकपालोंमें प्रत्येककी आयु एक एक पत्य अधिक है ॥ ५१६॥

सब छोकपाछोंके सामानिक देवोमें प्रत्येककी आयु अपने अपने छोकपाछोंकी आयुक्ते प्रमाण होती है ॥ ५१७ ॥

प्रथम युगल, द्वितीय युगल, ब्रम्हादिक चार युगल, आनत युगल और आरण युगल,

१ द व सोमन्जमे.

बाहिरमञ्ज्ञावभंतरपरिसाण् होंति तिण्णि चत्तारिं। पंच पिलदोवमाणि उवरिं एक्केक्कपल्लवहीण्॥ ५२० ६, ४, ५। ४,५,६। ५,६,७।६,७,८।७,८,९।८,९,१०।९,१०,११।१०,११,१२९।
पदमस्मि अधियपल्लं आरोहकवाहणाण तद्वाणे। आऊ हवेदि तत्तो बड्ढी एक्केक्कपल्लस्स ॥ ५२१
१।२।३।४।५।६।७।८९।

पुक्केक्क पल्ल वाहणसामीणं होंति तेसु ठाणेसुं । पढमादु उत्तरुत्तरवङ्गीए पुक्कपल्लस्स ॥ ५२२ १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |

ताणं पर्णणप्सुं अभियोगसुरेसु किन्बिसेसुं च । आउपमाणणिरूवणउवएसी संपद्दि पणद्दी ॥ ५२३

इनमेंसे प्रथममें शरीररक्षकोंकी आयु अर्टाई पल्ये।पम और ऊपर ऊपर सब इन्द्रोंके शरीररक्षकोंकी आयु क्रमसे एक एक पल्य अधिक है ॥ ५१८–५१९॥

सौ. यु.  $\frac{1}{4}$ , सन. यु.  $\frac{2}{4}$ , ब्र. यु.  $\frac{1}{4}$ , ह्यं. यु.  $\frac{1}{4}$ , ह्यं. यु.  $\frac{1}{4}$ , आर. यु.  $\frac{1}{4}$ , पल्य ।

प्रथम युगलमें बाह्य, मध्यम और अभ्यन्तर पारिपद देवोंकी आयु ऋगसे तीन, चार और पांच पत्य है। इसके ऊपर एक एक पत्य अधिक है।। ५२०॥

सौ. यु. ३, ४, ५ । सन. यु. ४, ५, ६ । त्र. यु. ५, ६, ७ । छां. यु. ६, ७, ८ । द्यु. यु. ७, ८, ९ । श. यु. ८, ९, १० । आ. यु. ९, १०,११ । आर. यु. १०, ११, १२ प. ।

उन आठ स्थानोंमेंसे प्रथम स्थानमें आरोहक वाहनोंकी आयु एक पल्यसे अधिक और इसके आगे एक एक पल्यकी वृद्धि हुंई है ॥ ५२१ ॥

सौ. १, सन. २, ब्र. ३, लां. ४, ज्ञु. ५, श. ६, आन. ७, आर. ८।

उन रथानोंमेंसे प्रथममें वाहनस्वामियोंकी आयु एक एक पत्य और इससे आगे उत्तरोत्तर एक एक पत्यकी वृद्धि है ॥ ५२२ ॥

सौ. १, स. २, ब. ३, छां. ४, ज्ञु. ५, ज्ञ. ६, आन. ७, आर. ८ ए. ।

उनके प्रकीणक, आभियोग्य और किल्विप देवोंमें आयुप्रमाणके निरूपणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ५२३ ॥

रैद ब ६।४।५।६।७।८।९।१०।४।५।६।७।८।५।१०।११।१२। १व ब ८।९।

जो सोलस कप्पाइं केई इंब्छंति ताण उवएसे'। जुगलं पाँड णाद्रव्वं पुरुवोदिद्शाउपरिमाणं ॥ ५२४ पिकदोवमाणि पण णव तेरस सत्तरस तह य चोत्तीसं। श्रद्धतालं आऊ देवीणं दक्षिखिंगेंदेसुं॥ ५२५ ५ । ९ । १३ । १७ । ३४ । ४८ ।

सत्तेयारसतेवीससत्तवीसेक्कतालपणवण्णा । पस्ता कमेण आऊ देवीणं उत्तरिंदेसुं ॥ ५२६ ७ | ११ | २३ | २७ | ४१ | ५५ ।

जे सोलस कप्पाणि केई इच्छंति ताण उवएसे । अट्टसु आउपमाणं देवीणं दक्षिणिदेसुं ॥ ५२७ पिछदेविमाणि पण णव तेरस सत्तरस एक्कवीसं च । पणवीसं चउतीसं अट्टतालं कमेणेव ॥ ५२८ ५ । ९ । १३ । १७ । २१ | २५ । ३४ । ४८ ।

पक्छा सत्तेक्कारस पण्णरसेक्कोणवीसतेवीसं । सगवीसमेक्कतालं पणवण्णं उत्तरिंद्देवीणं ॥ ५२९ ७ । ११ । १५ । १९ | २३ । २७ । ४१ ।

जो कोई आचार्य सोल्ह कल्पोंकी इच्छा करते हैं उनके उपदेशानुसार पूर्वोक्त आयुका प्रमाण एक एक युगलके प्रति जानना चाहिये॥ ५२४॥

दक्षिण इन्द्रोंमें देवियोंकी आयु ऋगशः पांच, नी, तेरह, सत्तरह, चैंातीस और अङ्तालीस पत्य प्रमाण है ॥ ५२५ ॥

सी. ५, सन. ९, ब्र. १३, लां. १७, आ. ३४, आरण ४८ पल्य ।

उत्तर इन्द्रोंमें देवियोंकी आयु क्रमसे सात, ग्यारह, तेईस, सत्ताईस, इकतालीस और पचवन पत्य प्रमाण है ॥ ५२६॥

ई. ७, मा. ११, म. २३, सह. २७, प्रा. ४१, अ. ५५ पल्य ।

जो कोई आचार्य सोलह कल्पोंकी इच्छा करते है उनके उपदेशानुसार आठ दक्षिण इन्द्रोंमें देवियोंकी आयुका प्रमाण क्रमसे पांच, नौ, तेरह, सत्तरह, इक्कीस, पच्चीस, चैंातीस और अड़तालीस पत्य है ॥ ५२७–५२८॥

सौ. ५, सन. ९, ब्र. १३, त्यं. १७, ज्ञु. २१, ज्ञा. २५, आ. ३४, आर. ४८ पन्य ।

उक्त आचार्योंके उपदेशानुसार उत्तर इन्द्रोंकी देवियोंकी आयु क्रमसे सात, ग्यारह, पन्द्रह, उन्नीस, तेईस, सत्ताईस, इकतालीस और पचवन पल्य प्रमाण है ॥ ५२९॥

ई. ७, मा. ११, ब्रम्होत्तर १५, कापिष्ठ १९, म. २३, सह. २७, प्रा. ४१, अच्युत ५५ पत्य ।

-----

१ व व उनपुती.

कप्पं पिक्ष पंचादी परुला देवीण बहुदे आक । दोदोवडी तस्तो खोखायकिये समुद्धि ॥ ५३० ५।७।९।११।१३।१५।१७।१९।२१।२३।२५।२७|२९|३१|३३।३५| पाठान्तरम्।

पिलदोवमाणि पंचयसत्तारसपंचवीसपणतीसं । चउसु जुगलेसु भाऊ णाद्व्वा इंदरेवीणं ॥ ५३१ भारणदुगपरियंतं बहुते पंचपछाई । मूलाभारे इरिया<sup>र</sup> एवं णिउणं णिरूवेंति ॥ ५३२ ५ । १७<sup>3</sup> । २५ | ३५ | ४० । ४५ | ५० । ५५ ।

पिड्इंदाणं सामाणियाण तेत्तीस सुरवराणं पि । देवीण होदि आऊ णिपिंददेवीण आउसमो ॥ ५३३ सक्कदिगिंदे सोमे जमे च देवीण आउपरिमाणं । चडभित्दंपंचपदरा किंचूणदिवड्ड वरुणम्मि ॥ ५३४

५ ३ २

पालिदोवमं दिवहूं होदि कुबेरिम सक्कदिष्पालें । तेत्रियमेत्ता आऊ दिगिंदमामंतदेवीणं ॥ ५३५

देवियोंकी आयु प्रथम कल्पमें पांच पत्य प्रमाण है। इसके आगे प्रत्येक कल्पमें दो दो पत्यकी वृद्धि होती गयी है। ऐसा 'लोकायनी' में कहा गया है। ५३०॥ पाठान्तर।

सौ. ५, ई. ७, सन. ९, मा. ११, ब्र. १३, ब्रह्मो. १५, हां १७, का. १९, इ. २१, म. २३, इा. २५, सह. २७, आ. २९, प्रा. ३१, आ. ३३, अच्युत ३५ पत्य ।

चार युगलोमें इन्द्रदेवियोंकी आयु ऋमसे पांच, सत्तरह, पच्चीस और पैंतीस पत्य प्रमाण जानना चाहिये। इसके आगे आरणयुगल तक पांच पत्यकी बृद्धि होती गयी है, ऐसा मूलाचार (पर्याप्त्यविकार ८०) में आचार्य स्पष्टतासे निक्ष्पण करते हैं ॥५३१-५३२॥ पाटान्तर।

सौ. यु. ५, सन. यु. १७, त्र. यु. २५, छां. यु. ३५, ज्ञु. यु. ४०, ज्ञ. यु. ४५, आ. यु. ५०, आर. यु. ५५ पत्य ।

प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रायिक्षंश देवोंकी देवियोंकी आयु अपने इन्द्रोंकी देवियोंकी आयुके समान होती है ॥ ५३३ ॥

सौधर्म इन्द्रके दिक्पालोंमें सोम व यमकी देवियोंकी आयुक्ता प्रमाण चारसे भाजित पांच पत्य तथा वरुणकी देवियोंकी आयुक्ता प्रमाण कुछ कम डेढ़ पत्य है ॥ ५३४ ॥ सोम है, यम है, वरुण है प.।

सीधर्म इन्द्रके कुबेर दिक्पालको देवियोंकी आयु डेढ़ पत्योपम तथा लोकपालोंके सामंतोंकी देवियोंकी आयु भी इतनी ही होती है। ५३५॥

१ द व मूळाआरोहरियाः २ द व णिडवणाः ३ द व ७. ४ द व दिपाकोः

पिंडहंदत्तिद्यस्य य दिगिंददेवीण आउपरिमाणं । एकेकपरूलवद्गी सेमेमुं दक्किणिदेसुं ॥ ५३६ हंसाणदिगिंदाणं जमसोमधणेसदेवीमुंर । पुह पुष्ठ दिवद्रपरूलं आऊ वरुणस्स अदिरित्तं ॥ ५३७

प्रेसु दिशिंदेसुं आऊ सामंतश्रमरदेवीणं । णियणियदिशिंददेवीआउपमाणस्य मारिष्छं ॥ ५३८ पिंड्दंदत्तिदयस्य य दिशिंददेवीण आउपरिमाणे' । एकेक्कपवलवही सेसेसुं उत्तरिंदेसुं'॥ ५६९ तणुरक्खाण सुराणं तिष्परिसप्पहुदिआण देवीणं । आउपमाणणिरूवणउवएसी संपद्वि पण्डो ॥ ५४० बद्धाउं पिंड भणिदं उक्कस्तंमिक्किमंजहण्णाणि । घादाउवमासेजं अण्णसस्त्वं पण्डवेमो ॥ ५४०

एस्थ उद्धम्मि पढमपस्थले जदण्यमाऊ दिवङ्गपलिदोवमं उक्कस्समद्धनागरावमं। अद्धसागरोवमं धुई

होप दक्षिण इन्होंमें प्रतीन्द्रादिक तीन और छोकपाछोंकी देवियोंकी आयुका प्रमाण एक एक पत्य अधिक है ॥ ५३६॥

ईशान इन्द्रके लोकपालोंमें यम, सोम और कुबेरकी देवियोंकी आयु पृथक् पृथक् डेद परुप तथा वरुणकी देवियोकी आयु इससे अधिक है ॥ ५३७ ॥

य. इ, सो. इ, क इ, व. साधिक इ पत्य ।

इन दिक्पालोंमें सामंत देवोंकी देवियोंकी आयु अपने अपने दिक्पालोंकी देवियोंके आयुप्रमाणके सदश है ॥ ५३८ ॥

होप उत्तर इन्द्रोमे प्रतीन्द्रादिक तीन और छ।कपाल इनकी देवियोंकी **भायुका प्रमाण** एक एक पल्प अधिक है ॥ **५३९ ॥** 

तनुरक्षक देव और तीनों पारिषद आदि देवोंकी देवियोंके आयुप्रमाणके निरूपणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ५४० ॥

यह उत्कृष्ट, मध्यम और जबन्य आयुका प्रमाण बद्धायुष्कके प्रति कहा गया है। घातायुष्कका आश्रय करके अन्य स्वरूप कहते हैं ॥ ५४१॥

यहां ऋतु नामक प्रथम पटलमें जघन्य आयु डेढ् पल्योपम और उन्कृष्ट आयु अर्ध सागरोपम

१ द ब ठाणवीर्सः २ द ब परिमाणो. ३ द ब उत्तरादिगिंदेसं ४ द ब कागरीवमं सगरीवमं.

. .. .. .....

है। यहां अर्ध सगरोपम मुह और भूमि अढ़ाई सागरोपम ( आन्तिम पटलको उत्कृष्ट आयु ) है। भूमिमेंसे मुखको कम करके शेषमें उत्सेधका (एक कम गच्छका) भाग देनेपर एक सागरोपमका पन्द्रह्यां भाग उपरिम वृद्धिका प्रमाण आता है।

स्पष्टार्थ — सौधर्मयुगलमें समस्त पटल ३१ हैं । इनमेसे प्रथम पटलमें घातायुष्ककों अपेक्षा उत्कृष्ट आयु है सा. और अन्तिम पटलमें हैं सा. है । हैं – हैं ÷ (३१–१) = हैं = हैं, हानि-वृद्धि ।

इसे ( एक कम ) इच्छित पटलकी संख्यांसे गुणा कर मुहमें मिला देनेपर विमलादिक तीस पटलोंमें आयुका प्रमाण निकलता है ।

उदाहरण — इच्छित पटल १५ रुचक;  $\frac{?}{\sqrt[3]{\pi}} \times ($  १५ - १  $) + \frac{?}{7} = \frac{\sqrt[3]{8}}{8}$  सागरोपम ।

उनकी यह संदृष्टि है— विमल ६५, चन्द्र ६६, वल्गु ६६, वीर ६३, अरुण ६५, नन्दन ६७, निलन ६६, कंचन ६६, रुधर ६३, चन्द्र ६५, मरुत् ६५, ऋद्वीश ६६, वैद्वर्य ६६, रुचक ६३, रुचिर ६५, अंक ६७, स्फटिक ६६, तपनीय ६६, मेघ ६३, अभ्र ६४, हारिद्र ६५, पद्ममाल ६६, ले।हित ६६, वज्र ६३, नन्दावर्त ६५, प्रमंकर ६७, पिष्टक ६६, गज ६६, मित्र ६३, प्रमं ६५ ६५ सागरोपम।

सनत्कुमार माहेन्द्रमें सात पटल हैं। इनमें आयुप्रमाणको लानेके लिये मुख अदाई

१द व प्रहवनिषयः २ द व नदः ३ द ख पण्णात्ससागरोदमहि. ४ द व पंचदसंस्थाएः ५द व | सा ५ | १२ |

सागरे।पम, भूमि साढ़े सात सागरे।पम, और उत्सेध सात है।  $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \div \mathbf{v} = \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \mathbf{E} & \mathbf{i} \end{bmatrix}$  उनकी संदिष्टि— अंजन  $\mathbf{E}_{\mathbf{v}}^{3}$ , वनमाल  $\mathbf{E}_{\mathbf{v}}^{4}$ , नाग  $\mathbf{E}_{\mathbf{v}}^{3}$ , गरुद  $\mathbf{e}_{\mathbf{v}}^{4}$ , लांगल  $\mathbf{E}_{\mathbf{v}}^{4}$ , बलभद  $\mathbf{E}_{\mathbf{v}}^{4}$ , चक्र  $\mathbf{v}_{\mathbf{v}}^{4}$  सागरे।पम ।

ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर करपमें चार पटल है। इनके आयुश्रमाणको लानेके लिये मुख साढ़े सात मागरोपम, मृमि साढ़े दश सागरोपम [और उत्सेध चार ] है। [ रू े - रू े ÷ ४ = है हानि-बृद्धि।] इनमें आयुषमाणकी संदृष्टि — अग्व्टि ८ है, सुरसमिति ९, ब्रह्म ९ है, ब्रह्मोत्तर १० ई सा.।

छांतव--कापिष्टमें दो पटल है। उनमें आयुप्रमाणकी संदृष्टि — ब्रह्मद्दय १२ई, छांतव १४ई सा.। शुक्र-महाशुक्र कल्पमें महाशुक्र नामक एक ही पटल हैं। उसमें आयुक्ती संदृष्टि यह है — महाशुक्र १६ई सा.। शतार-सहस्रार कल्पमें सहस्रार नामक एक ही पटल है। उसमें आयुक्ती संदृष्टि — १८ई सा.। आनत-प्राणत कल्पमें तीन पटल हैं। उनमें आयुक्ती उक्त कमसे निकाली हुई संदृष्टि — आनत १९, प्राणत १९ई, पुष्पक २० सा.। आरण-अच्युत कल्पमें तीन पटल हैं। इनमें आयुप्रमाणकी संदृष्टि यह है — शातक २०ई, आरण २१ई, अच्युत २२ सा.।

१ द व साद्यक्षागरीवमाणः २ द व °माउवमाणाणिमाणेः ३ द व महसुक्केः ४ व बत्यका, द पत्यका आउसंदिद्वी.

तसो उद्योरे सुदंसणो अमोघो सुप्पबुद्धो जतोहरो सुभद्दो सुविसालो सुमणसो सोमणसो पीदिकरो सि एदे जब परधका गेवजेसु । एदेसुमाउआणं विद्विद्दाणी णित्य, पादेकमेकेकपरथलस्स पद्दिणयादो । केसिमाउसंदिद्वी एसा- १६ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । जवाणुद्दिसेसु आइच्चो णाम एको चेव परथलो । तिम आउयं एतियं होदि ३२ । पंचाणुत्तरेसु सम्बद्धिसिद्धसिण्णदो एको परथलो । तत्य विजय-वद्दजयंत-जयंत-अपराजिदाणं जहण्णाउभं समयाधिकवत्तीमसागरोत्रमुक्कस्सं तेचीससागरोपमाणि । सन्बद्धसिद्धिविमाणिम जहण्णुक्कस्सेण तेचीससागरोपमाणि १३ ।

### । एवमाउगं सम्मत्तं ।

सम्बेसि इंदाणं ताणं महदेविकोयपाळाणं । पिंडहंदाणं विरहो उक्करमं होइ छम्मासं ॥ ५४२ तेसीसामरसामाणियाण तणुरक्खपरिसतिद्याणं । चडमासं वरविरहो वोच्छं आणीयपहुदीणं ॥ ५४३ सोहम्मे छमुहुत्ता ईसाणे चडमुहुत्त वरविरहं । णवदिवस सदुतिभागा सणक्कुमारम्मि कप्पम्मि ॥ ५४४ बारसदिणं तिभागा माहिंदे ताळ बम्हम्मि । सीदिदिणं महसुके सतदिवसं तह सहस्मारे ॥ ५४५

उससे ऊपर सुदर्शन, अमोघ, सुअबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, मुत्रिशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिकर, इस प्रकार ये नौ पटल प्रेवेयोंमें हैं। इनमें आयुओंकी वृद्धि-इानि नहीं है, क्योंकि, प्रत्येकमें एक एक पटलकी प्रधानता है। उनमें आयुओंकी संदृष्टि यह है — २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ सागरेपम। नौ अनुदिशोमें आदित्य नामक एक ही पटल है। उसमें आयु इतनी होती है — ३२ सा.। पांच अनुत्तरोमें सवार्थसिद्धि नामक एक पटल है। उसमें विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानमें जघन्य आयु एक समय अधिक बत्तीस सागरोपम और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम प्रमाण है। सर्वार्थसिद्धि विमानमें जघन्य व उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम प्रमाण है ३३ सा.।

## इस प्रकार आयुका कथन सामाप्त हुआ।

सब इन्द्र, उनकी महादेवियां, ले।कपाल और प्रतीन्द्र, इनका उत्कृष्ट विरह छह मास है ॥ ५४२ ॥

त्रायसिंश देच, सामानिक, तनुरक्ष और तीनों पारिषद, इनका उत्कृष्ट विरह चार मास है। अनीक आदि देवोंका उत्कृष्ट विरह कहते हैं — वह उत्कृष्ट विरह सौधर्ममें छह मुहूर्त, ईशाममें चार मुहूर्त, सनत्कुमार कल्पमें तीन भागें।मेंसे दो भाग सिंहत नौ दिन, माहेन्द्र कल्पमें त्रिभाग सिंहत बारह दिन, ब्रह्म कल्पमें चालीस दिन, महाश्चक्रमें अस्सी दिन, सहस्नारमें सौ दिन,

१ त्व माउकाउसंदिही. २ त्व व °विजयावहजयंतअजयंत. ३ अत्र त्प्रतो 'एचिओ सेसे पुन्वं व वर्णां', व प्रतो प 'एचिओ सेसे पुन्वं' हत्यधिकः पाठः । ४ त्व ताव. ५ त्व वाण्डं.

संसेजसदं बरिसा वरविरदं माणदावियवउक्के । भागिदं कप्पगदाणं पृक्कारसभेददेवाणं ॥ ५७६ कप्पातीदसुराणं उक्कस्सं अंतराणि पत्तेकं । संखेजनसद्दस्साणि वासा गेवजनगउणवण्डं पि ॥ ५७७ परूलासंखेजनं सो अणुद्दिसाणुत्तरेसु उक्कस्सं । सन्वे अवरं समयं जन्मणैमरणाण अंतरवं ॥५७८ दुसु दुसु तिचउक्केसु य सेसे जगणंतराणि चत्रणिमे । सत्तदिणपत्त्वमासा दुचउछन्मासवा कमसो ॥ दि ७ । १५ । मा १ | २ | ४ | ६ ।

इय जम्मणमरणाणं उकस्से होदि भंतरपमाणं । सन्त्रेषुं कत्वेषुं जहण्ण प्रकाससम्बो य ॥ ५५० पाक्षस्य ।

#### । जम्मणमरणाणंतरकालो सम्मत्तो ।

उवहिउवमाणजीवी वरिसंसहस्तेण दिव्वअमयमयं । भुंजदि मणसाहारं णिक्वमयं नुष्टिपुटिकरं 🛊 ५५१

और आनतादिक चार कर्लोंमें संख्यात सौ वर्ष प्रमाण है। यह उन्कृष्ट विरह इन्द्रादिरूप ग्यारह मेदोंसे युक्त कल्पवासी देवोंका कहा गया है॥ ५४३–५४६॥

कल्पातीत देवोमें नौ ही प्रैवेयोंमेंसे प्रत्येकमें उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। ५८७॥

वह उन्कृष्ट अंतर अनुदिश और अनुत्तरोंमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । जन्म-मरणका जघन्य अन्तर सब जगह एक समयमात्र है ॥ ५४८ ॥

दो, दो; त्रिचतुष्क अर्थात् चार, चार, चार; इन कल्पोंमें तथा शेष प्रैवेयादिकोंमें जन्म व मरणका अन्तर क्रमशः सात दिन, एक पश्च, एक मास, दो मास, चार मास और छह मास प्रमाण है ॥ ५४९॥

सौ. ई. ७ दिन, स. मा. १ पक्ष, ब्रम्हादिक चार १ मास, शुक्रादिक चार २ मास, आनतादिक चार ४ मास, शेष प्रैवयादि ६ मास ।

इस प्रकार सब कर्न्योमें जनम-मरणका यह अन्तरप्रमाण उत्कृष्ट **है,** जघन्य अन्तर सब कर्न्योमें एक एक समय है ॥ ५५०॥ पाठान्तर।

## जन्म-मरणका अन्तरकाल समाप्त हुआ।

एक सागरीपम काङ तक जीवित रहनेवाछा देव एक हजार वर्षमें दिव्य, अमृतमय, अनुपम और तुष्टि एवं पुष्टि कारक मानसिक आहारका मोजन करता है ॥ ५५१॥

१६ व सा. २६ व अहण्य. ३ ६ व जणंतराणि मनपाणि.

वेतियंत्रकणिहिडयमा जो जीवदि तस्स तेतिएहिं च। वरिससहस्सेहि हवे माहारो पणुदिणाणि प्रक्रमिदे ॥ पिडहंबाणं सामाणियाण' तेत्तीससुरवराणं च। भोयणकारूपमाणं णियणियहंदाण सारिष्छं ॥ ५५३ इंदप्पहुदिचडके देवीणं मोयणान्म जो समझो। तस्स पमाणपरूत्रणउवपुसो संपदि पणट्टो ॥ ५५४ ॥ सोहम्मिददिगिदे सोमन्मि जमन्मि भोयणावसरो । सामाणियाण ताणं पत्तेकं पंचवीमदरुदिवसा ॥ ५५५

> २*५* २

सबस्यिता कूर। उम्मग्गद्वा णिदाणकद्भावा । मंद्रकमायाणुरदा बंधंते अप्पद्दिक्षेसुराउं ॥ ५५६ इसपुष्वधरा सोहम्मपद्दृदि सन्वद्वसिद्धिपरियंतं । चोद्दसपुष्वधरा तद्द छंतवकप्पादि वन्धंते ॥ ५५७ सोहम्मादीअन्तुदपरियंतं जंति देसवदज्ञता । चउविहदाणपयद्वा अकसाया पंचगुरुभत्ता ॥ ५५८ सम्मणणअजवळजासीकॅगिदेण्हि परिपुण्णा । जायंते हथ्यीओ जा अन्तुद्दकप्परियंतं ॥ ५५९

जो देव जितने सागरे।पम काल तक जीवित रहता है उसके उतने ही हजार वर्षोमें आहार होता है। पत्य प्रमाण काल तक जीवित रहनेवाले देवके पांच दिनमें आहार होता है। ५५२॥

प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रायस्त्रिश देवोंके आहारकालका प्रमाण अपने अपने इन्द्रोंके सदश है ॥ ५५३ ॥

इन्द्र आदि चारकी देवियोंके भोजनका जा समय है उसके प्रमाणके निरूपणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ५५४ ॥

सौधर्म इन्द्रके दिक्पालेंमिंसे सोम व यमके तथा उनके सामानिकामेंसे प्रत्येकके भोजनका अवसर पच्चीसके आधे अर्थात् साढ़े बाग्ह दिन है ॥ ५५५॥ ३ दिन ।

दूपित चरित्रवाले, क्रूर, उन्मार्गमें स्थित, निदानभावसे सहित और मन्द कपायोंमें अनुरक्त जीव अल्पार्द्धिक देवोंकी आयुको बांधते हैं ॥ ५५६॥

दश पूर्वके धारी जीव सौधर्म आदि सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त तथा चौदह पूर्वधारी छांतव कल्पसे डेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जाते हैं॥ ५५७॥

चार प्रकारके दानमें प्रकृत, कपायोंसे रहित व पंच गुरुओंकी भक्तिसे युक्त, ऐसे देशवत संयुक्त जीव सीधर्म स्वर्गको आदि लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जाते हैं॥ ५५८॥

सम्यक्त्व, ज्ञान, आर्जव, लग्जा एवं शीलादिसे परिपूर्ण स्नियां अच्युत करूप पर्यन्त जाती हैं ॥ ५५९ ॥

१ इ. व. सामाणियकोओ. २ इ. व. वर्षते १ व. अप्पादेश. ४ इ. वरमधीका°, व. वरमावसीका°.

जिणलिंगधारिणो जे डिक्टितवस्समेण संपुण्णा । ते जायंति अभव्या डवरिमगेवज्ञपरियंते ॥ ५६० परदो अव्याण रेदतवदंसणणाण वरणसंपण्णा । जिग्गंथा जायंते भव्या सम्बद्धसिद्धिपरियंते ॥ ५६१ चरया परिवज्ञधरा मंदकसाया पियंवदा केई । कमसो भावणपहुदी जम्मंते बम्हकपंतं ॥ ५६२ जे पंचेंदियतिरिया सण्णी हु अकामणिज्ञरेण जुदा । मंदकसाया केई जंति सहस्तारपरियंतं ॥ ५६६ तणुदंडणादिसाहिया जीवा जे अमंदकोहजुदा । कमसो भावणपहुदी केई जम्मंति अव्युदं नाव ॥ ५६४ आ ईसाणं कप्यं उप्पत्ती होदि देवदेवीणं । तप्परदो उब्भूदी देवाणं केवलाणं पि ॥ ५६५ ध्रीसाणलंतवच्युदकपंतं जाव होति कंदप्पा । किश्विसया अभियोगा णियकप्रजदण्णितिस्विया ॥ ५६६ । एवमाउगवंधो सम्मत्ते ।

जायंते सुरलोए उववादपुरे महारिहे सयणे । जादा य' मुहेत्तेणं छप्पजत्तीं भो पावंति ॥ ५६७

जो अभव्य जिन्हिंगको धारण करनेवाले और उन्कृष्ट तपके श्रमसे संपूर्ण हैं वे उपरिम प्रैवेय पर्यन्त उत्पन्न होते हैं ॥ ५६० ॥

पूजा, व्रत, तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्रसे सम्पन्न निर्प्रन्थ भन्ध इससे आगे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न होते है ॥ ५६१ ॥

मंदकषायी व प्रिय बोलनेवाले कितने ही चरक (सार्धावशेष) और परिवाजक क्रमसे भवनवासियोंको आदि लेकर बम्ह कल्प तक उत्पन्न होते है। ५६२॥

जो कोई पंचेन्द्रिय तिर्यंच संज्ञी अकामनिर्जरासे युक्त और मंदकषायी हैं वे सहस्रार कल्प तक उत्पन्न होते हैं ॥ ५१३॥

जो तनुदण्डन अर्थात् कायक्रेश आदिसे सिंहत और तीत्र क्रोधसे युक्त हैं ऐसे कितने ही जीव क्रमशः भवनवासियोंसे छेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म छेते हैं ॥ ५६४ ॥

देव और देवियेंकी उत्पत्ति ईशान कल्प तक होती है। इसके आगे केवल देवेंकी ही उत्पत्ति है। ५६५॥

कन्दर्प, किल्वित्रिक और आभियोग्य देव अपने अपने कल्पकी जधन्य स्थिति सिहत क्रमशः ईशान, लान्तव और अच्युत कल्प पर्यन्त होते हैं॥ ५६६॥

इस प्रकार आयुबंधका कथन समाप्त हुआ ।

ये देव सुरलोकके भीतर उपपादपुरमें महार्घ शब्यापर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेको पश्चात् एक मुहूर्तमें ही छह पर्याप्तियोंको भी प्राप्त कर लेने हैं ॥ ५६७॥

१ इ. च तवासमेण. २ इ. च अंचतपद. ३ इ. च जाव. ४ इ. च वंच सन्मता. ५ इ. च माना व.

णाश्चि जहकेसकीमा ज चम्ममंसा ण छोहिर्वसाभी। णही ण मुत्तपुरिसं ण सिराभी देवसंघडणे ॥ ५६८ वण्णरसगंधपासं अहसयवेगुन्वदिन्ववंधादो । णेहोदिदवाधादिं उवचित्कम्माणुभावेणं ॥ ५६९ उप्पण्णसुरविमाणे पुन्वमणुग्धाडिदं कवाडजुगं । उग्धडदि तम्मि काले पसरिद आणंदभेरिरवं ॥ ५७० । एवं उपप्ती गदा ।

सोतृण भेरिसइं जय जय णेर कि विविह्योसेणं। एंति परिवारदेवा देवीभो रत्तिहिरयाभो ॥ ५७१ बायंति किव्विससुरा जयघंटा पहृद्दमहरूप्पहुदिं। संगीयणव्चणाइं पप्पवदेवा पकुव्वंति ॥ ५७२ देवीदेवसमाजं दहुणं तस्स कोदुगं होदि । तावे कस्म विभंगं कस्स वि भोही फुरिद णाणं॥ ५७६ णावृण देवलोयं अप्पफलं जादमेदिमिदि केई। मिच्छाइटी देवा गेण्दंति विसुद्धसम्मत्तं ॥ ५७४ तादे देवीणिवही आणंदेणं महाविभूदीए। एदाणं देवाणं भरणं सेसं पहिट्टमणे॥ ५७५

देवोके शरीरमें न नख, केश और रोम होते हैं; न चमड़ा और मांस होता है; न रुधिर और चर्ची होती है; न हड्डियां होती हैं, न मूत्र और मल होता है; और न नसें ही होती हैं ॥ ५६८ ॥

संचित कर्मके प्रभावसे अतिशयित वैकियिक रूप दिव्य बंध होनेके कारण देवोंके शरीरमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श बाधा रूप नहीं होते ॥ ५६९॥

देविमानमें उत्पन्न होनेपर पूर्वमें अनुद्घाटित (विना खोले) कपाटयुगल खुलते हैं और फिर उसी समय आनन्दमेरीका शब्द फैलता है ॥ ५७० ॥

इस प्रकार उत्पत्तिका कथन समाप्त हुआ ।

भेरीके शब्दकी सुनकर अनुरागयुक्त हृदयवाले परिवारके देव और देवियां ' जय जय, मन्द ' इस प्रकारके विविध शब्दोंके साथ आते है ॥ ५७१॥

किल्बिष देव जयघंटा, पटह व मर्दल आदिको बजाते हैं और पप्पव (?) देव संगीत व नुरयोंको करते हैं ॥ ५७२ ॥

देव और देवियोंके समूहको देखकर उस देवको कौतुक होता है। उस समय किसीको विमंग और किसीको अवधि ज्ञान प्रकट होता है। ५७३॥

अपने ( पूर्व पुण्येक ) फलसे यह देवलोक प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जानकर कोई मिध्यादृष्टि देव विशुद्ध सम्यक्ष्वको प्रहण करते हैं ॥ ५७४ ॥

फिर देवीसमृह आनन्दपूर्वक हिर्षितमन होकर महा विभूतिके साथ इन देवोंका भरण-पोषण करते हैं ॥ ५७५ ॥

१ इ व गहोदिदवाघाषि. २ इ मरं.

जिणपूजाउज्जोगं कुणंति' केई मधाविभूदीए । केई पुश्विल्लाणं देवाणं बोहणबसेणं ॥ ५७६ कादूण दहे ण्हाणं पविसिय अभिसेयमंडवं दिव्वं । सिंहासणाभिरूतं देवा कुग्वंति अभिसेषं ॥ ५७७ मूसणसालं पविसिय वरस्यणित्रभूषणाणि दिव्वाणि । गहिद्ग परमहरिसंभरिदा कुग्वंति जेपर्यं ॥ ५७४ वत्तो वत्रसायपुरं पविसिय अभिसे रिद्वत्वपूजाणं । जोगगाइं दव्वाई गेण्हिय परिवारसंजुत्ता ॥ ५७९ णव्वंतिवित्त्वया वरचामरचारुकत्तसोहित्ता । णिव्भरभित्तपयद्द। वव्वंति जिणित्भवणिम् ॥ ५८० दृष्टण जिणिदपुरं वरमंगलत्रसद्दलबोलं । देवा देवीसहिदा कुग्वंति पदाहिणं पणदा ॥ ५८१ छत्तत्त्वयसिंहासणभामंडलचामरादिचारूणं । जिणपिहमाणं पुरदो जयज्ञयसदं पकुग्वंति ॥ ५८२ थोदूण युद्सिप्हिं जिणिद्विसाओं भित्तभिरदमणा । एदाणं अभिसेण् तत्तो कुग्वंति पारंभं ॥ ५८६ खीरिहसिलकप्रिदकंचणकलसेहिं अड सहस्येहिं । देवा जिणाभिषेयं महाविभूदीण कुग्वंति ॥ ५८४

कोई देव महा विभूतिके साथ स्त्रयं ही जिनपूजाके उद्योगको करते है । और कितने ही देव पूर्वोक्त देवोके उपदेश वश जिनपूजा करते हैं ॥ ५७६ ॥

द्रहमें स्नान करके दिव्य अभिपेकमंडपमे प्रविष्ट हो। सिंहासनपर आरूढ हुए उस नव जात देवका अन्य देव अभिपेक करते है ॥ ५७७ ॥

भूषणशालामें प्रवेशकर और दिव्य उत्तम रत्नभूपणें।को लेकर उत्कृष्ट हर्षसे परिपूर्ण हो वेषभूषा करते है ॥ ५७८॥

तत्पश्चात् वे देव व्यवसायपुरमें प्रवेशकर अभिषेक और दिव्य पूजाके योग्य द्रव्योंको प्रहणकर परिवारसे संयुक्त, नाचती हुई विचित्र ध्वजाओंसे सहित, उत्तम चँवर व सुन्दर छन्नसे शोभायमान तथा अतिशय मक्तिसे प्रवृत्त हो जितेन्द्रभवनेंसे जाते हैं ॥ ५७९—५८० ॥

देवियोंसे सहित वे देव उत्तम मंगलवादित्रोंके शब्दसे मुखरित जिनेन्द्रपुरको देखकर नम्र हो प्रदक्षिणा करते हैं॥ ५८१॥

पुनः वे देव तीन छत्र, सिंहासन, भामण्डल और चामरादिसे सुन्दर जिनप्रतिमाओंके आगे जय जय राज्दको करते हैं॥ ५८२॥

उक्त देव भक्तियुक्त मनसे सहित होका सैकड़ों स्तुतियोंके द्वारा जिनेन्द्रप्रतिमाओंकी स्तुति करके पश्चात् उनके अभिषेकका प्रारंभ करते हैं ॥ ५८३ ॥

उक्त देव क्षीरसमुद्रके जलसे पूर्ण एक हजार आठ सुवर्णकलशोंके द्वारा महा विभूतिके साथ जिनाभिषेक करते हैं ॥ ५८४ ॥

१ व कुञांति २ व व कुञांति।

वजाते सुं महलजयघंटापडहकाहलादी सुं'। दिग्वेसं त्रेसं ते जिणपूजं पकुरंबति।। ५८५

िमगारकलसद्य्यणङसत्त्यचमरपहुदिदग्वेदिं। पूजं कादूण तदो जलगंथादी हि अध्वंति।। ५८६

वजो हिस्सेण सुरा जाणाविहणाड्याइं दिग्वाइं। बहुरसभावजुदाइं जध्वंति विचित्तभंगी हिं॥ ५८७

सम्माहदी देवा पूजा कुट्वंति जिणवराण सदा। कम्मक्खनणिमित्तं जिग्मरभत्तीत् भरिदमणा॥ ५८८

मिच्छाइद्दी देवा णिचं अचंति जिणवरपाडिमा। कुङदेवदाओ इस्र किर मण्णंता अण्णबोहणवसेणं॥ ५८९

इय पूजं कादूणं पासादेसं जिल्सु गंत्णं। सिंहासणाहिरूढा सेनिजाते सुरेहिं देविदा॥ ५९०

बहुविहिवगुग्वणाहिं लान्यणविलाससोहमाणाहिं। रिदेकेरणकोविदाहिं वरच्छेराहिं रमंति समं॥ ५९९

बीणानेणुसुगीओं सतसरेहिं विभूसिइं गीदं। लिखनाई जन्यगाई सुगंति पेर्वेति सयल तुरा॥ ५९२

मर्दल, जयबंटा, पटह और काहल आदिक दिन्य बादित्रोंके बजते रहते वे देव जिनपूजाको करते हैं ॥ ५८५ ॥

उक्त देव भृंगार, कलश, दीरण, तीन छत्र और चामरादि द्रव्योंसे पूजा करके पश्चात् जल-गन्धादिकसे अर्चन करते हैं॥ ५८६॥

तत्पश्चात् हर्पसे देव विचित्र शैलियोंसे बहुत रस व भावोंसे युक्त दिव्य नाना प्रकारके नाटकोंको करते हैं॥ ५८७॥

सम्यग्दृष्टि देव कर्मश्चयके निमित्त सदा मनमें अतिशय भक्तिसे सिहित होकर जिनेन्द्रींकी पूजा करते हैं ॥ ५८८ ॥

मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवेंकि संबोधनसे 'ये कुलदेवता हैं ' ऐसा मानकर नित्य जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ॥ ५८९ ॥

इस प्रकार पूजा करके और अपने प्रासादोंमें जाकर वे देवेन्द्र सिंहासनपर आरूद होकर देवों द्वारा सेवे जाते हैं ॥ ५९० ॥

उक्त इन्द्र बहुत प्रकारकी विकियासे सिहत, लावण्य विलाससे शोभायमान और रितकरनेमें चतुर ऐसी उत्तम अप्सराओंके साथ रमण करते हैं॥ ५९१॥

समस्त देव वीणा एवं बांसुरीकी ध्वनिको तथा सात स्वरेंग्से विभूषित गीतको सुनते और विछासपूर्ण नृत्योंको देखते हैं ॥ ५९२ ॥

. . . .....

१ द ब काइक्र हिदेसुं. २ द व दाकरण . ३ द ब वरण्णाहि ४ द व काणीओ.

चामीयरस्यणमए सुगंधधूवादिवासिदे विमले । देवा देवीहि समं रमंति दिग्वम्मि पासादे ॥ ५९६ संते ओही गाणे अण्णोण्णुप्पण्णपेममूर्वमणा । कामंधा गदकाकं देवा देवीओ ण विदंति ॥ ५९४ गव्भावयारेपहुदिसु उत्तरदेहा सुराण गव्छेति । जन्मणठाणेसु सुद्दं मूलसरीराणि चेहित ॥ ५९५ णविदि विसेसो एसो सोहन्मीसाणजाददेवीणं । वर्ष्वति मूलदेहा जियणियकप्पामराण पासन्मि ॥ ५९६ । सखपक्ष्वणा सन्मत्ताः ।

अरुणवरदीवबाहिरजगदीदो जिणवरुत्तसंखाणि । गंत्ण जायणाणि अरुणसमुद्दस्य पणिधीए ॥ ५९७ एककदुगसत्तप्कके अंककमे जीयणाणि उविरि णहं । गंत्णं वल्लणं चेहेदि तमी तमक्काणी ॥ ५९८ १७२१ ।

मादिमचडकप्पेसुं देसवियप्पाणि तेसु कादृणं । उविश्विद्यम्हकप्पपदिमिद्यपणिधितल पत्ते। ॥ ५९९ मृलम्मि रुंदपरिही हुवेदि संखेज्जजोयणा तस्स । मज्यम्मि असंखेज्जा उविशे तत्त्वी यसंखेज्जी ॥ ६००

उक्त देव सुवर्ण एवं रत्नोंसे निर्मित और सुगंधित धूपादिसे सुवासित विमल दिन्य प्रासादमें देवियोंके साथ रमण करते है ॥ ५९३ ॥

अवधिज्ञानके होनेपर परस्परमें उत्पन्न हुए प्रेममें मूढ़मन होनेसे वे देव और देवियां कामान्ध होकर बीते हुए कालको नहीं जानते हैं ॥ ५९४ ॥

गर्भ और जन्मादि कल्याणकोंमें देवोंके उत्तर शरीर जाते है। उनके मूल शरीर सुखर्षक जन्मस्थानोंमें स्थित रहते हैं ॥ ५९५ ॥

विशेष यह है कि सौधर्म और ईशान कल्पमें उत्पन्न हुई देवियोंके मूल शरीर अपने अपने कल्पके देवोंके पासमें जाते हैं ॥ ५९६॥

# मुखप्ररूपणा समाप्त हुई।

अरुणवर द्वीपकी वाह्य जगतीसे जिनेन्द्रोक्त संख्या प्रमाण योजन जाकर अरुण समुद्रके प्रणिधि भागमे अंकक्रमसे एक, दो, सात और एक अर्थात् सत्तरह सौ इक्कीस योजन प्रमाण ऊपर आकाशमें जाकर वलय रूपसे तमस्काय स्थित है ॥ ५९७-५९८ ॥ १७२१ ।

यह तमस्काय आदिके चार कल्पोंमें देशविकल्पोंको अर्थात् कही कही अन्धकार उत्पन्न करके उपरिगत ब्रह्म कल्प सम्बन्धी प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितल भागको प्राप्त हुआ है (१)॥ ५९९॥

उसकी विस्तारपरिधि मृत्येमें संख्यात योजन, मध्यमें असंख्यात योजन, और इससे ऊपर असंख्यात योजन है ॥ ६०० ॥

१ द स मूल. २ द स रंमाध्यार. ३ द स आडअवंधणपरिणामासंतक क्जस सपस्तणा सम्मणा. ध द स तमंकादि. ५ द स °कपंपदिमिंदा य पणिवतल पंधे. TP. 108

संखेक्जजोबणाणि तमकायादो दिसाण् पुन्वाण् । गन्छिय सदंसमुखायारधरो दिस्खणुत्तरावामा ॥ ६०१ णामेण किण्हराई पिच्छमभागे वि तारिसो य तमो । दिन्खण्डत्तरभागे तम्मेसं गंधुव दीहचडरस्सा ॥ एक्केक्किण्हराई हुवेदि पुन्वावरिद्धायामा । एदाओ राजीओ णियमा ण छिवंति अण्णोण्णं ॥ ६०३ संखेजजोयणाणि राजीहिंतो दिसाण् पुन्वाण् । गंतूणव्भंतरण् राजी किण्हा य दीहचडरस्सा ॥ ६०४ उत्तरदिखणहींदा दिनखणराजि ठिदा य छिविद्णुणे । पिच्छमदिमाण् उत्तरराजि छिविद्णुण होदि अण्णतमो ॥ संखेजजोयणाणि राजीहो दिनखणाण् आसाण् । गंतूणव्भंतरण् एकं विय किण्णराजियं होइ ॥ ६०६ दिहेण छिदिदस्स य जवखेत्तस्सेक्कभागसारिच्छा । पिच्छमबाहिरराजि छिविद्णुणं सा ठिदा णियमा ॥ ६०७ पुन्वावरक्षायामो तमकाय दिसाण् होदि तप्तद्धी । उत्तरभागमि तमो एको छिविद्णुण पुन्ववहिराजी ॥ अक्णवरदीवबाहिरजगदीण् तह य तमसरीरस्स । विच्वाल णहयलादो अवभंतरराजितिभरकायाणं ॥६०९ विच्वालं आयासे तह संखेजगुणं हवेदि णियमेणं । तं माणादो णेयं अवभंतरराजिसंखगुणजुत्ता ॥ ६१० अवसंतरराजीदो अधिरेगजुदे। हवेदि तमकाओ । अवभंतरराजीदो बाहिरराजी व किंचुणा ॥ ६१०

तमस्कायसे पूर्व दिशामें संख्यात योजन जाकर पट्कोण आकारको धारण करनेवाला और दक्षिण-उत्तर छंत्रा कृष्णराजी नामक तम है। पश्चिम भागम भी वैसा ही अंधकार है। दक्षिण व उत्तर भागमें उतनी मात्र आयत, चतुष्कोण और पूर्व-पश्चिम आयामवाली एक एक कृष्ण-राजी स्थित है। ये राजियां नियमसे परस्परमें एक दूसरेको स्पर्श नहीं करती है॥२०१–६०३॥

राजियोंसे संख्यात योजन पूर्व दिशामें अभ्यन्तर भागमें जाकर आयतचतुरस्र और उत्तर-दक्षिण दीर्घ कृष्णराजी है जो दक्षिण राजीको छूती है। पश्चिम दिशामें उत्तर राजीको छूकर अन्य तम है।। ६०४–६०५।।

राजीसे दक्षिण दिशामें अभ्यन्तर भागमें संख्यात योजन जाकर एक ही कृष्ण राजी है ॥ ६०६ ॥

र्दार्घताकी ओरसे छेदे हुए यबक्षेत्रके एक भागके सदश वह राजी नियमसे पश्चिम बाह्य राजीको छुक्तर स्थित है ॥ ६०७ ॥

दिशामें पूर्वापर आयत तमस्काय है (१) । उत्तर भागमें पूर्व बाह्य राजीको छुकर एक तम है ॥ ६०८ ॥

अरुणवर द्वीपकी बाह्य जगती तथा तमस्कायके अन्तरालसे अभ्यन्तर राजीके तमस्कायोंका अन्तरालप्रमाण नियमसे संख्यातगुणा है। इस प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी संख्यातगुणी है। अभ्यन्तर राजीसे अधिक तमस्काय है। अभ्यन्तर राजीसे बाह्य राजी कुछ कम है। १६०९-६११॥

१ द व सदंसमुखायारधरोः २ द व तारिसा य तमो. ३ द व राजीहिंतीमिव्वाएः ४ द व राजी-रिदो पविसिद्णः ५ द व रिणराजियः ६ द व सा रिदा णियमाः ७ द व विच्वेळायासं.

बाहिरराजीहिंतो दोण्णं राजीण जो दु विचालो । अधिरिसो इय अप्पाबहुवं होति हु चढिसासुं वि ॥ एदम्मि तमिस्से जे विहरंते अप्परिद्धिया देवा । दिम्मूढा वच्चते माहप्पेणं मढिन्द्रियसुराणं ॥ ६१३ राजीणं विचाले संखेजा होइ बहुविहविमाणा । एदेसु सुरा जादा खादा लोगंतिया णाम ॥ ६१४ संसारवारिरासी जो लोगो तस्स होति अंतिमा । जम्हा तम्हा एदे देवा लोगंतिय सि गुणणामा ॥ ६१५ ते लोगंतियदेवा अद्वसु राजीसु होति विच्वाले । सारस्मद्रपहुदि तदा ईसाणादिअदिसासु चडवीसं ॥ २४ ।

पुरुषुत्तरदिस्माए बसंति सारस्वदां सुरा णिच्चं । आइच्चा पुरुषाए अणलदिसाए वि वण्डिसुरा ॥ ६१७ दिक्षणदिसाए वरुणा णहरिदिभागिम गहतीया य । पिछमिदिमाए तुसिदा अव्वाबाधा समीरिदेश्भाए ॥ उत्तरदिसाए रिहाँ एमेते अह ताण विच्चाले । दोहो हवंति अण्णं देवा तेसुं हमे णामा ॥ ६१९ सारस्सदणामाणं आहम्चाणं सुराण विच्चाले । अणलाभा सुराभाँ देवा चेद्वति णियमेणं ॥ ६२०

बाह्य राजियोंसे दोनों राजियोका जो अन्तराल है वह अधिक है। इस प्रकार चारों दिशाओंमें भी अल्पबहुल है। ६१२॥

इस अन्धकारमे जो अल्पर्द्धिक देव दिग्धान्त होकर विहार करते हैं वे वहां महर्द्धिक देवोंके माहातम्यसे निकल पाते हैं ॥ ६१३ ॥

राजियोंके अन्तराटमें संख्यात बहुत प्रकारके विमान हैं। इनमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे छौकान्तिक नामसे विख्यात है ॥ ६१४ ॥

संसार-समुद्ररूरी जो लोक है उसके चूंकि वे अन्तमें है इसीलिये ये देव 'लोकान्तिक' इस सार्थक नामसे युक्त है ॥ ६१५॥

वे सारस्वत आदि लैं।कान्तिक देव आठ राजियोके अन्तरालंग हैं। ईशान आदिक दिशाओंमें चौबीस देव है ॥ ६१६॥ २४।

पूर्व-उत्तर दिग्भागमें सर्वदा सारस्वत देव, पूर्व दिशामें आदित्य, अग्नि दिशामें विद देव, दिश्वण दिशामें वरुण, नैऋत्य भागमें गर्दतीय, पश्चिम दिशामें तृपित, वायु दिग्भागमें अव्याबाध, और उत्तर दिशामें अग्ष्टि, इस प्रकार ये आठ देव निवास करते हैं। इनके अन्तरान्हमें दो दो अन्य देव हैं। उनके ये नाम हैं।। ६१७-६१९।।

सारस्वत और आदित्य नामक देवेंकि अन्तरालमें नियमसे अनलाभ और सूर्याभ देव स्थित हैं ॥ ६२० ॥

१द्धा वाहंपेणं. २द्धा बादाः ३द्धा जे. ४द्धा राजीहा व होति. ५द्धा ईसाण-दिसादिआसुर. ६द्धा सारस्सदोः ७ द्धा अरिहाः ८द्धा अणणंः ९द्धा अणलामहरामाः.

चंदाभा सूराभा देवा श्राह्णविष्विचाले । सेश्रव्ला खेमकर णाम सुरा विष्ह्रभरूणिमा ॥ ६२१ विसकोट्टा कामधरा विचाले श्ररूणगद्दीयाणं । णिम्माणराजिदस्यंतरिक्षश्रा गद्दतीयतुसिताणं ॥ ६२२ तुसितव्वाबाह्यणं अंतरदो अप्यसञ्वरक्षसुरा । मरुदेवा वसुदेवा तह श्रव्वाबाह्यरिट्टमञ्झामि ॥ ६२३ सारस्सद्रिट्टाणं विचाले अस्सविस्मणामसुरा । सारस्सद्रश्राह्ण्या पत्तेकं होति सत्तस्या ॥ ६२४ ७०० ।

वण्ही वरुणा देवा सत्तसहस्साणि सत्त पत्तेक्कं। णवजुत्तणवसहस्सा तुसिद्धुँरा गहतोया वि॥ ६२५

अञ्चाबाहारिट्टा एकरसमहस्स एकस्सजुता । अणलाभा चण्डिसमा सूराभा गद्धतोयसारिच्छा ॥ ६२६ ११०११ । ७००७ । २००२ ।

बध्वाबाहसारिका चंदाभमुरां हवंति सञ्चाभां । अजुदं तिण्णि महस्यं तेरमजुत्ताणु संखाणु ॥ ६२७ ११०११ । १३०१३ ।

आदित्य और बहिके अन्तरालमें चन्द्राभ और सूर्याम (सत्याम), तथा वहि और अरुणके अन्तरालमें श्रेयस्क और क्षेमंकर नामक देव शोभायमान है ॥ ६२१ ॥

अरुण और गर्दतोयके अन्तरालमें वृपकोष्ट ( वृपभेष्ट ) और कामधर ( कामचर ) तथा गर्दतोय और तुषितके अन्तरालमें निर्माणराज (निर्माणराज) और दिगंतराक्षित देव है ॥६२२॥

तुपित और अन्याबाधके अन्तरालमें आत्मरक्ष और सर्वरक्ष देव, तथा अन्याबाध और अरिष्टके अन्तरालमें मरुत् देव और वसु देव हैं ॥ ६२३ ॥

सारस्वत और अरिष्टके अन्तरालमें अश्व और विश्व नामक देव स्थित है । सारस्वत और आदित्यमेंसे प्रत्येक सात सौ है ॥ ६२४ ॥ ७०० ।

विद्व और अरुणमेंसे प्रत्येक सात हजार सात तथा तृषित और गर्दनीयमेंसे प्रत्येक नी हजार नी हैं ॥ ६२५॥ ७००७ । ९००९ ।

अन्याबाध और अरिष्ट ग्यारह हजार ग्यारह है। अनलाम बहि देवोंके समान और सर्याम गर्दतोयोंके सदश है।। ६२६॥ ११०११। ७००७। ९००९।

चन्द्राभ देव अञ्याबाधोंके सदश तथा सत्याभ तेरह हजार तेरह होते हैं ॥ ६२७॥ ११०११। १३०१३।

१ द व स्रो. २ द विद्युतिनः य विद्यु मंतिः ३ द व शिविखणाः ४ द व तुरिये. ५ द व वंदामासः ६ द व संखामाः

वण्णरससहस्ताणिं पण्णरतजुदाणि होति सेश्वन्ताः । खेनंकराभिधावुं सत्तरमसहस्त्रयाणि सत्तरसा ॥ १५०१५ । १७०१७ ।

उणवीससहस्ताणि उणवीसजुदाणि होति विसकोट्टा । हगिवीसप्रहस्ताणि हगिवीसजुदाणि कामधरा ॥
१९०१९ । २१०२१ ।

णिम्माणराजणामा तेत्रीमसहस्सयाणि तेत्रीसा । पणुत्रीससहस्साणि पणतीसजुदाणि दिंतरक्खा य' ॥ ६३० २३०२३ । २५०२५ ।

सत्तावीतसहस्ता सत्तावीमं च अप्याक्तसुरा । उणतीससहस्माणि उणतीमजुदाणि सन्त्राक्ता य ॥ ६६ १ २७०२७ । २९०२९ ।

एक्कत्तीससहस्या एक्कतीसं हुवंति मरुदेवा। तेत्तीससहस्याणि तेत्तीसमुद्राणि वसुणामा । ६३२ ३१०३१। ३३०३३।

पंचत्तीमसहस्सा पंचत्तीसा हुवंति अस्समुरा । सत्ततीमसहस्सा सत्ततीमं च विस्ममुरा ॥ ६३३ ३५०३५ । १७०३७ ।

चत्तारि य लक्खाणि सत्तमहरूमाणि अडसयाणि पि । छन्भहियाणि होदि हु सन्वाणं पिंडपरिमाणं ॥६३४ ४०७८०६ ।

श्रेयस्क पन्द्रह हजार पन्द्रह और क्षेमंकर नामक देव सत्तरह हजार सत्तरह होते है॥ ६२८॥ १५०१५ । १७०१७ ।

> वृपकोष्ठ उन्नीस हजार उनीस और कामधर इक्कीस हजार इक्कीस होते है ॥६२९॥ १९०१९ । २१०२१ ।

निर्माणराज देव नेईस हजार नेईस और दिगन्नरक्ष पच्चीस हजार पच्चीस होते हैं ॥ ६३० ॥ २३०२३ । २५०२५ ।

आत्मरक्ष देव सत्ताईस हजार सत्ताईस और सर्विश्व उनतीस हजार उनतीस होते हैं। १३१॥ २७०२७ । २९०२९ ।

मरुदेव इकतीस हजार इकतीम और वसु नामक देव तेतीस हजार तेतीस होते हैं। ॥ ६३२ ॥ ३१०३१ । ३३०३३ ।

अश्व देव पैंतीस हजार पैतीस और विश्व देव सैतीस हजार सैंतीस होते है ॥ ६३३ ॥ ६५०३५ । ३७:३७ ।

इन सबका पिण्डप्रमाण चार लाख सातं हजार आठ सें। छह है ॥ ६३४ ॥ ४०७८०६ ।

१ वं व सेअव्वा. २ व् व तरक्बस्स.

क्रीयिषभाग्रहित्या सुराण क्रीवंतिमाण वक्साणं । भण्णसरूतं वेति सि तं पि पृण्टि परूकेमी ॥ ६३६ प्रमुक्तरिद्दमाए वसंति सारस्तदामिधाणसुरा । बाइच्या पुट्याए वण्डिदिसाए सुरवरा वण्डी ॥ ६३६ दिक्कणिदेसाए अस्या णहरिदिभागिम गहतीया थ । पिटिअमिदेसाए तुसिदा अव्वावाधा मरुदिसाए ॥ उत्तरिद्साए रिट्टा अग्गिदिसाए वि होति मञ्जामि । एदाणं पत्तेयं परिमाणाइं परूकेमी ॥ ६३८ पत्तेकं सारस्तदभाइका तुसिदगहतीय। य । सत्त्तरसत्तसया सेसा पुट्योदिदयमाणा ॥ ६३९ पाठान्तरम ।

पत्तेक्कं पण हत्था उदको लोयंतियाण देहेसुं । भट्टमहण्णवउवमा सोहंते सुक्कलेस्साओ ॥ ६४० सध्वे कोयंतर्सुरा एक्कारसमंगधारिणो णियमा । सम्महंसणसुद्धा होति सतित्ता सहावेणं ॥ ६४१ महिलादी परिवारा ण होति एदाण संततं जम्हा । संसारखवणकारणवेरग्गं भावयंति ते तम्हा ॥ ६४२ भद्धवमसरणपहुर्दि भावं ते भावयंति भगवरदं । बहुदुक्खसलिलपूरिदसंसारसमुहबुहुणभएणं ॥ ६४३

लोकितिमागाचार्य लौकान्तिक देवोंका व्याख्यान अन्य रूपसे करते हैं; इसलिये उसे भी अब हम कहते हैं ॥ ६३५ ॥

पूर्व-उत्तर कोणमें सारस्वत नामक देव, पूर्वमें आदित्य, अग्नि दिशामें विद्व देव, दक्षिण दिशामें अरुण, नैऋत्य भागमें गर्दतीय, पश्चिम दिशामें तृषित, वायु दिशामें अन्याबाध और उत्तर दिशामें तथा अग्नि दिशाके मध्यमें भी अरिष्ट देव रहते हैं । इनमेंसे प्रत्येकके प्रमाणको कहते हैं । सारस्वत और आदित्य तथा तृषित और गर्दतीयमेंसे प्रत्येक सात सौ सात और शेष देव पूर्वीक्त प्रमाणसे युक्त हैं ।। ६३६—६३९ ।।

पाठान्तर ।

लौकान्तिक देवोंमें से प्रत्येकके शरीरका उत्सेघ पांच हाथ और आयु आठ सागरोपम प्रमाण होती है । ये देव शुक्ल लेश्यासे शोभायमान होते है ॥ ६४०॥

सन लौकान्तिक देव नियमसे ग्यारह अंगके धारी, सम्यग्दर्शनसे शुद्ध और स्वभावसे ही तृप्त होते हैं ॥ ६४१ ॥

चूंकि इनके निरंतर महिलादिक रूप परिवार नहीं होते हैं इसीलिये ये संसार क्षयके कारणभूत वैराग्यकी भावना भाते हैं ॥ ६४२॥

बहुत दु:ख रूप जलसे परिपूर्ण संसार रूपी समुद्रमें डूबनेके भयसे वे लौकान्तिक देव निरंतर अनित्य व अशरण आदि भावनाओंको भाते हैं ॥ ६ं४३ ॥

१ व ख कोयविमाहरिया. २ व च अण्णसस्त्वं हुंति तिं पिण्हं. ३ व पुञ्च तिबन्माप्, च पुञ्चं व तिबनाप्. ध ह च सारस्तितादाभिजाणसराः ५ व च पुहंतः ६ ह च के.

.. ... .. ...

तिरथयराणं समए परिणिक्कमणारम जंति ते सब्दे । दुचरिमदेहा देवा बहुविसमिक्छेसउन्भुक्का'॥ ६४५ देवरिसिणामध्या सब्वेहिं सुरेहिं अवणिका ते । मति ।सत्ता सक्तमसाधीणा सब्वकालेसुं ॥ ६४५ इह स्ते वेरगं बहुमेवं भाविद्ण बहुकालं । संजमभावेहि मुणी' देवा लोयंतिया होति ॥ ६४६ थुइणिंदासु समाणो सुहदुक्लेसुं सबंधुरिउचग्गे । जो समणो सम्मत्तो सो विच लोयंतिया होति ॥ ६४७ जे णिस्वेक्सा देहे णिइंदा णिम्ममा णिरारंभा । णिरवजा समणवरा ते विचय लोयंतिया होति ॥ ६४८ संजोगविष्पयोगे' लाहालाहाँमा जीविदे मरणे । जो समिदिहीं समणो सो विचय लोयंतिया होति ॥ ६४८ अणवरदसमं पत्ता संजमसमिदिसुं झाणजोगेसुं । तिव्यतवचरणज्ञता समणा लोयंतिया होति ॥ ६५० पंचमहत्वयसिहदा पंचसु समिदीसु विरम्भि चेहित । पंचक्षविसयविरदा रिसिणो लोयंतिया होति ॥

द्विचरम शरीरके धारक अर्थात् एक ही मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जानेवाले, और अनेक विषम क्लेशोंसे रहित वे सब देव तीर्थंकरोंके दीश्वासमयमें जाते हैं ॥ ६४४ ॥

देविष नामवाले वे देव सब देवेंसि अर्चनीय, भाक्तिमें प्रसक्त और सर्व काल स्वाध्यायमें स्वाधीन होते हैं || ६८५ ||

इस क्षेत्रमें बहुत काल तक बहुत प्रकारके वैराग्यको भाकर संयमसे युक्त मुनि छोकान्तिक देव होते हैं ॥ ६४६॥

जो सम्पर्दे श्रमण ( मुनि ) स्तृति और निन्दामें, सुख और दुखमें तथा बन्धु और रिपु वर्गमें समान है वही लैकान्तिक होता है ॥ ६४७ ॥

जो देहके विषयमें निरपेक्ष, निर्द्धन्द, निर्मम, निरारम्भ और निरवध हैं वे ही श्रष्ठ श्रमण लौकान्तिक देव होते है ॥ ६४८ ॥

जो श्रमण संयोग और विष्रयोगमें, लाम और अलाममें तथा जीवित और मरण़में समदृष्टि होते हैं वे ही लोकान्तिक होते हैं ॥ ६४९॥

संयम, समिति, ध्यान एवं समाधिको विषयमें जो निरन्तर श्रमको प्राप्त है अर्थात् सावधान हैं, तथा तीत्र तपश्चरणसे संयुक्त है वे श्रमण छोकान्तिक होते हैं ॥ ६५० ॥

पांच महाव्रतोंसे सिहत, पांच समितियोंका चिर काल तक आचरण करनेवाल, और पाचौं इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्त ऋषि लोकान्तिक होते हैं ॥ ६५१॥

१ द व उप्तकाः २ द व सणाः ३ द व होतिः ४ द व सकोगि अपयोगेः ५ द व सम्महिद्धिः ६ द व पछोः ७ द व थिराणे.

सम्बद्धसिद्धिद्दंवयकेदणदंढादु उविर गंत्णं । बारसजोयणमेत्तं भट्टमिया चेट्टदे पुढवी ॥ ६५२ पुज्वावरेण तीए उविरमहेट्टिमतलेसु पत्तेक्कं । वासो हवेदि एकका रज्जू स्वेण परिहीणा ॥ ६५३ उत्तरदिखणभाण दीहा किंचूणसत्तरज्जूओ । वेत्तासणसंठाणा सा पुढवी अट्ठजोयणा बहुला ॥ ६५४ जुत्ता घणोविहिघणाणिलतणुवादेहि तिहि सभीरेहिं । जोयणबीससहस्सं पमाणबह्लेहि पत्तेक्कं ॥ ६५५ एदाण बहुमान्ने खेत्तं णामेण ईसिपब्भारं । अञ्जुणसुवण्णसिरसं णाणारयणेहिं परिपुण्णं ॥ ६५६ उत्ताणधवल्यस्तोवमाणसंठाणसुंदरं एदं । पंचत्तालं जोयणलक्लाणि वाससंजुत्तं ॥ ६५७ तम्मज्ञाबहल्यमृं जोयणया अंगुलं पि यंतिमा । अट्टमभूमज्ञागदे। तप्परिही मणुवलेत्तपिरहिसमो ॥ ६५८

८ । अं ३ ।

सर्वार्थसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन मात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथिवी स्थित है ॥ ६५२ ॥

उसके उपरिम और अधस्तन तल्मेंसे प्रत्येकका विस्तार पूर्व-पश्चिममें रूपसे रहित एक राजु प्रमाण है ॥ ६५३॥

वेत्रासनके सदश वह पृथिवी उत्तर दक्षिण भागमें कुछ कम सात राजु छंबी और आठ योजन बाहल्यवाली है ॥ ६५४॥

यह पृथिवी घनोदिध, घनवात और तनुत्रात इन वायुओंसे युक्त है। इनमेंसे प्रत्येक यायुका बाह्रस्य बीस हजार योजन प्रमाण है ॥ ६५५ ॥

इसके बहुमध्य भागमें चांदी एवं सुवर्णके सदश और नाना रत्नोसे परिपूर्ण ईपत्प्राग्भार नामक क्षेत्र है ॥ ६५६ ॥

यह क्षेत्र उत्तान धवल छत्रके सदश आकारसे सुन्दर और पैंतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तारसे संयुक्त है ॥ ६५७॥

उसका मध्यबाहल्य आठ योजन और अन्तमें एक अंगुल मात्र है । अष्टम भूमिमें स्थित सिद्ध क्षेत्रकी परिधि मनुष्य क्षेत्रकी परिधिके समान है ॥ ६५८॥

मध्य बा. ८ यो., अन्त बा. १ अं.।

१ द्वारक्जीः २ द्वादीहिः ३ द्वापणाणिस्रवावादेहिः

एदस्स चढित्सासुं चत्तारि तमोमयाओ राजीओ! । णिस्सरिद्णं बाहिरराजीणं धीदि बाहिरपासा ॥ ६५९ तिब्बिद्णं तत्तो ताओ परिदाओ चरिमउवहिम्मि । अवभंतरैतीरादो संखातीदे स जोयणे य धुवं ॥६६० बाहिरचडराजीणं बहियवरूंको परेदि दीवम्मि । जंबूदीवाहिंतो गंतूण यसंखदीवबारिणिहिं ॥ ६६९ बाहिरभागाहिंतो अवलंबो तिमिरकायणामस्त । जंबूदीवेहिंतो तम्मेत्तं गदुअ' पदिद दीवम्मि ॥ ६६९ । एवं लोगंतियपरूवणा सम्मत्ता ।

गुणजीबा पञ्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ वि । उवजोगा भणिद्वा देवाणं देवलायिम ॥ ६६६ चत्रीत गुणहाणा जीवसमासेसु सण्णिपज्जत्ती । णिष्वत्तियपज्जत्ती छपज्जत्तीओ छदं अपज्जत्ती ॥ ६६४ पज्जते दस पाणा ह्वरे पाणा हवंति सत्तेव । इंदियमणवयणतण् आउस्मासा य दसपाणां ॥ ६६५ तेसुं मणवचउच्छासवाजिदा सत्त तह यपज्जते । चउसण्णाओ होति हु चउसु गदीसुं च देवगदी ॥ पंचक्खा तसकाया जोगा एकारसप्पमाणा य । ते अह मणवयाणि वेगुष्वदुगं च कम्मह्यं ॥ ६६७ पुरिसिस्थीवेदजुदा सयलकसापृद्धिं संजुदा देवा। छण्णाणेदिं सहिदां सम्बे वि असंजदा तिदंसणमा ॥६६८

इसके चारो दिशाओं मे चार तमे। मय राजियां निकलकर बाह्य राजियों के बाह्य पार्श्वपर होती हुई उन्हें छूकर वे निश्चयसे अभ्यन्तर तीरसे असंख्यात योजन मात्र अन्तिम सुमुद्रमें गिरी हैं। बाह्य चार राजियों के बाह्य भागका अवलंबन करनेवाला जम्बूद्वीपसे असंख्यात द्वीप-समुद्र जाकर द्वीपमें गिरता है। बाह्य भागों से तिमिरकाय नामका अवलंब जम्बूद्वीपसे इतने मात्र जाकर द्वीपमें गिरता है (१)।। ६५९-६६२॥

इस प्रकार लाकान्तिक देवोंकी प्रकृपणा समाप्त हुई ।

अब देवलोकमें देवोंके गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा और उपयोग, इनका कथन करना चाहिये॥ ६६३॥

चार गुणस्थान, जीवसमासोंमे संज्ञी पर्याप्त और निर्शृत्यपर्याप्त, छह पर्याप्तियां और छहों अपर्याप्तियां; पर्याप्त अवस्थामें पांच इन्द्रिया, मन, वचन, काय, आयु और खासोच्छ्वास, ये दश प्राण; तथा अपर्याप्त अवस्थामें मन, वचन और उच्छ्वाससे रहित शेप सात प्राण; चार संज्ञायें, चार गितयोमेंसे देवगित, पंचिन्द्रिय, त्रसकाय; आठ मन-वचन, दो वैक्रियिक (वैक्रियिक और वैक्रियिकिमिश्र) और कार्मण इस प्रकार ग्यारह योग; पुरुप व स्विवेदसे युक्त, समस्त कपायोंसे संयुक्त, छह ज्ञानोंसे सहित, सब ही असंयत और तीन दर्शनसे युक्त होते हैं ॥ ६६४-६६८ ॥

..........

१ द्वारःज्ञो. २ द्शांनमतर. ३ द्वागद्पदिः ४ द्वालोयपरूषणाः ५ द्वा आवस्तसयासदसपाणाः ६ द्वासयलकसादः ७ द्वासदाः

दोण्डं दोण्डं खकं दोण्डं तह तरसाण देवाणं। लेस्साओ चोह्सण्डं वोच्छामो आणुपुच्वीए॥ ६६९
तेउए मज्जिमंसा तेउकस्सप्डमअवरसा। पडमाए मज्जिमंसा पडमुक्कस्मं ससुक्कअवरंसा॥ ६७०
सुकाय मज्जिमंसा डक्कस्मंसा य सुक्कलेस्साए। एदाओ लेस्माओ णिहिट्टा सब्बद्धिसीहिं॥ ६७३
सीह्मण्यहुदीणं एदाओ दृष्ट्यभावलेस्माओ। उविश्विमोवज्ञंतं भव्वाभव्वा सुरा होंति॥ ६७२
तत्तो उविश्विमोवज्ञयस्म परियंत। छव्मेदं सम्मत्तं उविश्विमयखद्दैयवेद्गया॥ ६७३
ते सब्वे सण्णीओ देवा आहारिणो अणाहारा। सागारअणागारा दो खेव य होंति उवजोगा॥ ६७४
कृष्या कृष्यादीदा दुष्प्रमदेहा हवंति केइ सुरा। सक्को सहरगमिहिसी सले।यवालो य द्विल्या हंदा॥
सब्बद्धसिद्धिवासी लोयंतियणामधेयसब्वसुरा। णियमा दुष्ट्यिमदेहा सेसेसुं णिथ्य णियमो य॥ ६७६

। एवं गुणठाणातिपरूत्रण। समत्ता ।

दो ( सौधर्म-ईशान ), दो (सनन्कुमार-माहेन्द्र ), ब्रह्मादिक छह, शतारिह्वक, आनतादि नी प्रैवेयक पर्यन्त तेरह, तथा चौदह ( नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर ), इन देवोक अनुक्रमसे छेरपाओंको कहते है— सोधर्म और ईशानमे पीतका मत्यम अग, सनन्कुमार और माहेन्द्रमें पद्मके जघन्य अंशसे सिहत पीतका उत्छए अश. ब्रह्मादिक छहमे पद्मका मध्यम अंश, शतार-युगलमें गुक्रलेश्याके जघन्य अंशसे सिहत पद्मका उत्छए अंश, आनतादि तेरहमें शुक्रका मध्यम अंश और अनुदिशादि चौदहमे शुक्रलेश्याका उत्छए अंश होता है; इस प्रकार सर्वज्ञ देवने देवोमें ये छेश्यायें कही है। सौधर्मादिक देवोंके ये द्रव्य व भाव छेश्याय समान होती है। उपरिम प्रैवेय पर्यन्त देव भव्य व अभव्य दोनों तथा इससे ऊपर भव्य ही होते है। उपरिम प्रैवेय पर्यन्त छहों प्रकारका सम्यक्त्व तथा इससे ऊपर औपशमिक, क्षायिक और वेदक ये तीन सम्यक्त्व होते है। वे सब देव संज्ञी तथा आहारक एवं अनाहारक होते है। इन देवोंके साकार और अनाकार दोनों ही उपयोग होते है। ६६९-६७४॥

कल्पवासी और कल्पातीतोमेसे कोई देव दिचरमशरीरी अर्थात् आगामी मत्रमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले हैं। अप्रमहिपी और लोकपालोंसे सहित सौधर्म इन्द्र, दक्षिण इन्द्र, सर्वार्थसिद्धि-बासी तथा लोकान्तिक नामक सब देव नियमसे दिचरमशरीरी है। शेप देवोमे नियम नहीं है॥ ६७५-६७६॥

इस प्रकार गुणस्थानादिप्ररूपणा समाप्त हुई ।

१ व एद। णं. २ द्वा उवससियसहस्य. ३ द्वा मण्डाति.

जिणमहिमदंसणेणं केई जीदीसुमरणोरी वि । देवैद्धिदंसणेण य ते देवा देसणैवसेणं ॥ ६०० गेण्हते सम्मत्तं णिडवाणब्भुदयसाहणणिभित्तं । दुव्वारगहिरसंसारजलहिणोत्तारणोवायं ॥ ६०८ णवारे हु णवगेवजा एदे देविद्विजित् होति । उवारेमचीहसटाणे सम्माइही सुरा सब्धे ॥ ६०९

भाईसाणं देवा जणणा एइंदिएस भिजद्रव्या । उविर सहस्मारंतं ते भज्जा सिण्णितिरियमणुवत्ते ॥ ६८० तत्तो उविरमदेवा सब्वे सुक्काभिधाणलेस्साए । उप्प्रजाति मणुस्से णाध्य तिरिक्षेसु उववादो ॥ ६८१ देवगदीदो चत्ता कम्मक्केत्तम्मि सिण्णिपज्जते । गब्भभवे जायंते ण भोगभूमीण णरतिरिए ॥ ६८२ सोहम्मादी देवा भज्जा हु सलागपुरिसिणिवहेसुं । णिस्भेयमगमणेसुं सब्वे वि अणंतरे जम्मे ॥ ६८६ णविर विसेसो सब्बट्टिसिद्धिटाणदो विच्चुदा देवा । वज्जा सलागपुरिसा णिब्वाणं जंति णिषमेणं ॥ ६८६ । एवं आगमणपक्ष्वणा सम्मत्ता ।

उनमेंसे कोई देव जिनमहिमाके दर्शनसे, कोई जातिस्मरणसे, कोई देविद्विके देखनेसे, और कोई उपदेशके वशसे, निर्वाण एवं स्वर्णादि अम्युद्यके साधक तथा दुवीर एवं गंभीर संसारक्ष्यी समुद्रसे पार उतारनेवाले सम्यक्लको ग्रहण करते हैं ॥ ६७७-६७८ ॥

विशेष यह है कि नौ प्रेत्रेयकोंमें उपर्युक्त कारण देर्वाईदर्शनसे रहित होते हैं । इसके ऊपर चौदह स्थानोंमें सब देव सम्यग्दिष्ट ही होते है ॥ ६७९ ॥

दर्शनप्रहणके कारणोंका कथन समाप्त हुआ ।

ईशान कल्प तकके देवोंका जन्म एकेन्द्रियोमें विकल्पनीय है। इससे ऊपर सहस्रार कल्प तकके सब देव विकल्पसे संज्ञी तिर्थंच या मनुष्य होते है॥ ६८०॥

इससे ऊपरके सब देव शुक्र लेश्या के साथ मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति तिर्येचोमें नहीं है ॥ ६८१ ॥

देवगतिसे च्युत होकर वे देव कर्मभूमिमें संज्ञी पर्यात व गर्भज होते हैं, भोगभूमियोंके मनुष्य और तिर्वचोंमें उत्पन्न नहीं होते ॥ ६८२ ॥

सब सौधर्मादिक देव अगले जन्ममें शलाकापुरुषोंके समूहमें और मुक्तिगमनके विषयमें विकल्पनीय हैं ॥ ६८३ ॥

विशेष यह है कि सर्वाधिसिद्धिसे च्युत हुए देव शलाकापुरुष न होकर नियमसे निश्रीण प्राप्त करते हैं ॥ ६८४ ॥

इस प्रकार आगमनप्ररूपणा समाप्त हुई ।

१ द देवित, ब देविक. २ द व दंसण. ३ द व रहिद. ४ द स मध्या. ५ द व विच्छेदी.

सङ्गीसाण। पढमं माहिंदसणक्कुमारया बिदियं । तदियं च बम्हलंतववासी तृष्टिमं सहस्सवारगदा ॥ आणद्याणत्आरणअच्छुद्वासी य पंचमं पुढविं । छट्ठी पुढवी हेट्ठा णविधिगेवज्ञागा देवा ॥ ६८६ सम्बं च लोयणालि अणुहिसाणुत्तरेसु पस्संति । सक्खेते य सकम्मे रूवमगद्मणंतभागो य ॥ ६८७ कृत्यामराण णियणियओहिद्दव्वं सिवस्मसोवच्यं । ठिवदूण य हरिद्दव्वं तत्तो धुवभागहोरणं ॥ ६८८ णियणियखोणियदेमं सलागसंखा समन्पदे जाव । अतिस्वसंयोवच्यं एदाणं ओहिद्दव्वं खु ॥ ६८९ होति अपंखेजाओ सोहम्मदुगस्स वासकोडीओ । प्रस्थासंखेजो भागो सेसाण जहजोग्गं ॥ ६९० । एवं ओहिणाणं गर्वः ।

सोहम्मीसाणदुगे विदंगुलतिदयमुलहदसेवी । बिदियजुगलिम सेवी एकरसमेवग्गमुलहिदा ॥ ६९१ ३ । ११ ।

सीधर्म और ईशान कल्पवासी देव प्रथम पृथिवी तक, सनत्कुमार-मोहेन्द्र कल्पवासी दितीय पृथिवी तक, ब्रह्म और छांतव कल्पवासी तृतीय पृथिवी तक, सहस्रार कल्पवासी चतुर्थ पृथिवी तक; आनत, प्राणत, आरण एवं अच्युत कल्पवासी पांचवीं पृथिवी तक, नी प्रकारके प्रैवेयवासी देव छठी पृथिवीके नीचे तक, तथा अनुदिश व अनुत्तरवासी देव सब ही छोकनाछीको देखते है। अपने कर्मद्रव्यमें अनन्तका भाग देकर अपने क्षेत्रमेसे एक एक कम करना चाहिये। [इस प्रकार अन्तमे जो स्कन्य रहे वह विवक्षित देवके अवविज्ञानका विषयभूत द्रव्य होता है।] कल्पवासी देवोके विस्तसीपचय सहित [रहित] अपने अवधिज्ञानावरण द्रव्यकी रखकर जब तक अपने अपने क्षेत्रप्रदेशकी शलाकायें समाप्त न हो जावें तब तक प्रवहारका भाग देना चाहिये। उक्त प्रकारसे भाग देनेपर अन्तमें जो स्कन्य रहे उतने मात्र इनके अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण समझना चाहिये॥ ६८५-६८९॥

कालकी अपेक्षा सौधर्मयुगलके देवोंका अविविवय असंख्यात वर्ष करोड़ और शेष देवोंका यथायोग्य पत्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है ॥ ६९०॥

इस प्रकार अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ |

सौधर्म-ईशानयुगलमें देवोंकी संख्या घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणित श्रेणी प्रमाण और द्वितीय युगलमें अपने ग्यारहवें वर्गमूलसे माजित श्रेगी प्रमाण है ॥ ६९१ ॥

सौ. युगल - श्रे. × घ. अं. का ३ वर्गमूल । सनत्कुमारयुगल श्रे. ÷ श्रे. ११ वर्गमूल ।

१ व्यासंस्थेतं संकम्मेः २ व्यास कप्पामरा यः ३ व्याजीवाः **४ व्यास विदिवद्यगर्छः** ५ व्यास एककरसगः

बन्हम्मि होदि सेढी सेढीणववरगमूलभवहरिदा । लंतनकप्पे सेढी सेढीसगबरगमूकदिदा ॥ ६९२ ९ । ७ ।

महसुक्काम्मिय सेढी सेढीपणवागमूळभजिद्द्वा । सेढी सहस्सयारे सेढीचडवग्गमूळहिंदा ॥ ६९६ ५ । ४ ।

अवसेसकपाजुगले परलामंखेजभागमेकेके । देवाणं संखादे। संखेजगुणा हुवंति देवीभी ॥ १९४ | प्रार्थ | प्रार्थ | श्र

हेडिसमजिसमउवरिमगेवजेषुं अणुद्सिादिदुगे । पल्लासंखेजंसो सुराण संखाए जहजोग्गं ॥ ६९५ | प । १ | छ |

णवरि विसेसी सञ्बद्धसिद्धिणामिन होदि संखेजा । देवाणं परिमंखा णिहिट्टा वीयरागेहिं ॥ ६९६ । संखा गदा ।

ब्रह्म कल्पमें देवोंकी संख्या श्रेणीके नौवें वर्मस्ट्रेस भाजित श्रेणी प्रमाण और स्टांतव कल्पमें श्रेणीके सातवें वर्मस्ट्रेस भाजित श्रेणी प्रमाण है ॥ ६९२ ॥

ब्रह्म - श्रे ÷ श्रे. ९ व. म्. । लांतव - श्रे. ÷ श्रे. ७ वर्गम्ल ।

महाशुक्त कल्पमें देवोंकी संख्या श्रेणीके पांचवें वर्गमूलसे भाजित श्रेणी प्रमाण और सहस्रार कल्पमें श्रेणीके चतुर्थ वर्गमूलसे भाजित श्रेणी प्रमाण है ॥ ६९३ ॥

महाशाक - श्रे.  $\div$  श्रे. ५ व. मू. । सहस्रार - श्रे.  $\div$  श्रे. ४ व. मू.

होप दो कल्पयुगलोंमेंसे एक एकमें देवोका प्रमाण पत्यके असंख्यातवें भाग मात्र है। देवोंकी संख्यास देवियां संख्यातगुणी है ॥ ६९४ ॥

अधस्तन प्रेथेय, मध्य प्रैयेय, उपरिम प्रैयेय और अनुदिशद्विक ( अनुदिश और अनुत्तर ) में देवोंकी संख्या यथायोग्य पत्यके असंख्यात्यें माग प्रमाण है ॥ ६९५ ॥

विशेष यह है कि सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रकमें संख्यात देव है। इस प्रकार वीतराम भगवान्ने देवोंकी संख्या निर्दिष्ट की है ॥ ६९६ ॥

संस्थाका कथन समाप्त हुआ।

--- - --- -- -- --- -- -- -- --

एक्कपालिदोमाऊ उष्पाढेंदुं घराए छ≉खंडे । तग्गद्गरितिरयज्ञणे मारेदुं पोसिदुं सक्को ॥ ६९७ उचिह्यउदमाणजीवी परूलहेदुं च जचुंदीवं हिं<sup>र</sup> । तग्गद्गरितिरियाणं मारेदुं पोसिदुं सक्को ॥ ६९८ सोहिंमिदो पोयमा जंब्दीवं समुक्तिबबिद एवं । केई भाइरिया इय सत्तिसहावं परूवंति ॥ ६९९

। सन्ती गदा।

पाठान्तरम् ।

भावणर्वेतरजोइसियकप्पवासीणमुक्कादे'। सीदुण्हं अश्वित्तं संउदया होति सामण्णे ॥ ७०० एदाण चडिवहाणं सुराण सम्बाण होति जोणीक्षा । चडलक्खा हु विसेसे इंदियकल्लादरूवाक्षा (?) ॥ जोणी समन्ता ।

सम्मद्सणसुद्धिमुज्जस्यरं संसारणिण्णासणं, सम्मण्णाणमणंतदुक्खहरणं चारंति जे संततं । णिज्वाहंति विसिद्धसीलसहिदा जे सम्मचारित्तयं, ते सम्मे सुविचित्तपुण्णजणिदे भुंजंति सीक्सामयं ॥

एक परयोपम प्रमाण आयुवाला देव पृथिवीके छह खंडोंको उखाइनेके लिये और उनमें स्थित मनुष्य व तिर्यंचेंको मारने अथवा पोपनंके लिये समर्थ है ॥ ६९७ ॥

सागरोपम प्रमाण काल तक जीवित रहनेवाला देव जम्बूद्वीपको भी पलटनेके लिये और उसमें स्थित मनुष्य व तिर्थेचोंको मारने अथवा पोपनेके लिये समर्थ है ॥ ६९८ ॥

सौधर्म इन्द्र नियमसे जम्बूद्धीयको फेंक सकता है। इस प्रकार कोई आचार्य शक्ति-स्वभावका निरूपण करते हैं ॥ ६९९ ॥ पाठान्तर।

### शक्तिका कथन समाप्त हुआ।

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासियोंके उपपाद जन्ममें शीते।ष्ण, अचित और संइत यानि होती है। इन चारों प्रकारके सब देवोंके सामान्य रूपसे ये योनियां होती हैं। विशेष रूपसे चार लाख योनियां होती हैं॥ ७००-७०१॥

### योनियोंका कथन समाप्त हुआ।

जो अतिशय उज्ज्वल एवं संसारको नष्ट करनेवाली सम्यग्दर्शनकी शुद्धि तथा अनन्त दुःखको हरनेवाले सम्यग्ज्ञानका निरन्तर आचरण करते हैं, और जो विशिष्ट शीलसे सहित होकर सम्यक्चारित्रका निर्वाह करते हैं वे विचित्र पुण्यसे उत्पन्न हुए स्वर्गमें सौख्यामृतको भोगते हैं॥ ७०२॥

१ द व दीवस्मिः ६ द व सोहस्मिदाः ३ दःव-प्रत्योगीषाद्वयमेतनवसमहाभिकारे दश्यमगाषाया अमे श्रीप्रकृते अ द व कप्पवासीणणमुनवादेः

चडगइपंकिविमुक्कं णिम्मलवरमोक्खलिछमुहमुकुरं । पाछिदि य धम्मतित्थं धम्मजिणिदं णमंसामि ॥ ७०३

एवमाइरियपरंपरागदतिलोयपण्णतीप् देवलोयसस्वाणस्वणपण्णत्ती' णाम अहमो महाहियारो सम्मत्ती ॥ ८ ॥

जो चतुर्गित रूप पंकसे रहित, निर्मल व उत्तम मोक्ष-लक्ष्मीके मुखके मुकुर ( दर्पण ) स्वरूप तथा धर्म तीर्थके प्रतिपादक है उन धर्म जिनेन्द्रको मै नमस्कार करता हूं ॥ ७०३ ॥ इस प्रकार आचार्यपरम्परागत त्रिलोकप्रज्ञितमें देवलोकस्वरूपिनरूपणप्रज्ञित नामक आठवां महाधिकार समाप्त हुआ ।

### [ णवमी महाधियारी ]

हम्मागसंडियाणं भववाणं मोक्समागदेसयरं । पणिमय संतिजिणेसं' वोच्छामो सिद्धलोयपण्णित् ॥ १ सिद्धाण जिवासिसदी संस्रा भोगाहणाणि सोक्साई । सिद्धत्तहेदुभाभो सिद्धजो पंच अहियारा ॥ २ अहमस्तिदीए उवरिं पण्णासव्भिहियसत्त्रयसहस्या । दंबाणि गंतूणं सिद्धाणं होदि आवासो ॥ १ पणदे। छप्पणैहगिअहणहचउसगचउसचदुरअहकमसो । अट्टिहदा जोयणया सिद्धाण जिवासिसिदिमाणं ॥

८४०४७४०८१५६२५।

6

#### । णिवासखेसं गदं ।

तीदसमयाण संखं अदसमयब्भाद्दियमासछक्तदिदा । अदहीणछस्सयाहदपरिमाणजुदा हुवंति ते सिद्धा ॥ ५

मा ६स८ ।

। संखागदा।

उन्मार्गमें स्थित भन्योंको मोक्षमार्गका उपदेश करनेवाले शान्ति जिनेन्द्रको नमस्कार करके सिद्धलोकप्रज्ञन्तिको कहते हैं ॥ १॥

सिद्धोंकी निवासभूमि, संख्या, अवगाइना, सौख्य और सिद्धत्वेक हेतुभूत माव, ये सिद्धलोकमें पांच अधिकार हैं ॥ २ ॥

आठवीं पृथिवीके ऊपर सात इजार पचास धनुष जाकर सिद्धोंका आवास है ॥ ३ ॥

सिद्धोंके निवासक्षेत्रका प्रमाण अंकक्रमसे आठसे माजित पांच, दो, छह, पांच, एक, आठ, शून्य, चार, सात, चार, शून्य, चार और आठ इतने योजन है ॥ ४ ॥

### निवासक्षेत्र समाप्त हुआ ।

अतीत समयोंकी संख्यामें छह मास और आठ समयका भाग देकर आठ कम छह सौ अर्थात् पांच सौ बानबैसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने सिद्ध हैं॥ ५॥

अतीत समय ÷ ६ मास ८ स. × ५९२ = सब सिद्ध ।

संख्याका कथन समाप्त हुआ।

१द्व जिणेणं. २द्व जुगे ३द्व छप्णण. ४द्व लदहोणङसयाबादपरिणामजुदाः ५द्व असा ५१२

थणकदिजुदपंचसया भोगाहणया धणूणि उक्तस्से । आउट्टहरथमेत्ता सिद्धाण जहण्णठाणिमा ॥ ६ ५ १ ६ ३

तणुबाद्बद्दलसंखं पणस्यक्षवेहि नाडिदूण नदो । पण्णस्सदेहि भजिदे उक्कस्मोगाहणं होदि ॥ ७ १५७५ । ५०० | ५२५ । १ १५००

तणुवात्वहरूसंखं पणसयरूवेहि ताबिद्ण तदो । णवरूक्वेहिं भिनिदे जहण्णमोगाहणं होति ॥ ८ १५७५ । ५०० | ७ | १ ९०००० | २ |

कोयविणिच्छयगंथे लेखिभागम्मि सम्बसिद्धाणं । श्रोगाहणपरिमाणं भणिदं किंचूणचरिमदेहसमो ॥ ९ पाठान्तरम् ।

दीइतं बाहल्लं चरिमभवे जस्स जारिसं ठाणं । तत्तो तिमागदीणं भोगाहण सद्वसिद्धाणं ॥ १०

इन सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचके वर्गसे युक्त पांच सौ अर्थात् पांच सौ पण्चीस धनुष और जघन्य अवगाहना साढ़े तीन हाथ प्रमाण है ॥ ६ ॥

उत्कृष्ट ५२५ घ., जघन्य ? हाथ।

तनुवातके बाहत्यकी संख्याको पांच सौ रूपोंसे गुणा करके पन्द्रह सौका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण होता है॥ ७॥ पाठान्तर।

त. वा. १५७५ x ५०८ ÷ १५०० = ५२५ धनुष ।

तनुवातके बाहल्यकी संख्याको पांच सै ऋषोंसे गुणा करके नौ लाखका भाग देनेपर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है ॥ ८ ॥

१५७५ x 400 ÷ ९०००० = 2 धनुप = ३ हाथ ।

लोकविनिश्चय प्रन्थेमें लोकविभागमें सब सिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण कुछ कम चरम शरीरके समान कहा है ॥ ९ ॥ पाठान्तर ।

अन्तिम भवों जिसका जैसा आकार, दीर्घता और वाहल्य हो उसमे तृतीय भागसे कम सब सिद्धोंकी अवगाहना होती है ॥ १० ॥

१द्वादणाणि. २द्वा१५००।१५७५।५००।१।५२५। ३द्वा९००००। १५७५।५००।|१|७|. ४द्वमजिदं. पण्णासुत्तरतिसया उक्कस्सोगाहणं हवे दंडं । तियभाजिदसत्तहत्था जहण्णशोगाहणं ताणं ॥ ३१ पाठान्तरम् । ३५० । ह | ७ पाठान्तरम् ।

तणुवीदपवणबहले होहिं गुणि णवेण भजिदिम्म । जं लखं सिद्धाणं उक्कस्सोगाहणं ठाणं ॥ १२ २२५० । १५७५ । ५०० । १ । एदेण तरासिलेखं २ । १५७५ । ३५० ।

त्रणुवादस्स य बहते छस्सयपण्णत्तरीहि भजिदिनि । जं रुद्धं सिद्धाणं जहण्णश्रोगाहणं होदि ॥ १३ १३५००००० । १५७५ | २००० | १ । तेरासिष्ण सिद्धं १५७५ | ७ | ६७५ | ३ |

पाठान्तरम् ।

भवरहस्तंमिक्समोगाहणसिंदिसिद्धजीवाभी । होति अर्णता पृक्केणोगाहिदैखेत्तमञ्ज्ञस्मि ॥ १४ माणुसलीयपमाणे संठियतणुवादउविरमे भागे । सिरिस विरा सन्वाणं हेद्विमभागस्मि विसरिसा केई ॥ जावद्धं गंदन्वं तावं गंत्ण लोयसिंहरस्मि । चेट्ठंति सन्विसद्धा पुह पुह गयसिन्धैमृसगन्भणिहा ॥ १६ । भोगाहणा गदा ।

सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन सौ पचास धनुप और जघन्य अवगाहना तीनसे भाजित सात हाथ प्रमाण है ॥ ११ ॥ पाठान्तर ।

उ. **३५०** ध.। ज. 💡 हा.।

तनुवात पवनके बाहल्यको टोसे गुणित कर नौका भाग देनेपर जो रुब्ध आवे उतना सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाइनाका स्थान होता है ॥ १२ ॥ १५७५ × २ ÷ ९ = ३५० धनुष।

तनुवातके बाहल्यमें छ**इ** सौ पचहत्तरका आग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सिद्धोंकी जघन्य अवगाहना होती है ॥ **१३** ॥ १५७५ ÷ ६७५ = 👸 =२ ई ध. ।

एक जीवसे अवगाहित क्षेत्रके भीतर जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम अवगाहनासे साहित अनन्त सिद्ध जीव होते हैं ॥ १४॥

मनुष्यलोक प्रमाण स्थित तनुवातके उपरिम भागमें सब सिद्धोंके सिर सदश होते हैं। अधस्तन भागमें कोई विसदश होते हैं॥ १५॥

जितना मार्ग जाने योग्य है उतना जाकर लोकशिखरपर सब सिद्धं पृथक् पृथक् मोमसे रहित मूचकके अभ्यन्तर आकाशके सददा स्थित हो जाते हैं ॥ १६॥

अवगाहनाका कथन समाप्त हुआ।

१ इ तेरासियं २ इ ब एक्केणोगहिदः ३ इ ब गयसिद्धः

णिख्यमरूवा णिट्टियकजा णिश्वा णिरंजणा णिरुजा । णिरमलशेषा सिन्दा णिरुवं जाणंति हु एकसमप्णं ॥ | सोक्खं सम्मत्तं ।

जह चिरसंचिदमिंधणमणलो पवणाहदो लहुं बहदि। तह किम्भिधणमिहियं खणेण झाणाणलो दहह ॥ १८ जो खिवदमेहिकलुलो विसयविरत्तो मणो णिरुंभित्ता। समबिहिदो सहावे सो पावह णिष्वुदीसोक्खं॥ जस्स ण विज्ञदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो। तस्म सहासुहद्हणो झाणमणो जायदे अगणी॥ दंसणणाणसमग्गं झाणं णो अण्णद्ववसंसत्तं। जायदि णिज्ञरहेदृ सभावसिहद्दस्य साहुस्य॥ २१ जो सब्वसंगसुको णण्णमणो अप्पणो सहिवणं। जाणदि पस्मिद्द आदं सो सगचरियं चरिद जीओ॥ २२ णाणिम भावणा खलु काद्वा दंसणे चरित्ते य। ते पुण आदा तिण्णि वि तम्हा कुण भावणं आदे ॥ अहमेको खलु सुद्धो दंसणणाणप्यो सदाक्वीं। ण वि अत्थि मिन्स किचि वि अण्णे परमाणुमेत्तं पि॥

अनुपम स्वरूपसे संयुक्त, कृतकृत्य, नित्य, निरंजन, नीराग और निर्मल बोधसे युक्त सिद्ध एक ही समयमें समस्त पदार्थीको संदेव जानते हैं ॥ १७॥

### सीएयका कथन समाप्त हुआ।

जिस प्रकार चिरसंचित ईंधनको प्रवनंस आहत अग्नि शीप्त ही जला देती है, उसी प्रकार ध्यानरूपी अग्नि अधिक कर्मरूपी ईंधनको क्षणमात्रमे जला देती है। १८॥

जो दर्शनमे। ह और चारित्रमे। हको नष्ट कर विषयों से विरक्त होता हुआ मनको रोककर आत्मस्वभावमें स्थित होता है वह मोक्षमुखको प्राप्त करता है ॥ १९॥

जिसके राग, द्वेप, मोह और योगपरिकर्म (योगपरिणिति) नहीं है उसके शुभाशुभ (पुण्य-पाप) को जलानेवाली ध्यानमय अग्नि उत्पन्न होती है। २०॥

शुद्ध स्वभावसे सिहत साधुका दर्शन-ज्ञानसे पिरपूर्ण ध्यान निर्जराका कारण होता है, अन्य द्रव्योंसे संसक्त वह निर्जराका कारण नही होता ॥ २१॥

जो अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सबे संगसे रहित और अनन्यमन अर्थात् एकाग्रचित्त होता हुआ अपने चैतन्य स्वभावसे आत्माको जानता व देखता है वह जीव आत्मीय चारित्रका आचरण करता है ॥ २२ ॥

ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें भावना करना चाहिये । चूंकि वे तीनों ( दर्शन, ज्ञान और चारित्र ) आत्मस्वरूप हैं इसीिंछये आत्मामें भावनाको करो ॥ २३ ॥

मैं निश्चयरे, सदा एक, शुद्ध, दर्शन-ज्ञानात्मक और अरूपी हूं। भेग परमाणु मात्र भी अन्य कुछ नहीं है ॥ २४ ॥

१ द व पिविदमोहके खछसो. २ द व अण्णो अप्यणा. ३ द व णायप्यगा सगास्त्वी. ४ द व अण्णि.

णिस्थि सस कोई मोहो हुन्हो उवजोगमेवमहमेगो । इह भावणाहि जुत्तो सवेद दुट्टकम्माणि ॥ १५ णाई होमि परेमिं ण मे परे संति णाणमहमेको । इदि जो झायदि झाणे सो मुन्वइ अट्टकम्माणि ॥ १५ चित्तविशमे विश्मंति इंदिया तेषु विश्वेसुं । आदसहाविम्म रदी होदि पुढं तस्स णिक्वाणं ॥ २७ णाई देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसि । एवं खलु को माओ सो पावइ सासयं ठाणं ॥ २८ देहो व मणो वाणी पोग्गलद्ब्वप्पगो ति णिहिट्टं । पोग्गलद्ब्वं भि पुणो पिंडो परमाणुइच्वाणं ॥ २९ णाई पोग्गलमहभो ण दे मया पुग्गला कुदा पिंडं । तम्हा हि ण देहो हं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ३० एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं आदिदियमहन्धं । धुवममलमणालंबं भावेमं अप्पयं सुद्धं ॥ ३१ णाई होमि परेसिं ण मे परे संति णाणमहमेको । इदि जो झायदि झागे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ ३२

मोह मेरा कोई नहीं है, एक ज्ञान-दर्शनीपयोगम्हप ही मैं जानने योग्य हुं; ऐसी भावनासे युक्त जीव दृष्ट आठ कमेंकि। नष्ट करना है ॥ २५ ॥

न मैं पर पदार्थीका हूं और न पर पदार्थ मेरे है, मै ता ज्ञानस्वरूप अकेला ही हूं; इस प्रकार जो ध्यानमें चिंतन करता है वह आठ कमीसे मुक्त होता है ॥ २६॥

चित्तके शान्त होनेपर इन्द्रियां शान्त होती हैं और उन इन्द्रियोंके शान्त होनेपर आत्मस्यभावमें रित होती है । पुनः इससे उसे स्पष्टतया निर्वाण प्राप्त होता है ॥ २७॥

न मै देह हूं, न मन हूं, न वाणी हूं, और न उनका कारण ही हूं। इस प्रकार जे। भाव है वह शाखन स्थानको प्राप्त करना है ॥ २८॥

दहके समान मन और त्राणी पुद्गल द्रव्यात्मक पर है, ऐसा कहा गया है। पुद्गल द्रव्य भी परमाणु द्रव्योंका पिण्ड है। २९॥

न मै पुद्गलमय हूं और न मैने उन पुद्गले।को पिण्डरूप (स्कन्थरूप ) किया है। इसीलिये न मै देह हूं और न उस देहका कर्ता ही हूं॥ ३०॥

इस प्रकार ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय, महार्थ, नित्य, निर्मेट और निराहम्ब शुद्ध आत्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ ३१ ॥

न में पर पदार्थीका हूं और न पर पदार्थ मेरे है, मैं तो ज्ञानमय अकेला हूं, इस प्रकार जो ध्यानमें आत्माका चिन्तन करता है वह ध्याता है ॥ ३२ ॥

१ द् दुःक्शोउनजोगमेदसेनमहमेगो, ख वुन्भो उनःजोगमेनमहमेगो. २ द ख इह. ३ द ख सिति. ध द ख इंदियास. ५ द ख दन्नं परो. ६ द ख पोग्नलभन्म.

जो युवं जाजिका झादि परं अप्ययं विश्वद्रपा । अणुवनमकारिक्सयं सोवकं पादि सो कीको है दिश् गाई होनि परेसिं ण ने परं णात्य मञ्ज्ञानिह कि पि । एवं सल जो आवह सो पादह सम्बद्धकां कि ए सहरेकमञ्ज्ञलोए ण ने परं णात्य मञ्ज्ञानिह किंचि । इह भावणाहि जुको हो पादह अक्सपं सोकं ॥ मद्माणमाश्वरिदेशे लोहेण विवजिदो य जो जीवो । जिम्मकसहावजुको हो पावह अक्सपं ठावं ॥ ६६ परमाणुवमाणं वा मुख्या देहादिएसु जस्य पुणो । हो ण वि जाणिदे समयं सगस्य सम्बद्धमानी वि ॥ तरहा विक्तुदिकामो रागं देहेसु कुणिद मा किंचि । देहविभिण्णो अप्या झावन्वो हेदियादीदो ॥ ६६ देहस्थी देहादो किंचुणो देहवजिशो सुद्धे। देहायाशे अप्या झावन्वो हेदियातीदो ॥ ६९ झाणे जिद जिवसादा णाणादो णावभासदे जस्स । झाणं होदि ण तं पुण आज पमादो ह बोहमुख्या वा ॥

जो विशुद्ध आत्मा इस प्रकार जानकर उन्कृष्ट आन्माका ध्यान करता है वह जीव अनुपम और अपार विषयिक अर्थात् अनन्तचतुष्टयात्मक सुन्वको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥

न मैं पर पदार्थिका हूं और न पर पदार्थ मेरे है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है; इस प्रकार जो भावना भाता है वह सब कल्याणको पाता है ॥ ३४ ॥

यहां ऊर्ध्व छोक, अयो छोक और मध्य छोकमें मेरे पर पदार्थ कोई नहीं हैं, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकारकी भावनाओंसे युक्त वह जीव अक्षय सुखको पाता है॥ ३५॥

जो जीव मद, मान व मायासे रहितः लोभसे वर्जित और निर्मल स्वभावसे युक्त होता है वह अक्षय स्थानको पाता है ॥ ३६॥

जिसके परमाणु प्रमाण भी देहादिकों राग है वह समस्त आगमका धारी होकर भी अपने समयको नहीं जानता है ॥ ३७॥

इसिलिय मोक्षके अभिलापी पुरुषको देहमें कुछ भी राग न करके देहसे क्षित्र अतीन्द्रिय आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३८॥

देहमें स्थित, देहसे कुछ कम, देहसे रहित, शुद्ध, देहाकार और इन्द्रियातीत आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३९ ॥

जिस जीवके ध्यानमें यदि ज्ञानसे निज आस्माका प्रतिमास नहीं होता है तो वह ध्यान नहीं है। उसे प्रमाद, मोह अथवा मूर्छा ही जानना चाहिये॥ ४०॥

१ व व विश्वयं. २ व व जादिः ३ व तेमा, व तन्माः ४ व शायाजी.

मबिसिश्यमूसगब्भायारो स्वणस्त्रयादिगुणजुत्तो । णियभादा झायब्बो खयरिद्दो जीवघणदेसो ॥ ४९ जो मादभावणिर्मणं णिष्सुवजुत्तो मुणी समाचरित् । सो सब्बदुक्खमोक्खं पावइ भिचरेण कालेणं ॥ करमे णोकस्मस्मि य अहमिदि अह्यं च कम्मणोकस्मं । जायदि सा खलु बुद्धी सो हिंडह गरुवसंसारं ॥ जो खिवदमोहकस्मो विसयविरत्तो मणो णिरुंभित्ता । समविद्दि सहावे सो मुख्द कम्मणिगलेहि ॥ पयिष्ठि दिश्रणुभागप्पदेसबंधेहि विज्ञिभो अप्पा । सो हं इदि चितेज्ञो तत्थेव य कुणह थिरभावं ॥ ४५ केवलणाणसहावो केवलदंसणसहावो सुहमङ्गो । केवलविरियसहाभो सो हं इदि चितए णाणी ॥ ४६ जो सब्बसंगमुक्को झायदि अप्पाणविष्पणे अप्पा । सो सब्बदुक्लमोक्खं पावइ अचिरेण कालेणं ॥ ४७ जो इच्छिद णिस्सिरिदुं संसारमहण्णवस्स रुद्धः । सो एवं जाणित्ता परिझायदि अप्पयं सुद्धं ॥ ४८

मोमसे रहित मूपकके (अम्यन्तर) आकाशके आकार, रत्नत्रयादि गुणोसे युक्त, अविनश्वर और जीवधनदेशरूप निज आत्माका ध्यान करना चाहिये॥ ४१॥

जो साधु नित्य उद्योगशील होकर इस आत्मभावनाका आचरण करता है वह थोड़े समयमें ही सब दुःखोंसे छुटाकारा पा लेता है ॥ ४२ ॥

कर्म और नोकर्ममें 'मैं हूं 'तथा मैं कर्म नोकर्म क्ष्य हूं; इस प्रकार जो बुद्धि होती है उससे यह प्राणी महान् संसारमें चूमता है॥ ४३॥

जो मोहकर्म ( दर्शनमोह और चारित्रमोह ) को नष्टकर विषयोंसे विरक्त होता हुआ मनको रोककर स्वभावमें स्थित होता है वह कर्मरूपी सांकलें।से छूट जाता है ॥ ४४ ॥

जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धसे रहित आत्मा है वही मैं हूं, इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये और उसमें ही स्थिरभावको करना चाहिये ॥ ४५॥

जो केवलज्ञान व केवलदर्शन स्वभावसे युक्त, सुखस्वस्य और केवल वीर्यस्वभाव है वहीं में हूं, इस प्रकार ज्ञानी जीवको विचार करना चाहिये॥ ४६॥

जो जीव सर्व संगसे रहित होकर अपने आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है वह थोड़े ही समयमें समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा छेता है ॥ ४७॥

जो भयानक संसाररूपी महासमुद्रसे निकलनेकी इच्छा करता है वह इस प्रकार जानकर शुद्ध आत्माका ध्यान करता है ॥ ४८ ॥

१ इ. च वण्णीः २ द मोन्स्रो, च मोन्स्रोः ३ द च कमसोः ४ द च अप्पाण अप्पणीः

....

पिडिकमणं पिडिसरणं पिडिहरणं धारणा णियत्ती य । णिंदणगरहणसोही स्वक्षंति णियादभावणए ॥ ४९ जो णिहदमोहगंठी रायरदोसे वि खविय सामण्ये । होजं समसुहदुक्लो सो सोक्खं अक्खयं स्वहि ॥ ण जहिद जो हु ममत्तं अहं ममेदं ति देहदविणे सुं। सो मृढी अण्णाणी बन्मदि दुटुहकम्मेहिं ॥ ५९ पुण्णेण होइ विहक्षो विहवेण मजो मण्ण महमोहो । महमोहेण य पावं तम्हा पुण्णो वि बजोजी ॥ ५२ परमहबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णिमञ्छित । संमारणमणहेदुं विमोक्खहेदुं अयाणंता ॥ ५३ ण हु मण्णिद जो एवं णिश्य विसेसो ति पुण्णपावाणं । हिंहदि घोरमपारं संसारं मोहसंखण्णो ॥ ५४ मिन्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेणं। सो णिब्चयेण जोई झायब्वो अप्पयं सुद्धं ॥ ५५ जीवो परिणमिद जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो । सुद्धेण तहा सुद्धो हवदि हु परिणामसङमाओ ॥

निजात्मभावनासे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, घारणा, निवृत्ति, निन्दन, गर्हण और शुद्धिको प्राप्त करते है ॥ ४९॥

जो दर्शन मोह रूप प्रनिथको नष्ट कर श्रमण अवस्थामे राग-द्वेपका क्षपण करता हुआ मुख-दुखमें समान हो जाता है वह अक्षय मुखको प्राप्त करता है ॥ ५०॥

जो देह और धनमें क्रमशः 'अहम्' और 'ममेदं' इस प्रकारके ममत्वकी नहीं छोड़ता है वह मूर्ख अज्ञानी दुष्ट आठ कमीसे बंधता है ॥ ५१ ॥

चूंकि पुण्यसे विभव, विभवसे मद, मदसे मितमोह और मितमोहसे पाप होता है; इसिंटिये पुण्यको भी छोड़ना चाहिये॥ ५२॥

जो परमार्थसे बाहिर हैं वे संसारगमन और मोक्षके हेतुको न जानते **हुए अज्ञानसे** पुण्यकी इच्छा करते हैं ॥ ५३ ॥

पुण्य और पापमें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार जो नहीं मानता है वह मोहसे युक्त होता हुआ घोर एवं अपार संसारमें चूमता है ॥ ५४ ॥

मिध्यत्व, अज्ञान, पाप और पुण्य, इनका [मन, वचन, काय ] तीन प्रकारसे त्याग करके योगीको निश्चयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ५५॥

परिणामस्त्रमात्र रूप जीव जब शुभ अथवा अशुभ परिणामसे परिणमता है तब शुभ अथवा अशुभ होता है, और जब शुद्ध परिणामसे परिणमता है तब शुद्ध होता है ॥ ५६ ॥

१ व च रायपदोक्षोः २ द व समहहदूक्ताः ३ व हुः ध व मायाः ५ द व तन्माः ६ द व णयाणंताः ७ द व एणं. ८ द व समोहकण्णोः

धन्मेण परिणवृष्या [ अष्या ] जिद्द सुद्धंपजोगजुदो । पावह णिब्बाणसुद्धं सुद्दोवजुत्तो य सरगसुद्धं ॥ ५० असुद्दोदपण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरह्यो । दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिदृदो भमह अचंतं ॥ ५० अदिसयमादसमुर्थं विसयाती इं अणोवममणंतं । अब्बु व्छिणणं च सुद्दं सुद्धु वजोगप्यसिद्धाणं ॥ ५० रागादिसंगमुको दह्द मुणी सेयझाणझाणेणं । कर्मिभणसंघायं अणेयभवसंचियं खिष्पं ॥ ६० जो संकृष्यविषय्यो तं कन्मं कुणि इं असुद्दसुद्दजणणं । अप्यासभावलद्धी जाव ण द्वियये परिपुरह् ॥ ६९ वंधाणं च सद्दावं विजाणि दुं अप्यणो सद्दावं च । वंधे सु जो ण रवजिद्द सो कन्मविमोक्खणं कुणह् ॥ ६९ जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि । अण्याणी ताव दु सो विसयादिसु बहुदे जीहो ॥ ण वि परिणमिदि ण गेण्हिद उप्पज्ञित् ण परद्ववप्रजाप् । णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलद्व वं अणेयविहं ॥

धर्मसे परिणतस्त्ररूप आत्मा यदि शुद्ध उपयोगसे युक्त होता है तब निर्वाणसुखको और शुभापयोगसे युक्त होकर स्वर्गसुखको प्राप्त करता है ॥ ५७॥

अशुमोदयसे यह आत्मा कुनानुप, तिर्यंच और नारकी होकर सदा अचिन्त्य हजारो दुःखोंसे पीड़ित होकर संसारमें अत्यन्त चूमता है॥ ५८॥

शुद्धोपये।गसे उत्पन्न अरहन्त और सिद्ध जीवोंको अतिशय, आत्मोत्थ, विषयातीन, अनुपम, अनन्त और विच्छेद रहित सुख प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥

रागादि परिष्रहसे रहित मुनि शुक्रध्यान नामक ध्यानसे अनेक भवोंमें संचित किये हुए कर्मरूपी ईंधनके समूहको शीघ्र जला देता है ॥ ६०॥

जब तक हृदयमें आत्मस्वभावलिय प्रकाशमान नहीं होती तब तक जीव संकल्पविकल्प रूप शुभ-अशुभको उत्पन्न करनेवाला कर्म करता है ॥ ६१॥

जो बन्धोंके स्वभावको और आत्माके स्वभावको जानकर बन्धोंमें अनुरंजायमान नहीं होता है वह कमेंकि मोक्षको करता है ॥ ६२ ॥

जब तक आत्मा और आस्नव इन दोनोंके विशेष अंतरको नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी जीव विषयादिकोंमें प्रवृत्त रहता है ॥ ६३ ॥

हानी जीव अनेक प्रकारके पुद्गल द्रव्यको जानता हुआ पर द्रव्यपर्यायसे न परिणमता है, न प्रहण करता है, और न उत्पन्न होता है ॥ ६४ ॥

१द च याहो. २ द च अश्चिदुदो. ३ द च समेतं. ४ द च बद्धाणं. ५ द च रंमविमीनस्यं. ६ द च विशेसंमतरं. ७ द च परणमदि. ८ च इम्ममेण्यविहं.

जो परदर्व तु सुद्दं असुद्दं वा मण्णदे विमूहमई । सो मूहो भण्णाणी बाक्वदि दुट्टकम्मेहिं ॥ ६५ । एवं भावणा सम्भत्ता ।

केवलणाणदिणेसं चोत्तीसादिसयमृदिसंपण्णं । अप्पसस्विम् ि हिदं कुंधुजिणेसं णमंसामि ॥ ६६ संसारण्णवमहणं तिहुवणभवियाण मोक्षेमंजणणं । संदिरिसियसयलस्थं अरिजणणाहं णमंसामि ॥ ६७ भव्वजणमोक्षजणणं सुणिददेविंदणिमद्रपयकमलं । अप्पसुहं संपत्तं मिल्किजिणेसं णमंसामि ॥ ६८ णिटुवियघाहकम्मं केवलणाणणं दिटुसयलट्टं । णमह सुणिसुब्वएसं भवियाणं सोक्षदेसयरं ॥ ६९ घणधाहकम्ममहणं सुणिददेविंदपणद्रपयकमलं । पणमह णिमिजिणणाहं तिहुवणभवियाणं सोक्षयरं ॥ ७० इंदसयणिमदचलणं आदसस्विम्म सरवकालगदं । इंदियसोक्षविमुक्कं णिमिजिणेसं णमंसामि ॥ ७९ कमठोपसम्मदलणं तिहुयणभवियाणं मोक्षदेसयरं । पणमह पासिजिणेसं घाहचडकंविणासयरं ॥ ७२

जो मृद्मित पर द्रव्यको शुभ अथवा अशुभ मानता है वह मृद् अज्ञानी होकर दुष्ट आठ कर्मोंसे बंधता है ॥ ६५ ॥

## इस प्रकार भावना समाप्त हुई।

जो केवलज्ञानरूप प्रकाश युक्त सूर्य हैं, चौंतीस अतिशयरूप विभूतिसे सम्पन्न, और आत्मस्वरूपमें स्थित हैं, उन कुंधु जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूं॥ ६६॥

जो संसार-समुद्रका मथन करनवाले और तीनों लोकोंके भव्य जीवोंको मोक्षके उत्पादक हैं तथा जिन्होंने सकल पदार्थीको दिखला दिया है ऐसे अर जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूं ॥६७॥

ं जो भन्य जीवोंके लिये मोक्ष प्रदान करनेवाले है, जिनके चरण-कमलेंमें मुनीन्द्र और देवेन्द्रोंने नमस्कार किया है, और जो आत्मसुखको प्राप्त कर चुके हैं, उन मल्लि जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूं ॥ ६८ ॥

जो घातिकर्मको नष्ट करके केवल्ज्ञानसे समस्त पदार्थीको देख चुके हैं भीर जो मध्य जीवोंको सुखका उपदेश करनेवाले हैं, ऐसे सुनिसुन्नत स्वामीको नमस्कार करे। । ६९ ॥

घनघातिकमींका मथन करनेवाले, मुनीन्द्र श्रीर देवेन्द्रोंसे नमस्कृत चरण-कमलोंसे संयुक्त, तथा तीनों लोकोंके भन्य जीवोंको सुखदायक, ऐसे निम जिनेन्द्रको नमस्कार करो ॥ ७० ॥

सैकड़ों इन्द्रोंस नमस्कृत चरणोंवाले, सब काल आत्मस्वरूपमें स्थित, और इन्द्रियसुखसे रहित, ऐसे नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूं ॥ ७१ ॥

कमठकृत उपसर्गको नष्ट करनेबाले, तीनों लोकों सम्बन्धी मन्योंके लिये मोक्षके उपदेशक और घातिचतुष्टयके विनाशक पार्श्व जिनेन्द्रको नमस्कार करो ॥ ७२ ॥

१ इसीन्स. २ व व सपळ्ड.

एस सुरासुरमणुलिदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं । पणमामि बहुमाणं तित्थंधम्मस्स कत्तारं ॥ ७३ जयउ जिणवरिदो कम्मबंघा अबद्धो', जयउ जयउ सिद्धो सिद्धिमग्गासमग्गो ।

जयउ जयअणंदो स्रिसःथो पसत्थो, जयउ जयदि वण्णीण उरमसंघो यविग्घो ॥ ७४ पणमइ चउवीसजिणे तित्थयरे तत्थ भरहखेत्तिम । भग्वाणं भवदुक्खं छिंदंते णाणपरस्हिं ॥ ७५ पणमइ जिणवरवसहं गणहरवसहं तदेव गुणवसहं । दहुण परिस्रवसहं जदिवसहं धम्मसुत्तपाढए वसहं ॥ चुण्णिस्सरूवछक्रकरणस्क्रवपमाण होइ किं जं तं (?) । अद्वसहस्सपमाणं तिलोयपण्णतिणामाण् ॥ ७७

> एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए सिद्धलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम णवमो महाधियारो समत्तोर<sup>०</sup> ॥ ९ ॥

> > मग्गप्पभावणहं पवयणभक्तिप्पबेधिदेण मया। भणिदं गंथप्पवर सोहंतु बहुस्सुदाहरिया ॥ ॥ तिल्ले।यपण्णक्ती सम्मक्ता॥

जो इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्तियोंसे बंदित, घातिकर्मरूपी मलसे रहित और धर्म-तीर्थके कर्ती हैं उन वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूं ॥ ७३ ॥

कर्मबन्धसे मुक्त जिनेन्द्र देव जयवन्त होवें, समग्र सिद्धिमार्गको प्राप्त हुए सिद्ध भगवान् जयवन्त होवें, जगत्को आनन्द देनेवाला प्रशस्त सूरिसमूह जयवन्त होवे, और त्रिप्तोंसे रहित साधुओंका प्रबल संघ जगत्में जयवंत होवे॥ ७४॥

जो ज्ञानरूपी परशुसे भन्योंके भव-दुखको छेदते हैं, उन भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए चौबीस तीर्थंकरोंको नमस्कार करो ॥ ७५ ॥

जिनवर वृषभको, गुणें।में श्रेष्ठ गणधर वृषभको तथा परिपहोंको सहन करनेवाले व धर्मसूत्रके पाठकोंमें श्रेष्ठ यतिवृपभको देखकर नमस्कार करे। ॥ ७६ ॥

चूर्णिस्वरूप तथा पट्करणस्वरूपका जितना प्रमाण है, त्रिलोकप्रज्ञप्ति नामक प्रन्थक भी प्रमाण उतना— आठ हजार क्षोक परिमित है (?) ॥ ७७ ॥

इस प्रकार आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुई त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें सिद्धलोकस्वरूप-निरूपणप्रज्ञप्ति नामक नववां महाधिकार समाप्त हुआ ।

प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मैंने मार्गप्रभावनाके लिये इस श्रेष्ठ ग्रन्थको कहा है। बहु श्रुतके धारक आचार्य इसे शुद्ध करलें।

त्रिलोकप्रइप्ति समाप्त दुई ।

रद्ध अवंधोः २ द्ध समग्गाः ३ द्ध बङ्गीणं ४ द्ध सञ्जाणंः ५ द्ध णाणपरेसेहिँ। ६ द्ध सुचपादरवतः ७ द्ध क्रिक्स्यकरणः ८ द्ध किंजचं. ९ द् छोपससरूवः १० द्ध सम्मचं.

# बंबई प्रतिकी लिपिकार-प्रशस्ति !

वृषभो वः श्रियं कुर्योद् वृष्णभाक्को वृषाप्रणीः । ध्वस्ता रागादयो येन दोषाः सिंहेन वा मृगाः ॥ १ ॥ धन्द्रप्रभो जिनो जीयाचन्द्राभोऽपि तनुश्रिया । निःकलंकः कलानेको आन्तिहीनस्तभोगतः ॥ २ ॥ शान्तिः शान्तिकरो भूयात्षोद्दशस्तीर्थनायकः । चकार जगतः शान्ति यो धर्मामृतवर्पणैः ॥ ३ ॥ श्रीवीरं च महावीरं वर्धमानं च सन्भतिम् । महतिं प्रणमामीशं कली कल्पतरूपमम् ॥ ४ ॥ यदालम्बय जना यान्ति पारं संसारवारिधेः । अनन्तमहिमाक्ष्य तर्ज्ञनं जयित शासनम् ॥ ५ ॥ जयन्तु गौतमस्वामिप्रमुखा गणनायकाः । सूरयो जिनचन्द्रान्ताः श्रीमन्तः क्रमदेशकाः ॥ ६ ॥ वर्षे नवैकपंचैक ( १५९९ ) पूरणे विक्रमे ततः । ज्येष्ठमासे सिने पक्षे पंचस्यां भीमवासरे ॥ ७ ॥ अधोमध्योध्वेलोकस्य यस्यां प्रज्ञापनं मतं । तस्यास्त्रेलोक्षयप्रज्ञसेवैशं लेखियतुक्षेवे ॥ ८ ॥

**ध्रध**—-

श्रीजम्बूपपदे द्वीपे क्षेत्रे भरतमंज्ञके । कुरुज्ञङ्गलदेशोऽस्ति यो देशः सुम्बसंपदाम् ॥ ९ ॥ विद्यते तत्समीपस्था श्रीमती योगिनीपुरी । यां पाति पातिसाहि श्रीवहलीलाभिधो नृषः ॥ १० ॥ तस्याः प्रत्यग्दिशि ख्यातं श्रीहिसारपिरोजकम् । नगरं नगरमभादिवर्द्धाराजिविराजितम् ॥ १९ ॥ तत्र राज्यं करोत्येष श्रीमान् कृतवखानकः । यश्रकार प्रजाः स्वस्था दाता भोक्ता प्रतापवान् ॥ १२ ॥ अथ श्रीमूलसंघेऽस्मिन् नन्दिसंघेऽनघेऽजनि । बलाकारगणस्तत्र गच्छः सारस्वतस्त्वभूत् ॥ १३ ॥ तत्राजिन प्रभाचन्द्रः सूरिचन्द्रां जिताङ्गजः । दर्शनज्ञानचारित्रतयोवीर्यसमन्वितः ॥ १४ ॥ श्रीमान् बभूव मार्तण्डस्तत्पद्रोदयभूधरे । प्रमनन्दी वृधानन्दी तमञ्जेदी मृनिप्रभुः ॥ १५ ॥ तत्रपद्राम्बुधिसच्चन्द्रः श्रुभचन्द्रः सतां वरः । प्रजाधवनदावाधिः कवायक्ष्माधराजिनः ॥ १६ ॥ तदीयपद्राम्बर्भानमाली क्षमादिनानागुणरत्नशाली ।

भट्टारकश्रीजिनचन्द्रनामा सेद्धान्तिकानां भुवि योऽस्ति सीमा ॥ १७ ॥ स्याद्वादासृतवानतृष्तमनसो यस्यातनोहर्मर्वतः, कीर्तिभूमित्छे शशाह्वयवला सुज्ञानदानात्मतः । चार्वाकादिमतप्रवादितिमिरोप्मांतोर्मुनीन्द्रप्रभोः, सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य जयतात्वेषे। हि तस्यानघः॥१८॥ अभूव मण्डलाचार्यः सूरेः श्रीपग्रनन्दिनः । शिष्यः सकलर्कात्यांच्यो लसन्कीर्त्तमहातपाः॥ १९ ॥ आचार्यो जयकीर्त्याह्वस्तिच्छिष्यो सुनिकुत्ररः । उत्तमक्षान्तिमुख्यानि धर्माङ्गानि द्धाति यः॥ २० ॥ दक्षिणातं उद्यदेशे समागत्म सुनिक्षः । जनमुद्द्योतयामान शासनं धर्मदेशनात् ॥ २९ ॥ पुर्यो सिंहतरंगिण्यां यिस्मन्याते सुनीक्षरे । भव्यैः सम्यक्त्वमग्राहि कश्चिष्चाणुमहावतम् ॥ २२ ॥ हिरिभूषणसंज्ञोऽस्ति तस्य शिष्योऽस्तमन्मधः । एकान्तराचजसं यः करेत्युप्रं तपो मुनिः ॥ २३ ॥ परः सहस्रकीर्त्याख्यस्तिच्छिप्यो भवभीरुकः । दीक्षां जग्राह यस्यक्त्वा भ्रानृ-पुत्र-परिमहम् ॥ २४ ॥ भ्रान्तिका श्लान्तिकीर्लोदगुणरत्नलनिः सती । गन्धर्वश्रीरिति ख्याता शीलालङ्कारविष्महा ॥ २७ ॥ भ्रान्तिका श्लान्तिकीर्लोदगुणरत्नलनिः सती । गन्धर्वश्रीरिति ख्याता शीलालङ्कारविष्महा ॥ २७ ॥ भ्रान्तिका श्लान्तिका जिनादिष्टार्थसद्विः । शक्ताकांक्षादिनिर्मुक्तसम्यक्त्वादिगुणान्वितः ॥ २७ ॥

इन दोनों प्रश्वस्ति-पाठोंने बहुत अशुद्धिया मिलती हैं। इमने प्रायः समी लिपिदोवोंको सुधारा है। जहाँ बहाँ पाठपरिवर्तन किया है वहांका मूल पाठ नीचे दिया जाता है— -

१ जिनेन्द्रान्ताः २ °तु होते. ३ दक्षिणा उद°. ४ यस्मित्रायते ५ ° €ान्यादिः

द्वितीयो ब्रह्ममेघाएयो भवकायविरक्तवीः । विनयादिगुणैर्युक्तः शास्त्राध्ययनतत्परः ॥ २७ ॥ भाग्रोतवंशजः साधुर्छवदेवाभिधानकः । तस्वमुद्धरणः संज्ञा तस्परनी भीकृती श्रातिः ॥ २८ ॥ तयोः पुत्रोऽस्ति मेघाबिनामा पण्डितकुञ्जरः । आप्तागमविचारको जिनपादाब्जषट्पदः ॥ २९ ॥ एषामास्तायसंभृते वंशे खण्डेलसंज्के। गोत्रो गोधाभिधानेन नानागोधाकरोऽजनि ॥ ३० ॥ साधुयावंतकस्तत्र सोवतंस्रोपमः कुछे । यस्ये।पकारजा कीन्यी सर्व श्वेतीकृतं जगत् ॥ ३१ ॥ तत्पुत्री परमोदारी दानमानादिसद्ग्णैः । नागपात्राविवाश्विष्टी मिथः स्नेहवशी सृशम् ॥ ३२ ॥ साधुः कुमारपाळाष्यस्तदाद्यांऽभृत्यतां सतः । देवपूजादिषट्कभैनिस्तो विस्तोऽग्रुभात् ॥ ३३ ॥ तत्पन्नी लाखिसंज्ञामीलक्ष्मीरिव हरेः प्रिया । यया जिग्ये स्वशीलेन सीता रूपेण सद्गीतः ॥ ३४ ॥ तत्पुत्रत्रितयं जातं विनयादिगुणाश्रितं । येन स्वं भूषितं गोत्रं तपो रत्नत्रयेण वा ॥ ३५ ॥ तत्राद्यः पद्मालिहाद्भः संघेशा जिनगादश्रित् । ऽहिंसामस्यादिपञ्चाणुत्रतभृषणभृषितः ॥ ३६ ॥ भाग्यं भालस्थले यस्य शिरस्युच्चेंर्रीनेतिः । शास्त्रस्य श्रवणं श्रुत्योनेत्रयोः साम्यदर्शनम् ॥ ३७ ॥ वचने प्रियवादित्वं कण्ठे सद्रणकीर्तनम् । बुद्धौ परोपकारस्तु हृदि पञ्चगुरुस्मृतिः ॥ ६८ ॥ करे दानं सुपात्रस्य लक्ष्मीर्वक्षःस्थलेऽवसत् । पादयोस्तीर्थयात्रा हि सभा भूपतिसंनिर्धो ॥३९॥ त्रिकलम् अन्यो नेमाभिधानोऽभृत्रियमादिगुणालयः । संघधूर्धरणे नेमिर्निजवंशनभोरविः ॥ ४० ॥ जातः पुरुषसारंगः सारंगस्तृनीयः सुतः । चतुर्विधमदादानविधौ कल्पतस्त्रमः ॥ ४९ ॥ साधुम।वंतसंज्ञस्य यो हितीयस्तन्रहः । सोऽयं झाझणनामासीच्छीलालंकृतविप्रहः ॥ ४२ ॥ तदङ्गजास्त्रयः ख्याता मुनिराजसदस्यथो । दानिनो मानिनश्चापि धनिनोऽपि यशस्यिनः ॥ ४३ ॥ तेष्वाद्यः साधुमारुहास्यः साह्लादो<sup>ः</sup> जिनपूजने । घृताद्दिन्यसनस्यागाच्छावकव्रतभावकः ॥ ४४ ॥ सहजाको द्वितीयोऽभन्महजेनः प्रियंबदः । गाम्भीर्थेण पयोराशि यो जिगाय धिया गुरुम् ॥ ४५ ॥ तुतीयः साबलाभिल्यो जातो जगित कीर्तिमान । यो दानं याचकेभ्योऽदात्प्रहृष्टो दृष्टिमात्रतः ॥ ४६ ॥ श्रीमन्क्रमारपालस्य यो जातः प्रथमोऽङ्गज्ञः । पद्मसिंहोऽभिधानेन पद्माभास्यो जनप्रियः ॥ ४७ ॥ तज्ञार्या कृतसरकार्या साध्वी मेहिणिसंज्ञका । गौरीवेशस्य चंद्रस्य रोहिणीव मनःप्रिया ॥ ४८ ॥ या सती नारिवृत्देऽभाष्ठीलनिर्भलवारिभिः । गीतादिकलहंसैश्र गंगेव सरितां गणे ॥ ४९ ॥ तयोस्तन्रहाः सन्ति त्रयः कन्दर्पमूर्भयः । शंखकुन्देन्दुहारामकीर्तयः पटुरीतयः ॥ ५० ॥ तेषामाचोऽस्ति संवेशो बेरूनामा गुणाकरः । सतामग्रेसरः स्फारः सर्वलोकमनोहरः ॥ ५१ ॥ मानितः सुरतानेन बहुलोलाभिधेन यः । पुर्या सिंहतरंगिण्यां भाण्डागारपदे छतः ॥ ५२ ॥ ये बन्दिगृहमानीता म्लेब्छैः श्राद्धादिसजनाः । तान्विमोष्य स्वद्ग्ब्येण न्यायेनीपार्जितेन वै ॥ ५३ ॥ तेभ्यो द्रवा च सद्भुक्ति वस्त्राणि परिघाण्य च । व्ययं वितीर्य मार्गाय विसस्त गृहं प्रति ॥५४॥ युगछम् भाण्डागारपर्वे यस्मिन् श्रावकाः सुखमास्थिताः । दानपूजाबिधीश्रकुर्मक्त्या संविद्यमानसाः ॥ ५५ ॥ दुर्गनगरकोटाख्ये येन सूत्त्ंगतोरणम् । कलशध्वजरोचिष्णु कारितं जिनमन्दिरम् ॥ ५६ ॥ सुद्दोनाम्न्यस्ति तजाया लसग्छाया कलाख्या । दायिनी पात्रदानानां भर्तुर्भक्तिविधायिनी ॥ ५७ 🛔 मिष्टां यद्भिरमाकण्यं कोकिला वा हिया पुरात् । निर्गत्य स्वं च निन्दन्ती वनवासमिशिश्यत् ॥ ५८ ॥ यदास्थेन जितं चन्द्रं मन्ये संपूर्णमण्डलम् । नोचेरकथं तमान्नः स क्षीयते प्रतिवासरम् ॥ ५९ ॥

१ तस्त्रग्रहः २ र्विः ३ सहादोः ४ यतीर्वः ५ ळच्चकायाः ६ सतीदः,

मन्थरां यद्वतिं वीक्ष्य वरटा शोकसंगता । तत्प्राप्त्ये वा तपश्चके दुर्गमे जलसंगमे ॥ ६० ॥ तबन्दनी समुत्पन्नी रूपयीवनशालिनी । कुलभूर्षरणे दक्षी पुरुषी वृषभाविव ॥ ६९ ॥ भाचः साधारणः संज्ञा साधारो गुणभूषणः । यः मर्वज्ञपदाम्भोजे जातः षट्चरणोपमः ॥ ६२ ॥ यष्छाशनमनुलंघ्यं सर्वैर्नागरिकैर्जनेः । सीमेव पक्षिराजस्य इंसपुंस्कोकिलादिभिः॥ ६३ ॥ काञानामोलक्ष्यनामा द्वितीयो विनयान्वितः । प्रसादान्छान्तिनाथस्य चिरं जीयात्स भूतले ॥ ६४ ॥ संघेशपद्मसिंहस्य द्वितीयोऽस्ति शरीरजः । सीहा श्रुतिष्टतिक्षान्तिशान्तिकान्तिगुणालयः ॥ ६५ ॥ पराक्रमेण सिंहाभः कान्त्या चंद्रो धिया गुरु: । गांभीर्येण पयोराशिर्मेरुगीरमया स्वया ॥ ६६ ॥ को नित्यं भवविष्छेदि कुरुते देवपूजनम् । जलाधैरष्टभिर्द्रव्येविधिवन्स्नानपूर्वकम् ॥ ६७ ॥ महतीं स्वसमां लध्वीं परनारीं निरीक्ष्य यः । मन्यते जननी-भैगिनी-पुत्रीतुल्याः स्वचेतसि ॥ ६८ ॥ गुणश्रीरिति तं भेजे गङ्गेव लवणार्णवम् । उच्चैः कुलाद्विजा अद्वित्विराजिता ॥ ६९ ॥ किश्वर्या इव सत्कण्ट्या गीतानि जिनमन्दिरे । जहरक्षोभ्याचित्रानां सुनीनामवि मानसम् ॥ ७० ॥ वस्रेः पीतां सुद्दारेश्च श्वेतां कृत्णां तिरोरुद्दैः । द्दितां करताम्बूळे रक्तां कुङ्कममण्डनैः ॥ • १ ॥ बकां सौभाग्ययुक्ताङ्गी विलोक्य सुजना जनाः । नित्यमानन्दवामासुरिति मङ्गलदशैनम् ॥ ७२ ॥ तृतीयनन्द्रनो जातः पद्मसिंहस्य पापहृत् । संघेशबाहुडाभिष्यो दान्तात्मा च प्रशान्तधीः ॥ ७३ ॥ कुदेव-गुरु तत्त्वेषु सहैव-गुरु-तत्त्वधीः । येनात्याजीति मिथ्यात्वं भवदःस्वविवर्धनम् ॥ ७४ ॥ देवेऽष्ट।द्रशद्दोषप्रे' गुरौ प्रन्थविवर्जिते । तस्वे सर्वज्ञनिर्दिष्टे जीवादौ रुचिलक्षणम् ॥ ७५ ॥ सम्यक्तिमिति यथ्वित्ते स्थिरीभूतं सुनिर्मलम्। प्राणिनां भ्रमतां शश्वहर्लभं यद्भवार्णवे ॥७६॥ युगस्रम्। अष्टो मूलगुणान् पाति मधुमांसादिवर्जनात् । अतिचारगताञ्दााकाचनन्त्रकायमुम्मति ॥७७॥ प्रथमप्रतिमा । हिंसायाश्च मृषावादात्परस्वप्रहृणात्तथा । परस्त्रीरमणात्प्रायः संगाद्विरमणं भतम् ॥ ७८ ॥ इति पञ्चविधं यश्चाणुवतं मलवर्जितम । धत्ते त्रिकरणैः शुद्धः स्वलैकिषुष्पकारणम् ॥ ७९ ॥ युग्मम् । यश्राणुवतरक्षार्थं गुणवतत्रयं स्थिरम् । शिक्षावतचतुष्कं च पायाद्दोषोज्ञितं हितम् ॥८०॥ द्वितीयप्रतिमा । त्रिकालं कियते येन सामायिकमनुत्तमम् । सप्तञ्जाद्विभिरालीढं द्वात्रिंशहोषर्यार्जनम् ॥८१॥ नृतीयप्रतिमा । चतुःपर्वाणि कुर्याचौ मासं मासं प्रतीच्छया । क्षमणं करणग्रामनिग्रहं प्राणिरक्षणम् ॥८२॥ चतुर्थी प्रतिमा । कालाग्नियंत्रपक्वं यन्फलशालिकणादिकम् । जलं च प्रासुकं यश्च भुड्डे पिबिन नित्यशः ॥८३॥ पंचमी प्रतिमा । पुकपत्नीब्रतं येन गृहीतं गुरुसंनिधी । तत्रापि न दिवा भक्ती रात्रावेव निषेवणम् ॥ ८४ ॥ पष्टी प्रतिमा । इति गाईस्थ्ययोग्यानि षट्स्थानानि दधाति यः । स्थानानां शेषवञ्चानां भावानां भावयन्यलम् 🖁 ८५ 🍴 देवानर्चति नित्यं यो जलार्चर्वसुभिः सुभैः । गुरूब्रमति भक्त्या च रन्नत्रयपवित्रितान् ॥ ८६ ॥ श्रुणोत्यध्येति सच्छाक्षं द्रव्यश्चक्यादिपूर्वकम् । इन्द्रियाणि निगृह्यानि जन्तून् रक्षनि यस्यमान् ॥ ८७ ॥ स्वशस्या तपति प्रायः प्रायश्चित्तादि यस्तपः । दानं चतुर्विधं भक्त्या सन्पात्रेभ्यः प्रयच्छिति ॥ ८८ ॥ स्थाने श्रीक्र्क्षणूनास्ति येनाकारि जिनालयः । निजावित्तेन यस्तस्भकलकाध्वजराजितः ॥ ८९ ॥ नित्यं जिनास्त्ये श्राद्धाक्षिकारुं देवतार्चनम् । कुर्वन्ति सोत्मवं भक्त्या विधिवस्तानपूर्वकम् ॥ ९० ॥ चैत्रे भादपदे मासे माघेऽष्टाह्मिकपर्वणि । अभिषेकात्र जायन्ते यत्र मण्डलपूर्वकम् ॥ ९१ ॥ गायन्ति यत्र सम्रायों माङ्गल्यानि जिनेशिनाम् । वादयन्ति च वाद्यानि नृत्यन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ ९२ ॥

१ वराटारूयोः २ छ (?) नामालद्धमाः ३ भमीः ४ कुलादिजाञ्जद्धिः ५ दोषाप्तिः ६ °निमहः

सच्छायं पात्रसंयुक्तं सुमने।भिः समित्रितम् । फलदायकमुष्तैःस्यं नानाश्रमणलेवितम् ॥ ९३ ॥ बमुद्दिश्य समागत्य चतुर्दिग्भ्यो मुनीश्वराः । विश्राम्यन्ति च वन्दित्वा महाद्रुममिवाध्वगाः ॥९४॥ युगस्कम् । पूर्वजन्मजपापौधराशि संदग्धमिध्युकैः । भव्येदिक्षप्तकपूरकृष्णागुरुजधूपजम् ॥ ९५ ॥ मंण्डलीभूतमालोक्य धूमं ले मेघशंकिनः । अकाण्डे ताण्डवाटोपं यत्र तन्वन्ति बर्दिणः ॥९६॥ युगमम् । येन चारुभटाख्येन पण्डितानां धृतेन वै । अन्वर्थेन हि पापारिनिजितोऽत्र सुभासिना ॥ ९७ ॥

विलोक्य संसारशारीरभोग्यं विनश्वरं दैर्भपुटस्थिताम्बुवन । परोपकारे जगतीह सारे धता मितर्येन सदा विश्वद्धा ॥ ९८ ॥

याकीस्या हरहारचन्द्रकिरणप्रे। जुङ्गदुग्धाणंव-रङ्गद्धङ्गतरङ्गमंतिभभया खेतीकृते विष्टपे । श्रीवैरिश्विजनिर्विलोक्य बदनं स्वादेशपट्ट सिते, श्रश्नं वा विकृति विद्युप्य रुरुदे पत्युर्वियोगाभयात् ॥९९॥ पद्मायती जनी तस्य पद्मास्या पद्ममंतिभा । पद्मावतीव नागाधिपतेः संभोगदायिनी ॥ १०० ॥ सावण्यवाहिनीकाया यस्या रूपं विलोक्य ते । युवानः समरबाणोधिर्विध्यन्ते शतजर्जरम् ॥ १०१ ॥ स्वीता मन्दोद्रशे गङ्गा द्रापदी चन्दना यया । जिभ्ये शिलेन मत्येन कलो स्व सीख्यदायिना ॥ १०१ ॥ मातः पविश्वभूताङ्गी समर्च्याईतमिश्वरम् । बन्दिन्या सुगुरूष्ठाकं श्रुन्वागस्य स्वमन्दिरम् ॥ १०३ ॥ भोजनावसरे साध्वी या श्रद्धादिगुणन्विता । श्रुक्तं वितीर्य पात्रेम्यस्ततं। भोजयंत पतिम् ॥१०४ ॥ श्रुमम् । एषां मध्ये स्ववित्तेन न्यायेनोपार्जितेन वै । संघेशचाह्दाख्येन विनयादिगुणाश्रिता ॥ १०५ ॥ विद्यापयित्वा मेधाविनामानं पण्डितं वरम् । विद्यान्तरसनृष्तान्तःकरणं शरणं घियाम् ॥ १०५ ॥ केखवित्वा दिसाराख्यनगराञ्चगराजितात् । पुर्या सिंहतरिङ्गण्यामानाय्य स्वभ्यमश्रियाम् ॥ १०७ ॥ प्रावश्यैतिसिद्धान्तं हि भव्यानां पठनाय च । केवलकानसंभूत्यं स्वज्ञानावृतिहानये ॥१०८॥ चतुष्कलम् । पश्चान्तेघाविसंज्ञाय पण्डिताय सदास्मने । प्रदत्तं शाक्कमेतिह्न यत्यरंपरयागतम् ॥ १०९॥

योऽष्टाविंशातिमूलसद्गुणयुतो धत्ते गुणानुत्तरान्, खण्डेलान्वयमण्डनन्दुवदनश्रीपद्मसिंहाङ्कतः । सीहाचाह्रहसस्सहोद्रस्त्रसद्घेरूकपुत्रान्वितः,सोऽयं श्रीयशकीर्तिरत्र भवते द्यान्छियं मङ्गलम् ॥११०॥ भारतिर्वादः ।

तदा तैर्जिनिषम्बानामाभिषेकपुरस्तरा । कारिताची महाभक्त्या यथायुक्तिकृतीत्मवम् ॥ १५१ ॥ भृद्धारकछशादीनि जिनावासेषु पञ्चसु । क्षिप्तानि पञ्च पञ्चैव चेत्योपकरणाणि च ॥ ११२ ॥ भतुर्विधाय संघाय सदाहारअतुर्विधः । प्रादाय्योषधदानं च वस्त्रीपकरणाणि च ॥ ११३ ॥ मित्र-याचक-हीनेभ्यः प्रीति-तृष्टि-कृपादि च । दानं प्रदत्तमित्यादि धनव्ययो व्यधायि तैः ॥ ११४ ॥ इस्थं सप्तक्षेत्र्यां वपते यो दानमात्मनो भक्त्या। समते तदनन्तगुणं परत्र सोऽत्रापि पुज्यः स्यान्॥११५॥

यो दत्ते ज्ञानदानं भवति हि स नरे। निर्जराणां प्रप्रयो भुक्तवा देवाङ्गनाभिविषयसुखमनुप्राप्य मानुष्यजनमः । भुक्तवा राज्यस्य सोख्यं भवतनुज्ञसुखान्निस्पृद्दीकृत्य चिक्तं लाखा दीक्षां च बुध्वा श्रुतमपि सकलं ज्ञानमन्त्यं लभेतः ॥ ११६ ॥ बानदानाङ्गवेदज्ञानी सुखी स्याङ्गोजनादिहः । निर्भयोऽभयतो जीवो नीरुगीषधदानतः ॥ ११७ ॥

> धर्मतः सकलमङ्गलावली धर्मतो भवति मुण्डकेवली । धर्मतो जिनसुचक्रभृद्वली नाथ तद्विपुमुखो नरो बली ॥ ११८ ॥

१ दर्भपुरिथता, २ श्वादर्श. ३ पचारन्य. ४ युक्तिनसीत्सनं. ५ मनतनुस्त धुः

श्वास्विति कुर्बन्तु जनाः सुधर्म सदैहिकामुध्मिकमीकयकामाः । देवार्चनादानतपोवताचैर्घान्यं न लभ्यं कृषिमन्तरेण ॥ ११९ ॥ शास्त्रं शास्त्रं पापवैरिक्षयेऽदः शास्त्रं नेत्रं त्वन्तरार्थप्रदश्चे । शास्त्रं पात्रं सर्वच बद्धद्गुणाणं शास्त्रं तस्माचम्नतो रक्षणीयम् ॥ १९० ॥ श्रुत्वा शास्त्रं पापशत्रुं हिनास्ति श्रुत्वा शास्त्रं पुण्यमित्रं धिनोति । श्रुत्वा शास्त्र सदिवेकं दथाति तस्माद्यस्यो यत्नतस्त्रद्धि पाति ॥ १२१ ॥

बाबतिष्ठति भूतले सुरनदी रत्नाकरो भूधरः कैलाञः किल चिक्रकाश्तिजगद्बन्धश्च बेस्यालवः । बाबद्वग्रोम्नि शशाङ्कवासरमणी प्रस्केटबन्तौ तमस्ताबत्तिष्ठतु शास्त्रमेतदमलं संसेव्यमानं बुधैः ॥ १२२ ॥ सृश्मिजिन चन्द्राङ्घिस्मरणाधीनचेतमा । प्रशस्तिविदिता यासौ मीद्रारुयेन सुधीमता ॥ १२३ ॥ बद्यश्च काष्यवद्यं स्याद्ये पाठे मयादतम् । तदाशोध्य बुधैर्याव्यमनन्तः शब्दवारिधिः ॥ १२४ ॥

इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेषाविना विरचिता प्रशस्ता प्रशस्तिः समाप्ता । संवत् १८०३ का मिती आसोजवदि १ लिखितं मया मागरश्री मवाईजयपुरनगरे ॥ श्रीरन्तुः ॥ कक्ष्पी ।

पोधी त्रेकोक्यप्रज्ञतीकी महारकजीने साधन करवीने दीनी दूसरी प्रतिमा ती श्रावण मुदी १३ संवन् १८५९।

# देहली प्रतिकी लिपिकार-प्रशस्ति ।

स्वस्ति श्री सं. १५९७ वर्षे मार्गा सुदि ५ भीमवारे श्री मूलसंघे बलाकारगणे सरस्वतीगण्डे कुंद्रकुंदाचार्यान्वये भट्टारक श्रीपदमनंदिदेवास्तरपट्टे भट्टारक श्रीपुमचन्द्रदेवाः तत्पट्टालंकार म. भी जिनचन्द्रदेवाः । मु. श्री मदनकीर्ति तिष्छण्य ब्रह्मनरस्यंघकस्य खंडेलवालान्वये पाटणीगोत्रे मं. बी भू भार्या बहुश्री तरपुत्र सा. निहुणा भार्या तिहुणश्री सुपुत्रःदेवगुरचरणकमलसंवनमधुकराः द्वाद्रशबतप्रति-पालनतत्पराः सा. महिराजभार्तृण्यो राजसुपुत्रजालप । महिराज भार्या महणश्रीष्यो राजभार्याच्या भी सिहते त्यः प्तद्रग्रंथं त्रेलोक्यप्रज्ञानिसद्वान्तं लिवाप्य व. नरस्यंघकृते कर्मक्षयनिमित्तेः प्रदृत्तं ॥ ॥ ॥

यावजिनेन्द्रधर्मोऽयं लोलोकेऽस्मिन् प्रवर्तते । यावत्सुरनदीवाहास्तावश्वन्दतु पुस्तकः ॥ १ ॥ इदं पुस्तकं चिरं नंशात् ॥ छ ॥ शुभमस्तु । किखितं पं. नरासिंद्देन ॥ छ ॥ श्री ब्रंझुणुपुरे लिखितमेतत्पुस्तकम् ॥ छ ॥

१ कुर्वन्तितु. २ मीहास्येन. ३ पोणी-आदि आगेका पाठ भिन्न हस्ताक्षरीसे बादमें किया गया माञ्च होता है।

# गाथानुक्रमणिका

|                                    | अ                      | <b>भ</b> ट्टखातिभट्टपंचा | ७-३८७                  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                    | •                      | स्रहुगुणिदेगसे दी        | 9994                   |
| <b>अइ</b> तित्तकडुवकस्थरि          | <b>२-३</b> ४३          | अटुचउएक्कणभक्ष <b>ड</b>  | 8-325                  |
| धह्मुत्तयाण भवणा                   | <b>%</b> —३२७          | <b>अ</b> टुचउछक्कएक्का   | ७ – १५०                |
| भइमेच्छा ते पुरिसा                 | 8-1464                 | भट्टचउदुगसहस्सा          | <b>८</b> –३०९          |
| अइवहेडिं तेडिं                     | 1-120                  | अटुचउदुतितिसत्ता         | 59-2                   |
| <b>भ</b> इबुद्धिभणाबुद्दी          | <b>४</b> –१६ <b>२</b>  | भट्टचउसत्तपणचउ           | ४–२८३५                 |
| क्षउपत्तिकी भवंतर                  | 8-9050                 | अट्ट स्चिय जोयणया        | ४-१६४३                 |
| अ <i>न्खरभणन्खरम</i> ए             | ४–९८६                  | भट्ट चिचय छक्खाणि        | <b>७—६</b> ००          |
| ",                                 | ४–९९५                  | भट्टछम्द्रयछद्दो         | <b>४-२६</b> ९६         |
| <b>अक्खरमा</b> लेक्खें पुं         | <b>४</b> – <b>३</b> ८५ | अट्टछचडदुगदेयं           | 3-708                  |
| <del>अव</del> ्वलियणाणदंसण         | <b>9</b> – <b>9</b>    | भट्टछणवणवतिय चड          | <b>४-२</b> ८९२         |
| भक्षा मणवचिकाभा                    | 8-81 <b>3</b>          | भट्टछडुभट्टतियपण         | 8-1680                 |
| <b>भ</b> क्खीणमहाणसिया             | 8-2-8                  | <b>भ</b> ट्टहसहस्साणि    | 8-1666                 |
| भगगमहिसीओ मह य                     | 8-36-3                 | अट्टद्रेगुणिदहिं         | 8-808                  |
| अग्गमहिसीओ अहं                     | 6-360                  | भट्टडतियणभछद्ये          | ४-२६८३                 |
| अग्गमहिसीण ससमं                    | <b>३-</b> ९१           | भट्टणवणभचउक्का           | <b>8–</b> ₹ <b>९१७</b> |
| भग्गिकुमारा सब्वे                  | <b>३−१२</b> १          | अटुण्णवउवमाणा            | ८-४९९                  |
| अग्गिदिसाए सादी                    | ४–२७८०                 | भट्टतियदोण्णिभंबर        | ४–२६६१                 |
| क्षरगीवाद्दणणामी                   | ३-१६                   | अट्टत्तरिअधियाए          | 8-400                  |
| भरचुदणाने पडले                     | ८-५०६                  | भट्टत्तरिसंजुत्ता        | 8-5 <b>\$</b> CB       |
| <b>अ</b> च्छदि णव-दसमासे           | <b>४-६</b> २५          | भद्रत्तरिं सहस्सा        | 8-5690                 |
| <b>अच्छरसरि</b> च्छरूवा            | 8-130                  | भट्टतारूस <b>इ</b> स्सा  | ७–३५०                  |
| <b>भ</b> जगजमहिसतुरंगम             | २-३४                   | 11 11                    | <b>७-३</b> ६८          |
| ,, ,,                              | २-३०८                  | भट्टतालं दलिदं           | २ - ७ १                |
| ",                                 | <b>4-388</b>           | भट्टतालं दुसयं           | २-१९१                  |
| भजियजिणपुष्फदंता                   | 8-606                  | भट्टतालं कक्वा           | <b>७−६</b> ०२          |
| भजियजिणं जिषमयणं                   | 8-1                    | भट्टताला दीवा            | 8-2020                 |
| अज्जलस्करहसरिसा                    | ₹-३०६                  | अट्टत्तीससहस्सा          | 8-9000                 |
| भज्जाखंडम्मि ठिदा                  | <b>४–२२८</b> २         | भट्टत्तीसं लक्ख          | ८-३४५                  |
| भज्जुण <b>भरु</b> णीक <b>इ</b> लास | 8-115                  | भट्टसीसं लक्खा           | <b>₹-99</b> %          |
| भट्ट भणुद्दिसणामे                  | ८-१९७                  | भट्टत्थाणं सुण्णं        | 8-10                   |

|                                      | गायानुक्रमणिका                  |                                           | [ 664                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| अद्भुदुरोक्कं दोपण                   | 8-3689                          | महाम वि पत्तेक्कं                         | <b>1-9</b> 6          |
| <b>ब</b> हुदुणवेक्कश्रह।             | 9- <b>3</b> 3 6                 | बहाणं एक्कसमा                             | 8-5544                |
| श्रद्वपणविद्यसत्तः                   | 4-228                           | महाणं पि दिसाणं                           | #-4#                  |
| <b>अट्टमिइयसइ</b> स्स                | 8 1808                          | महाणं भूमीणं                              | 8-011                 |
| <b>अटुमए अ</b> टुविहा                | 8-663                           | भट्टारस कोडीओ                             | ¥-124•                |
| बदुमए इगितिसवा                       | <b>४-१४३</b> २                  | भट्टारस जीयणया                            | w-84.                 |
| <b>अ</b> ट्टमए णाकगदे                | <b>8</b> -864                   | महारसभागसया                               | <b>۵–4</b> 0 <b>٩</b> |
| महमस्विदीए उवरि                      | ۹-3                             | <b>अट्टारसल</b> स्वाणि                    | 4-130                 |
| <b>श</b> हरसजोयणा <b>इं</b>          | <i>8-308</i> 0                  | <b>,</b> , ,,                             | 6-40                  |
| भट्टरस महाभाषा                       | 1-61                            | भद्वारसवरिसाधिय                           | 8-484                 |
| ,, ,,                                | 8-903                           | महारस विव साया                            | <b>9−88−</b>          |
| <b>ब</b> हरसमुहुत्ताणि               | 9-२८८                           | अहारसहस्साणि                              | 8-1804                |
| अट्टरसं अंताणे                       | 3-9-28                          | भहारसा सहस्सा                             | ४–२५७ <b>२</b>        |
| भट्ट विसिहासणाणि                     | २-२३१                           | <b>भ</b> ट्टारसुत्तरसदं                   | <b>v−</b> 84 <b>€</b> |
| <b>अ</b> ट्टविद्दकम्मवियला           | 9-9                             | भट्टारमुत्तरसयं                           | 9-196                 |
| अट्टविहप्पं साहिय                    | 9-250                           | भद्रावण्णसयाणि                            | ¥−5 <b>€ ∘ €</b>      |
| <b>म</b> ट्टविहं सन्वजगं             | 3-234                           | <b>म</b> हात्रणस <b>ह</b> स्सा            | ¥-1000                |
| भट्टसगछक्कपण चड                      | २–२८६                           | 2) ))                                     | 9-3 · S               |
| भट्टसगसत्तप्दका                      | ७—३३४                           | ••                                        | \$ ~ \$ - @           |
| भट्टसयचावतुंगो                       | 8-880                           | ,, ,,                                     | ७ – ३ ७ 🕽             |
| अट्टसयजोयणाणि                        | 9-908                           | ,, ,,                                     | ७-३९९                 |
| भट्टमया भडतीया                       | ८-७ ६                           | भट्टाचण्णा दं <b>डा</b>                   | <b>१</b> –२५८         |
| अद्वसया पुरुवधरा                     | 8-1181                          | भट्टावण्णा दुसया                          | ८–५८                  |
| <b>अ</b> ट्टसहस्सब्भहियं             | ४–११७२                          | भट्टाबीस दुवीसं                           | 8-1565                |
| भट्टसहस्सा चउसय                      | <b>४</b> –२ <b>१</b> ४ <b>१</b> | भट्टावीसविद्यता                           | 1-280                 |
| भट्टसहस्सा णवसय                      | ४–१९ <b>९</b> २                 | ), ),<br>                                 | 1-281                 |
| भट्टसहस्सा दुसया                     | ८-इ८३                           | अट्टावीससर्याणि                           | 8-1180                |
| भट्ठं चिय लक्खाणि                    | 0.6-2                           | <b>अ</b> ट्टावीससहस्सं                    | 8-6500                |
| 1, ,,                                | <৩ ৭                            | <b>अ</b> ट्टावीसस <b>इ</b> स्सा           | 8~1550                |
| भट्टं छक्कतिमहं                      | 9-393                           | ,, ,,                                     | ¥-1015                |
| <b>अंटुं से</b> ।लस बत्तीसेवं        | <b>3</b> ~947                   | ,, ,,                                     | ¥-999 <u>2</u>        |
| भट्टाणउदिविहत्तो                     | 1-510                           | ",                                        | 8-565                 |
| <b>म</b> हाणउदी जोयण                 | ₹-9८8                           | ,, ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | y-258°                |
| <b>अ</b> हाणडदी णवसय                 | <b>२-१७७</b>                    | अट्टावीसं लक्खा                           | 2-92 <b>5</b>         |
| " "                                  | 2-964                           | ,, ,,                                     | 8-1840                |
| <b>अ</b> द्वाणबदिविहत्तं             | 1-282                           | <b>,,</b> ,,                              | <b>४-२५६४</b><br>     |
| <b>भट्टाणवदिविहत्ता</b><br>गार्च ११० | 1-240                           | , " "                                     | u-{-}                 |
| TP. 112                              |                                 |                                           |                       |

## ८९० ]

## तिलोयपण्णती

| अट्टाबीसं लक्खा                    | C-83                  | <b>अड</b> त।सलक्खजीयण     | <b>८–</b> २ <b>९</b>  |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>म</b> ट्टावीसुत्तरसय            | <b>४</b> –३९७         | भडतीससहस्सा चड            | 19-42 q               |
| <b>अ</b> ट्टासाट्टिक्तिस <b>या</b> | ७-५९०                 | भडदालसयं भोही             | ¥-1124                |
| <b>अ</b> हासहिस <b>ह</b> स्स       | ४-२३८३                | <b>अडदालसह</b> स्सार्ण    | 8-3460                |
| <b>म</b> हासहिसहस्सा               | <b>७</b> –२९९         | <b>अडप</b> णहांगेअडछप्पण  | ४–२६५४                |
| ,, ,,                              | \$ 0 8 <b>-</b> 8     | भडमाससमधियाणं             | 8-940                 |
| <b>भ</b> ट्टासट्टी <b>दीणं</b>     | २-९३                  | <b>भड</b> लक्खपुरवसमधिय   | ४-५६१                 |
| <b>अ</b> ट्टासीदिगहाणं             | ७–४५७                 | <b>भड</b> लक्सहीणइचित्रय  | ષ–૨૫૧                 |
| षट्टासीदिसयाणि                     | 8-3530                | अडवीसं उणहत्तीर           | <b>1</b> -२४ <b>६</b> |
| श्रट्टासीदिस <b>इ</b> स्सा         | <b>%-</b> ₹₹ <b>%</b> | भडवीसं छन्बीसं            | <i>3</i> −08          |
| <b>अ</b> ट्टासीदीआधिया             | <b>७–५९</b> c         | भडवीसपुच्वअंग             | 8-49 <b>0</b>         |
| बहासीदी छक्खा                      | <b>4-6</b> 08         | अडवी <b>सपु</b> न्वअंगा   | 8-1248                |
| ,, ,,                              | c-289                 | अडसगणवचउभडदुग             | ४-२६७३                |
| <b>अ</b> द्धिगिदुगतिगछण्णभ         | 8-२८७२                | भडसट्टी सेढिगया           | ८-१६५                 |
| <b>अ</b> द्विसिरारुहिरवसा          | <b>३</b> -२०८         | अडसयण्वकसहस्स             | ४– १ २ ७ २            |
| <b>अ</b> टुत्तरमेक्कसयं            | ८-१९६                 | अडसीदिदोसएहिं             | 8-089                 |
| भट्टत्तरसयमेत्तं                   | 8-1565                | भडसीदी सगसीदी             | ४–९६२                 |
| उ<br>भट्टत्तरसयसदिए                | 8-639                 | भड्ठाइन्जसयाणि            | ३-१०२                 |
| •                                  |                       | अड्ठाइउजं परुलं           | ₹ <i>−9७</i> ०        |
| <b>भ</b> द्रुत्तरसयसंखा            | <b>8-3</b> € ८ ७      | अड्ढाइउमं परुला           | ८-49 <b>३</b>         |
| "                                  | 8-1500                | भड़ाइउजा दोण्णि य         | \$ - 9 4 o            |
| भट्टेक्कछभट्टतियं                  | ४-२८११                | <b>अ</b> णगारकेवलिमुणी    | ४-२२८५                |
| <b>भ</b> ट्टेक्कणवच्चउक्का         | ७–२४७                 | भणलदियाए लंघिय            | ७-२०९                 |
| भट्टेच गया मोक्खं<br>              | 8-3830                | अणलादिसु विदिसासुं        | ४-२४९५                |
| भट्टेव य दीहत्तं                   | 8-9830                | अणवरदसमं पत्ता            | ८-६५०                 |
| <b>भडव</b> डचउसगभडपण               | ४–२६६०                | भणंतणाणादिच उनकहेर्दुं    | ३२१६                  |
| <b>भ र</b> जीयणउत्तुंगी            | ४२१५२                 | अणिदाणगदा सन्वे           | ४-१४३६                |
| <b>भरजे।यण</b> डाव्यद्धो           | S-835                 | <b>अ</b> णिमामहिमालविमा   | 8-3058                |
| अहरं चउसीदिगुणं                    | <b>४</b> – ३०१        | अणिलादियासु सूवर          | 8-२७२८                |
| <b>भ द ण उ</b> दिक्ष धियणवस्य      | ४-७७६                 | अणुत्रणुकरणं आणिमा        | 8-1056                |
| अडण इदिसया ओही                     | 8-3909                | अणुपण्णा अ पमाणय          | <b>६-८</b> 9          |
| <b>मह</b> णउदी बाणउदी              | १–२४३                 | अणुभागपदेसाई              | <b>१</b> – १२         |
| <b>अइ</b> णव <b>छ व</b> के दकण भं  | ४-२८५८                | अणुराहाए पुरसे            | <b>४</b> ६५ <b>१</b>  |
| <b>अड</b> तालस <b>हस्सा</b> ई      | 8-43                  | "                         | ४६५२                  |
| <b>अह</b> तियणभञ्जडलपण             | ४–२६५३                | अणुवमरूवत्तं णव           | ४-८९७                 |
| <b>अह</b> तियणभतियदुगणभ            | <b>8</b> -5258        | भण्णणा पुदस्सि            | ४–२३६७                |
| <b>अड</b> ितयसगट्टइगिपण            | . ४-२६३२              | भण्णदिसाविदिसा <b>सुं</b> | 4-148                 |

| अंग्जं बहु उबदेसं                  | 8-40 g                 | <b>भ</b> ङ्भंतरपरिसाए                 | 8-3 £ 00         |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| भण्णाणघोरतिमिरे                    | 1-8                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4-219            |
| भण्णे विविद्या भंगा                | 8-9086                 | "                                     | 6-226            |
| भण्णेहि भणंतेहिं                   | १-७५                   | "                                     | ८-२३३            |
| अवनीवनं बज्जाते                    | ₹-३२४                  | <b>अट</b> भंतरबाहिरए                  | 8-2048           |
| ष्ठारिथ रुवणंबुरासी                | ४-२३९८                 | <b>अब्भंतरभागादो</b>                  | <b>4-</b> 23     |
| अध्यि सदा अंधारं                   | ४-४३६                  | अब्भंतरभागेषुं                        | 4-138            |
| अथवा इच्छागुणिदं                   | ४-२०३५                 | भद्भंतरम्मि ताणं                      | 8-063            |
| अथवा गिरिवरिसाणं                   | 8-9049                 | अब्भंतरम्मि दीवा                      | 8-2021           |
| षदिकुणिममसुहमण्णं                  | <b>२</b> –३४५          | भव्भंतरामि भागे                       | <b>૪ – રવ</b> વવ |
| मदिभीदाण इसाणं                     | 8-808                  | ,, ,,                                 | ४–२७५१           |
| भदिमाणगन्विदा जे                   | 8-2403                 | भव्भंतरराजीदी                         | 6-599            |
| अदिरेकस्स पमाणं                    | 9-976                  | अब्भंतरवीर्द्धाः                      | ७-१८३            |
| ",                                 | 0-8-0                  | 3, ,,                                 | 9-748            |
| <b>))</b>                          | 9-863                  | अब्भंतरवेदीदी                         | <b>४–२४५</b> ०   |
| भदिरेगस्य पमाणं                    | 8-9748                 | अभिचंद तिदिवगदे                       | <b>8–80</b> 4    |
| ",                                 | 8-3561                 | अभिजिस्स चंदचारी                      | ७-५२१            |
| बदिरेयस्स पमाणं                    | ४–२७५९                 | अभिजिस्स छस्पयाणि                     | ७~४७२            |
| ·, ,,                              | 8 - 1 < 8              | अभिजी छच्च मुहुत्ते                   | 9-49 <b>8</b>    |
| <b>अ</b> दिसयमादसमुखं              | ९-५९                   | अभिजीसवणभागिट्टा                      | 9-76             |
| मदं खु विदेहारी                    | 8-103                  | अभिधाणे य असोगा                       | 8-06             |
| <b>अ</b> द्धारपहलछेदो              | 9-939                  | अभिये।गपुरेहिंतो                      | 8-188            |
| <b>अ</b> द्धारपल्लसायर             | <b>४</b> –३१५          | अभियोगाणं अदिवह                       | 6-200            |
| मादिय विदेहरुंदं                   | 8-2023                 | अभिक्षेयसभा संगीय                     | ८ <b>-</b> ४५४   |
| भद्भवमसरणपहु दिं                   | ८- <i>६</i> ४ <b>३</b> | अममं चडसीदिगुणं                       | 8-205            |
| भद्रेण पमाणेणं                     | <b>४</b> –२१७२         | अमर "रणमिद्च ३णा                      | 8-2368           |
| <b>अध</b> उद्वतिरिय <b>पस</b> रं   | <b>४–१०४</b> २         | अमवस्यागः उवकी                        | ४-२४४३           |
|                                    | 8-108g                 | भ्रमवस्से उवरीदो                      | ४–२४३्९          |
| अधहेद्विमगेवज्जे                   | 6-99 <b>६</b>          | अमिदमक्षे तदेवी                       | 8-861            |
| <b>अ</b> धियप्पमाणमंसा             | <b>9-89</b> 9          | अमुणियकःजाकःजो।                       | <b>२−३</b> ००    |
| <b>अपरविदेहसमु</b> ब्भव            | <b>४</b> –२०७ <b>२</b> | अयणाणि य रविसिभिणो                    | 9-865            |
| <b>ज</b> पराजियाभिधाणा             | ४-५२३                  | अयदं बत उरसामय                        | २~¶२             |
| <b>ज</b> प्पम <b>द</b> दियम विश्वम | 8-58                   | अरकुंधुसंतिगामा                       | 8-4-4            |
| ,, ,,                              | 1 - २५                 | <b>अ</b> रजिणवरिदातिग्थे              | 8-1108           |
| अप्पविसिकण गंगा                    | ४-१३०६                 | अरमहिल्भंतराले                        | 8-1834           |
| भव्यानं मन्नंता                    | <b>२</b> -२ <b>९९</b>  | अरसंभवबिमलाजिणा                       | y-4 • 9          |
| मर्भतर दृष्वमकं                    | 1-12                   | अरद्वाणं सिद्धाणं                     | 3-18             |

## तिकोयपण्नश्ची

| <b>अन्यवस्था</b> मदीको                  | 4-10                   | भविराहितूण जीवे             | 4-1-4                    |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>बरणवरदीववादिर</b>                    | ८-५९७                  | <b>,,</b> ,,                | 8-1-82                   |
| "                                       | ८-६०९                  | भविराहिय तल्लीणे            | 8-1-88                   |
| <b>अरुगवश्वा</b> रिरासिं                | પુ೪७                   | भविर।दियप्पुकाप्            | v-1025                   |
| <b>अवदुंबर</b> फलसरिसा                  | 8-2242                 | <b>अव्वाबाह</b> स/रेच्छा    | ८-६२७                    |
| अविवदसंका केई                           | <b>६</b> –१९८          | भव्याबाहारिट्ठा             | 6-979                    |
| <b>अवरविदेह</b> स्संते                  | ४-२२०३                 | असवत्तसयलभावं               | y-90y                    |
| <b>अवरंग</b> िक्रमउत्तम                 | 9-922                  | श्रसिमुसलकणयतोमर            | ८-३५७                    |
| अवरा ओहिधरित्ती                         | <b>€</b> − <b>९</b> o  | असुची यपेक्खणिङ्जं          | 8-658                    |
| भवराभी मेहहा                            | <b>9</b> -390          | असुरप्पहुदीण गदी            | इ-१२४                    |
| <b>अवश</b> जिद्दारस्स                   | ४–२४७४                 | श्रासुरम्मि महिसतुरगा       | Se-8                     |
| <b>अवरादिमु</b> द्दे ग <sup>रि</sup> छय | ४-१६२९                 | असुराण पंचवीसं              | <b>₹</b> −10€            |
| भवदक्कस्सं मज्ज्ञिम                     | 9-98                   | असुराणमसंखेऽजा              | <b>1</b> -1c             |
| जबरे वि सुरा तेसि                       | 6- <b>3</b> 6 <b>3</b> | असुरा णागसुवण्णा            | 1-9                      |
| <b>जवस्</b> षिप <b>णि उस्स</b> िपणि     | 8-1418                 | <b>अ</b> धुरादिदसकुलेसुं    | <b>3</b> -900            |
| "                                       | 8-3634                 | , ,, ,,                     | ह- १७५                   |
| <b>अ</b> वसप्पिणिए एवं                  | ૭ – બ જ લ              | असुरादी भवणसुरा             | इ~१३०                    |
| भवसप्पिणीए एदं                          | 8-016                  | असुहोद्द्ण यादो             | ٩-५८                     |
| अवसिषणीए दुस्सम                         | 8-1812                 | असोयवणं पढमं                | <b>ય-</b> દ્ <b>ર</b>    |
| अवसादि अन्तरञ्जू                        | १-१६०                  | <b>अस्</b> सउजसुक्कपडियद    | 8-598                    |
| <b>अ</b> वसेस <b>इंदया</b> णं           | <b>२-५</b> ४           | अस्सम्मीवो तारम             | 8-1812                   |
| <b>अ</b> वसेसकप्पजुगले                  | ८-६९४                  | अस्सग्गीवो तारय             | <b>ય-</b> પ્ય ૧ <b>વ</b> |
| भवसेसठाणमञ्झे                           | <b>४–३७</b> ४२         | <b>अ</b> स्सजुद्किण्हतेरासि | ४–५३१                    |
| <b>भ</b> वसम्बग्गणा <b>भो</b>           | <b>४</b> –१७०३         | <b>अस्सजुद्</b> सुक्कअट्टमि | 8-8863                   |
| ,, ,,                                   | 8-1088                 | अस्साथसत्तवण्णा             | <b>३</b> —३ <b>३ ६</b>   |
| <b>3</b> 1 ))                           | <b>४–२०९</b> ३         | अस्सपुरी सीहपुरी            | <b>8</b> –२ <b>२</b> ९९  |
| "                                       | <b>४–२७</b> १५         | अह को वि असुरदेवी           | <b>૪−૧</b> ૫૧ <b>૧</b>   |
| भवसेससुरा सन्वे                         | <b>3-3</b> 60          | अह चुलसीदी पहल              | 9-68                     |
| अवसेसा णक्खता                           | ७- <b>५</b> १९         | अह णियणियणयरेसुं            | 8-1500                   |
| ) <b>)</b> ))                           | <b>૭-</b> ५२ <b>३</b>  | अह तीसके।डिलक्ले            | ૪~ષ્પ                    |
| <b>धव</b> सेसाण गद्दाणं                 | <b>9909</b>            | <b>अह</b> दक्षिणभाएणं       | ક~ <b>૧</b> ફપ <b>૧</b>  |
| <b>जव</b> सेसेसुं <b>च</b> उसुं         | 8-2088                 | ,, ,,                       | ¥-124 <b>€</b>           |
| भविणयसत्ता केई                          | <b>॥</b> –१९९          | अह पडमचक्कवद्दी             | 8-9264                   |
| व्यवि य विभो जीवाणं                     | ४–६३५                  | सह पंचमवेदी भी              | 8-668                    |
| अविराहिबूण जीवे                         | 8-9026                 | जह भरहप्पमुदाणं             | 8-1 <b>1</b> 0 <b>2</b>  |
| j <b>) )</b>                            | 8-1039                 | अह माणिपुण्णसेल             | 4-44                     |
| 1)                                      | 8-1080                 | भइमिंदा जे देवा             | 8-406                    |
|                                         |                        | •                           |                          |

| गापानुसमिनका |
|--------------|
|              |

| बहमेको खलु सुदो                   | 9-78                     | <b>अंबर</b> पण <b>एक्कच</b> ऊ      | W-3 0 to 9                             |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| अहवा माणदजुगले                    | 6-164                    | अंबरपंचेक्कचऊ                      | 8-5 <b>5</b> -8                        |
| बहुवा बादिममिक्सम                 | 4-28 <b>3</b>            | आ                                  | 8-48                                   |
| महवा उत्तरइंदेसु                  | 3-384                    |                                    |                                        |
| बह्वा तिगुणियमिज्यस               | 4-588                    | आइश्यहंदयस्य य                     | 6- <b>99</b>                           |
| महवा दुक्खव्यमुद्दं               | 8-3000                   | '' ''<br>आ <b>ईसा</b> णं कप्पं     | 6-14g                                  |
| महवा दुक्लपहुदी                   | 8-1061                   | भा ईसाण देवा                       | e- <b>3</b> 44                         |
| "                                 | 8-106                    | आडगबंधणभावं                        | • <b>- 9 -</b> - 3                     |
| भइवा दुक्लादीणं                   | 8-1064                   | आउहकोडिआहि                         | <b>9−8</b>                             |
| भहवा दोही कीसा                    | 8-8600                   | आडटुकोडिसंखा                       | A-1 <a{<br>A-1<a< td=""></a<></a{<br>  |
| अहवा बहुभेयगयं                    | 1-58                     | आडवर्षभणकाले                       | 4- <b>१</b> 91                         |
| <b>महवा ब</b> हुवाही हिं          | 8-8004                   | आडसबंघणभावं                        | <b>E-101</b>                           |
| अहवा मंगं सीक्खं                  | 8 – 9 vi                 | आडस्त बंधसमप्                      | 9-892                                  |
| अहवा रुंद्रपमाणं                  | <b>5-90</b>              | आऊ कुमारमंडलि                      | 8-1568                                 |
| महवा वीरे सिद्धे                  | ४-१४९७                   | आऊणि भाहारे।                       | 9-2                                    |
| अहवा ससहरावें वं                  | ७-२१५                    | आऊ तेब्रो बुद्धी                   | 8-:464                                 |
| अह विण्णविति मंती                 | 8-1453                   | आ <u>ड वंभ</u> णभाव                | 8-8                                    |
| अइ संतिकुंथुअरजिण                 | 8-1268                   | ,, ,,                              | v-45v                                  |
| मह साहियाण कक्को                  | 8-9499                   | आऊबंधणभावी                         | 4-8                                    |
| जह सिरिमंडवभूमी                   | 8-648                    | आकंसिकमिद्यारं                     | 8-868                                  |
|                                   |                          | आगब्धिय णंदीसर                     | <b>५-९९</b>                            |
| अंक अंक पहुं मणि                  | ५ <b>-</b> १२ <b>३</b>   | भागश्चिय हरिकुंडे                  | 8-1001                                 |
| अंकायारा विजया                    | ४–२५ <b>५४</b><br>४–२७९७ | अशंत्र्ण णियंते<br>आगंत्र्ण तदो सा | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |
| "<br>अंगद्रखुरिया खग्गा           | 8-3 68                   | आचारंगधरादी                        | 8-3-430                                |
| अंगो <b>वं</b> गट्टीणं            | •<br>₹                   | आणव्भारणणामा                       | 2-186                                  |
| <b>जं</b> जणपहुदी सत्त य          | 6-1 <b>3</b> 9           | आणर्गामे पडले                      | ۵-40 <b>ع</b>                          |
| अंजणमूर्व अंकं                    | ₹-10                     | आणदपहुदिचडनके                      | 6-201                                  |
| अंजजमूर्ह कणयं                    | <b>8</b> –3050           | आणदपहुदी छन्कं                     | c-184                                  |
| अंतरदीयमणुस्या                    | ¥-2583                   | आणद्याजदभारण                       | <-128                                  |
| <b>अंतादिमञ्झ</b> दीणं            | 9-86                     | ,, ,,                              | c-350                                  |
| <b>अंतिम</b> चंदंताइं             | *-505                    | ;, ,,                              | c-1.4                                  |
| <b>बं</b> तिम <b>रं</b> द्यमाणं   | A-508                    | ,, ,,                              | c- <b>8</b> 4c                         |
| <b>धंतिमविक्लं</b> भदं            | 4-248                    | ) ,, ),                            | e-4e4                                  |
| <del>शंतोगुहुत्त</del> मवरं       | 3-8344                   | ,, ,,                              | c-44 <b>4</b>                          |
| शंभो णिवस्ह कृते                  | <b>8-61</b> 4            | वाणद्याणदृष्ये                     | <-844                                  |
| <b>चं<del>वरहर</del>सत्तत्तिय</b> | 8-2448                   | ,, 11                              | る一種有る                                  |

# ८६४ ]

# तिङोयपणाची

| आणर्पाणर्कप्ये               | 8-168                  | आदी जेब्दीओ      | 4-99                   |
|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| आणाए कक्कणिओ                 | 8-1458                 | भादी खवणसमुद्दो  | 4 <b>9 -</b> نم        |
| भाणापु चन्कीणं               | 8-338,3                | भादेसमुत्तमुत्तो | 3-303                  |
| g; ;;                        | 8-13'10                | आदे ससहरमंडल     | ७–२०८                  |
| •                            | ४–१३६६                 | भाभरणा पुष्वावर  | S-808                  |
| ,, ',<br>आतंकरोगमरणुप्पत्तीओ | ४–९३३                  | आमरिसखेलजल्ला    | 8-1059                 |
| आतुरिमाखिदी चरमंग            | <b>२–</b> २९२          | आशासयस्स देट्टा  | 8-658                  |
| अ:दरअणादरक्खा                | ५–३८                   | आयण्णिय भीरतवं   | <b>३</b> —२११          |
| आद्रअणाद्राणं                | <b>४–</b> २६०३         | आयामे मुह सोहिय  | 4-3 to                 |
| आद्रश्रवसाणमञ् <u>क्षे</u>   | ४–९८१                  | भायामे। पण्णासं  | 8-1634                 |
| -                            | <b>४–९८</b> २          | भायासणभणवंपण     | 8-1148                 |
| ), ),                        | <b>ક</b> –૭'૧ <b>ફ</b> | आरण इंदयद क्खिण  | ८–३४९                  |
| आदिमसिदीसु पुद्द पुद्द       | 8-230                  | अ।रणदुगपरियंतं   | ८-५३२                  |
| आदिजिनव्यहिमाओ               | <b>ર</b> –ર્ <i>७</i>  | भारिंदए णिसहो    | २—५०                   |
| आदिणिह्णेण हीणा              | 9-933                  | भारुहिऊणं गंगा   | ४–१३१०                 |
| आदिणिहणेण हीणो               | 8-9'49                 | आरुदिवूण तेसुं   | ४–८७३                  |
| आदिमकुडे चेट्टि              | 8-२०४१                 | आरूढो वरतुरयं    | 4-60                   |
| आदिमकूडें।वरिमे              | ८–'199                 | आरूढो वरमोरं     | v <u>i</u> _9 @        |
| मादिमचडकप्पेसुं              | <b>४–१५</b> ८२         | आरो मारो तारो    | ₹-88                   |
| <b>भादिम</b> जिणउदयाऊ        | ८–३२४                  | आ सत्तममेक्कसयं  | 8-1518                 |
| आदिमदोजुगले धु               | 8-2602                 | आसाढपुणिमीए      | <b>७-</b> ५३०          |
| आदिमपरिहिप्पहुदी             | 9-830                  | आस। दबहुलदसभी    | <b>8</b> –६६ <b>8</b>  |
| आदिमपीरोहें तिगुणिय          | 9-34G                  | भाहारदाणिगरदा    | <b>४-३</b> ६८          |
| आदिमपहादु बाहिर              | ८—४२१<br>८—४२१         | आहारसण्णसत्ता    | 8-2400                 |
| भादिमप। <b>यारादो</b>        | ५—२ <b>१</b> २         | भाहाराभयदाणं     | ४–३७१                  |
| आदिमगासादस्स य               | 4-300                  | आह.रो उस्सासी    | <b>5−</b> 2            |
| क्षादिमपासाय्यः।             | 8-9 E G                | 23 23            | <b>७−६</b> 9 <b>६</b>  |
| आदिमपीतुष्डेशो               |                        | 27 76            | <b>د–ع</b>             |
| आदिममि इसमबाहिर              | 8-2462                 | आहुट्ठं रञ्जुघणं | 3-8-6                  |
| 33                           | <b>४—२</b> ५ <b>६</b>  | जाबुह राज्यन     | , ,,,,                 |
| कादिमस्यण व उनकं             | ४—१३८०                 |                  |                        |
| <b>आ</b> दिमसंठाणजुदा        | ४–२३३४                 |                  |                        |
| भादिमसंद्वणण जुदा            | 8-8308                 | इइ केई आइरिया    | 8- <b>0</b> 1 <b>9</b> |
| <b>बादिमसंद्दणणजु</b> दो     | 3-40                   | इकतीसं दंडाई     | <b>२—२</b> ५ <b>१</b>  |
| <b>आ</b> दिमस्हस्सदं         | 4-280                  | इकतीसं छक्खाणि   | २— ३ २ ३               |
| आदी अंते सोहिय               | २—२१८                  | इगतीस उबहि उचमा  | २२ १ ०                 |
| आचीओ गिहिट्टा                | २—६ १                  | इगिअडणवणभपणदुग   | 8—5 € % ●              |
| भादी छभट्टचोदस               | <b>2-9</b> 46          | इगिकोडिप॰णकक्षा  | 8-465                  |

| गा <b>ष</b> ानुकमिका                    |                              | [ ८९५                                |                               |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| इगिकोडी छस्लक्सा                        | ८–२३८                        | इच्छाप् गुणिदाओ                      | 11                            |
| इगिकोसोदयरुंदा                          | 8-206                        | इव्छिद्दपरिहिपमा <del>णं</del>       | y-2049                        |
| 53 33                                   | <b>४–२</b> ५६                |                                      | <b>७−३६२</b>                  |
| इगिगिविजयमञ्ज्ञत्थ                      | <b>8–</b> 23 c2              | _                                    | 4-540                         |
| इगिचउतियणभणवतिय                         | 8–2909                       | इ <b>ि</b> छयदीबुवहीणं               | ५-२ <b>६८</b><br>५-२४५        |
| <b>इ</b> गिछक्कएक्कणभपण                 | 8–2909                       |                                      | ५–२ <b>४</b> ६                |
| <b>इ</b> गि <b>छक्कअ</b> ट्टदुगपण       | ४२६३६                        | ,,                                   |                               |
| इगिणडदिं छक्खानि                        | 8-2039                       | ))<br>इतिसम्बोक्तर्या                | 4-286                         |
| इगिणभपणचउअडडुग                          | <b>४–२६७</b> ४               | इच्छियदीवुवहीदी<br>इच्छियदीवे कंद    | 4-58 <b>6</b>                 |
| इगिणवतियङहुदुगं                         | <b>४–</b> २६९७               | इन्छियदीवे हंदं<br>इन्छियपरिस्यरासिं | <i>y</i> -9 <i>y</i> <b>§</b> |
| इगितिदुतिपंच कमसा                       |                              |                                      | <i>50 €</i>                   |
| इगितीसलक्षजोयण                          | <b>७−३</b> १२                | ,, ,,                                | ७-३९६                         |
| <b>इ</b> गितीससत्तच उदुग                | ८–३९                         | इच्छियपरिद्विपमाणं                   | ७२६९                          |
| इगितीसं स्वाणि                          | ८–१५९                        | इच्छियवासं दुगुणं                    | ५-२६९                         |
| <b>इगिदालुत्तरसगसय</b>                  | ८–१६९                        | इष्के पदरविद्याणा                    | <b>२-५९</b>                   |
| इगिदुगचडअडछित्तव                        | <b>ξυ−</b> >                 | इटं परिस्यरासि                       | ७-३१०                         |
| इगिपणदोहगिछच्चड                         | 8–561E                       | ,, ,,                                | ७—३२६                         |
| इगिपणसगअडपणपण                           | ४—२८८ <b>६</b><br>४—३६॥०     | इद्विंदयप्रमाणं                      | <b>२-५</b> ८                  |
| <b>इ</b> गिपक्लपमाणाञ्ज                 | 8–2                          | इट्टोबहिविक्खंभे                     | ५-२५९                         |
| इगिपुब्वलक्खसमधिय                       | 8-3063                       | इय अण्णाणासत्ता                      | ४–३५६                         |
| इगिलक्षं चालीसं                         | ४–५६२<br><sup>१</sup> , ००-८ | इय उत्तरम्मि भरहे                    | 81360                         |
| <b>इगिवीसपु</b> ब्वल <del>क्</del> स्वा | 8 <b>–</b> १९०६              | इय एक्केक्ककलाए                      | ७–२                           |
| इगिवीसलक्खवच्छर                         | 8-498                        | इय किंपुरुमाणिदा                     | ६-३७                          |
| इगिवीसवस्सलक्खा                         | 8-3262                       | इ्य जम्मणमरणाणं                      | 6-4140                        |
| इगिवीससदस्साइ                           | 8-643                        | इय णायं अवहारिय                      | 3-58                          |
| 2) ))                                   | <b>४</b> –६०२                | इय दक्षिलगीम्म भरहे                  | 8-1554                        |
| ";                                      | 8-1110                       | इय पहुदि णंदणवणे                     | ४–१९९९                        |
|                                         | 8-3805                       | इय पूजं कार्युणं                     | ८-५९०                         |
| इगिवीससहस्सार्णि<br>इगिवीसं स्वकार्णि   | ४–३१९                        | इय मूलतंतकत्ता                       | 3-00                          |
| _                                       | S-43                         | इय वासररत्तीओ                        | ७–२९०                         |
| इगिसहियभागकदे<br>जनसङ्ख्यान             | ७–६८                         | इय सक्खापरचक्खं                      | 1-26                          |
| इगिसट्टीअहिएणं<br>ज्यासक्तं             | و-5                          | इय संखाणामाणि                        | ८–२९९                         |
| इगिसयजुदं सहस्तं                        | 8-3340                       | इलगामा सुरदेवी                       | rd—8 rd rd                    |
| इगिसयतिण्णिसहस्सा                       | 8-353                        | इसुगारगिरिंदाणं                      | ४२५४३                         |
| इगिसयरहिदसहस्सं                         | 8-3353                       | इसुपादगुणिदजीवा                      | ४—२३७४                        |
| इगिहत्तरिज्ञताई                         | 8-1001                       | <b>ह्यु</b> दरगं चडगुणिदं            | ¥—२५९८                        |
| इच्छंतो रविविवं                         | @—583                        | "                                    | ४–२८१८                        |
| इष्छं परिरयरासिं                        | 19-20 1                      | इंद को ते जह मणुवा                   | ર~ક્ષ્પ•                      |

## तिलोयपण्णसी

| हु स्वणसम्बर्शवालु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इह सैत्ते वेश्यं।                 | S-686         | ]                                 | <b>3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| हेनाक नि नि शहरू हैं हैं स्विति हो से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इंड रंबणसक्करावासु                | \$−94₹        |                                   | N        |
| हेश्यक्तित्व १-३० व्यक्तिस्तार्थ १-३० व्यक्तिः १ व                                                                                                                                                                                                                                                                               | इह कोंके वि महस्छं                | ४—६३६         | <b>!</b>                          |          |
| हेरपहिराज्य १-१०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८०० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८० १ १८                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इंगा</b> सजासमुग्मुर           | 7-330         | }                                 |          |
| हेरपाहर्याच्या ६-८४ ८-१०६ ५ उक्कस्सावप्रमाण ८-८१६ ५ उक्कस्सावप्रमाण ८-८१६ ५ उक्कस्सावप्रमाण ८-८१६ ५ उक्कस्सावप्रमाण ८-८१६ ५ उक्कस्सावप्रमाण ८-४१६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ८-४१६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ८-४१६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ८-४१६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ८-११६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ४-११६ ५ उक्कर्सावप्रमाण ४-१६६ ५ उ                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इंदपेडिं</b> ददिगिंदय          | 3-80          | <b>उक्कस्सक्ख</b> उक्सम           |          |
| हेश्यहेत्राणे ८-३०५ हेश्यहेत्राणे ८-३०५ हेश्यहेत्राणे ८-३०५ हेश्यहेत्राणायात ८-३०६ हेश्यहेत्राणायात ८-३०५ हेश्यहेत्राणायात ८-२००० हेश्यहेत्राणायात ८-२०० हेश्यहेत्राणायाच ८-२०० हेश्यहेत्राणायाच ८-२०० हेश्यहेत्राणायाच ८-२०० हेश्यहेत्राणायाच ८-२०० हेश्यह                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ईदपर्डि</b> दप्पहुदी           | ã−330         | ,; ,,                             |          |
| है वर्णवाणपासात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>इंदपडिंद</b> समाणय             | <b>६</b> -८४  |                                   |          |
| हेरणहरिषाणसारा हेरणहरिषाणसारा हेरणहरिषाणसारा हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरमाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरसाया हेरणसहरमाया हेरणहरमाया हेरणसहरमाया हेरणहरमाया हेरणह                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इंदपडिं</b> दारीणं             | ८-३०५         | 1                                 |          |
| हैरण्डासदारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसवारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसयारा हेरवसहरसवारा हेरवसहरसवारा हेरवसहरसवारा हेरवसहरसवारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरसहर्या हेरवसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहरस्यारा हेरवसहर्याद्याहिस्य हेरवसहर्याद्याहिस्य हेरवसहर्याद्याहिस्य हेरवसहर्याद्याहिस्य हेरवसहर्याहिस्य हेरवसहर्                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ईदण्यद्वा</b> णपासाद           | ८-३९६         |                                   |          |
| हेवस्यस्याता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>इंद</b> प्य <b>ह</b> दिच उक्के | 8-1048        | ł <u>.</u>                        |          |
| हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीवर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीबर-<br>हे वस्पेडीवर-<br>हे वस्पेडिय्या-<br>हे वस्पेडीवर-<br>हे वस्पेडिय वस्पेडिय<br>हे वस्पेडिया-<br>हे वस्पेडिया-<br>हे वस्पेडिया-<br>हे वस्पेडिया-<br>हे वस्पेडिय | <b>ईदऱ्या</b> सादानं              | Z-813         | ł _                               |          |
| इंश्यनेवीवयः  इंश्यनेवीवयः  १-१०  ११ व्यवस्थीवयः  १ - १०  १ १ - १०  १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>इंदयसङ्</b> रसयारा             | 888-2         | _                                 |          |
| इंश्वसंवीबय- इंश्वसंवीबय- इंश्वसंवीबय- इंश्वसंवीबय- """  """  २-७२  इंश्वसंवीबय- """  ३-७२  ३-१०  इंश्वसंवीबय- """  ३-१०  इंश्वसंवीबय- """  ३-१०  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  इंश्वसंवीवया  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८  ३-१०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इंदयसेडीबद-                       | <b>२-३</b> ०२ | { _                               |          |
| हेदसरणिमरचळणं १-१०२ व्यक्तिकारियां १-१००२ व्यक्तिकारियां १-१००० व                                                                                                                                                                                                                                                                               | इंद्यसेवीवद्-                     |               | 1 _                               |          |
| इंदसदणिमदण्डलं ६-१०२ हंदसदणिमदण्डलं ६-१०२ हंदसदणिमदण्डलं ६-१०२ हंदसदणिमदण्डलं १-१०२ हंदस्या पिडहंदा १-६० हंदस्या पिडहंदा १-६० हंदस्य पिराचे १०००० हंदस्य १०००० हंदस्य पिराचे १०००० हंदस्य १००० हंदस्य १००                                                                                                                                                                                                                                                                               | इंदयसेडी बदा                      | २-३६          | •                                 |          |
| इंदसदणिमदण्डणं ६-१०२  ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 2 11                            |               | 1                                 |          |
| हेरसमा पिडेह्ंदा इन्हर इन्हर्भ इन्हर इन्हर्भ विशेषा उच्छेद्दआविष्या इन्हर्भ करथाणे उन्हर्भ इन्हर्भ विषयाणे उन्हर्भ उच्छेद्द इन्हर्भ करथाणे उन्हर्भ इन्हर्भ विषयाणे उन्हर्भ उच्छेद्द इन्हर्भ करथाणे उन्हर्भ इन्हर्भ विषयाणे उन्हर्भ वि                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |               | ł                                 |          |
| इंदसमा पडिइंदा इंदसवणिसद्यलणं इंदसवणिसद्यलणं देवाणं भत्थाणे देवाणं भत्थाणे देवाणं भिवारा इंदार्शपंचणणं देवाणं परिवारा देवाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                | इप्राप्त नाम र वर्णन              |               |                                   |          |
| इंत्रस्यणित्वलणं इंत्राणं भरधाणे ८-३०० इंत्राणं भरधाणे ८-३०० इंत्राणं भरधाणे ८-४५० इंत्राणं परिवारा ८-४५० इंत्राणं परिवारा ८-४५२ इंत्रारंपंचणणं ३-३१३ ३-६५ उच्छेहपहुर्दाहिं ८-३५३ उच्छेहपहुर्दाहिं ८-३५३ उच्छेहपहुर्दाहिं ८-३५३ उच्छेहवासपहुर्दि इंद्राणं परिवारा ८-४५० इंत्रारायसिरेष्णा ८-५५० इंत्रारायसिरेष्णा ८-५५० इंत्राणं परिवारा १-१५० उच्छेहवासपहुर्दि १-१५०३० इंत्राणित्राणं ८-३५३ उच्छेहवासपहुर्दि १-१८३३ इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३५० इंत्राणित्राणं ८-३६० इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१२७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१२७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१२७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१६७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१६७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता ४-१६७ इंत्राण्याण्यासंज्ञता इंत्राण्याण्यासंज्ञता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>                          | <b>७</b> –६१९ | <b>उच्छे</b> दआउविरिया            | -        |
| ह्रेताणं अत्थाणे  हेताणं चिण्हाणि  ८-३९० हेताणं चिण्हाणि  ८-३९० हेताणं पित्वारा  ८-३९० हेताणं पित्वारा  ८-३९० हेतालं पित्वारा  ३-३१३ ३-६५ उच्छेह्पतहृदिखीणे  ४-३९५ ३-६५ उच्छेह्पतहृदिखीणे ४-३९५ ३-१९३ इक्षाणं हितालं १-३५३ इक्षाणं १-३५३ ३-१९६५ इक्षाणं १-३५३ इक्षाणं १-३५३ इक्षाणं १-३५३ इक्षाणं १-३५६ इक्षाणं १-३६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ ·                               | <b>इ</b> −६९  | उच्छेह जोयणाणि                    | ₹-₹ 8 %  |
| इंदाणं विण्हाणि इंदाणं परिवारा इंदारं परिवारा इंदादीपंचणं ३-११३ इंदादीपंचणं ३-११३ ३-६५ उच्छेहप्पहुदीहिं उच्छेहपपहुदीहिं उच्छेहवासपहुदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                 | ९-७१          | उच्छेदजोयणेण                      | 8-5148   |
| इंदाणं परिवारा इंदावीपंचाणं ३-११३ १८ विद्या रायसरिक्छा १-६५ १८ विद्या रायसरिक्छा १-१५६५ १८ विद्या रायसरिक्छा १८ विद्या रायसरिक्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                 | ८–३९०         | ,, ,,                             | 4-969    |
| इंदादीपंचणं ३-११३ १ंदा रायसिरिक्डा १-६५ उच्छेह्प्यहुदीहिं ५-१५१ उच्छेह्प्यहुदीहिं ५-१५१ उच्छेह्प्यहुदीहिं ५-१५१ उच्छेह्यासपहुदिसु ४-१८१ १ंकाणिदिसाण् सुरो ४-२७८१ उच्छेह्यासपहुदि ४-१८३१ १ंकाणिदिसाण् ४-१७३० उच्छेह्यासपहुदि ४-१५८३। १ंकाणिदिसाण् ४-१७३० उच्छेह्यासपहुदि ४-१५८३। १ंकाणिदिसाण् ४-१७६५ उच्छेहो दंडाणि ४-१८५६। १ंकाणिदिस विमाणा ४-१६५ उज्जाण्यणसंज्ञसा ४-१८७३। १ंकाणिदिस विमाणा ४-१६५ उज्जाण्यणसंज्ञसा ४-१८७३। १ंकाणिदेस विमाणा ४-१६५ उज्जाण्यणसंज्ञसा ४-१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                 | ८–४५०         | <b>उ</b> ॰छेहदसमभागे              | 5-880    |
| इंदा रायसरिक्छा  ३-६५ उच्छेहप्पहुदीहिं ५-१५१ उच्छेहपपहुदीहिं १-१५१ उच्छेहपपहुदीहिं १-१५१० इंसाणिदिनागं ८-५३७ इंसाणिदिनाग् १११ १-१७३० उच्छेहवासपहुदि १-१५३१ इंसाणिदिनाभाप १-१७३० उच्छेहवासपहुदि १-१५३१ उच्छेहवासपहुदि १-१५३१ उच्छेहवासपहुदि १-१५३१ उच्छेहवासपहुदि १-१५३१ इंसाणिदिन विमाणा १-१३५५ इंसाणिदेन विमाणा १-१३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | ८–४५२         | उच्छेहपहुदिखीणे                   | 8-56.1   |
| उच्छेह्वासपहुदिसु ४-१०१० हैंबाजिदिताणं ८-५३७ हैंबाजिदिताणं ४-२०८१ हैंबाजिदिताणं ४-२०८१ हैंबाजिदिताणं ४-२०८१ हैंबाजिदिताणं ४-१०३० हैंबाजिदिताणं ४-१०३० हैंबाजिदिताणां ४-१०६५ हैंबाजिम विमाणां ४-१३५५ हैंबाजिम विमाणां ४-१३५५ हैंबाजिम विमाणां ४-१३५५ हैंबाजिम विमाणां ४-१६०५ हेंबाजिम विमाणां ४-१६०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                 | 3-113         | ,, ,,                             | 8-803    |
| देशानिवितानं ८-५३७ उच्छेह्वासपहुदि ४-२११० इंसानिविसाप् सुरो ४-२७८१ उच्छेह्वासपहुदि ४-१५३१ इंसानिविसाप् सुरो ४-१७३० उच्छेह्वासपहुदि ४-१५३१ १-१७६५ उच्छेहो दंडानि ४-१५३१ १-१५३१ १-१५६५ उच्छेहो दंडानि ४-१८३१ १-१८३१ १-१८६५ उच्छेहो दंडानि ४-१८१३ १-१८७१ उच्छेहो देउानि ४-१८७३ १-१८७१ उच्छोहो देउानि ४-१८७३ १-१८७१ उच्छोहो देउानि ४-१८७३ १-१८७६ उच्छोहो देउानि ४-१८७३ १-१८७६ उच्छोहो देउानि ४-१८७६ उचछोहो देउानि ४-१८०६ उ                                                                                                                                                                                                                                                                               | इंदा रायसरिष्डा                   | ३—६५          | उच्छेइप्पहुदीहिं                  | 4-343    |
| विकालिक्षियाणं ८०-५३७ उच्छेह्वासपहुदि ४-२११० इंकालिक्सण्युदे ४-२११० उच्छेह्वासपहुदि ४-१९३१ इंकालिक्सण्युदे ४-१७६५ उच्छेहो देशाँण ४-२५६६ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्याण ४-१६७५ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६७५ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६७५ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५६ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५६ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५६ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५६ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५६ इंकालिक्सण्युदे ४-१६७५ उज्जालक्षेत्र्या ४-१६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ç                                 |               | उ <b>च्छेइ</b> प्पहुदी <b>सुं</b> | 8-1010   |
| इंसानिहीताणं ८-५३७ उच्छेहवासपहुदि ४-२११०<br>इंसानिहिसाण् सुरो ४-२७८१ उच्छेहवासपहुदि ४-१८३१<br>इंसानिहिसाभाप् ४-१७३० उच्छेहोऽपहुदिसु ४-१५८३<br>५-१७६५ उच्छेहो दंडाणि ४-२२५६<br>ईसानिहिस विमाना ८-३६५ उच्छेहो वे कोसा ४-१८१३<br>इंसानिहिस विमाना ४-१६६ उज्जानिहिसाल्य ४-१६७५<br>इंसानिहिस सम्बद्ध ४-१६७५ उज्जानिहिसाल्य ४-१६५५<br>इंसानिहिस सम्बद्ध ४-१६७५ उज्जानिहिसाल्य ४-१६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę                                 | •             | <b>उच्छेहवास</b> पहुदिसु          | 8-88     |
| ईसाणदिसाण सुरो ४-२७८१ उच्छेहवासपहुरी ४-१८३१<br>ईसाणदिसाभाप ४-१७३० उच्छेहा उच्छेहा देखाँण ४-१८३<br>११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>र्वेद्धाःककि</del> सिताणं    | ور چ ماسدیر   |                                   | 8-5330   |
| इंसाणदेसाभाप ४-१७३० ढच्छेहाऊपहुदिस ४-१५८३<br>१, ,, ४-१७६५ उच्छेहो दंडाणि ४-२२५६<br>ईसाणिम विमाणा ८-३६५ उच्छेहो वे कोसा ४-१८१३<br>इसाणसास्त्रपुद ४-१६७५ उज्जाणसंजुत्ता ४-१२७<br>इसाणसोक्षमास्त्र ४-१६७५ उज्जाणेर्स जुत्ता ४-१६५<br>इसाणसोक्षमास्त्र ४-१६७५ उज्जाणेर्स जुत्ता ४-१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |               | _                                 | 8-36-8   |
| 3 स्थार्थ अ-१७६५ उस्सेदो दंडाणि ४-२२५६ इसाणिम विमाणा ४-१३५ उन्हेदो देडाणि ४-१८१३ इसाणकंतवच्युद ४-१६७५ उज्जाणवणसंजुत्ता ४-१२७ इसाणसोन्नमारुद ४-१६७५ उज्जाणेदे जुत्ता ४-१६५ इसाणदो समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                 |               |                                   | 8-3453   |
| ईसाणिक विमाणा     ८-३३५     उच्छेदो वे कोसा     ४-१८१३       ईसाणिक त्वच्युद     ८-३६६     उज्जाणिक त्या उज्जाणिक त्या उज्जाणिक ज्ञा     ४-१६७५       ईसाणिक स्वास्त्र     ४-१६७५     उज्जाणिक ज्ञा     ४-१६५       ईसाणादी सेसय     ८-५१६     उबुईद वपुच्यादी     ८-९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | j             | =                                 | ४–२२५६   |
| ईसाणसंत्रवस्युद ८-३६६ उज्जाणवणसंजुता ४-१२७<br>ईसाणसोश्रमारुद ४-१६७५ उज्जाणेर्द जुत्ता ४-१६५<br>ईसाणादी सेसय ८-५१६ उबुईद्वयुष्वादी ८-९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |               |                                   | 8-1013   |
| इंसाणसोश्रमारुद ४-१६७५ उज्जाणेर्द ग्रना ४-१६५<br>इंसाणादी सेसय ८-५१६ उद्वाहंदगपुच्वादी ८-९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                 |               |                                   | 8-130    |
| ईसाजादी सेसय ८-५१६ उतुरंदवपुरवादी ८-९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |               | ব্যুজানীৰ জুনা                    | 8-364    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 1             | _                                 | ८–९०     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                 |               |                                   | \$@\$0   |

|                                                | गाषानुत्र               | गापानुक्रमणिका                  |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>बहुजोग्गद्</b> ष्यभाषण                      | 9-9 <b>3</b> 66         | <b>उण्सीदिसह</b> स्सा <b>णि</b> | t) _ 10 <b>3</b>       |
| रहुणामे पत्तेक्कं                              | 6-63                    | İ                               | 8-98                   |
| उडुणामे सेडिगवा                                | 82-2                    | " "                             | 4-1888                 |
| उडुपढलुक्कस्साऊ                                | c-8 <i>é</i> 8          | ं उत्तपद्दण्णयमञ्जे             | २−१०१                  |
| <b>टडु</b> पहरुडुमज्झिम <b>ट</b> डु            | 03-3                    | उत्तमभोगांबदीए                  | 1-119                  |
| <b>उडु</b> पहुदिइंदयाणं                        | 6-49°                   | उत्तरकुरुमणुवाणं                | 6- <b>9</b>            |
| उडुपहुदि एक्कतीसं                              | 6-130                   | उत्तरदक्षिणदीहा                 | <b>४-व्ह ० ९</b> ०     |
| उडुविम <b>लचंदणामा</b>                         | ८-१२                    | " "                             | ८- <b>६</b> ०५         |
| उडुसेवीबद्धदं                                  |                         | <b>उत्तरदक्षिणभरहे</b>          | ४–२६७                  |
| उद्गुजे खलु वट्टी                              | ८- <b>१</b> ०१<br>१-२७७ | <b>उत्तरदक्षिणभा</b> ण्         | 3-1646                 |
| ंउद्वं कमहाणीए                                 | 8-1061                  | " "                             | 8-5018                 |
| उद्घाधी दक्षिणाए                               | ७-४९१                   | " "                             | c~ <b>\$</b> 48        |
| उस्दुद्धं रज्जुघणं                             | 1-261                   | उत्तरदिक्कणभाग                  | ध—२८ <b>२३</b>         |
| बहु भवेदि रुंदं                                | 8-5808                  | उत्तरदिसाए देशो                 | 8-5006                 |
| उद्गोधमञ्ज्ञलोए                                | <b>९</b> –३५            | उत्तरदिसाए रिट्टा               | <b>८</b> − <b>६</b> १९ |
| उणणवदी तिष्णि सया                              | २-५६                    | ,, ,,                           | c- <b>43</b> c         |
| डणतालखक्खजोयण                                  | ¢−₹6                    | <b>उत्तरदिसाविभागे</b>          | 8-1668                 |
| <b>ड</b> णतीसस <b>ह</b> स्साधिय                |                         | ,, ,,                           | ¥-9040                 |
| उगतीसं तिण्णिसया                               | 8-408                   | उत्तरदेवकुरूसुं                 | <b>४—२६</b> ००         |
|                                                | ८ <b>–२०</b> २          | उत्तरपुग्वं दुचरिम              | ४–२६०६                 |
| उणतीसं लक्साणि                                 | ₹-66                    | उत्तरमहप्पह <del>र</del> खा     | 4-88                   |
| डणदास्त्रं पण्णक्तरि                           | 9-196                   | उत्तरिय वाहिणीश्री              | 8-866                  |
| उणदासं सम्बाणि                                 | 5-118                   | उत्ताणधवलछत्ता                  | ८६५७                   |
| <b>र</b> णवण्णजुद <del>ेव</del> कसयं           | <u>૭ – ૧</u> ૧૨         | <b>उत्ताणाव</b> हिदगोल <b>ग</b> | <b>0−₹ 0</b>           |
| <b>रु</b> णवण्णदिवसविर <b>हिद</b>              | 8-3488                  | <b>उत्ता</b> णावद्विदगोलय       | <b>७−६</b> ६           |
| <b>ग्रणवण्णभ</b> जिद्सेदी                      | 3-906                   | उद्पु गंघरडीए                   | 8-691                  |
| इणवण्णसद्दस्सा णव                              | @a.a. &                 | उद्एण एक्ककोसं                  | ४–१५९९                 |
| <b>उणवण्णसह</b> स्साणि                         | ४१२२५                   | उदभो इवेदि पुग्वा               | 1-140                  |
| उणवण्णसहरसा यह                                 | 8-108                   | उदको णामेण गिरी                 | ¥-284¥                 |
| उणवण्णा दुसयाणि                                | <b>२–१८</b> २           | उदगा उदगावासो                   | 8-2840                 |
| रणवण्णा पंचसया                                 | <b>७—१६</b> ६           | उद्घित्थणिदकुमारा               | 2-17-                  |
| <b>ड</b> णवीसउत्तराणि                          | ८-१८३                   | उद्यस्स पंचमंसा                 | &840                   |
| <b>र</b> णवीसजोयणे <b>सुं</b>                  | 388-8                   | l .                             |                        |
| उणवीसमी सयं मू                                 | 8-1401                  | उद्यंतदुमणिमं <b>ड</b> ल        | 38F-3                  |
| डणवीससया वस्सा                                 | 8-18-6                  | उदयं भूमुहबासं                  | ¥~9432<br>¥~944        |
| <b>उणवीसस</b> इस्साणि                          | ४-२५७४                  | ्,,<br>उद्दिहं पंचूणं           | 3-40<br>3-40           |
| <b>27 29</b>                                   | ४-२८२६                  | <b>उदियदिवहुमु</b> रव           | 1-148                  |
| ,, ,,<br><b>डण</b> सद्विजुद <del>ेरद</del> सयं | ८—६२ <b>९</b>           | उपान्त्र अवण                    | <b>1</b> -2-0          |
|                                                | 9-25 g                  | डप्पन्णसुरिक्षमाणे              | د-لان <i>ا</i> ه       |
| <b>डण</b> सद्विसया इतितीस<br>MD 110            | 8- <b>9</b> 04          | ०-५वण द्वरावमान                 | ç— <b>74</b> 4         |
| TP. 113                                        |                         |                                 |                        |

# ëqe ]

## तिकोयपण्डा

| डपक्ले सुरभवणे                       | <b>१-२१</b> ०  | <b>उवचण</b> पी <del>वश्</del> वरणीहिं | <b>૭</b> –૫ૃષ્                   |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ख्यां समिया</b> ई                 | ४–२३१८         | उदयणवाविजलेणं                         | 8-00                             |
| उपनी तिरियांग                        | ५–२९६          | उदवणवेदीजुत्ता                        | ध−१६६ <b>३</b>                   |
| उष्पत्ती मणुवाणं                     | 8-2686         | उववणसंडा सब्वे                        | 8-3 o 4 o                        |
| <b>उन्पळ्</b> गुम्मा जलिजा           | 8-198          | उववणसंडेहिं जुदा                      | ४–२०८३                           |
| <b>उप्पद्</b> उव्प्सयर।              | ह्1−२०५        | उबवादमंदिराईं                         | 10-115                           |
| रुप्पादा भइघोरा                      | ४–४३३          | <b>उववादमार</b> णंतिय                 | <b>२</b> -८                      |
| <b>उ</b> टमंतरयणसाण्                 | 8-80           | उववादसभा विविद्या                     | ८–४५३                            |
| <b>डभयत्रड</b> वेदिसहिदा             | ४-२६०          | उत्रसण्णासण्णो वि य                   | 1-103                            |
| उभवेसि परिमाणं                       | १-१८६          | <b>उव</b> दिउवमाउजुत्तो               | 8-1422                           |
| <b>उम्मग्ग</b> संठियाणं              | ९-5            | उविह उचमाणजीवी                        | <b>3</b> -9 64                   |
| उङ्कसिद्धि व्यम्माओ                  | <b>५</b> –३२५  | 19 99                                 | ८–५५ <b>१</b>                    |
| उबदेसेण सुराणं                       | ४-१३३९         | ,,                                    | 6-696                            |
| रवशासीतं ताणं                        | 8-911          | उवहिउवमाण णउदि                        | 8-3585                           |
| <b>उवरिम</b> खिदिजेहाऊ               | २–२०८          | <b>उविदेउनमाणणवके</b>                 | ध <i>प</i> ६ ७                   |
| उवरिमज्ञरूस जीयण                     | 8-5804         | उबद्धि उत्रमाणतिद्रपु                 | <b>४</b> -५६९                    |
| <b>स्वरिमतक</b> त्रिक्लंभा           | <b>७-९</b> ५   | उवदी सर्वभुरमणी                       | <i>५</i> २ <b>२</b>              |
| " "                                  | A-300          | उवहीसु तीस दस णव                      | 8-3583                           |
| <b>उबरिमत</b> लविक्खंभी              | <b>৩</b> –৭ ঃ  | उसहजिणे णिव्याणे                      | <b>४</b> –१२७६                   |
| <b>)</b> ;                           | 9-36           | डसहतियाणं सिस्सा                      | 8-3534                           |
| <b>डबरिमतक</b> वित्थारी              | <b>७−</b> ९०६  | उसहमजिय च संभव                        | ४ <b>–</b> ५१२                   |
| डबरिमतलाण रुंदं                      | ७-८५           | उसहाम्मि थंभरुदं                      | 8-८२२                            |
| उबरिमभागा उज्जल                      | 8-000          | उसहारिदससु भाऊ                        | 8-40 <b>8</b>                    |
| उवरिमकोया आरो                        | १-१३८          | उसह।दिसीलसाणं                         |                                  |
| उबरिमिन इंदयाण                       | 6-206          | उसहादी चउवीसं                         | ४ <b>-१२</b> ३०                  |
| उवरिग्मि कंचणमञ्जा                   | 8-3505         |                                       | 8-658                            |
| उवरिम्मि णिसहगिरिणो                  | ७-४३३          | उसहादीसुं चासा                        | <b>४</b> —६७५                    |
| <b>उवरिम्मि</b> णीक्रगिरिणो<br>१६ ,, | <b>४–२११६</b>  | उसहो चोह्सदिवसी                       | ४—१२०९                           |
| 72 22                                | <b>8–२३३</b> २ | उसहो य वासुपुरको                      | 8-9590                           |
| ) <b>)</b>                           | ७-४३४<br>७-४३४ | उस्सिप्पिणीए अन्जाखंडे                | 8-1608                           |
| उवरिन्मि ताण कमसो                    | ४२४६९          | <del>उस्सासस्</del> सहारस             | ५–२८६                            |
| उवरिग्मि माणुसुत्तर                  | <b>४–</b> २७६५ | उस्सेषगाउदेणं                         | <b>8</b> – <b>₹</b> 1 <b>६</b> ८ |
| उवरिं उचरि वसंते                     | <b>६-</b> ८२   | उस्सेहअंगुलेणं                        | 3-990                            |
| उवरिं उसुगाराणं                      | ४-२५३८         | उस्सेहआउतित्थयर<br>उस्सेहोद्दिपमाणं   | ४–१४ <i>७</i> १                  |
| डवरिं कुंडलगिरिणो                    | 4-150          | -//idua.                              | <b>4</b> )                       |
| डबार्रे थळस्स चेट्ठदि                | 8-5343         | उ                                     | ī                                |
| डबरि वि माणुसुत्तर                   | <b>४–२७</b> ५६ | जणपमाणं दंडा                          | ₹-७                              |
| उबवणपहुदिं सन्वं                     | ४-८४३          | ऊणस्स य परिमाणं                       | ٥-9٤ م                           |

| गापानुक्रमणिका                                 |                         |                                          | [- ८१६                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ų                                              |                         | एकपित्रीवमाऊ                             | 5                                        |
| ं के किए जेंग का का का विषे                    |                         | ",                                       | <b>₹</b> —₹¥ <b>%</b><br><b>₹</b> —१५५   |
| ं <b>एका</b> इंसलक्खाणि                        | 5 8 Bri                 | ) ),                                     | 1-144                                    |
| पुकोणसहिहत्था<br>                              | 5-580                   | ,, ,,                                    | 8-04                                     |
| एककच <b>उ</b> ककचउक्केक्क                      | 8-2920                  | ,, ,,                                    | 8-804                                    |
| <b>एक्क च उक्क</b> ट्ठंजण                      | <i>u</i> ,— <i>u</i> o  | ,,                                       | 4-49                                     |
| एक्कचडक्कातिछक्का                              | ७३७९                    | ,, ,,                                    | 4-114                                    |
| एककचंडहाणदुंगा                                 | <b>७</b> ~५६€           | ,, ,,                                    | 4-128                                    |
| एक्कचडसोलसंखा                                  | ४२५६७                   | " "                                      | 6-490                                    |
| प्रक्छञ्चसत्तपणणव                              | <b>४२७०</b> ९           | एकब्भहिया णउदी                           | c-148                                    |
| <b>एक्क</b> छणवणभएक्का                         | <b>४</b> २५६५           | एकरमतेरसाई                               | v-1112                                   |
| एककट्टं छक्केक्कं                              | <b>%</b> २८६९           | एकरमवण्णगंधं                             | ૧ - ૧ . ૧ . ૧                            |
| एक्कट्टियभागकदे                                | ७—३ ९                   | एकरमयया इगिवीय                           | c-19¢                                    |
| एक्कणवपंचितियसत्त                              | 9-7197                  | एकरममहस्माणि                             | 8-2382                                   |
| प्रक ति सग दस सतरस                             | २—३५३                   | 12 31                                    | 8-2884                                   |
| प्वकत्तरिलक्षाणि                               | ३-८५                    | 1) ))                                    | <b>V</b> -2626                           |
| एककत्तरिं सहस्या                               | <b>४</b> –२०२६          | ,, ,,                                    | 9- <b>5</b> -9                           |
| पुरकत्तालसद्दस्या                              | ४–२८०५                  | एकरस होति रुटा                           |                                          |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | ७३४८                    | एकरसी य सुधम्मी                          | 8-9570                                   |
| ",                                             | ७–३६६                   | ्र एकवरियेण उसही                         | 8-185E                                   |
| ,,                                             | 9-40v                   | , पुक्कविहीणा जीयण                       | 8-401                                    |
| एक्कत्तालं दंडा                                | २२६५                    | ्रकसगुणडभहियं                            | ₹-9 € 9                                  |
| एककतालं लक्खं                                  | ८–२५                    |                                          | 8-1148                                   |
| एक्कत्रालं लक्खा                               | २- १ १ २                | एकसमयं जहण्यं                            | 9777<br>0000                             |
| ,, <b>,</b> ,                                  | ४–२८३२                  | एकसयं उणदालं                             | <b>४</b> –२ <i>९५७</i><br>७– <b>६</b> ०४ |
| ए <b>य</b> कत्तालेक्कसयं                       | ७–२६०                   | एकसय पणवण्णा                             | ४–२४८२                                   |
| एक्कत्तीसहाणे                                  | ४–३०८                   | ्रक्सया तेमही                            | A-18                                     |
| <b>ए</b> क्कत्तीसगुहुत्ता                      | ७–२४३                   | <b>एकसदस्स</b> ट्टसया                    | 8-198                                    |
| <b>ए</b> क्कत्तीसस <b>इस्</b> सा               | 8-1991                  | तुक्कस <b>इस्य</b> यमाणं                 | ८-२३३                                    |
|                                                | ७–१२३                   | एक्स्सहस्यं भडमय                         | <b>8-84</b>                              |
| <b>97</b> 27                                   | <b>७</b> –२२२           | एकसहस्यं गोउर                            | <b>४–२</b> २७३                           |
| <b>77</b>                                      | ७— <b>२</b> ४५          | एकसहस्यं चउमय                            | 8-1124                                   |
| ,, ,,                                          | ८–६३२                   | एकसहरमं तिसय                             | 8-844                                    |
| neronade                                       | 6-496                   | एकसहस्यं पणस्य                           | 8-1904                                   |
| <b>एइ.बु</b> गसत्तए <b>के</b><br>एइ.बुगसत्तरके | ०—५५०<br><b>२—३</b> ११  | एकसहस्या सगस्य                           | 4-1141                                   |
| <b>एक</b> दुतिपंचसत्तय<br>क्रम्यकोल्यस्यो      | र— <u>२</u> ११<br>२–२२० | पुक्रस्ति गिरिगइए                        | 4-586                                    |
| पुक्कभणुमेक्कहरथे।                             | <b>२−२४</b> २           | एकं केरिडसर्य                            | 4                                        |
| पुक्त भण् दो इत्था                             | <b>1-11</b>             | 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 7-144                                    |

## तिकोयपण ती

| एकं कोदंडसर्य                   | २२६४                    | एकारसलक्खाणि            | 6-1-5              |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| एकं कोसं गादो                   | <b>8-1</b> 9५०          | <b>एका</b> रसहस्सृणिय   | 8-401              |
| एकं चिय होरि सयं                | <b>8</b> – <b>२</b> ०४८ | <b>एक</b> ।रसिपुरुवण्हे | ४–६५४              |
| एकं चेय सहस्या                  | 8-1126                  | <b>एक</b> ारसुत्तरसयं   | c-94 <b>3</b>      |
| एकं चेव सहस्सा                  | 8-1121                  | एकारसे पदेसे            | 8-9609             |
| ,, ,,                           | 8-1150                  | <b>एक</b> ।वण्णसहस्सा   | 8-1228             |
| एकं छच्चउभट्टा                  | 9-3<8                   | ·                       | <b>9-243</b>       |
| एकं जोयणकक्लं                   | ४–१७३९                  | ,, ,,                   | ७–३६९              |
| 37 "                            | <b>४–३</b> ७५३          | एकासीदी लक्सा           | <b>1</b> ~61       |
| "                               | ध-२५८८                  | एकेकदंदयस्य य           | c-11               |
| »                               | <b>४–२६</b> ०६          | ए <b>के</b> कड सरिंदे   | 6-290              |
| "                               | <b>u</b> -9'30          | एके क्रकमळ संडे         | 8-099              |
| <b>,,</b>                       | @-9 4 <b>3</b>          | ,,,                     | <b>%−</b> ₹८₹      |
| "                               | @-148                   | n <del>der G</del> erry |                    |
| 17 33                           | @- 3 rin                | <b>एके</b> क्ककिण्हराई  | ८–६०३              |
| "                               | 9-920                   | पुकेक गीउराणं           | <b>४</b> –७३ ७     |
| 11 11                           | ७—२४०                   | एके इस्चार खेतां        | <i>9-44</i> \$     |
| 21 27                           | ७–२६६                   | "                       | ७-५७३              |
| >> <b>&gt;†</b>                 | 6-69                    | <b>एकेक्</b> च।रखेत्ते  | ৩–৭৬১              |
| )) ))                           | ८-४४२                   | एके क जुब इस्यणं        | 8-3508             |
| पुद्धं जीयणसम्बा                | <b>२</b> —१५५           | एकेक जो यणंतर           | 8-1580             |
| पुक्कंत तेरसादि                 | २—३ ९                   | ए <b>के</b> कदिसाभागे   | <b>8–</b> २२७२     |
| एकं कक्सं चडसय                  | છ—૧૫૬                   | एकेक पल्ल वाह्य         | ८–५२२              |
| एकं लक्खं णवजुद                 | ७-३५८                   | एकेक मयंकाणं            | ७-३ १              |
| " "                             | ७—३७७                   | एकेकमाणधंमे             | ३-१३९              |
| एकं सक्तं पण्णा                 | <b>७—२३</b> ९           | एकेकमुद्दे चंचल         | د <del>-</del> ۶۵۰ |
| पुक्कं वाससहस्यं                | 8-1500                  | एकेकम्मि विसाणे         | c-261              |
| पुका कोडी एकं                   | ८–२३९                   | एकेकरञ्जुमेत्ता         | 1-197              |
| एकाण्डदिसयाई                    | 8-1119                  | एकेकलम्खपुरवा           | 8-1800             |
| एकादिदु उत्तरियं                | ७—५२६                   | एकेकससंकाणं             | 9-24               |
| ए <b>का</b> धियखिदिसंखं         | ₹ <b>-</b> 940          | एकेकस्स दहस्स य         | ४–२०९४             |
| पुकारसक्डाणं                    | ४–२३५८                  | एकेकरिंस इंदे           | 1-61               |
| प् <b>का</b> रसचावाणि           | <b>२</b> —२ <b>३</b> ५  | एकेकस्सिदे तणु          | <b>ξ-</b> •0       |
| प्कारस पुग्वादी                 | 8-1 € 3 8               | एकेकं चिय लक्खं         | 8-1163             |
| पुद्धारसमा कीहळ                 | 4-3 3 a                 | एकेक जिणभवणं            | <b>४-७५३</b>       |
| पु <b>कारसङ्</b> कलाणि<br>११ ११ | ४-२६१६                  | एकेक रोमग्यं            | 1-134              |
| ))<br>~                         | 6-86                    | , एकेकाए डवदण           | F-6-4              |

|                                          | गायानुकर्मणिका          |                            | [ 40}          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| वृद्धेकांच् जहब                          | 8-048                   | पको दवेदि रज्यू            | <b>१-10</b> 4  |
| "                                        | ¥-46 •                  | ,, ,,                      | R-108          |
| एकेकाए तीए                               | 825-2                   | एको होदि विश्वती           | ¥-{•           |
| एक्केक्काए दिसाए                         | 4-168                   | एगं तिक्जि व सर्त          | <b>२-१</b> -३  |
| <b>वृक्केक्काव् पु</b> रीव्              | 75-0                    | एता दकरञ्जूणं              | 1-418          |
| एक्केक्का गंधठरी                         | <b>200</b>              | प्रतिबमेत्तपमाणं           | <b>-</b> 406   |
| प्रकेशका चेसतर                           | <-8£1                   | <b>एत्तिवभेत्तविसेसं</b>   | 8-801          |
| एक्केक्का जिलक्रा                        | 4-180                   | <b>,</b> ,,                | 8-8-6          |
| एक्केक्काणं दो हो                        | ४-७२५                   | एत्तियमेत्तादु परं         | •              |
| एक्केक्का तडवेदी                         | ४–२५३५                  | पुत्रूण पेसणाइं            | 8-999          |
| एक्केक्का पढिइंदा                        | 6-216                   | एसो चडचडहीणं               | 1-209          |
| ए <del>रकेरके</del> पासादा               | 4-06                    | एत्तो जाव भणंतं            | ¥-4< §         |
| एक्केक्कोसं थूहे                         | 8-886                   | एत्तो दिवायराणं            | <b>७−४२</b> 1  |
| एक्केक्को पडिइंदो                        | ६-६९                    | एत्तो पासादाणं             | <b>4-191</b>   |
| एक्को कोसो दंडा                          | ४-५९                    | एत्ती बासरपहुणी            | <b>6-563</b>   |
| एक्को व्यिय वेलंबी                       | ४–२७६९                  | एको सलावपुरिसा             | <i>8-43</i> •  |
| एक्को जीयणकोडी                           | ४–२७५८                  | प्रयावसन्पर्णाप्           | 1-46           |
| <b>एकोणच</b> उसयाई                       | <b>१-</b> २२७           | एक्सि तमिस्से जे           | 4-618          |
| एक्कोणतीस दंदा                           | <b>२</b> —२५०           | एदस्स डदाहरणं              | 1-22           |
| <b>एक्कोण</b> तीसपरिमाण                  | ४-५९३                   | एदस्स चढदिसासुं            | 4-19•          |
| <b>एक्को</b> णतीस <b>छ रखा</b>           | २—१२५                   | ) <b>,</b> ),              | < <b>-</b> {49 |
| " "                                      | 6-88                    | एदस्सि खेत्रफल             | 8-3919         |
| पुक्कोणमविषिष्ट्रंदय                     | \$ <b>₫</b> v           | एदस्सि णयरवरे              | ¥-44           |
| पुक्कोणव ज्यादंडा                        | २–२५६                   | एदं अंतरमाणं               | 10-400         |
| एक्को णवरि विसेसी                        | 8-1468                  | <b>79 79</b>               | 9-462          |
| na n | ध२० <b>६</b> २          | 3 <b>9</b>                 | W-468          |
| एक्कोणवीस दंडा                           | <b>२</b> —२४४           | एदं आदवतिभिर               | 9-819          |
| <b>ए</b> क्कोणदीसस्र <del>ग्</del> या    | 2-124                   | एदं खेत्तपमाणं             | 1-161          |
| ,, ,,                                    | 6-44                    | एदं चडसीदिहदे              | 8-2914         |
| एक्कोणवीसवारिहि                          | 6-408                   | एदं चक्खुप्पासो            | o-853          |
| एक्कोणवीससहिदं                           | <b>8-5850</b>           | एदं चिय चडगुणिदं           | 8-500 <b>§</b> |
| एक्कोणं दोण्जि सबा                       | 1-530                   | एदं चिय चडगुणिदे           | 8-4013         |
| पुत्रको तह रहरेणू                        | 8-48                    | एदं चेव य तिगुणं           | <b>-40</b>     |
| पुस्को य मेरु कूडा                       | ४–१३९६                  | एंद्र जिणाणं [ समय- ] तराक | 8-406          |
| एक्केर्क्कंगुक्किना                      | 8-4868                  | एदं होदि पमाणं             | 9-309          |
| <b>एक्कोरुकवे</b> सणि <b>का</b>          | 8-4848                  | पुदाह जीवणाई               | c- <b>३</b> ६५ |
| पक्रोस्मा गुहासुं                        | <b>8</b> – <b>२४८</b> ९ |                            |                |
| शको इवेदि रङ्ग                           | ₹- 19+                  | प्राप जीवाप                | 1-145          |

# तिकोयप्रणाचीः

| पुदाप बह्कत्तं                 | 2-9 u                    | एदाणि रिक्खाणि             | 19-43-5          |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| प्दाप् बहुमज्झे                | ८—६५६                    | एदा सत्त भणीया             | 6-384            |
| एदाओं वण्णणाओ                  | <b>४</b> —२ <b>१</b> १३  | पुदासि भासाणं              | 9-42             |
| 21 27                          | ४-२७३६                   | एदासुं भासासुं             | ४-९०२            |
| प्राञ्जो सन्वाभो               | ७-८४                     | एदि मधा मज्झण्णे           | ७-४९३            |
| पुदाण कालमाणं                  | યુ– ૧ુ બુ બુ હ           | एदे भट्ट सुरिंदा           | 3-183            |
| एदाण चडिवहाणं                  | 6-909                    | पुदे अवरिवदेहे             | 8-2718           |
| पुदाण तिखेत्ताणं               | <b>४–२३८२</b>            | एदे उक्कस्साऊ              | 4-768            |
| ्षुदाण मंदिराणं                | <i>9−9</i>               | एदे कुलदेवा इय             | <b>4-99</b>      |
| प्दाणं क्रुडाणं                | €-9 €                    | एदे गणधरदेवा               | <b>४–</b> ९६७    |
| ,, ,,                          | به سام ه                 | एदे गयदंतिगरी              | 8-2595           |
| ,, ,,                          | 80-6                     | पुदे गोउरदारा              | ४-७३६            |
| प्दाणं तिणगाणं                 | ४–२७९९                   | एदे चडदस मणुओ              | ४-५०४            |
| प्दाणं दाराणं                  | 8-83                     | एदे छप्पासादा              | ५-२०५            |
| पुदाणं देवाणं                  | 8-5800                   | एदे जिशिंदे भरहम्मि खेत्ते | 8-449            |
| पुदाणं पत्ते वकं               | 8-3638                   | एदेग गुणिदसंखेरज           | 4-58             |
| पुदाणं परिद्योगी               | <b>४–</b> २०७९           | एदेण पयारेणं               | 3-186            |
| 22 29                          | ४-२१०६                   | एदे णव पाडिसत्तू           | 8-28-2           |
|                                | <b>9-8</b> 0             | गुदेणं परलेणं              | 9-976            |
| · 4x' >>                       | ७–६९                     | एदं तिगुणिय भीजदं          | 0-835            |
| - ), ),<br>पुदाणं परुलाणं      | 9-930                    | एदं तेसिक्टिणरा            | 8-3493           |
| एदाणं ब्रुत्तीसं               | ८—२७ <b>९</b>            | एदे बारस चक्की             | 8-9767           |
| पुदार्ण भवणाण                  | <b>3</b> -97             | एदे वि अह कूडा             | 4-940            |
| पुदाणं रचितृणं                 | ४ - १<br><b>४</b> - १२२२ | एदे सत्ताणीया              | ८–२३६            |
| दुवागं संवर्ष<br>पुदाणं संदाणि | 8                        | एदे समचडरस्सा              | 220-8            |
| <b>प्</b> दाणं विश्वाले        | S-880                    | एदे सब्बे कूडा             | ४-१७३३           |
|                                | c-848                    | एदे सब्वे देवा             | ₹ <b>-</b> 909   |
| ,, ,,                          | 8-84-S                   | ''<br>एदेसिं कूडेसुं       | . ४–२३२२         |
| <b>23</b> . 27                 |                          |                            | ५-१२५            |
| . 33                           | ८- ४२८                   | पुदेसिं दाराणं             | 8-04             |
| :एक्समं श्वेत्थारा<br>१ २०११   | ८-३७३                    | एदेसु दिगिंदेसुं           | ८-५३८            |
| एकाणं वेदीणं                   | જ- ૧૫૧                   | एदेसु दिग्गजिंदा           | ५-१७०            |
| पुदाणं सेदीओ                   | ८–३५२                    | प्देसु दिसाकण्णा           | 4-186            |
| <b>प्रमणं</b> सेळाणं           | <b>४२५५८</b>             | एदेसु पढमकूडे              | <b>४-२३</b> २९   |
| - अवस्थि अंतराणि               | <b>9-45</b> 0            | एदेसु मंदिरेसुं            | 8-508            |
| अपुद्धिय पत्तेक्कं             | 3-399                    | <i>"</i>                   | ૪–૨૬૧            |
| .मुस्यूष्ट्रि तिमिराणं         | <b>.</b> ≈-888           | एदेसु वेंतरिंदा            | 6-60             |
| ्षुदाणि पस्लाइं                | c-848                    | एदेसुं चेत्तदुमा           | . 4-5 <b>₫</b> • |

|                               | गाथा नुक्रम     | गिका                     | [ <b>९</b> ०३          |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| एदेचु णहसभा                   | <b>૯–૪</b> ૫    | एवं पण्णरसविद्या         | * ** E4"               |
| एदेर्सु प <del>त्तेव</del> कं | <b>४</b> –२६०५  | एवं पविणदाणं             | c-344                  |
| <b>एदेंसु</b> भवेणेसुं        | ४–२१०८          | एवं पदावा भरहस्य खेरे    | 8-488                  |
| एदे सीलस कूडा                 | 4-928           | एवं पुरुबुष्पण्णो        | u-242                  |
| एदेहि गुणिंदसंखेज्ज           | ७-१३            | एवं बहुविहदुक्खं         | <b>२~३</b> ५४          |
| ,, <u>,,</u>                  | ७३०             | एवं बहुविहरयण            | ₹-₹•                   |
| एदेहिं अण्णेहिं               | 3–६४            | एवं बारस कप्पा           | 8−1₹ <b>1</b>          |
| एदे हैमज्जुणतवणिञ्ज           | 8-94            | एवं महापुराणं            | 8-1640                 |
| प्यक्लवियलसयला                | ५–२७८           | एवं मिच्छाइट्टी          | ४-द्रेज की             |
| एयहतिषिणसुण्णं                | <u> </u>        | एवं मिसिंदतं             | ૮−૧°૦₹ં                |
| ्रयं च सयसद्दस्सा             | <u>s-404</u>    | एवं रयणादीणं             | २-२ : ●                |
| <b>ए</b> रावणमारूढी           | 4-68            | एवं वरपंचगुरू            | 9-5                    |
| प्रावदिखीदिणिग्ग <b>द</b>     | <b>%</b> –२४७५  | एवं वस्मसहम्से           | 8-9495                 |
| एरावद्मि उद्भा                | ৩–৪৪৭           | एव <b>विहपरि</b> वारा    | <b>₹-७७</b>            |
| एरावद् <b>विजओ</b> दिद        | <b>४–</b> २४७३  | एवविहरू शाणि             | <b>ξ-</b> 20           |
| प्लातमालवल्ली                 | ¥-1 <i>६</i> ४७ | एव बोछीणेसुं             | 8-1444                 |
| एवज्जिय भवसेसे                | 1-188           | एवं सगसगविजयाणं          | 8-5606                 |
| <b>एवमवसेसखे</b> त्तं         | 3-380           | एव सत्ताबिदीण            | 6-63d                  |
| एवमिगिवीस कक्की               | <b>४</b> –१५३४  | एव सत्तविहाणं            | ८-१७२                  |
| एवं भट्टवियप्पो               | 9-240           | एवं सर्वभुरमणं           | 4-53                   |
| एवं अणंतखुत्तो                | <b>४</b> -६१९   | एवं सम्बपहेसुं           | 2-814                  |
| एवं भणेयभेयं                  | 9-78            | 19 39                    | 9-84 B                 |
| एवं भवसेसाणं                  | ४-८६            | एव संखेवण                | 8-3638                 |
| एवं एसी काली                  | ४–३०९           | -, ,,                    | 8-3850                 |
| एवं कच्छाविजभो                | 8-2392          | 77 29                    | 8-1-00                 |
| एवं कमेण भरहे                 | 8-9449          | 21 21                    | <b>%</b> -२७ <b>१७</b> |
| एवं कालसमुद्दो                | ४–२७४३          | एव सामण्णेसुं            | 4-56×5:                |
| एवं चडव्दिहेसुं               | 2-906           | एवं सेमपहेसुं            | n-\$48                 |
| एवं चउसु दिसासुं              | 6-96            | एवं सोछसभेदा             | 8-1A                   |
| एवं चंदादीणं                  | 6-69            | ,, ,,                    | 8-54 <b>5</b> 0        |
| एवं जेतियमेसा                 | ५-११६           | एवं सीलममंखा             | ४१७४७                  |
| पुर्व जीयणसम्बं               | <b>8</b> –1055  | एवं सीळससंखे             | 8-4                    |
| पुर्व जानस्वानं               | 8- <b>3</b> 1   | एवं हि रूवं पडिमं जिणस्स | 8-842                  |
| एवं दक्षिणपच्छिम              | 4-64            | एस बलभइकृडो              | 8-3960                 |
| एवं दुस्समकाछे                | 8-1450          | एस मण् भीदाणं            | 4-44                   |
| एवं पडसदहादो                  | 8-510           | पुस सुरासुरमणुसिंद       | 4-104                  |

#### तिकोयपण्णची

| वृक्षा विनिद्प्यदिमा जनानं     | 4-145                | कणयं कंचणकृषं                | rd— 8 8 pd             |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>एसे। उक्कस्सा</b> ळ         | 6-840                | कणयं व जिल्लकेवा             | <b>2-35</b> 4          |
| एसो पुग्वाहिमुहो               | 8-1640               | कत्तरिसिक्कियायारा           | २-३२८                  |
| _                              |                      | कत्तारो दुविवण्यो            | 3-44                   |
| ओ                              |                      | कत्तियकिण्डे चोइसि           | 8-16-6                 |
| भोगाइनं तु अवरं                | <b>~- 2</b> 3 4      | कत्तियबहुळस्सेंवे            | 8-1451                 |
| ओक्रगसासापुरदो                 | 2-124                | कत्तियमासे किण्डे            | <b>4-488</b>           |
| जोकरगमंत्र भूसण<br>-           | 8-61                 | कत्तियमासे पुण्णिम           | <b>4-488</b>           |
| जासहणयरी तह                    | <b>8-668</b>         | कत्तियमासे सुक्क             | ૭ <b>–</b> ૫૫૫         |
| जो <b>रि</b> मणपरजवाणं         | ४–९६९                | कत्तियमासे सुनिकल            | 9-488                  |
| जोहिं पि विजाणंतो              | <b>1</b> -518        | कत्तियसुक्के तहए             | ¥- <b>६</b> ८ <b>६</b> |
| जाति । । नजानला                |                      | कत्तियसुक्के पंचमि           | 8- <b>8</b> 63 £       |
| ₹                              |                      | ,, ,,                        | 8-4168                 |
|                                | 8-3438               | कत्तियसुक्के बारसि           | <b>8-4</b> 64          |
| कविकसुदी श्रीतदंजय             | 8-1410               | कत्थ वि वरवावीश्रो           | 8-650                  |
| कक्की पढि एक्केक्कं            | ₹ <b>-</b> ₹4        | कत्थ वि इम्मा रम्मा          | 8-619                  |
| <del>क्रमसं</del> क्रवपञ्चरीदो | ४-२१४८               | ,, ,,                        | 8-6 <b>31</b>          |
| कष्ण्रस्य महामेषा              |                      | कदकीघादेण विणा               | <b>२</b> –३५३          |
| कच्छविजयम्मि विविद्या          | 8-5586               | कर्मपवहणदी <b>जो</b>         | 8-854                  |
| कच्छस्स य बहुमज्झे             | 8-5540               | कत्पतरुभवङ्ख्या              | <b>४–९</b> २           |
| क्षादिप्यमुद्दाणं              | 8-2668               | क्रप्तरभूमिपणिषु             | 8-626                  |
| <b>कष्कादिप्यहुदीणं</b>        | 8-5600               | कप्यतस्य विणासे              | ४–४९८                  |
| कच्छादिसु विजयाणं              | <b>8-58</b> £8       | कप्पतरूण विरामी              | 8-1810                 |
| ,, ,,                          | ४-२८७८               |                              | 288-2                  |
| 19 77                          | ४-२९१३               | क्रमानक विज्ञामा             | 8-610                  |
| <b>इन्छा</b> दीविजयाणं         | 8-5008               |                              | 8-34.6                 |
| करका सुकरका महाकरका            | ४-१२०६               |                              | 8-860                  |
| कम्बुरिक <b>रकचस्</b> जी       | २-१४२                | ~ ~~~                        | 8-1658                 |
| <b>क्टयक</b> टिसुत्तणेडर       | ४-इ६३                |                              | &- <b>43</b> •         |
| इनओ कनयप्पइ                    | 8-1400               | कृष्वं पश्चि पंचादी          | 6-118                  |
| कजयिगरीणं डवरिं                | ४२०९८                |                              | 6- <b>6</b> 04         |
| क्रणविष्युकडवरि                | 6-133                |                              | ۷–13٩                  |
| कणविष्किडवरि                   | 6-6                  | 1                            | 8-480                  |
| कणवधराधरधीरं                   | 3-43                 |                              | 6-184                  |
| कणवमना पावारी                  | <b>%-₹</b> ₹ <b></b> | - C C-                       | 6-166                  |
| क्रजबसचकुडुविरचिद              | n-5 \$ n             |                              | 8-1614                 |
| क्जयमवा फिस्समवा               | 6 <b>-3</b> -9       | कृष्णुर <del>हरका</del> पउरा | 6-169                  |
| क्रमब स्व जिस्बकेषा            | 85                   | क्रपोसुं संसेज्जो            | 6-104                  |

|                                   | गा <b>द्यानुक्रमणिका</b> |                           | [ 904                  |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| क्रमहोदसःगद्कण                    | 9-07                     | कंचणवेदीसहिदा             | ¥-3×2                  |
| <b>कमककुसुमेसु तेसुं</b>          | ४-१६९२                   | <b>कंचणसमाणवण्णो</b>      | 8-803                  |
| <b>कमलवणमंडिदाए</b>               | ४-२२७०                   | कंचणसोबाणाओ               | ¥- <b>२</b> १११        |
| <b>क</b> म <b>र्छ च</b> उसीदिगुणं | ४-३९९                    | कंटयसक्करपहुदि            | 8-9-6                  |
| कमला अकिहिमा ते                   | ४-१६८९                   | कंदप्पराजराजाधिराज        | 6-340                  |
| कमले।दरवण्णिहा                    | 8-9545                   | कंदे। यरिट्टरयणं          | 3-1446                 |
| कमसो असोयचंपय                     | ६-२८                     | कंपिल्कपुरे विमलो         | ¥-416                  |
| कमसो पदाहिणेणं                    | 4-908                    | कारूण चलह तुम्हे          | 8-800                  |
| कमसो भरहादीणं                     | 8-380G                   | कारूण दहे ण्हाणं          | 6-400                  |
| कमसो वडुंति हु                    | 8-9593                   | कादूण दाररक्खं            | <b>8-93</b> 54         |
| कमसो वप्पादीणं                    | ४ - २३०१                 | कावृण दिब्वपुजं           | <b>1-310</b>           |
| कमहाणीए उवरि                      | ४-१७८३                   | कादूणमंतर।यं              | ¥-1428                 |
| करमकलंकवि <b>मु</b> क्कं          | 6-8                      | कापिट्टउवरिमंते           | <b>1</b> -२०५          |
| कम्मक्खवणीणीमत्तं                 | ६ – १ ६                  | कामप्युण्णो पुरियो        | 8-630                  |
| कम्मक्खोणीए दुवे                  | ४-६१                     | कामातुरस्स गच्छदि         | ४-६२८                  |
| कम्ममहीए वालं                     | 9−90€                    | कामुम्मसो पुरिसो          | <b>8−€</b> ₹ <b>९</b>  |
| कम्माण उवसमेण य                   | 8-9022                   | कालगिरहणामा               | <b>3-5</b> 86          |
| कम्मे णोक्कम्मस्मि य              | ९ - ४३                   | कालत्तयमं भृदं            | 8-1012                 |
| <b>करचरणतलप्पहु</b> दिसु          | 8-1010                   | कालप्रमुद्दा गाणा         | 8 <b>-1३</b> ८५        |
| <b>कर य</b> लिण क्लिसाणि          | 8-1050                   | कालमहकालपंडु              | ¥-७३ <i>९</i>          |
| कररुड्केसीवद्दीणा                 | ३-१२९                    | , ,,                      | 8-1508                 |
| करवत्तसरिच्छाओ                    | २ ३०७                    | कालम्मि युसमणामे          | 3-805                  |
| करवारूपहरभिण्णं                   | २-३४१                    | काळम्मि <b>सु</b> समसुसमे | ४-३९४                  |
| करिकेसरिपहुद्दीणं                 | 8-303E                   | कालसहावबलेण               | 8-1609                 |
| करितुरयरदादिवई                    | 1-83                     | कालस्स दो त्रियप्पा       | 8-506                  |
| करिहयपाइनक तहा                    | <b>হ -</b> ৩ <b>৭</b>    | कालस्य भिष्णभिष्णा        | ४-२८३                  |
| करिहरिसुकमोराणं                   | 8-34                     | कालस्स विकारादे।          | 8-800                  |
| करुणाषु णाभिराजा                  | ४ - ४९९                  | ;, ,,                     | 8-8< <b>£</b>          |
| कलुसीकद्दिम अष्ठिद                | ४-६२१                    | कालस्तामलवणा              | <b>६−५</b> €           |
| कल्हारकमलकंदल                     | ४-१६४८                   | कालेसु जिणवराणं           | 8-1808                 |
| कल् <b>हार</b> कमऌकुवलय           | <b>४ - १३</b> २          | कालोदगोददीदो              | ५-२६७                  |
| "                                 | <b>४</b> -३२४            | कालोदयजगदीदो              | ४-२७४८                 |
| <b>कं</b> खापिवासणामा             | 2-80                     | कालो रारवणामो             | <b>ર–</b> પ <b>ર્</b>  |
| कंचणकूडे णिवसइ                    | ४ २०४३                   | कालोवहिबहुमज्झे           | 8-5083                 |
| कंचणिषहस्स तस्स य                 | 8-868                    | किण्हादितिलेस्पजुदा       | <b>२</b> – <b>२</b> ९५ |
| कंचणपायारत्तय                     | 8-14 <b>3</b>            | किण्हा य णीलकाऊ           | २–२९४                  |
| <b>कं च</b> णपायाराणं             | ५-१८३                    | किण्हा या ये पुराई        | 6-500                  |
| TP. 114                           |                          |                           |                        |

### तिलोयपण्णसी

| किण्हा रयणसुमेघा            | <b>३</b> - ९०    | कुंबं दीवो सेस्रो           | 8-269                         |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| किण्डे तयोदसीए              | 10 - 4 \$ tq     | कुंथुचडक्के कमसो            | 8-1451                        |
| किसियरोहिणिमिगयिर           | <b>७-२</b> ६     | कुंदेंदुसंखधवला             | 8-60                          |
| किब्बिसअभियोगाणं            | 8-2321           | <b>कुंदें दु सुंदरे दिं</b> | 4-1-5                         |
| किंच्ण छम्मुहुत्त।          | @-888            | कुंभंडजक्खरक्खम             | <b>€</b> −86                  |
| <b>किंणर</b> किंपुरुसमहोरगा | 4-24             | कूडिंग य वेसमणे             | 8- 300                        |
| किंणरकिंपुरुसादिय           | ६ - २ ७          | कूडागारमहारिह               | 8-9609                        |
| किंणरदेवा सब्वे             | <b>&amp;</b> -44 | कूडा जिणिदभवणा              | <b>9</b>                      |
| किंणरपहुदिच उक्कं           | ६-३२             | 11 19                       | ६-२४                          |
| किंणरपहुदी चेंतर            | ६ - ५८           | कूडाण उवरिभागे              | 8-1903                        |
| किं तीए विष्णज्ञह           | 8-161            | ) ,, ,,                     | <b>६-</b> १२                  |
| किं चण्णणेण बहुणा           | ४ ९२०            | कृष्डाण समंतादो             | ₹~!4€                         |
| कीरविदंगारूढा               | 4-99             | कृडाणं उच्छेहो              | 8-18C                         |
| कुक्कुडकोइलकीरा             | 8-360            | कूडाणं ताई चिय              | A - 353                       |
| कुन्जा चामणतणुश्रा          | 8-1480           | कूडा णंदावत्तो              | ત્ર કરક<br>પ્ય- ૧૬ <b>૦</b> , |
| कुमुदकुमुदंगणडदा            | ४ ५०३            | कूडाणं मूलोवरि              | 8-1605                        |
| कुमुदं चडसीदिहदं            | <b>४–२</b> ९६    | कूडाणि गंधमादण              | ध- <i>२०५७</i>                |
| कुम्मुण्णद्जोणीए            | ४ - २९५२         | कृदेसुं देवीओ।              | ४- १९७६                       |
| कुलगिरिसरिया भुप्पह         | <b>४-२</b> १६९   | कूडोवरि पत्तेक्कं           | <b>1.93</b>                   |
| <b>कु</b> लजाईविज्जामो      | 8-136            | कूडो सिद्धो णिसहो           | ४ ° ५<br>४१-७५८               |
| कुरुदेवा इदि मण्णिय         | <b>३</b> −५५     | केइ पडिबोहणेण य             | <b>५-३</b> ०८                 |
| कुलघारणादु सन्वे            | <b>४-५०</b> ९    | केइ पडिबोहणेण               | ४-२९५५                        |
| कुळाहिदेवा इव मण्णमाणा      | ३-२२५            | केई देवाहिंतो               | <b>२-३६</b> ०                 |
| कुव्वंते अभिसेयं            | 4-208            | केवलणाणतिणेत्तं             | १-२८ <b>३</b>                 |
| कुसला दाणादीसुं             | 8-40 <i>4</i>    | केवलणागदिणसं                | ۹- <b>६</b> ६                 |
| कुसवरणामी दीओ               | ५-२०             | केवलणाणदिवायर               | 1-33                          |
| कुंकुमकप्पूरेहि             | u-904            | केवलणाणवणप्फइकंदे           | 8-44 <b>2</b>                 |
| कुंजरकरथोर <u>भ</u> ुवो     | ४-२२७९           | केवलणाणसहावा                | ९-४६                          |
| कुंजरतुरयमह।रह              | ४-१६८२           | केसरिदहस्स उत्तर            | ४-२३३७                        |
| कुंजरतुरयादीणं              | € - <b>७</b> ₹   | केसरिमुद्दा मणुस्सा         | <b>४–३४</b> ९६                |
| कुंजरपहुदितणू हिं           | 8-3658           | केसरिवसहसरोरुइ              | 8-660                         |
| कुंडलिशिमि चरिमी            | ४-३४७९           | केसवद्यक्कहरा               | २-२९१                         |
| कुंडलमंगदहारा               | ४-३६१            | कोइस्कलयलभरिदा              | 8-1610                        |
| कुंडलवरी सि दीओ             | 4-16             | को <b>इलम</b> हुरालावा      |                               |
| कुंडवणसंडसरिया              |                  | _                           | 8-160                         |
| _                           | <b>४–२३९२</b>    | कोहाणं खेत्तादो             | 8-250                         |
| कुंडस्स दक्षिलोणं           | ४-२३२            | कोडितियं गोसंखा             | ४- १३८९                       |

|                                   | गापानुका               | निका                   | [ 400                 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| कोडिसहस्सा णवस्य                  | 8-1269                 | <b>सेम</b> स्यापणिधीण् | <b>७</b> –६९६         |
| <b>६)दंड</b> ङस्सयाइं             | ४-७३०                  | स्रेमपुरीपणिधीण्       | <b>6-</b> 29 <b>6</b> |
| कोमारमंड कित्ते                   | 8-1825                 | <b>अमंकरचंदाभा</b>     | 8-116                 |
| ,, <u>,</u> ,                     | 8-1850                 | स्रेमंकरणाम मणू        | 8-885                 |
| <b>कोमारर</b> ज्ज <b>छदुम</b> स्थ | ४-७०३                  | खेमाणामा णायरी         | <b>४–२</b> २६८        |
| कीमारी तिण्जिसया                  | <b>४–१</b> ४२९         | <b>चेमादिमुरव</b> णंतं | 9-88 <b>3</b>         |
| कोमारो दोण्णिसय।                  | 8-3853                 | खेयर धुरराये हिं       | 8-9696                |
| कोसदुगमेक्ककोसं                   | 9- <b>२</b> ७३         | से संठियच उसंडं        | 9-184                 |
| कोसदो भागाडो                      | 8-1697                 | खोदनरक्खो दीओ          | 4-98                  |
| कोहादि चउक्काण                    | <b>४–२९</b> ४६         | ग                      |                       |
| कोहेण छोहेण भयंकरेण               | <b>3</b> - > 9 0       | 1                      |                       |
| कोंचिविद्यंगारूढो                 | 4-68                   | गगणं सुझ्जं सोमं       | <b>८−९</b> ¥          |
| 757                               |                        | गच्छदि मुहुत्तमेत्रके  | 9-9-9                 |
| <b>ख</b><br>                      |                        | ", ",                  | ७ <b>२६७</b>          |
| बखपदसंसस्स पुढं                   | ४- ६४                  | गच्छसमे गुणयारे        | 1-60                  |
| वस्तिसस्य पुढं                    | 8-40                   | गच्छं चयेण गुणिदं      | S-9 € 0               |
| बणमित्ते विसयसुद्दे               | ४–६ ६४                 | गच्छेदि जीए एमा        | 8-1058                |
| वित्रपाविलसंखा                    | ४-१५८५                 | गणरायमंतितलवर          | 1-88                  |
| वयवद्वीण पमाणं                    | 8-5038                 | गणहरदेवादीणं           | ८—२६५                 |
| " "                               | ४ २४०४                 | गणियामद्वत्तरीणं       | ८–४३'४                |
| वरपं <b>क</b> प्प <b>ब्ब</b> हुला | २-९                    | गब्भादे। ते मणुवा      | 8-5415                |
| बरभागो ण।दब्बो                    | २— १ ०                 | गडभावयारपहुदिसु        | 8-494                 |
| <b>बगयण</b> सत्तछण्णव             | 6-848                  | गब्भुब्भवजीवाणं        | 1-568                 |
| बणमसगणभसग <del>च</del> ड          | 8-566                  | गयणंश्ररछस्यत्तदु      | 8-1163                |
| बणहणहटुरुगङ्गि                    | ८–३८६                  | गयणेक्कअट्टसत्ता       | ७-३३१                 |
| दं सयस्यम्थं                      | 3-64                   | गयणेक्क उणवर्ष चछ      | 8-2453                |
| पं <b>पुष्छेहो</b> कोसा           | <b>४-१</b> ९०५         | गयदंतिगरी मोलम         | ४–२३०७                |
| हाइयखेसाणि तदो                    | ४–७९५                  | गयदंताण गाढा           | 8-5020                |
| त्रीर <b>ब्रिस</b> क्षिलपूरिद     | 6-468                  | गर्शासेस्थमूसगब्भा     | 8-83                  |
| शिरवरदीवपहु।दें                   | ५२७५                   | गरुडद्भयं सिरिप्पह     | 8-11 <b>3</b>         |
| बीरस\$घस्सवणग्जल                  | ७-२२                   | गरुडविमाणारूढो         | <b>4-63</b>           |
| बीरोदा सीदोदा                     | 8-339                  | गहिज्जण णियमदीए        | 8-60 <b>6</b>         |
| <b>बुस्छ</b> हिमवंतकूडे।          | 8-3663                 | गहिबूणं जिणलिंगं       | ४-३७३                 |
| <b>ब्लिडि</b> मवंतसिहरे           | 8-3529                 | गहिरबिलधूममारुद        | २-३२०                 |
| <del>ुल्ल</del> िह मवंतसे ले      | <b>ध−</b> १६२ <b>६</b> | गंगाणईए णिग्गय         | 8-165                 |
| <ul> <li>त्वद्वस्यधणु</li> </ul>  | 1-963                  | गंगाणई व मिंधू         | ४–२६३                 |
| त्त्वादिवहिमाणं <u> </u>          | ४-२६२९                 | गंगातरंगिणीए           | ४२३४                  |
| । चादीणं अंतिम                    | ध-२ <b>६३</b> ०        | गंगामहाणदीपु           | <b>8-284</b>          |

## 906 }

# तिलोयपण्णती -

| गंगारे।हिंहरिकी                                                                                                                                                                                                                                                 | ४-२३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गुणिदूण दसेहिं तदी                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8–</b> 2422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गंगासिश्रुणई द्वि                                                                                                                                                                                                                                               | ४-२६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गेण्हंते सम्मत्तं                                                                                                                                                                                                                                                              | c- <b>ξ</b> 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गंगासिधुणदीणं                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-3480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गेवज्जमणुद्दिसयं                                                                                                                                                                                                                                                               | 6-319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गंगासिभूणामा                                                                                                                                                                                                                                                    | ४–२२९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गेवङ्कं कण्णपुरा                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>४-३</b> ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गंडंमहिसवराहा                                                                                                                                                                                                                                                   | ४-६०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गेहुच्छेहो दुसया                                                                                                                                                                                                                                                               | ८- <b>४५</b> ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गंतुं पुरवाहिसुहं                                                                                                                                                                                                                                               | 8-1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गो उरतिरीटरम्म                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गंत्ण घोवभूमि                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोउरदारजुदाओ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹~₹°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गंत्ण दक्षिणभुदो                                                                                                                                                                                                                                                | 8-1334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गोउरदुवारमज्झे                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४–७४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गंत्र्वं छीलाए                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-130C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गोउरदुवारवाडल                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–७९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गंत्णं सा मज्यं                                                                                                                                                                                                                                                 | ४-२३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गोकेसरिकरिमयरा                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गंत्णं सीदिजदं                                                                                                                                                                                                                                                  | ७–३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गोधूमकलमतिलजव                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४– <b>२</b> ३४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गंधब्वणवरणासे                                                                                                                                                                                                                                                   | 8- ६ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गोमुत्तमुग्गवण्ण                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गामणयरादिसम्बं                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोमुहभेसमुहक्ला                                                                                                                                                                                                                                                                | ४-२४९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गामाणं छण्णउदी                                                                                                                                                                                                                                                  | ४ <b>–२२३६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोमेदयमयखंधा                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गायंति जिणिदाणं                                                                                                                                                                                                                                                 | ४-७५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोवदणमहाजक्ला                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गास्रयदि विणासयदे                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b> -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोसीरमलय चंदण                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गिद्धा गरुडा काया                                                                                                                                                                                                                                               | २-३३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोसीसमलयचंदण                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिरिउद्य चडब्भागी                                                                                                                                                                                                                                               | 8-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिरिडवरिमपासादे                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | • , • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । गाहास्थतस्यभस्था                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिरितडवेदीदारं                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–१३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गोहस्थितुरयभस्थो                                                                                                                                                                                                                                                               | २—३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गाहात्यतुरयभत्था                                                                                                                                                                                                                                                               | २-३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिरितडवेदीदारं                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–१३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ঘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गिरितडवेदीदारं<br>गिरितडवेदीदारे                                                                                                                                                                                                                                | ४–१३ <i>६२</i><br>४–१३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | घडतेल्लब्भंगादि                                                                                                                                                                                                                                                                | घ<br>४-१०१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गिरितडवेदीदारं<br>गिरितडवेदीदारे<br>गिरिबहुमञ्झपदेसं                                                                                                                                                                                                            | ૪—૧૩ <b>૬</b> ૨<br>૪—૧૩ <b>૩</b> હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | घडतेल्लब्भंगादि<br>घणघाइकम्ममहणं                                                                                                                                                                                                                                               | घ<br>४-१०१४<br>९-७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गिरितडवेदीदारं<br>गिरितडवेदीदारे<br>गिरिबहुमज्झपदेसं<br>गिरिभद्दसालविजया<br>'''''                                                                                                                                                                               | ४— १ <u>३</u> ६ २<br>४— १ ३ ३ ७<br>४— २ ६ ० ४<br>४— २ ८ २ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घडतेल्लब्भंगादि<br>घणघाइकम्ममहण<br>घणघाइकम्ममहणा                                                                                                                                                                                                                               | घ<br>४-१०१४<br>९-७०<br>१- <b>१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गिरितडवेदीदारं<br>गिरितडवेदीदारे<br>गिरिबहुमज्झपदेसं<br>गिरिभइसालविजया<br>'''''                                                                                                                                                                                 | 8-3265<br>8-329<br>8-369<br>8-2608<br>8-2628<br>9-384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | घडतेल्लब्संगादि<br>घणघाइकम्ममहण<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलसुवरिमहेटिम                                                                                                                                                                                                            | १-१७४<br>१- <b>६</b><br>४-७०१४<br>इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गिरितडवेदीदारं गिरितडवेदीदारं गिरिबहुमज्झपदेसं गिरिभइसालविजया '''' गिरिससहरपद्दवड्डी गीदरदी गीदरसा                                                                                                                                                              | ४— ३ ३ ६ २<br>४— ३ ३ १७<br>४— २ ८ २ ३<br>७— ३ ४ <sup>1</sup> ५<br>६— ४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | घडतेल्लब्भंगादि<br>घणघाइकम्ममहण<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलसुवरिमहेटिम<br>घणफलसेक्कम्मि जवे                                                                                                                                                                                       | घ<br>४-१०१४<br>९-७०<br>१-१<br>१-२१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गिरितडवेदीदारं गिरितडवेदीदारं गिरिबहुमज्झपदेसं गिरिभइसालविजया '' '' गिरिससहरपहवद्वी गीदरदी गीदरसा गीदरवेसुं सोत्तं                                                                                                                                              | 8-3 44<br>8-3 3 6 9<br>8-3 3 6 9<br>8-3 3 6 9<br>8-3 3 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घडतेल्लब्संगादि<br>घणघाइकम्ममहण<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलमुवरिमहेदिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे                                                                                                                                                                                       | घ<br>१-१०१४<br>१-१७४<br>१-२१९<br>१-२३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गिरिवड्मग्झप्रविजया गंग्रें गिरिवसहरपहवड्डी गीद्रदेशें सीर्वं गुज्झक्शो हदि एदे                                                            | ४— ६ ३ ६ २<br>४— १ ३ ६ ७<br>४— १ ७ ९ ५<br>४— २ ८ २ ३<br>७— <b>१</b> ४ ५<br>६ — ३ ५ ५<br>६ — ३ ५ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | घडतेल्लब्भंगादिं<br>घणघाइकम्ममहणं<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलमुवरिमहेद्विम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे                                                                                                                                                                                   | घ<br>४-१०१४<br>१-२१८<br>१-२१८<br>१-२१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिभइसालविजया     गर्भ गिरिससहरपहवड्डी गीदरदी गीदरसा गीदरवेसुं सोत्तं गुज्झकको हदि एदे गुणगारा पणगबदी                                                                                                         | 3-330<br>3-330<br>3-3094<br>3-3094<br>3-344<br>3-344<br>3-384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | घडतेल्लब्संगादि<br>घणघाइकम्ममहण<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलसुवरिमहेटिम<br>घणफलसेक्कम्मि जवे<br>'''                                                                                                                                                                                | स्-१७८७<br>१-२५४<br>१-२१९<br>१-२१९<br>४-१०१४<br>४-१०१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिक्सहरपहवड्डी गीद्रदी गीद्रसा गीद्रदेसुं सोत्तं गुज्झकनो हृदि एदे गुणगारा पणणबदी गुणजीवा पज्जत्ती                                                        | 3-12 5 7<br>3-12 5 8<br>3-12 6 9<br>3-12 6 9<br>3-12 9                                                                                                                                                                                 | घडतेल्लब्भंगादिं<br>घणघाइकम्ममहणं<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलमुवरिमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे<br>'''''<br>'''<br>घणयरकम्ममहासिळ<br>घणसुसिरणिद्धसुक्ख                                                                                                                              | घ<br>४-१०१४<br>१-२१९<br>१-२१९<br>१-२५४<br>४-१०८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिससहरपहवड्डी गीदरदी गीदरसा गीहरवेसुं सोतं गुज्झकको हृदि एदे गुणगारा पणणखदी गुणजीवा पज्जत्ती                                                              | 3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3-120<br>3- | घडतेल्लब्संगादि<br>घणघाइकम्ममहणं<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलमुवरिमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे<br>,, ,,<br>घणयरकम्ममहासिल्<br>घणसुसिरणिद्धसुम्ख<br>घम्माण् आहारे।                                                                                                                   | 전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिक्सस्र स्पहवडी। गीद्रदेशं गीद्रसा गीद्रदेशं सोतं गुज्झकनो इदि एदे गुणगारा पणणखदी गुणजीवा पज्जत्ती                                                                        | 3-12 5 9<br>3-12 5 9<br>3-12 6                                                                                                                                                                                 | घडतेल्लब्भंगादिं घणघाइकम्ममहणं घणघाइकम्ममहणा<br>घणफरामुवरिमहेद्विम<br>घणफरामुवरिमहेद्विम<br>घणफरामेक्किम्म जवे<br>'''''<br>घणपरकम्ममहासिळ<br>घणमुसिरणिद्वसुक्ख<br>घम्माण् आहारा<br>घम्माण् णारह्या                                                                             | घ<br>४-१०१४<br>९-७०<br>१-१<br>१-२१५<br>१-२५४<br>४-१७८५<br>२-३४६<br>२-१९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गिरिससहरपहवड्डी गीदरदी गीदरसा गीदरवेसुं सोत्तं गुज्झको हृदि एदे गुणगारा पणणवदी गुणजीवा पञ्जती                                                               | 3-12 5<br>3-12 5                                                                           | घडतेल्लब्संगादिं<br>घणघाइकम्ममहणं<br>घणघाइकम्ममहणा<br>घणफलमुविरमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे<br>,, ,,<br>इणयरकम्ममहासिल्<br>घणसुसिरणिद्धलुक्ख<br>घम्माण् आहारे।<br>घम्माण् णारह्या<br>घम्माव्शिखदितिदण्                                                                          | च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च्या<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च<br>च |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गीदरदी गीदरसा गीदरवेधुं सोतं गुज्झकन्नो इदि एदे गुजगारा पणणखदी गुजजीवा पज्जत्ती '' '' '' गुजठाणादिसक्वं                   | 8-9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घडतेल्लब्भंगादिं घणघाइकम्ममहणं घणघाइकम्ममहणा घणफलमुविरमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                         | च<br>४-१०१४<br>९-७०<br>१-१<br>१-२१५<br>१-२५४<br>४-१००४<br>२-१५५<br>२-१५५<br>२-१५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवडुमञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गिरिवड्मञ्झपदेसं गीदरवी गीदरसा गीदरवेसुं सोत्तं गुञ्झक्को इदि एदे गुणगारा पणणवदी गुणजीवा पञ्जती  '' '' '' गुणठाणादिसक्वं गुणधरगुणेसु रत्ता | 3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1       3-1 </td <td>घडतेल्लब्संगादिं घणघाइकम्ममहणं घणघाइकम्ममहणा घणफलमुविरमहेटिम<br/>घणफलमुविरमहेटिम<br/>घणफलमेक्कम्मि जवे<br/>,, ,,<br/>इणयरकम्ममहासिल्<br/>घणमुसिरणिद्धलुक्ख<br/>घम्माण् आहारे।<br/>घम्माण् णारह्या<br/>घम्मादीकिदितिद्ण्<br/>घम्मादीखिदितिद्ण्<br/>घम्मादीखिदितिद्ण्<br/>घम्मादीखिदितिद्ण्</td> <td>च्या<br/>३ - १०१४<br/>१ - १०१४</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घडतेल्लब्संगादिं घणघाइकम्ममहणं घणघाइकम्ममहणा घणफलमुविरमहेटिम<br>घणफलमुविरमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे<br>,, ,,<br>इणयरकम्ममहासिल्<br>घणमुसिरणिद्धलुक्ख<br>घम्माण् आहारे।<br>घम्माण् णारह्या<br>घम्मादीकिदितिद्ण्<br>घम्मादीखिदितिद्ण्<br>घम्मादीखिदितिद्ण्<br>घम्मादीखिदितिद्ण् | च्या<br>३ - १०१४<br>१ - १०१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गिरितडवेदीदारं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवडुमज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गिरिवड्मज्झपदेसं गीदरदी गीदरसा गीदरवेधुं सोतं गुज्झकन्नो इदि एदे गुजगारा पणणखदी गुजजीवा पज्जत्ती '' '' '' गुजठाणादिसक्वं                   | 8-9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घडतेल्लब्भंगादिं घणघाइकम्ममहणं घणघाइकम्ममहणा घणफलमुविरमहेटिम<br>घणफलमेक्कम्मि जवे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                         | च<br>४-१०१४<br>९-७०<br>१-१<br>१-२१५<br>१-२५४<br>४-१००४<br>२-१५५<br>२-१५५<br>२-१५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| गाषानुक्रमंगिका            |                                                                   |                                       | 1404                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>पाणुक्कस्सक्षिती</b> दी | <b>४-९</b> ९२                                                     | चडणडिसदस्सा इति                       |                                 |
| घादिक्खएण जादा             | 8-90 <b>6</b>                                                     | चउणउदिसहस्साणि                        | •-5 <b>\$</b> 4                 |
| घोरहकस्मणियरे              | 8-3533                                                            |                                       | 8-1045                          |
|                            |                                                                   | ,, ,,<br>चडणउदिसहस्सा तिय             | ¥-455¢                          |
| च                          |                                                                   |                                       | 9-229<br>1-229                  |
| चह्रदूण चडगदीको            | ४–६४२                                                             | " ',<br>चडणडदिसहस्सा पण               | ७— <b>३</b> २२<br>७—४० <i>६</i> |
| चउअट्टडकितिपण              | <b>%</b> —२६३९                                                    |                                       | v-8-v                           |
| चडभट्टपंचसत्त              | 8-2650                                                            | 99 79<br>97 97                        | 4-806                           |
| <b>चउम्रहसंदु</b> गदोणभ    | ४-२८६३                                                            | " "                                   | 9-809                           |
| चउ६िकक्कं दुगशह            | . ४–२८७४                                                          | चडणडदिसहस्सा पणु                      | 9-1-V                           |
| चडहगिणवपणदे।दो             | ४–२६९८                                                            | "                                     | <b>4-3</b> 04                   |
| च उद्देशिदुगपणसगदुग        | 8– <b>२६७७</b>                                                    | चडणभ <b>मस्</b> पणपणदुन               | 4-5454                          |
| चडकोसरुंदमज्झं             | 8-1559                                                            | चडणभणवङ्गीभङ्गणव                      | ४–२८५५                          |
| चडकोसेहि जोयण              | 1-115                                                             | चडणवंशंबरपणसग                         | 8-24-6                          |
| चउगइपंकविमुक्कं            | €00 <b>–</b> 3                                                    | चडणवगयणहतिया                          | ७ - ५ <b>६</b> ५                |
| चडगयणसत्त्वावणह            | 9-286                                                             | घडणवणवड्गिखंणभ                        | 8-264 <b>8</b>                  |
| चडगो। डर जुत्तेसु य        | 805-6                                                             | चडणवदिसहस्सा इगि                      | v-11.                           |
| चउगोउरजुत्तेसुं            | ७–२७५                                                             | चडणवदिसहस्सा छ                        | u- <u>1</u> v •                 |
| चढगोउरदारेसुं              | 8-084                                                             | चउणवपण चउछक्का                        | ٧ <b>–</b> २२२ <b>६</b>         |
| चंडगोडरसंजुत्ता            | 8-06                                                              | चडतियद्दगिपणतितियं                    | v- <b>२</b> ९११                 |
| 26 22                      | 9-83                                                              | चउतियणबसगग्रस्का                      | v- <b>૨૧</b> ५                  |
| चडगोउराणि सास              |                                                                   | चडतिबतिवपंचा तह                       | 9-848                           |
| चडगोउरा तिसाला             | 8~1 £88                                                           | चडतीसमहस्साणि                         | ¥                               |
| चश्चडसहस्समेत्रा           | α-έ8<br>≨-88                                                      | चढतीस चउदालं                          | 1-20                            |
| चडछक्कअडदुअडपण             | ४–२६५ <i>९</i>                                                    | चडतीसं सक्साणि                        | 2-119                           |
| <b>प</b> उछक्कपंचणभछ-      | 8 <b>२९०७</b>                                                     | ,, ,,                                 | 6-8'5                           |
| च उ जुसजोयणसर्यं           |                                                                   | चढतीसातिसयभिदे                        | ¥-936                           |
| च उजो यण उच्छे <b>हं</b>   | ४–२०३८<br>४–१८२१                                                  | चडतारणवेदिजुद।                        | v-214 <b>2</b>                  |
| चडजोयणड <b>॰</b> छेद्दा    | 8-1841<br>8-1912                                                  | चढतारणवेदिजुदो                        | ¥ <b>–</b> २२∙                  |
| <b>ष</b> ठजोयणसम्बार्णि    | 5- <b>3</b> 4 <b>5</b>                                            | चढतारणवेदीहिं                         | ¥-2• <b>९</b> ७                 |
|                            |                                                                   | चडतोरणाभिरामा                         | 1-19                            |
| "                          | 8549E                                                             | चडतारणहिं अत्ता                       | y-202                           |
| ,, ,,<br>447 m² 210m;      | 8-5630                                                            | चडतारणहि जुत्ता                       | <b>u-</b> 22 <b>u</b>           |
| चढठाणेसुं सुण्णा           | <b>3−</b> 48                                                      | चडन्हिस्रवह्नंदाणं                    | ۵ <del>-</del> -२९३             |
| "                          | 35-5<br>25-6<br>25-6<br>25-6<br>25-6<br>25-6<br>25-6<br>25-6<br>2 | चडदानल <b>ा</b> इराज<br>चडदसजुदपंचसया | <b>4</b> -14 <b>0</b>           |
| '' ',<br>चडणडिंदसया भोही   | 9-19-9                                                            | चडदंडा इगिहत्था                       | १- <b>२५१</b>                   |
| _                          | 8-110g                                                            | • -                                   |                                 |
| चढप्रडिदस्सरसा हिंग        | 4-114                                                             | चढदाकपमाणाई                           | 7-491                           |

### तिकोपपणाची

| <b>बहदालकक्सजीय</b> ण             | - 6-39                 | च उवण्णलक्षवच्छर         | 4-1742          |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| चढदाळसहस्मा अह                    | <b>v-1</b> 36          | च डबण्णसहस्सार्ण         | ¥222            |
| <b>99</b> 77                      | <b>७-१</b> २९          | चढवण्णसहस्या सग          | #- <b>\$</b> 45 |
| 25 21                             | ७–२२९                  | ,, ,,                    | 9-300           |
| 35 25                             | <b>७</b> –२३०          | चडवण्णं च सहस्ता         | 9-408           |
| चडद्राकसद्दसा णव                  | <b>9-930</b>           | चडवंकताडिदाई             | 8-3334          |
| 3) 2)                             | <b>৩— গ হ</b> গ        | चढवावीमञ्जापुरे          | <b>४</b> –१९६३  |
| <b>च ढत्राकसह</b> स्साणि          | 9-121                  | च अविदिसासुं गेहा        | ४-२३१९          |
| "                                 | <b>७–३</b> २८          | चडिवद्दडवसग्गे हिं       | 1-49            |
| वदाकसया वीरेस                     | <b>8</b> -1229         | चउवीस जरुहिखंडा          | <b>४</b> –२५२६  |
| चढदालं चावाणि                     | <b>२–२</b> ५५          | चडवीसजुदद्वसया           | ۷—२००           |
| चढपणहागिचडहगिएण                   | ४२६३१                  | च उर्व।स जुदेषकस यं      | ७–२५९           |
| <b>स्ट</b> पप <b>रु</b> णभग रतिय  | ४-२९०३                 | च इवीस मुहुत्ताणि        | २-२८७           |
| चडपंचतिचडणवया                     | ७ं३२०                  | चढवीसवीसबारस             | २–९८            |
| ष्ट्रवासाणि तेवुं                 | <b>३-६</b> २           | चउवीसस <b>इ</b> स्साणिं  | 8-1368          |
| <b>च</b> जपुरवंगजुदाइं            | <b>8</b> –1242         | ",                       | 8-1808          |
| ", ",                             | <b>%</b> -824 <b>3</b> | "                        | 8-3568          |
| च इषु व्यंगाजुदाओ                 | ૪ <b>−૧૨</b> ५६        | ,, ,,                    | 8-9690          |
| 97 77                             | 8-3540                 | चढवीससहस्साधिय           | ३-७३            |
| <b>ष</b> 3 पुरवंग व सहिया         | क १४५४                 | चडवीसं चेय कोसा          | 8-086           |
| _                                 | 8-1544                 | चडवीसं चावाणि            | 8-23            |
| " "<br><b>परभ</b> जिदइट्ठरुंदं    | 4-54 ed                | चउवीसं रुवलाणि य         | २-८९            |
| चंड मण चंड वयणाई                  | 3-966                  | चडवीसं लक्खाणि           | २—१३०           |
| चढरव्महिया सीदी                   | 8-1754                 | ,, ,,                    | ८–४९            |
| चडरस्सो पुच्चाए                   | 1-68                   | षडवीसा वियदंडा           | 8-1884          |
| चंडरंगुलमेत्तमहि                  | 8-1030                 | चडसगसगणभछक्क             | 8-7666          |
| चडरंगुकंतराके                     | <b>6</b> -884          | चडसद्विचामरेहिं          | <b>¥</b> –९२७   |
| <del>च्डरासीदिसहस्</del> स।       | *-9 <b>२७३</b>         | चडसिंह इस्सयाणि          | <b>२−१९</b> ₹   |
| चडक्याई आदि                       | <b>२</b> -८०           | चढसिंह सहस्साणि          | <b>3-00</b>     |
| चरकरणाणि वरदे                     | 6-940                  | चउसही भद्रसया            | 9-49g           |
| च्डलक्यादी सोधसु                  | 8-2438                 | चडसही चडसीदी             | <b>≷</b> −11    |
| <b>चडक्या</b> धियतेवीस            | <b>६</b> –९९           | चडसही चासीसं             | ८ <b>−१</b> ५६  |
| च्डवच्छरसमधिवभड                   | <b>2 2</b> 4 1         | चउसद्वीपरिवज्जिव         | 4-2 <b>9</b>    |
| <b>यह वस्त्रहरू</b> वं <b>य</b> ह | 4-1486                 | चडसद्वी प्रहीए           | 8-8-4           |
| <b>चडवण्यः ति</b> सय जीवण         | c-41                   | <b>चडस</b> ण्णा णरितरिया | 8-818           |
| चक्रवञ्च तीसणवचड                  | <b>4-1</b> 744         | चडसग्णा ताओ भय           | 1-160           |
| <b>चडवन्त्रकः</b> भद्दिवाणि       | 8-3481                 | चडस॰णा तिरियगदी          | <b>५</b> -३०५   |
|                                   |                        |                          | -               |

| <b>भडसत्त्रक</b> दुगच ड             | 8-7250          | बत्तरि लोक्पाला             | 1-44              |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| चउसत्तहेक्कदुगं                     | ४–२८३७          | चत्तारिसय पणुत्तर           | 8-8-8             |
| चडसत्तद्रोण्णिभट्ट य                | ध२६४९           | चत्तारि संयाणि तहा          | 4-148             |
| चडसदजुददुसहस्सा                     | ४–१२३७          | 22 29                       | ¥-14•             |
| <b>चडसवछ</b> सहस्साणि               | 8-1558          | बत्तारि संया पण्णा          | 4-1148            |
| <b>चडसयस</b> त्तसहस्सा              | 8-8834          | चत्तारि सदस्साई             | 8-1099            |
| चरसिद्यतीसकोट्टा                    | 8-2740          | <b>3</b> 3 33               | ¥-114•            |
| <b>चर</b> सलावेदीको।                | ध-७२३           | ,, ,,                       | <i>8−4•8</i> ∘    |
| चडसीदि चउसयाणं                      | 1-229           | <b>97 99</b>                | 6-568             |
| <b>चउसीदिल<del> १ ख</del>गुणिदा</b> | 8-30£           | चत्तारि सहस्साणं            | 1-44              |
| चउसीदिसया ओही                       | ય-૧૧૨ફ          | चत्तारि सहस्माणि य          | <b>₹-७ 2</b>      |
| चउसीदिसहस्साइं                      | 8-1:94          | चत्तारि सहस्माणि            | 7-3-14            |
| च इसीदिसहस्साणि                     | 8-1065          | ,, ,,                       | 8-1989            |
| "                                   | ८-२ ३ ९         | ,, ,,                       | <b>४– २ ६ २</b> ५ |
| चउसीदिहदलदाए                        | 8-30,4          | <b>,,</b> ,,                | 8-2086            |
| चउसीदीअधियसयं                       | <b>७-</b> २१९   | 19 29                       | 4-192             |
| घडसीदी कोडीओ                        | ४-२७०५          | 99 13                       | c-984             |
| षउसीदी लक्खाणि                      | ८-४२७           | ,, ,,                       | 6-260             |
| चउसु दिसाभागेसुं                    | <b>५</b> –६०    | चत्तारि सिद्धकुडा           | <b>4-12</b>       |
| चउहत्तरिजुदसगसय                     | 86-2            | चत्तारि सिंधुडवमा           | 6-894             |
| चउ६चरिं सहस्सा                      | ८-२६            | चत्तारि होंति खवणे          | u-409             |
| "                                   | ८-५६            | चतारी कोदंडा                | 2-222             |
| चउद्दिततिगुणिदरज्जू                 | 9-२५६           | चत्तारो गुणठाणा             | २-२७३             |
| चक्कसरकणयतोमर                       | २-३३३           | वत्तारो वत्तारो             | 8-45              |
| <del>चक्कसरस</del> ूरुतोमर          | २-३१८           | ,, ,,                       | ¥- <b>१</b> ५४९   |
| चन्कहरमाणमलजो                       | 8-5561          | चत्तारी चावाणि              | <b>२-२२३</b>      |
| चिकस्स विजयभंगी                     | 8-1416          | चत्तारो पायाला              | <b>8-280</b> 9    |
| चक्कीण चामराणि                      | 8-11/2          | चत्रारी सवणजले              | 18-4440           |
| चक्कीण माणमळणो                      | 8-559           | चदुतियइगतीभेदि              | 9-48.             |
| चक्की दो सुण्णाइं                   | 8-3191          | चरुमुहबहु गुह अरज           | 8-118             |
| चक्कुप्पत्तिपहिट्ठा                 | <b>४</b> –१३०४  | <b>च</b> मरगिगममहिसीणं      | 3-45              |
| चत्तप्रीरे गुज्जद्वाणा              | c-648           | चमरदुरी काहारी              | <b>३</b> –२२१     |
| चर्चारि चडदिसासुं                   | 8-5808          | चमरदुगे उस्मासं             | <b>1-11</b>       |
| क्तानि क्षिय एदे                    | २-९९            | चमरिंदो सीहरमे              | \$-1 <b>81</b>    |
| चत्तारि जोयणाणं                     | 8               | <del>क्यर्</del> कहद्संकितं | <b>३</b> -८५      |
| चत्तारि तिथिण दोषिण य               | c- <b>8</b> & 8 | चयहदमिष्डुणपदं              | 5- <b>4.8</b>     |
| चत्रारिय छक्साणि                    | 6-448           | चयद्यमिहाभियपद              | - ₹+00            |
|                                     |                 |                             |                   |

#### तिकोबपणती

| चरविंचा मणुदाणं           | v-118                  | चाछीसं कोदंडा                         | \$- <b>\$</b> 4\$      |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| षरया परिवाजधरा            | ८–५६३                  | चाकीसं स्वन्साणि                      | ₹-112                  |
| चरिमपहादो बाहिं           | <b>9</b> -460          | चांसीसुत्तरमेक्कं                     | 1-106                  |
| चरियद्दाळयचारू            | 8-103                  | चावसरिष्छे। क्रिण्णो                  | 1-40                   |
| <b>व</b> रियद्दाळयप उरा   | ¥₹१ <b>२</b> ९         | चावाणि छस्सद्दस्सा                    | 8-501                  |
| चरिषद्वाछवरम्मा           | 8-038                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8-500                  |
| चरियद्दालयविउठा           | 8-5305                 | बिट्टेदि कप्यज्ञगरूं                  | 6 <b>-12</b> ?         |
| चरियद्वाछियचारू           | ८-११३                  | वित्तविरामे विरमंति                   | <b>९</b> – २७          |
| चंदास्य दरपाण             | <b>४–१६२</b> २         | वित्तस्स सुरुकतदृष्                   | ४ ६९८                  |
| चंडाससरपाणा               | <b>8-1</b> 496         | वित्ताओं सादीओं                       | <b>9-</b> 29           |
| <b>चंदपहपु</b> ष्कदंता    | 8-488                  | चित्ते बहुरूचउरथी                     | 8-000                  |
| <b>चेदपहस्</b> दवर्डी     | v-9 E 3                | चित्ते।वरि बहुमञ्झे                   | rd - d                 |
| चंदपदा चंदपुर             | <b>u</b> -4 <b>3</b> 3 | वित्तोवरिमतलादो                       | 8-580 =                |
| चंदपुरा सिग्धगदी          | & <b>-</b> 909         | ,, , <u>,</u>                         | <b>૭</b> - <b>૬</b> પ્ |
| <b>चंदप्यद्वमहिलाजिण।</b> | 8-630                  | ,, ,,                                 | 9-63                   |
| चंद्रविगयणक्षंडे          | <i>5∘⊬-0</i>           | 19 19                                 | 9-63                   |
| चंदस्स सद्सदस्सं          | ७–६१४                  | ,, ,,                                 | 9-69                   |
| चंदा दिवयारा गइ           | <b>v-</b> v            | ;;                                    | <b>9-9</b>             |
| चंदादी मत्तंडी            | <i>७-</i> ४९७          | 23 23                                 | 9-98                   |
| चंदादो सिग्धगदी           | <b>6-430</b>           | 21 27                                 | 999                    |
| चंदाभसुसीमाना             | 9-45                   | चिंताए अचिंताए                        | 8-993                  |
| चंदामा स्रांभा            | 6-451                  | <b>चु</b> ण्णिस्सरूव                  | 9-00                   |
| चंदाभे सग्गगैदे           | ४–४८२                  | चुलसीदि णडिंद पण तिग                  | 8-441                  |
| चंदो य महाचंदो            | ४-१५८९                 | चुलसीदिसहस्साणि                       | 8-9989                 |
| चपाय वासुपुँज्जो          | ४-५३७                  | ,, ,,                                 | <b>६</b> -७९           |
| चामरघंटा(कॅकिणि           | 8-166                  | चुलक्षीदिहदं लक्खं                    | ४–२९३                  |
| " "                       | <b>४—१९३</b> २         | चुलसीदीओ सीदी                         | ८-३५६                  |
| चामरदुंदु हिपीव           | 1-112                  | चुलसीदी बाइसरि                        | 8-1851                 |
| चामरपहुदिजुदाणं           | ४-८०६                  | चुळसीदी लक्खाणं                       | २-३६                   |
| चामीयररयणमप्              | ८-५९३                  | चुल्लिहिमवंतरुंदे                     | 8-513                  |
| चामीबरवर वेदी             | ध- १९३६                | चूडामणिअहिगरुडा                       | \$-10                  |
| बामीयरसमवण्णे             | 8.840                  | चूलियङ् <del>षि</del> खणभाए           | ४-१९३५                 |
| चारणवरसेणाधी              | 8-1109                 | चेट्टांद तेसु पुरेसुं                 | <b>४-२१६</b> ५         |
| चारूं जोयणङक्षं           | 6-20                   | चेट्टदि देवारण्णं                     | ४-२३१६                 |
| काकीस जोयणाई              | <b>8-10</b> 64         | चेट्ठंति उद्वरूणा                     | 8-5-56                 |
| चाडीस दुसय सोलस           | <b>७−१६९</b>           | बेहंति णिरुवमाणा                      | <b>५-२</b> 9५          |
| <b>वाडी</b> ससहस्साणि     | 6-966                  | चेट्ठंति तिनिण तिण्णि य               | थ−२ <b>३</b> ०६        |

|                                | गाया <b>नुक्रमनिका</b> |                                         |                    |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| बेहंति मानुसुत्तर              | 8-5008                 | चोइसठाणे छक्का                          | 6-800              |
| <b>37 23</b>                   | 8-5983                 | 21 29                                   | 208-5              |
| चेईति विसिगणाइं                | . ४-८५६                | 10 19                                   | 6-V <b>0</b> 9     |
| बेट्टेदि कच्छणामी              | 8-5538                 | ,, ,,                                   | 6-865              |
| चेहेदि जम्मभूमी                | ₹-३०३                  | 39 99                                   | 6-864              |
| बेहेदि दिग्ववेदी               | 8-2303                 | 19 99                                   | 6-461              |
| चेततरूणं पुरदो                 | 8-1990                 | चे।इसठाणे सुण्णं                        | \$ <b>\$</b> \$-\$ |
| चेत्ततरूणं मूके                | <b>३-३</b> ८           | ",                                      | 6- <b>96</b> 9     |
| चेत्तदुमत्थङ रुंदं             | 3-32                   | ", ",                                   | ८-४७२              |
| <b>वेत्तदु</b> मस्सीसाणे       | 4-232                  | 77 77                                   | ८-४७५              |
| चेत्तदुमामूळेसुं               | 3-930                  | · ,, ,,                                 | 6-863              |
| <del>वेच</del> प्पासाद सिदि    | 8-096                  | ,, ,,                                   | <-#<*              |
| चेत्तस्य किण्हपविद्यम          | 8-1196                 | ;                                       | 6-860              |
| वेत्तस्य बहुछचरिमे             | <b>8</b> –8707         | 33 39                                   | ८-४९०              |
| वेत्तस्य य अमवासे              | ४–६९१                  | चोइसठाणेसु तिया                         | 8- <b>86</b> 4     |
| वेत्रस्य सुरकछर्टा             | 8-1100                 | ,, ,,                                   | K-809              |
| वेत्रस्य सुनकतिवृष्            | ४-६९४                  | ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8-808              |
| चेत्रस्स सुक्कदसमी             | ४–११८९                 | 1 23 29                                 | C-200              |
| वेत्रस्य सुद्धपंचिम            | 8-116                  | 77 29                                   | 6-860              |
| - <b>चेत्रा</b> सिद्गवमीए      | ४-६४४                  | 29 29                                   | 9-866              |
| चेत्रासु किण्हतेरसि            | ४–६४९                  | ,3 <u>31</u>                            | 6-849              |
| बेत्रासु सुद्रसट्टी            | ४- ६ ६ ५               | ;<br>99 22                              | ८-४९२              |
| चोत्तीसभेदसंजुद                | 4-318                  | चोइसदंडा सोकस                           | २- <b>२</b> ३ ९    |
| न्धोसीसं करवाणि                | २–१२०                  | चोइसभजिदो तिउणी                         | १ – २ ६ ४          |
| <sup>अंको</sup> चीसाइसयाणं     | ८-२६६                  | चोइसभजिदो तिहदो                         | 1-280              |
| <b>न्वासीसादिसएडिं</b>         | <b>६-3</b>             | चोद्धरञ्जुपमाणो                         | 9-940              |
| <sup>ंचोची</sup> साधियसगसय     | ४९५६                   | चोद्यस्यणवर्द्दणं                       | ८-२६३              |
| <b>'बोर्खाए</b> सहिमस <b>ए</b> | 8 g u-e                | चोइसस्रक्साणि तहा                       | <b>२</b> ~९०       |
| चोदाछं सम्लाणि                 | <b>स्–१०</b> ९         | चोहसवच्छरसमधिय                          | 8-984              |
| 🖈 इसगिरीण रुद्ध                | 8-7 <b>99</b> 0        | चोद्दससयछ।हत्त्तरि                      | २-७८               |
| <b>ंचोदस</b> गुहाओ तस्सि       | ४–२७५२                 | चोइस सयस्सइस्सा                         | 8-494              |
| <del>'बोइसजुर्</del> विसयाणि   | ७–२६३                  | चोइससहस्सजोयण                           | ₹-9७६              |
| बोइसने।यणकक्तं                 | ₹~181                  | ,, ,,                                   | 8-191              |
| 9) 17                          | ८–६२                   | चोइससइस्समेत्रा                         | <b>६−</b> २६       |
| चो इस जोयणक क्ला               | ४–२८१६                 | बीइससहस्ससगस्य                          | 4-1896             |
| चोर्सटाजे डरका                 | C-8£0                  | चोसटुकमङमाङो                            | 8-1646             |
| TP. 115                        |                        |                                         |                    |

### तिलोयपण्णती

| <b>छ</b>                                     |                           | <b>छण्णवदिजोयणसया</b>              | 8-5600         |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| <del>छक</del> ्कणभ <b>अ</b> ट्टतियचड         | ४–२६४३                    | <b>छण्णवसगदुग</b> छक्का            | ७-३१४          |
| <b>छक्कदिहिदेक्क</b> णडदी                    |                           | छण्णाणा दे। संजम                   | ५-३०६          |
|                                              | २-१८ <b>९</b>             | छत्त <b>त्तयसिंहासण</b>            | 9-89           |
| <del>छक्क</del> दुगपंचसय                     | 8-5099                    | "                                  | ८–५८२          |
| छक्कुलसेला सन्त्रे                           | . <i>8-</i> 23 <i>9</i> 8 | <b>छत्तत्त्रयादिजु</b> त्ता        | 8-1660         |
| <del>छक्केक्क</del> एक्कछहग<br>ू             | ४-२८१३                    | छत्तत्रयादिस <b>हिदा</b>           | 8-202          |
| <b>छक्केक्कदुणव</b> इगिपण                    | ४-२६३३                    | )) ))                              | <b>४-</b> २४९  |
| छ <b>क्षं इपु</b> ढिविमं <b>ड</b> ल          | 8-438                     | छत्तादिछत्तजुत्ता                  | ४-८४५          |
| छक्लंड भरहणाहो।                              | 28-6                      | छत्तासि <b>दं</b> डचक्का           | ४-१३७९         |
| छ <b>च्चउइ</b> गिए <del>व</del> केवकं        | ४-२८९७                    | छत्तियभट्टतिछक्का                  | ७-३९२          |
| छ <b>ण्च</b> उसगछक्केक्कदु                   | 8-2000                    | ङ्क्तियणभङ्कत्तिय <b>ुग</b>        | ४–३ ६९४        |
| छच्चसहस्सा तिसया                             | ७–३४५                     | छत्तायमञ्जातपरुग<br>छत्तीस अचरतारा | ७- ४९५         |
| 97 13                                        | ७-३६३                     |                                    |                |
| छ विचय के।दंडाणि                             | २—२२६                     | छत्तीसपुब्बकवखा<br>छत्तीसं ळक्खाणं | 8-435          |
| छ स्थिय संयाणि पण्णा                         | ४ २७२५                    |                                    | 2-99 <b>9</b>  |
| छच्चेव सया तीसं                              | 9-40g                     | छत्तीम ल <del>श्</del> वाणि        | ४-२८१५         |
| छण्चेव सहस्साणि                              | <b>४-११३३</b>             | ,, ,,                              | ८–३२           |
|                                              |                           | छत्तीसुत्तर छसया                   | ८-१७३          |
| ;; ;;                                        | ८-१५१                     | <b>छह्</b> ष्वणव <b>पयत्थे</b>     | 3 - 38         |
| छच्छवकगयणसत्ता                               | ७−३ <i>१</i> ९            | 11 11                              | ४-९०५          |
| छछनकछ <del>न</del> कदुगसग<br>कर्म्याकोस्ययमं | ४-२८७३                    | छ द्रे।णवपण छहुग                   | ४–२६८०         |
| <b>छ</b> ज्जुगलसेस <b>्</b> सुं              | ८-इ.५ 8                   | छहोतियइगिपणचउ                      | ४–२८८९         |
| छऽजोयण <b>अ</b> ट्टसया                       | S-1913                    | छ हो।तियसगसगपण                     | ४–२६५६         |
| छ <b>उजे।यण</b> लक्खाणि                      | २-१५०                     | छद्दो <b>भू मुहरुंदा</b>           | <b>३</b> —३३   |
| <b>छ</b> ज्जोयणे <del>र</del> ककोसा          | ४-१९७                     | छप्पणइगिछत्तियदुग                  | ४–२६९३         |
| "                                            | 8-518                     | छप्ण चडिह्सासुं                    | ४–९१४          |
| <b>छ</b> ट्टमांखोदचीरमिंदय                   | २-१७८                     | छप्पणणवतियहगिदुग                   | <b>४—२७०</b> १ |
| छट्टम्मि जिणवरस्चण                           | 8-660                     | छप्पणहरिदो कोओ                     | 9-209          |
| ∌हीए वणसंडो                                  | ४-२१७५                    | छप्पण्ण छ≆क छक्कं                  | ७–२३           |
| <b>छ</b> ट्टोवहिडवमाणा                       | ८-४९७                     | छप्पण्णब्भहियसय                    | ८—१६४          |
| <b>छ</b> ण्ण उदि उत्तराणि                    | 6-160                     | <b>छप्पण्णसद्दस</b> ाणि            | 8-2220         |
| छण्णउदिकोडिगाम।                              | ४-१३९३                    | <b>छप्पण्णसहस्साधिय</b>            | ३-७२           |
| छण्णउदिसया ओही                               | 8-1906                    | <b>छ</b> प्राण्णसहस्सेदिं          | 8-1089         |
| <b>छण्ण उदि</b> सहस्साणि                     | <b>४~२२२</b> ४            | 27 31                              | 8-3005         |
| <b>छण्णवप्</b> कति छक्का                     | ७-३९०                     | छप्पण्णिद्देशे स्रोभो              | <b>१—</b> २६६  |
| <b>इण्णवच</b> उक्कपणच उ                      | 9-3/3                     | 1                                  | ४-१३९६         |

|                                        | <b>गाय</b> ानुऋम <b>िका</b> |                                         | [ ९१५                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| क्रपण्या इगिसही                        | . २-२१३                     | <b>छासीदीभधिय</b> सयं                   | ८ <b>–१</b> ५५        |
| <b>छप्पं बच</b> डस <b>य</b> ।णि        | ८–३२६                       | छाइत्तरिजुत्ताई                         | <b>u</b> -49u         |
| <b>छप्पंचतितुगक</b> क् <b>का</b>       | 7-99                        | छाहत्तरि लक्खाणि                        | ₹~ <b>5</b> ≹         |
| छब्भेया रसरिद्धी                       | 8-9099                      | 27 13                                   | ५                     |
| छम्मुहमो पादाको                        | ४-९३५                       | छिक्केण मरदि दुंनी                      | ४-३७७                 |
| छछ्क्सा छावही                          | ४- १८४९                     | छिण्णसिरा भिण्णकरा                      | २-३३४                 |
| " 99                                   | 8-9643                      | _                                       | ` <i>५५°</i><br>२–३६४ |
| छल्कवस्ता छ।सद्दी                      | 8-9689                      | छेतृणं तसणाः छें                        | 3-1€3                 |
| ,, ,,                                  | 8-3584                      | ,, ,,                                   | १~१७३                 |
| "                                      | ८-२९७                       | छेदणभेदणद्हणं                           | ¥- <b>ξ</b> 9 ¢       |
| <b>छ</b> स्ळ <del>क</del> ्खाणि विमाणा | ८ <b>-</b> ३३२              |                                         | - \\\                 |
| छल्डक्स। चासाणं                        | <b>8–</b>                   | <b>ज</b>                                |                       |
| छविदूण माणुसुत्तर                      | <b>४</b> – ३ ७ ९ २          | ।<br>  जइ विरुवयंति करुण                | <b>२</b> –३३७         |
| छन्वीसजुदेकसय                          | 8-2948                      | जनकाले वीराजिणी                         | 8-3404                |
| छ•वीस=भदियसयं                          | <b>१</b> –२२६               | जिंखदमस्य <b>ए</b> स्                   | ¥- <b></b> ₹12        |
| छब्दीससहस्साणि                         | 8-5583                      | जक्खीओ चक्केशरि                         | <b>8</b> –930         |
| <b>छ</b> ब्बीसस <b>इ</b> स्साधिय       | <b>8</b> -1588              | जक्खुत्तममणहरणा                         | € <b>-8</b> 3         |
| <b>छ</b> व्वीसं च य लक्खा              | <b>%−8</b> €                | जगदीअव्संतरप                            | 8-64                  |
| छन्वीसं चाव।णिं                        | २-२४८                       | ,, ,,                                   | 8-69                  |
| छब्बीसं कक्ष्वाणि                      | ₹-9₹८                       | जगदी उवरिमभाषु                          | 8-99                  |
| छसहस्साइं ओही                          | 8-1179                      | जगदीउवरिमरुंदा                          | 820                   |
| छस्सगपणङ्गिछण्णव                       | 8-2640                      | ं<br>जगदीण अव्भंतर                      | 8-24                  |
| छस्सम्मत्ता ता <b>इं</b>               | ₹−₹८₹                       |                                         | 8-48                  |
| छस्सयदंडु=छेहो                         | <b>४–४७</b> ६               | जगदीविष्गासाइं                          | 8-3=                  |
| छस्सयपंचसयाणि                          | ८–३७१                       | , ,,                                    | <b>8</b> -२५२८        |
| छिद भंगुलेहि वादो                      | 1-118                       | जगमञ्ज्ञादा उवरि                        | 8-4                   |
| छादाकसहस्साणि                          | <b>४</b> –                  | जगसेविधणपमाणो                           | 9-99                  |
| छावद्विछस्सय।णि                        | २— १ ० ६                    | जणणंतरेसुं पुद पुद                      | 8-90                  |
| <b>छ</b> ।वद्विस <b>द</b> स्साइं       | <b>४–१४५३</b>               | जिध्यच्छिति विक्संभ                     | 8-909                 |
| "                                      | 8-1848                      | 99 91                                   | 8-9000                |
| <b>छाव</b> द्विस <b>इ</b> स्साणि       | <b>૭</b> –ષ્ત્ર ૭ લ્        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 8-246                 |
| छाविंद्वे च सयाणिं                     | <b>४</b> –२५६९              | जमकिशिरदाहिती                           | 8-282                 |
| <b>छावत्तरिजुदछस्</b> सय               | <b>४–६</b> ६९               | जमकरिरोणं उवर्रि                        | 8-200                 |
| <b>छा</b> सट्टिकोडिलन्ला               | 6-869                       | जमकंमेवगिर्रादी                         | 8-206                 |
| <b>छ</b> ।सट्टीअधियसयं                 | २ <b></b> २६ <b>६</b>       | जमकंमेघसुर।णं                           | 8-206                 |
| <b>छ।</b> सद्वीद्भ <del>ग्</del> ताणिं | ८-४६२                       | जनकोत्ररि यहुमञ्ज                       | 8-306                 |

#### 4443

#### तिकीयपण्णसी

| <b>नम</b> णाम <b>डी</b> यपाकी    | 8-1688         | जंबू जीयणस्वस                    | <b>4-22</b>              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>जमणालवस्कतु</b> वरी           | 8-122          | जंब्दीव सिदीए                    | 8-2018                   |
| असलकवाडा दिग्वा                  | 8-100          | )) ) <sub>p</sub>                | <b>8-</b> 292            |
| <b>अमकाजम</b> लपस् <b>रा</b>     | 8-538          | जंब्द्रीवपवण्णिद                 | <b>8</b> –२५ <b>8</b> ६  |
| जन्मणिक्रीण उदय।                 | २-३१०          | ,, ,,                            | ४-२५८३                   |
| अम्मणमरण णंतर                    | २-३            | जंब्दीवमहीए                      | ४-२७३८                   |
| जम्माभिसेय भूसण                  | 3-48           | जंबूरीवस्मि दुवे                 | <b>9-</b> 29 <b>9</b>    |
| जम्मामिसेयसुररहद                 | 8-3064         | जंबूदीवसरिष्छा                   | <b>1</b> -42             |
| अयङ जिणवर्षिको                   | ९-७४           | जंबूदीवस्स तदो                   | <b>४–२०७</b> ३           |
| जयकिसी मुणिसुद्वय                | 8-1460         | <b>33</b>                        | 8-2121                   |
| <b>जय</b> सेण <b>च</b> क्कवद्दी  | <b>४–१</b> २८६ | जंबूदीव।हिंती                    | <i>'</i> 4-'4 <b>'</b> ₹ |
| अलकंतं कोहिद्यं                  | ८-९६           | "                                | <b>4-908</b>             |
| जलगंधकुसुमतंदुक                  | 4-92           | जंबूदीवे मेर्र                   | 8-858                    |
| " "                              | 9-29           | ,, ,,                            | 8-85@                    |
| <b>সন্ধর্গমা</b> কভযুত্ক         | <b>४-१</b> ०३५ | जंब्सीवे स्वणी                   | ५-२८                     |
| <b>जलयरक</b> च्छवसंड्क           | २-३२९          | जंब्यंके दोण्हं                  | 9-46 £                   |
| जकयरचत्त्रजलोहा                  | 8-1686         | जंबूरुक्खस्स थकं                 | <b>४—२ १ ९</b> ५         |
| जकसिद्देर विक्लंभो               | ४-२४४८         | जंबूलवणादीणं                     | ५-३७                     |
| जकसूकप्वमुद्याणं                 | 8-9044         | जं भइसास्टवणजिण                  | 4-69                     |
| जलदरपंडकसमुध्यिद                 | ८-२४७          | जं भासइ दुक्खसुई                 | 8-3-44                   |
| जस्स भसंखेरजाऊ                   | ३-१६९          | जं छद्धं भवराणं                  | <b>४२४२</b> ९            |
| जरस ण विज्जिदि रागी              | 9-70           | जं हवदि अदिसत्तं                 | 8-1022                   |
| जस्सि इच्छिसि वासं               | 8-9600         | जाइभरणेण केई<br>जाको पद्दण्णयाणं | <b>५−३०</b> ९            |
| जर्सिस तर्सिस काछे               | 3-909          | जा जीवपोग्गङाणं                  | ८-३२९                    |
| नस्सि मग्ने ससहर                 | ७-२०६          | जादाण भागभूवे                    | 4-4<br>4-74              |
| जद्द चिरसंचिद्मिंधण              | 9-96           | जादिभरणेण केई                    | 8−3 6 <b>9</b>           |
| <b>जह जह</b> जोग्गट्टा <b>णे</b> | 8-13<5         |                                  | ४-५०८                    |
| <b>जह भणुदा</b> णं भागा          | 8-361          | ,, ,,                            | <b>8–</b> 244 €          |
| जं कुणित विसयलुद्धाः             | ¥ <b>-4</b> 93 | ''''''<br>जादीए सुमरणेणं         |                          |
| जं गाहस्स पमाणं                  | ८–३ <b>६२</b>  | जादे भणंतजाजे                    | 1-08<br>5-580            |
| जं जस्स जोगमुष्यं                | ८–३९१          | जादे केवलणाण                     | 8-00d                    |
| जं शाष्यर बणदीओ                  | ५-३२१          | जादो सिद्धो वीरे।                | 8-1805                   |
| जंणामा ते क्रुडा                 | ४–१७२ ह        | जादो हु भवजमाप                   | ४-५२ <b>६</b>            |
| <b>))</b>                        | 8-1060         | जायंते सुरक्षोए                  | ۵ <b>۶</b> ۳–۵           |
| सं पंदुविज्ञणभवणे                | 8-2141         | जाव ण वेदि विसेसं                | <b>९</b> —६३             |
| <del>र्जवकुमारसरिन्छ।</del>      | A-15€          | भावसं गंदर्व                     | 5-14                     |

|                             | गार्थानुमान          | गाषानुषामणिकाः             |                                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| जिनेकियणास्यं ते            | 4-994                | जुत्ती वजीवहिद्यणा-        | ૮ <b>૯૧૧</b> ૫                  |
| <b>जिंगरिंहणामइंदय</b>      | ८-३४७                | <b>उदिसुदिपहंकराओ</b>      | 4000                            |
| <b>जिंगदिष्टपमाणाओ</b>      | 3-106                | <b>उदरीयकं</b> कत्ताण      | 6-414ª                          |
| जिंगपासादस्य पुरे।          | 8-166                | जे भडमेंतरभागे             | 4-4404                          |
| <b>जिंगपुरदुवा</b> रपुरदो   | 8-1483               | जे अभियोगपङ्ग्णय           | ८ <b>-२९</b> ४                  |
| जिंगपुरपासादाणं             | ૪-૭૫૩                | जे कुम्बंति ण भक्ति        | 8-4406                          |
| जिंणप्जाड ज्जोगं            | S-150 E              | वे केइ अण्णाणतबेहिं जुत्ता | a∸eva                           |
| जिणभवणप्यहुरीणं             | <b>४</b> २०५३        | जे कोइमाणमाया              | <b>1</b> -204                   |
| जिणमिह मदंसणेणं             | د- <i>ډه</i> و       | जे गेण्डंति सुदण्ण         | इ-२० <b>६</b><br>४-३५० <b>९</b> |
| जिणमंदिरक्डाणं              | 8-1996               | जे छंडिय मुणिसंघं          | 8-440 <b>4</b>                  |
| त्रिणमंदिरजुत्ताई           | 8-80                 | जे जुत्ता गरतिरिया         | 3-5680                          |
| जिणमंदिरस्माओ               | <b>8</b> –2844       |                            | 4- <b>२९</b> १                  |
| त्रिणेलिंगघारिणी जे         | ८-५६०                | '' ''<br>जे जेहदारपुरदो    | v-1999                          |
| र्जिणवंदणापयद्या            | <b>%</b> ~९२९        | जेट्टस्मि चावपट्टे         | W-168                           |
| जिणोवदिद्वागमभावणिङ्जं      | ३-२१५                | जेट्ठसिद्दशरसीए            | 8-488                           |
| जि <b>ब्भाजिब्भगको</b> का   | <b>२</b> –४२         | जेट्टस्स किण्डचोइसि        | ¥-1199                          |
| जिहिंस दियणोइं दिय          | 8-1045               | " "                        | 8-1200                          |
| जिन्निदियद्वदणाणा-          | 8-960                | जेट्टस्स बहुकचोश्यी        | ¥-444                           |
| जिब् <b>भुक्कस्स</b> खिदीदो | 8-966                | जेट्टस्स बहुसबारसि         | y-440                           |
| जीडप्पत्तिस्रयाणं           | ४-२१५९               | जेट्टस्स बारसीए            | 8-484                           |
| जी <b>ए च</b> ड्यगुमाणे     | ¥-909 <b>9</b>       | जेर्द्वतरसंखादे।           | <b>8-48</b> 26                  |
| जीए जीवो दिहो               | y-1009               | जेट्टाए जीवाए              | 8-100                           |
| जीप् ण होति मुणिणो          | <b>%−1</b> 046       | जेट्टामी साहामी            | ય-૨૧૫૬                          |
| जी <b>९</b> पस्समलाणिल      | ४—१०७३               | जेट्टाण मज्जिमाणं          | 8-444C                          |
| जीप काकासेमण्डी             | ४-१०६९               | जेट्टाणं विष्चास्रे        | v२ <b>४१४</b>                   |
| जीवसमासं दो रिचय            | 4-104                | जेट्टा वे संख्या           | <b>8-287</b>                    |
| जीवसमासा दोण्णि य           | 8-81 <i>5</i>        | जेट्टा दोसयदंडा            | <b>4-63</b>                     |
| जीवीय जंबरगं                | <b>४—२०</b> ३५       | जे णिरवेक्सा देहे          | 6-686                           |
| जीवाकदितुंरिमंसा            | <b>%</b> -963        | जेत्तियकुंडा जेतिय         | \$= <b>?</b> \$\$&&             |
| जी <b>बाण</b> ेपुरगकाणं     | 8-260                | जेत्तियजलणिहिडवमा          | e-444.                          |
| जीवा पोरगकथरमा              | 1-58                 | जेत्तियमेत्ता भाऊ          | र् <b>∸१</b> ४४                 |
| जीवाविक्संभाणं              | <b>४</b> ~२५९७       | जेतियमेला वर्सिस           | v-74 <b>44</b>                  |
| जीवी परिणमदि जदा            | <b>૧–</b> ૫ <b>૬</b> | जेतियंमेत्रा याज           | <b>171</b>                      |
| <b>जीहे।सह</b> स्सञ्जगजुद   | 8-10e4               | जेत्तिवविष्ठजाहरसंबि-      | ४-२३८९                          |
| <b>बीहोट्ट</b> दंतणासा      | 8-1001               | अस्य भेष्डराए              | ક~ <b>૧ ફ્લ</b> વ               |
| सुगकाणि अर्थतगुर्ग          | 8-J 40               | जे पंचित्रियतिस्या         | e-444.                          |
| भूगकं समंतरो सो             | ¥#1950               | जे कुंबंसि विद्यागा        | ****                            |

# तिङोयपण्गत्ती

| जे भूदिक्म्ममंता                | इ—२०३          | ) जोयणया छण्णवदी                       | ć- <b>4</b> \$                           |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| जे मायाचाररदा                   | ४-२५०४         | जोयणलक्खित्यं                          | 8-5001                                   |
| जे सम्बवयणदीणा                  | ३–२०२          | <sup>।</sup> जोयणलक्सं तेरस            | 8-5850                                   |
| जे संसारसरीरभोगविसए             | 8-00 g         | जीयणलक्खायामा                          | <b>પ</b> — દ્ શ                          |
| जेसि तरूण मूले                  | ४–९१५          | ,, ,,                                  | <b>६-६</b> 4                             |
| जे सोलस कप्पाई                  | 2-986          | जे।यण वीसस <b>द</b> स्सं               | 8-9 હવલ                                  |
| ,, ,,                           | 8-196          | जोयण वीससहस्सा                         | <b>1</b> – २७०                           |
| जे सोकस कप्पाणि                 | ८–५२७          | जोयणसद्धिसहस्सं                        | ४–२०२३                                   |
| जो आद्भावणिमणं                  | ९-४२           | जोयगसहीर्रुदं                          | 8-516                                    |
| जोड्रगणणयरीण                    | 9-334          | जीयण सत्तसहस्से                        | <b>४–२०६</b> ६                           |
| जो इच्छदि णिस्सरिदुं            | 9-88           | जोयणसद्श्तियकदी                        | ६-१०२                                    |
| जोइसियणिवासिखदी                 | ७ - २          | जोयणसद्भज्जादं                         | ४-८९९                                    |
| जोइसियवाणवेंतर                  | <b>५</b> -७३   | जोयणसयदी इत्ता                         | ८– <i>४३७</i>                            |
| जो एवं जाणिता                   | ९–३३           | जोयणसयमुत्तुंगा                        | 8-2908                                   |
| जो खविदमोहकम्मो                 | 6-88           | जोयणसयमुध्विद्धो                       | ४२७०                                     |
| जो खविदमोहकलुमो                 | <b>९</b> -१९   | जोयणसयवि*खंभा                          | <b>8</b> −58 <b>5</b>                    |
| जी ज प्रमाणणये हिं              | १-८२           | जोयणस्याणि दोणिंग                      | 8-2685                                   |
| जो णिहदमोहगंठी                  | 9-40           | जे।यणसहस्सगाढा                         | 8-2400                                   |
| जोणी इदि इगिवीसं                | ८—'न           | " "                                    | प्य-६ १                                  |
| जोणी संखावत्ता                  | ४–२९५१         | जे,यणसहस्सगाढो                         | 5-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- |
| जो। परदच्वं तु सुई              | ९-६'4          | ''<br>जोयणसहस्सतुंगा                   |                                          |
| जो यजुदाऊ देवो                  | ३-११७          | जोयणसहस्समधियं                         | પ્ર– ૧ <b>૨</b> ૭                        |
| जोयण अट्टसहस्सा                 | 8-1022         | जो.यणसहस्समेक्कं                       | . 8-36 <b>3</b>                          |
| जोयण अटुच्छेहो                  | 8-9८२०         | 3) <sup>3</sup> 3                      | 8-1610                                   |
| जोयण उणतीससया                   | 8-1966         | ,, ,,                                  | 8-70 <b>0</b> 4                          |
| जोयण णवणउदिसया                  | 8-1987         | "                                      | 8-2438                                   |
| जोयण तीससहस्सा                  | <b>४–</b> ०२४  | "                                      | ४२५७९                                    |
| जोयणद्रस्वासञ्जदो               | <b>%</b> —२७५५ | ,, ,,                                  | <b>8−₹</b> €06                           |
| जोयणद्रलविक्खं मे।              | ४–१६३०         | ,, ,,                                  | 8-20,10                                  |
| जोयणपमाणसंठिद                   | 9-60           | 22 15                                  | ५-२३९                                    |
| क्रोयणपंचसयाइं                  | 8-4028         | जोयणसहस्सवासा                          | ५-६८                                     |
| जे।यणपंचसयाणि                   | <b>४</b> –२७२२ | जे। सन्वसंगमुक्को                      | <b>9</b> –२२                             |
| जोयणपंचसहस्सा                   | 358−€          | 73 31                                  | ९-४७                                     |
| <b>,, ,,</b>                    | . <u> </u>     | जो संकष्णवियष्गे                       | ९–६ १                                    |
| ''<br>जीवणमधियं उदयं            | 8-99¢          | जो सोकस कप्पाई                         | <b>८–५</b> २४                            |
| जीवणग्रहस्याणि                  | <b>४–२७</b> २३ | झ                                      |                                          |
| जीवणयण्यसहस्सा                  | ¥-963          | <br>झस्लरिमस्कयपरथी                    | २- <b>६</b> ०५                           |
| -<br>स्मानशन-न्य <i>स्ट्रिस</i> | * *** (        | ** : * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                          |

|                                             | गायानुऋपणिका            |                         | [ ९१९                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| झाणे जिंद णियभादा                           | 9-80                    | णभगजघंटणिभाणि           | ४-४१३                  |
| _                                           |                         | णभगयणपंचसत्ता           | ٠-٤ ٩ ٩                |
| ट                                           |                         | णभच उणवछक क्रतियं       | <b>8-116</b> 2         |
| टंकु क्रिकण्णायारो                          | 8-5033                  | णभछक इंड्रियणणभ         | ४-२८६९                 |
| •                                           | ,                       | णभछक्कसत्तस्ता          | <i>७−</i> ₹ <i>४</i> € |
| ठ                                           | '                       | णभणभतिछ <b>्ककेश्कं</b> | ¥-1164                 |
| ठावणमंग समेदं                               | • >-                    | णभणवणभणवयतिया           | ७-३८१                  |
| or many                                     | 3-40                    | णभणवतियभडचउपण           | 8-5628                 |
| ण                                           |                         | णभतियतियइगिदोदो         | <b>४–२६९९</b>          |
|                                             | • -                     | गभतियदुगदुगसत्ता        | ७ ३३२                  |
| णहमित्तिका य रिर्द्धा                       | 8-3005                  | णभदेशणवपणचउदुग          | ४–३६८९                 |
| णइरिदिदिसाविभागे                            | ४–१७६६                  | णभदोपगणभतियचड           | ४-२८९३                 |
| " "                                         | 8-1835                  | णभपणगवणभञ्जडणव          | 8-5548                 |
| ,, ,,<br>m=0.3a=m3                          | ४ <i>⊶ १९५७</i>         | णभपणदुगसगछक             | <b>४</b> -१२६८         |
| णहरिदिपवणदिसाओ                              | ४–२७८३                  | णभपणदुछपंचंबर           | 8-3300                 |
| णहरिदिभागे कुडं                             | 8-3053                  | णभवस्तगयणभडणव           | <b>8</b> -2976         |
| णहरिदिसाए ताणं                              | 8-9569                  | णभसत्तसत्तणभचउ          | ४-२८४६                 |
| णह्वणवेदीदारे                               | 8-9354                  | णयराणि पंचहत्तरि        | ४–२२३७                 |
| णउदिजुदसत्तजोयण                             | 9-906                   | णयरीणु चक्कवद्दी        | 8-3306                 |
| णउदिपमाणा हत्था                             | <b>२</b> –२४६           | णयरीण तडा बहुविद        | 8-48,75                |
| णडदिसहस्सजुदाणि                             | 8-18-2                  | णयरी सुमीमकुंडल         | <b>u</b> —२२९७         |
| णउदी बुदसदभजिदे<br>णक्खत्तसीमभागं           | 8-100                   | णयरेसु तेसु दिब्बा      | ६ – ६ ६                |
| णक्खत्ता जयपाली                             | 0-138                   | णयरेसुं रमणिङ्जा        | <b>४ - २</b> ६         |
|                                             | 8-1866                  | णरकंतकुंडमञ्झे          | 8-5336                 |
| णग्गोहसत्तपण्णं<br>ण <b>म्बंतचमर्गिक</b> णि | ४-९ <b>१</b> ६          | णरणारीणिवहेहिं          | 8-2200                 |
| णम्बतचमराकाकाण<br>णम्बंतविचित्तधया          | ५ <b>–११</b> २<br>८–५८० | णरातिस्याण विचित्तं     | 8-1008                 |
| णिश्वदिविश्वत्तकीहण                         | <b>३−२१</b> ९           | णरतिरियाणं आऊ           | 8- <b>3</b> 2 8        |
| णद्वयसालाण पुढं                             | 8 – <i>७५७</i>          | णरतिरियाणं दहुं         | 8-1000                 |
| ण्हयसाला थंभा                               | <b>४</b> –७१३           | णररासी सामण्णं          | <b>8-29</b> 24         |
| ण जहदि जो दु ममत्त                          | ٩_५٩                    | णिलणं चउमीदिगुणं        | ४–३९८                  |
| णस्य असण्णी जीवा                            | 8-332                   | विख्णा य जिल्लागुम्मा   | ४-१९६६                 |
| णस्थि णहकेसलोमा                             | 6-456                   | णवअटुपंचणवदुग           | را <b>چ – ی</b>        |
| णित्य मम कोइ मोहो                           | ९–२५                    | णवभट्टेक्कतिछक्का       | 9-366                  |
| णभभट्टणवडदुगपण                              | ४-२६३७                  | णवश्रद्धसगणवणवतिय       | 8-2600                 |
| ण <b>मभरदुभ</b> द्वसगपण                     | <b>४</b> –२६५८          | णवक्षभिजिष्पहुदीणि      | ७- ५ ६ ०               |
| णभइगिपणणभसगदुग                              | <b>४-२६७</b> ९          |                         | 8-2542                 |
| णभएक्कपंचदुगसग                              | ¥-२७ <b>६</b> २         |                         | . R-5018               |

## 4

#### विक्रमपण्यची

| - <b>मदश्</b> तकपंषप् <b>षदं</b>         | ) + 28 a <b>(</b>        | णवदंडा बाबीसं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : व नव्यव               |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| .ययः पूडा चेहंते                         |                          | णवदुगिगिदोण्जिलंदुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-9665                  |
| -वयप्रसम्बद्ध हरण हरो                    |                          | <b>जबदौर</b> अटु <b>च</b> ढपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-5686                  |
| .षदश्रहणं चतिया                          | <b>10-</b> 260           | णवपणभरणभचरतुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥- <b>₹</b> ६९१         |
| . <b>जद</b> श्वसत्तजहार्                 | ७ -२५३                   | णवपणभरतुगभरणव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–२८५६                  |
| . बस्त्रोयएउ व्हेदा                      | 4-300                    | णबपणवीसंजवछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8</b> –२५९२          |
| ः <b>पद्मनेश</b> णदीइसा                  | 8-3416                   | जबपु <b>म्ब</b> भरस <b>य।ई</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-1185                  |
| वस्त्रोदणयसदस्सा                         | ~8-3680                  | नवजीए पुन्वण्हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-480                   |
| वक्तोपक्रकरताणि                          | . <b>٧~₹५</b> ९३         | णवमे सुरस्रोयगदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४-४६९                   |
| <b>71 9</b> 9                            | 4-19                     | णव य सहस्सा नोही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-1134                  |
| · <b>मक्षोर</b> णसत्तस्या                | 6-93                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>७</b> ₹ <b>९</b> ५ |
| . <b>खबपाड</b> दिअधियअडसय                | ,.¥+940                  | 27 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.541                   |
| <b>णवणड</b> दिअधिर्वचडसय                 | . ሄ ቱ ዒ ሂሪ               | ,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७ <del>०३</del> ९७      |
| <b>पद</b> ण उद्गितुरु गृहस्तय            | ₹-\$4•                   | जद य सहस्या छस्सय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>४-</b> १२२८          |
| <b>जबण इ</b> दिणवसयाणि                   | 3-161                    | -जव·य सहस्सा जवसय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-1550                  |
| जवजडदिसहस्यं जब                          | . <b>७ – ५ ६ ३</b>       | गव य सहस्सा [तह ] चड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७ - इ२७                 |
| .जबणटदिसहस्साइं                          | -8-3 <b>2</b> 94         | जव य सहस्सा दुसया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-30-31                 |
| <b>ज्वणङ्किसदस्सः छ</b>                  | -७ <b>-</b> ૨ <b>ફ</b> પ | - मबारे व जोइसियाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9-638                   |
| "                                        | 9-446                    | णवंरि य ताणं कृड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-2281                  |
| <b>ज्ञ्यकृङ्दिसहस्</b> सा जव             | 6-189                    | जबीर विसेसी एक्को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥- <b>२</b> १३ <b>१</b> |
| <b>नवण्ड</b> िसहस्साणि                   | -8-1068                  | <b>,,</b> ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥- <b>२1१</b> ५         |
| 23 37                                    | _¥= ₹ ₹ <b>₹</b> ५       | ,, <b>,</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–२१९३                  |
| "                                        | <b>४</b> -२३ <b>३</b> ९  | णवंरि विसेसी एसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹-166                   |
| 77 79                                    | 8-5834                   | ,, <u>,,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>४-२६</b> २           |
| ",                                       | <i>'@</i> −258           | ), ) <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४- १७२९                 |
| " "                                      | 0-180                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-2049                  |
| "                                        | 19-44 19 19              | )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4 22.9                |
| -जन्न इदिसंहिर्णवस्य                     | ₹-16€                    | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८-५ <b>९६</b>           |
| ज्यज्ञ दि जुदणबस्य                       | -₹-190                   | .णदरि विसेसी कूड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . <b>u-3</b> 2,44       |
| ल् <b>शक्य अञ्च</b> णवयणतिय              | <i>»8+64</i> 0€          | णवरि विसेसी णियणिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,3=0 <b>€</b> 8         |
| ामकाभ तियह गिस्रण्णभ                     | \$+4600                  | .णबीर विसेसी तस्सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .y-2364                 |
| : व्यक्त अवश्याभ दे च ते पण              | : <b>8-848</b> 4         | - पदि विसेसी देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .u-\$-u.                |
| ्याच चार मह य बारस                       | (3 <del>~\$</del> ₹3     | व्यविर विसेसी पंड्रग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -8-5464                 |
| ः <b>णकामा</b> दिशुद् <b>षदु</b> स्सव    | € <b>4 - 5</b> - 5 - 5   | वादरि विसेसी पुच्चा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-6                     |
| न <del>्यत्रजयदिसद्दर</del> सार्णि<br>'' | <b>₩₩₩₹</b> ₹            | जबरि विसेसी सम्बट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-548                   |
| - शब्दिकाम संगवदी                        | .8-7-8-43                | , , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6-124                   |
| पश्चंदा तियहत्यं                         | .4-242                   | . प्रवारि 🗝 जबगेवज्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-549                   |
| - make state and and and                 |                          | The second secon |                         |

| गांचामुक्तमिका                   |                         |                                   | [ 998                  |  |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| .णव सम्बा णवणउदी                 | 2-99                    | जामजिहाबजा दो                     | 1-14                   |  |
| <b>णववीससदस्</b> साणि            | 3-1100                  | णामेण कंतमाला                     | y-440                  |  |
| <b>णवसगछद्दोच</b> डणव            | ४–२८४८                  | णामेण कामपुष्कं                   | ¥-114                  |  |
| णवसयणउदिणवेसुं                   | ४–१२४३                  | णामेण किण्हराई                    | 6 <b>-409</b>          |  |
| णवसंव•छरसमधिय                    | ४-९४९                   | णामेण चित्तकृडो                   | 85530                  |  |
| णव इत्था पासजिणे                 | 8-460                   | णामेण भइसाछं                      | ¥-1604                 |  |
| णवहिद्बावीससहस्स                 | २–१८३                   | णामेण मेण्डलंडा                   | ¥9966                  |  |
| ण वि परिणमदि ण गेण्हदि           | ९–६४                    | णामेण य जमकृषी                    | 8-2002                 |  |
| ण हि रज्जं महिक्रजिणे            | 8-603                   | णामेण सिरिणिकेदं                  | v-128                  |  |
| ण हुमण्णदि जो एवं                | 6-48                    | णामेण इंसगब्भं                    | ¥-118                  |  |
| णंदणणामा मंदर                    | ४१९७०                   | णामे सणक्कुमारो                   | -# t-S                 |  |
| णंदणपहुदीए <u>स</u> ुं           | 8-3508                  | णामेहि सिदक्डो                    | 3-18*                  |  |
| णंदणवणाउ हेट्टे                  | ¥-2009                  | णारयतिरियगदीदो                    | 8-148 <b>5</b>         |  |
| <b>णंदाणंदवदीओ</b>               | 4-47                    | णावाए उवरि णावा                   | 8-5256                 |  |
| ,, ,,                            | <b>પ- ૧</b> ૪૬          | णावा गरहगह्दा                     | <b>1-09</b>            |  |
| णंदादिओ तिमेहरू                  | <b>3</b> -8,4           | णासदि विग्धं भेददि                | 1-20                   |  |
| णंदादी अ तिमेइस                  | 8-3586                  | णासंति एक्कसमप्                   | 8-141.                 |  |
| णंद्राव <b>त्तपहंकर</b>          | 8-18                    | गा <b>ह</b> लपु लिंद्बब्बर        | 8-550                  |  |
| णंदी य णंदिमित्तो                | 8-3865                  | णाहं देहो ण मणो                   | 4- <b>?</b> c          |  |
| णंदीसर <b>बहुम</b> ञ् <b>से</b>  | <i>دم – دم ن</i>        | णाहं पोग्गकमङ्खो                  | ९- हु •                |  |
| णंदीसरवारिणिहिं                  | પ <b>- ૪</b> દ્         | णाइं होमि परेसिं                  | ९-२६                   |  |
| णंदीसरविदिसार्सु                 | ५-८२                    | <b>9</b> 1 27                     | ९-३२                   |  |
| णंदुत्तरणंदाओ                    | 8-968                   | "                                 | 2-\$8                  |  |
| णागो कुंथू धम्मो                 | ક–૧૬પ                   | <b>जि</b> उदं चुलसीदि <b>इ</b> दं | 8-544                  |  |
| णाणम्मि भावणा खलु                | ९–२३                    | णिक्कमिदूणं वच्चदि                | 8-4116                 |  |
| णाणं होदि पमाणं                  | 1-63                    | जिक्कंता जिस्यादी                 | २ <b>-२</b> ८ <b>९</b> |  |
| णाणाजणवदणिहिदो                   | <b>४–२२६७</b>           | णिक्कंता भवणादो                   | <b>३—1</b> ९'५         |  |
| णाणास्यणविणिभिमन्                | <b>४–२</b> ₹४४          | विस्तरछंते चक्की                  | 8-3546                 |  |
| णाणावरणप्य <b>हु</b> दि <b>भ</b> | 9-97                    | जिरगडिलय सा गड्छदि                | ¥-8046                 |  |
| णाणाविद्ववेत्तफलं                | ५-३                     | णिष्यं चिय एदाणं                  | ४-४१७                  |  |
| णाणाविहगदिमास्द                  | 8-3080                  | णिष्यं विमलसरूवा                  | <b>८</b> −२१३          |  |
| णाणाविद्दाजिण <b>गेदा</b>        | 8-156                   | णिच्चुङजोवं विमर्छं               | 4-940                  |  |
| णाण।विद्वतूरेहिं                 | c-85°                   | जिट्ठबिय घाइकम्मं                 | <b>9–{</b> 9           |  |
| जाजा <b>विद्व</b> चणाओ           | ₹-11                    | <b>जिज्जहरायदोसा</b>              | 9-69                   |  |
| णाणावि <b>द्वा</b> इणया          | ·4- <b></b> ec          | णिदेसस्स सरूवं                    | 8-5                    |  |
| णातूण देवकोयं                    | 8-40B                   | <b>जिद्धयणिवाससिदियरमाणं</b>      | ₹-₹                    |  |
| नाभिगिरिन नाभिगिरी               | <i>પ</i> –રપ <b>ય</b> પ | <b>वि</b> डभरभत्तिपसत्ता          | ४–९१३                  |  |
|                                  |                         |                                   |                        |  |

## ंतिङोयपण्णत्ती

| णिबभूसणायुधंबर                  | 9-40           | <b>णियपद्दपरिहिपमाणे</b>                 | <b>ن-سر و و</b>                |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| णि <b>म्मळद</b> प्पणसरिसा       | 8-229          | णियमेण भणियमेण य                         | 8-962                          |
| <b>णिम्मरूपडिद्दविणिमिय</b>     | 8-643          | णिरपुसु णिध्य सोक्खं                     | <b>₹</b> — <b>१</b> ५ <b>२</b> |
| णिम्मंतजोइमंता                  | <i>७−</i> ₹०   | " "                                      | <b>४–६१२</b>                   |
| णिम्माणराजणामा                  | ८-६३०          | <b>जिरयगदिक्षाडबंधय</b>                  | ₹-8                            |
| णियभादिमपीढाणं                  | 8-664          | णिस्यगदीए सहिदा                          | २ <b>-</b> २७८                 |
| णियज <b>छप</b> वाहपडिदं         | ४-२३८          | णिरयपदरेसु भाऊ                           | ₹२०२                           |
| णियज्ञकभरउविरगदं                | <b>४–२३</b> ९  | णिरयविकाणं होदि हु                       | 5-303                          |
| <b>णियजोगुच्छेहजु</b> दो        | 8-1668         | णिरुवमरूवा णिद्विय                       | ९-३७                           |
| णियजोभ्गसुदं पढिदा              | 8-400          | णिरुवमलावण्ण <u>ज</u> ुदा                | 8-800                          |
| णियणयराणि णिविद्वा              | ५-२२६          | णिरुवमलावण्णत <b>ण्</b>                  | <b>४</b> –२३४ <b>६</b>         |
| णियणामलिद्दणठाणं                | ४-१३५३         | <u>णिरुवमलावण्णाओ</u>                    | ८–३२१                          |
| णियणामंकं मज्झे                 | ६-६१           | णिरुवमवडूंततवा                           | ४- १०५६                        |
| णियणामंकिदइसुणा                 | ४–१३५०         | णिब्बाणगदे वीरे                          | 8-8408                         |
| णिय <b>िय</b> इंदपुरीणं         | ६-७४           | णिब्बाणे वीरीजणे                         | 8-1808                         |
| <b>णियणियहंदय</b> सेढी          | २- १६०         | ,, ,,                                    | 8-1866                         |
| णियणियभोहिक्लेत्तं              | ३-१८२          | <sup>?</sup><br>णिसहकुरसूरसु <b>ड</b> सा | 8-२०९१                         |
| <b>णिया</b> णियस्रोगियदेसं      | ८–६८९          | जिसहभराहर <b>उ</b> वरिम                  | 8-२०६५                         |
| <b>णियणिय चरामिं द्य</b> धय     | १-१६३          | णिसहचणवेदिपासे<br>-                      | 8-5180                         |
| णियणिय चरि।मेंद्यपय             | २-७३           | णिसद्दवरवेदिवारण<br>-                    | 8-2188                         |
| णियणियचंद्पमाणं                 | ७–५५४          | जिसहस्रमाणु <del>ब्</del> छेहा           | <b>४-२५३३</b>                  |
| <b>णियणिय</b> जिण <b>डद</b> ्णं | ४ ९१९          | जिसहस् <b>सुत्तरपासे</b>                 | ४-२१४ <b>६</b>                 |
| णिय <b>ियजिणंसया</b> णं         | <b>४–७</b> ३२  | शिसहस्सुत्तरभागे<br>शिसहस्सुत्तरभागे     | 8-3008                         |
| णियणियदीउवहीणं                  | 4-40           | जिस्सरिदूर्ण एसा                         | 8– <b>२</b> ४३                 |
| <b>णियणियपढम</b> खिदीए          | <b>४–७६</b> १  | णिस्सेदत्तं णिम्मल                       | ४–८ <b>९</b> ६                 |
| <b>णियणियपढमां ख</b> दीणं       | <b>8</b> - ७९७ | णिस्सेयसमह गया                           | 8-98 <b>3</b> @                |
| 33 23                           | 8-618          | णिरसेसकम्म∓खवणे <b>३कहे</b> दुं          |                                |
| <b>णिय</b> णियपढमपदार्ग         | ७-५६७          | णिस्संसवाहिणासण<br>विस्सेसवाहिणासण       | ३ २२८<br>४-३२६                 |
| णियणि <b>य</b> परिवारसमं        | <b>9-49</b>    | णिस्सेसाण पहुत्तं                        | 8-1020                         |
| णिय <b>णियपरिद्धिपमा</b> णे     | ७-५९२          | जीचापपाददेवा<br>जीचापपाददेवा             | £८०<br>810 €                   |
| णियणिय भवणिउदाणं                | <b>₹—1</b> 00  | णाचापपाददवा<br>णीलकुरुइंदुएरावदा         | ध२ <b>१२६</b>                  |
| णियणियरवीण भद्धं                | ७ <b>-५</b> ७२ | णीलगरी णिसहो पिव                         | 8-2320                         |
| <b>णियणियरासिपमाणं</b>          | 0-118          | जीलगिरा जिस्हा ।<br>जीलगिसहिंद्द्यासे    | 8-5-36                         |
| णियंणियवल्लिखिद्।णं             | ४ -८२६         |                                          | ४–२०२७                         |
| <b>णियणियविभूदिजोग्गं</b>       | 4-101          | ं, ',<br>जीलीद्देणिसहपद्वद               | 8-5013                         |
| णियणियससीण अन्दं                | હ—ષ્કુ ખ્      | जीलाचलक् <b>विलणदो</b>                   | <b>४–२१२३</b>                  |
| णियताराणं संखा                  | 9-868          | 59 22                                    | ¥-22 <b>६</b> २                |

|                                                  | गायानुक्रमणिका        |                           |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| जी <del>खाय</del> खद् <del>य वि</del> खणदे।      | ४ २२२०                | तमिगरिवरस्स होति          | 4-126                  |
| णी <b>लुप्पलकुसुमकरो</b>                         | 4-93                  | तच्चरिमामिम णराणं         | 8-8408                 |
| णीकेण वाजिजदाणि                                  | S-508                 | तिब्छिविदृशं तत्ती        | ८-६६०                  |
| णेमी मल्ली वीरो                                  | ४–६७०                 | तज्जीवाण् चावं            | 8-168                  |
| णोइंदिय <b>सु</b> दणाणा-                         | ४–९७५                 | तहाणादोधोधो               | <b>३-१७८</b>           |
|                                                  |                       | तणुना च महाणिसिया         | 8-1306                 |
| त                                                |                       | तणुदंडणादिमहिया           | ८-५६४                  |
| तक्कंपेणं हंदा                                   | 8-909                 | तणुरक्खप्वदुदीणं          | 6- <b>33</b> 0         |
| तक्कारणेण पुषिद                                  | <b>8−8</b> ₹€         | तणुरक्ला भट्ठारस          | <b>4-229</b>           |
| तक्कालपढमभाए                                     | 8-5458                | तणुरक्खाण सुराणं          | 6-480                  |
| तक्कारुम्मि सुसीम                                | 9-836                 | तणुरक्खा तिप्परिसा        | <b>રૂ</b> - ૬૪         |
| तक्काळादिम्मि णरा                                | 8-868                 | तणुवाद्पवणबहले            | 9-17                   |
| तक्काले कप्पदुमा                                 | 8–844                 | तणुव।दबह्रसंख             | <b>9</b> – <b>9</b>    |
| तक्कारो तित्थयरा                                 | 8-8406                |                           | 9-6                    |
| तक्काले ते मणुवा                                 | ४-४०६                 | '' ''<br>तणुवादस्स य बहले |                        |
| तक्काळे तेयंगा                                   | <b>४</b> –४३२         | तण्णयरीण बाहिर            | <b>९ - १३</b><br>५ २२७ |
| तक्काले भोगणरा                                   | <b>૪</b> –૪૫ <b>૧</b> | तण्णामा किंणामिद          | 8-115                  |
| त्तवकूडब्भंतरए                                   | <b>५–१</b> ६२         | तण्णामा वेरुछियं          | ₹-18                   |
|                                                  | <b>५</b> ५— ३ ६ ५५    | त्रिणकयाणं मज्झे          | પ ૧ <b>૫</b><br>૭ - ૭૫ |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,           | ٧- <b>۽ ڻ</b> ۽       | तत्ते लोहकडाहे            | 8.8043                 |
| <b>37 77</b>                                     | v-308                 | तत्तो अणुद्दिमाणु         | 6-950                  |
| ,, ,,<br>तक्खयबद्धिपमाणं                         | 9-900                 | तत्ते। अभिद्रपये दा       | 8-1440                 |
|                                                  | 1-198                 | तत्ते। आगंत्णं            | 8-8390                 |
| ,, ,,                                            | <b>४</b> –२५८०        | तत्ती आणद्रपहुदी          | ८ १०४                  |
| ,, ,,<br>तक्खयवड्डिविमाणं                        | <b>1</b> –२२४         | तत्तो उवरिमदेवा           | ८- ६८१                 |
| तक्लिते बहुमज्झे                                 |                       | तत्तो उवरिमभागे           | 9-9 ६ २                |
| तक्षिदिबहुमञ्झेणं                                | 8-1050<br>8-1008      | तत्तो उवरि भन्वा          | ८–६७३                  |
| तक्लेसे बहुमज्झे                                 | ४–१७३ <b>७</b>        | तत्तो उत्रवणमञ्ज्ञे       | 8-9394                 |
| तिगरिउवरिमभागे                                   | 8-1993                | तसी कक्की जादी            | 8-140g                 |
|                                                  | ~-188                 | तत्तो कमसे। बहवा          | ४ १६०९                 |
| ,, ,,<br>तिमारिणो उच्छेदे                        | ~                     | तत्तो कुमारकाली           | 8-468                  |
| तागारणा ७०%६<br>तागिरणो उच्छेहो                  | <i>४–२७४९</i>         | तत्तो खीरवरक्वो           | ي و ساو د              |
| तिगारिया उच्छदा<br>तिगिरिदक्षिखणभाष्             | 8-1558                | तत्तो चडस्थउववण           | 8-003                  |
| तिगिरिदारं पविसिय                                | 8-9353                | तत्तो चडत्थवेदी           | 8-480                  |
| विगिरिदोपासेधुं                                  | 8-1444<br>8-164       | तत्तो चढत्थमारु।          | 8-486                  |
| वागारदापाव <b>तु</b><br><b>त</b> गिरिमञ्ज्ञपदेसं | 8-2120                | तत्ते। छउजुगलाणि          | c-118                  |
| तिशारमञ्ज्ञपद्य<br>तिश्वित्वणवेदीए               | v-9240                | तत्तो छद्वी भूमी          | 8-676                  |
|                                                  | 4 14/4                |                           | • •                    |

# तिकीयपण्णती

| तनो मगा सम्बे       | ४–१५३८                  | तत्थ य दिसाविभाग      | 8-194c                  |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| वसो तब्बनवेदिं      | <b>u</b> -1321          | तत्थ य पसत्थसोहे      | 8-1588                  |
| "                   | <b>४</b> – १३२५         | तत्थ वि विजयप्पहुदिसु | 4-160                   |
| वसी दहाड पुरदी      | 8-1510                  | तत्थ वि विविहतरूणं    | <b>२</b> – <b>३३</b> २  |
| सची दुमुणं तानी     | ८–३१५                   | तत्थ समभूमिभागे       | 8-186                   |
| वसी दुगुणं दुगणं    | ८–२३७                   | तत्थुवश्यिदणराणं      | 8-9448                  |
| वत्तो दुस्समसुसमी   | 8-१५७६                  | तत्थेव सम्वकाळं       | ५-२८५                   |
| बत्तो दोइवरञ्जू     | 9-944                   | तत्थेसाणदिसाए         | 088-5                   |
| तसो दोवे वासा       | 8-1494                  | तद्णंतरमग्ग।इं        | 9-230                   |
| तसो धयमूमीए         | 8-616                   | तदिए भट्टसहस्सा       | ८–२२९                   |
| तत्तो पश्चिमभागे    | <b>४–</b> २११४          | तिहिए पुणव्यस् मध     | ७–४६३                   |
| तत्तो पढमे पीढा     | ४-८६५                   | तदिए भुयकोडीभो        | १–२५२                   |
| तत्तो पदेसवड्डी     | ५-३१६                   | तिदयचदुपंचमेसुं       | <b>४</b> –१६२ <b>१</b>  |
| ठलो परदो वेदी       | ४-१९२३                  | तदियपणसत्तदुखदो       | <i>પ</i> , <i>પ</i> ,પ્ |
| तत्तो पविसदि तुरिमं | <b>8−</b> 3,'< <i>€</i> | तदियप६हिदतवणे         | ७ <b>-</b> २८ <b>३</b>  |
| तत्तो पविसदि रम्मो  | <b>ય</b> —૧૫૫૫          | तदियं व तुरिमभूमी     | ४–२३७३                  |
| क्तो पंचित्रणेसुं   | ४-१२१६                  | तदियाभो वेदीभो        | 8-690                   |
| कत्तो पुन्वाहिमुहा  | <b>४-१३</b> १९          | तदिया साक्षा भज्जुण   | ४-८२७                   |
| तत्तो बिदिया भूमी   | 8-5340                  | तद्दिखणदारेणं         | ४-२३४८                  |
| तत्तो निदिया साम्रा | 8-005                   | " "                   | ४–२३६३                  |
| तत्तो वेकोसूणी      | 8-010                   | तद्दक्षिणसाहाए        | <b>%</b> २१६०           |
| तत्तो भवणिबदीभी     | 8-588                   | तद्दक्षिणुत्तरेसुं    | 9-90                    |
| तत्तो य अद्धरन्त्र् | 9-989                   | तद्दकमकणिकेदे         | ४-२३४५                  |
| तत्तो य वरिसक्षनखं  | ४-५०८                   | तद्ददिविखणतोरण        | ४–२३४७                  |
| तचा वश्सिसहस्सा     | 8-468                   | ,, ,,                 | ४-२३६२                  |
| तत्तो वदसावपुरं     | <b>३</b> -२१८           | तद्दद्विखणद्रार       | <b>४–१७</b> ३५          |
| <b>33 &gt;&gt;</b>  | ८ - ५ ७९                | तइद्वपडमस्सोवरि       | <b>8</b> –9 <i>9</i> 2८ |
| तसौ विचित्तरूवा     | ¥-3<53                  | ,,, ,,                | <b>४</b> –१७६२          |
| तत्तो वि इत्तसिंगो  | 8-9900                  | तह्रद्रपश्छिमतोरण     | 8-2200                  |
| तत्तो विसोक्यं वीद- | 8-121                   | तहारेणं पविश्विय      | <b>४-१३</b> २२          |
| तत्तो सीदो तवणो     | २ ४३                    | तिह्वसे अणुराहे       | ४-६८५                   |
| तत्तो सीदोदाए       | . 8-5106                | तिह्वसे सङ्जंतं       | 8-3060                  |
| वचो सेणादिवई        | 8-1550                  | तहिबसे मञ्झण्डे       | <b>४–१५३३</b>           |
| तत्ती हरिसेण सुरा   | 6-460                   | तद्दीवं परिवेददि      | ४-२५३१                  |
| त्त्य विषय इंधुजिली | 8-485                   | तद्दीवे जिणभवणं       | <b>४२५४०</b>            |
| तत्य विषय दिवसाप्   | ५-२०३                   | तद्दीवे पुष्वावर      | <b>8</b> –२५ <b>७</b> ६ |
| सस्य व सोरणदारे     | ¥-9 <b>६</b> ९७         | तज्ञुपट्टस्सदं        | <b>v-</b> 839           |

| गायानुक्रमणिका | Ì |
|----------------|---|
|----------------|---|

| गायानुक्रमणिका                                           |                           |                          | [ ५२५                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| व्यवसम्बन्धारम य                                         | 8 1804                    | तबिणः त्रस्यणणामा        | D 5084                   |
| तप्रभिषेवदिदारे                                          | 8-1370                    | तवरिद्धीए कहिदं          | \$-\$ <b>⊕</b> \$-₩      |
| तप्परदे। गंत्णं                                          | ८–४२९                     | तब्वणमञ्झे चूकिय         | 8-1040                   |
| तपरिवारा कमशे।                                           | ८-३२०                     |                          | 8-1<41                   |
| तप्पम्बदस्स उवरि                                         | <b>४–२</b> २३             | '' ''<br>तश्विजडत्तरभागे | 8-1644                   |
| वप्पासादे णिवसदि                                         | <b>8</b> –२ <b>०</b> ९    | तम्बीदीदो क्षीघय         | 8-5344                   |
| <b>तप्फ</b> िड्वीडिमज्झे                                 | 8-1931                    | तब्देदीए दारे            | 920 <b>9</b>             |
| तब्बाहिरे असोयं                                          | 3-39                      | तब्वेदीदी गच्छिय         | 8-1541                   |
| तब्भूमिज्येगभोगं                                         | ४–२५१४                    | तसणालीबहुमः भ            | ८–४२५                    |
| तब्भोगभूमिजादा                                           | ४-३३८                     | तसरेणू स्थरेणू           | ¥-¶<br>1-104             |
| तमकिंदए णिरुद्धे।                                        | 5-49                      | तस्सिगिदिसाभाष           | 8-36, A                  |
| तमभमझसयं वाविल                                           | २-४५                      | तस्स दला अइरसा           | <b>8</b> –248            |
| तम्मञ्ज्ञबङ्कभट्ठं                                       | ८–६५८                     | तस्सन्दं वित्थारो        | 8-3,40                   |
| तम्मञ्झे रम्माइं                                         | <b>४</b> –७६४             | तस्य वढमप्यण्से          | 8-34 <b>24</b>           |
| तम्मञ्झे वरक्डा                                          | 9-69                      | तस्स पडमप्पवेस           | 8-1466                   |
| त्मको सोधेउनं                                            | ७–४२४                     | ,, ,,                    | ¥-9 € 0 0                |
| तम्सणु डव एसादो                                          | 8−8 € 8                   | तस्स पमाणं दोणिण य       | <i>9</i> – <b>२</b> ८०   |
| तम्मणुतिदिवपवेसे                                         | 8-868                     | तस्स बहुमज्झदेसे         | ४-१८९५                   |
| तम्मणुबे णाकगदे                                          | 8-886                     | ,, ,,                    | ક્ષ−૨ક <b>'</b> ત્ર્     |
| वम्मणुवे तिदिवगदे                                        | 8-843                     | तस्स बहुमज्झभागे         |                          |
| तम्मणुवे सम्मगदे                                         | 8-840                     | तस्यव्भंतरहंदी           | 8- <b>23</b> 49          |
| त्तरमंदिरबहुभज्झे                                        | ४–१८३्९                   | तस्स य उत्तरजीवा         | <b>४</b> –२२ <b>६</b>    |
| तम्मंदिरमञ्झेसुं                                         | ·*                        | तस्य य एक्कम्मि द्रप्    | ¥−1€२५<br>१−188          |
| त्तिम कद्कम्मणासे                                        | 8-1800                    | तस्य च चुळियमाण          |                          |
| तम्मि जबे विंदफकं                                        | १-२५३                     | तस्य य जुल्यमान          | ध—१६२७<br>१–२ <b>६</b> ५ |
| ,11 J1 J1                                                | १–२३६                     | तस्स य अवस्य उविर        | 7-443<br>4-960           |
| तम्मि पदे भाधारे                                         | 8-9-9                     | तस्स य पढमपपुसे          | 8-1200                   |
| त्तिम वणे पुरवादिसु                                      | 8-198                     | तस्स य पुरदो पुरदो       | <b>1</b> -1901           |
| सम्मि वणे वरतीरण                                         | <b>४</b> ~२००५            | तस्स य सामाणीया          | <b>4-418</b>             |
| तम्मि सहस्तं सोधिय                                       | ४-२६६९                    | तस्स सयवत्तभवणे          | 8-2167                   |
| विस्मिरससुद्धसेसे                                        | <b>1-</b> 211             | तस्साई लहुवाई            | 1-211                    |
| तम्मूछे एक्केक्का                                        | ८-४०६                     | तस्साई छहुबाहू           | 1-286                    |
| तस्मेत्तवासशुत्ता                                        | ५ - ६६<br>७ <b>–</b> २२ ५ | तस्सि अज्ञाखंडे          | ¥- <b>२</b> ७७           |
| तस्मेतं पहविष्यं                                         |                           | तस्य असीयदेशो            | <b>५२३</b> ६             |
| तस्दा णिम्बुदिकामी                                       | ९- <b>३</b> ८<br>४२०३     | तारंस काके छ विवय        | 8-55%                    |
| त्रस्दि समभूमिभागे                                       | ४-२०३<br>४- <b>३</b> ४५   | त्रस्य काले मणुवा        | ¥- <b>३</b> ९८           |
| तरको विभूसणंगा<br>==0:0::::::::::::::::::::::::::::::::: |                           | स्ति काके दोदि हु        | v-444                    |
| व्यक्तिरिभंगेदि णरा                                      | 8-1484                    | MICH ALL ALLS &          | 4 - * 1                  |

# तिलोयपण्णती

| तस्सि कुवेरणामा           | <b>8</b> –9८५२                 | तह सुप्पन्नस्पहुदी | 6-904            |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| तरिंस चिय दिब्साए         | ५–२०४                          | वं हज्जाणं सीयल    | 8-66             |
| वस्सि जं भवसेसं           | 8-1405                         | तं चिय दीवस्वासे   | 8-2411<br>8-2411 |
| तस्सि जंबूदीवे            | 8-9°                           | तं चिय पंचसयाहं    |                  |
| तस्सि जिणिदपडिमा          | 8-149                          | तं चोइसपविद्यं     | 1-100            |
| तस्सि गिळए गिवसङ्         | 8-246                          | वं तस्स भगगविंडं   | <b>9−9</b> 24    |
| तस्सिद्यस्य उत्तर         | ٥٧ ق−ى                         | तं पणतीसप्पहदं     | 8-1450           |
| );                        | ८–३४२                          | तं पि य अगम्मखेसं  | 1-458            |
| " "                       | S8 <b>€</b> −S                 | तं पिंडमट्टलक्खेसु | <b>}−</b> €      |
| <b>&gt;9</b> 2)           | ८–३५०                          | तंमज्ञे मुहमेक्कं  | <b>४</b> –२८३०   |
| तस्सि दीवे परिही          | 8-40                           | तंमणुवे तिदसगदे    | 1-139            |
| तस्सि देवारण्णे           | 8-5310                         | तं मूले सगतीसं     | 8-888            |
| तर्स्स पासादवरे           | 8-1944                         | तं रुंदायामेहि     | 8- <b>9</b> 993  |
| <b>)</b> 1 <b>)</b> )     | 8-1940                         | तं वग्गे पद्रंगुरू | 8-9902           |
| "<br>तिस्ति पि सुसमदुस्सम | <b>8—95</b> 95                 | तं सोधिदूण तत्तो   | 9-937            |
| तस्ति बाद्दिरभागे         | ४–२७३ <i>५</i>                 | ताई चिय केवलिणी    | 9-204<br>        |
| तस्सि संजादाणं            | 8- <b>३</b> ९ <b>९</b>         | ताई विय पत्तेक्कं  | 8-3144           |
|                           | 8-800                          | ता एण्डि विस्सासं  | 8-1100           |
| " ",                      |                                | ताओ आबाधाओ         | 8-88\$           |
| तर्सित सिरिया देवी        | <b>૪</b> – ૧ ૬ ૭ ૨<br>૪– ૪ ૪ ૫ | ताडणतासणबंधण       | 8- <b>6</b> 9 0  |
| तस्मुच्छेहो दंडा          |                                | ताण खिदीणं हेट्टा  | <del>2-</del> 13 |
| " "                       | 8-886                          | ताण जुगकाण देहा    | 8- <b>5</b> c8   |
| 99 29<br>19 31            | 8-84 <b>8</b>                  | ताण णयराणि अंजण    | ६—६०             |
|                           | <b>४–</b> ४६१                  | ताण दुवारुच्छेद्दी | 8-31             |
| तस्युत्तरदारेणं           | ४–२३५३                         | ताणब्भंतरभागे      |                  |
| तस्सुवदेसवसेण             | ४–१३२७                         |                    | 8-04 8           |
| तस्सूजीए परिही            | ४–२८३३                         | ,, ,,              | <b>४</b> —७ ६ ५  |
| तस्सोवरि सिदपक्खे         | <b>४—</b> २४४६                 | " "                | 8-040            |
| तह भट्ट दिगगइंदा          | ४-२३९५                         | ताण भवणाण पुरद्दो  | 8-1650           |
| तद्द भंग्यालुकाओ          | ₹-92                           | ताण यपश्चक्खाणा-   | २—२७४            |
| तद्द पुण्णभद्सीदा         | 8-2053                         | ताण सरियाण गहिरं   | 8-1581           |
| तह पुंडरीकिणी वारुणि      | 4-146                          | ताणं डदयप्पहुदी    | ૪–૧૭૫૬           |
| तह य उवहुँ कमकं           | ८-९३                           | ताणं उवदेसेण य     | 8-5350           |
| तह य जयंती रुचकुत्तमा     | 4-10 <b>4</b>                  | ताणं कणयमयाणं      | 8-699            |
| तद्य तिविद्वदुविद्वा      | 8-438                          | ताणं गुद्दाण रुंदे | 8-2043           |
| तह श्र पभंजणणामो          | <b>३</b> —१९                   | ताणं गेषज्ञाणं     | c-1 { v          |
| तइ य सुगंभिणिवेरद         | 8-158                          | ताणं च मेरुपासे    | <b>8</b> –२०२८   |
| वह व अभदाभदाको            | <b>६</b> -५ <b>३</b>           | ताणं चूके उवरिं    | 8-041            |
| ~                         |                                |                    |                  |

|                             | गायानुक्रमणिका    |                        | [ ९२७               |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| ताणं जयरताकाणं              | <b>%-</b> 90      | ताहे गभीरगज्जी         |                     |
| ताणं णयरतकाणि               | <b>9</b> 98       | ताहे गरुवगभीरो         | 9-148 <b>9</b>      |
| ताणं दक्षिकातोरण            | 8-2263            | लाई चत्तारि जणा        | 8-3484              |
| ताणं दिणयरमंडक              | 8-66              | ताहे ताणं उदया         | A-3480              |
| ताणं दोपासेसुं              | ४–१५३६            | ताहे दुस्समकाली        | 8-3440              |
| ताणं पद्दण्णप्सुं           | ८–५२३             | ताहे पविसदि णियमा      | ૪–૧૫૬૭<br>૪–૧૬૦૬    |
| ताणं पि अंतरेसुं            | 8-9669            | ताहे बहुविद्दश्रीसिंह  | <b>४–१५७३</b>       |
| ताणं पि मञ्झभागे            | ४-७६३             | ताहे सक्काणाण          | 8-010               |
| ताणं पुराणि णाणा-           | <b>9-9</b> 09     | तिगुणियपंचसयाइं        | 8-1122              |
| ताणं मज्ज्ञे णियणिय         | <b>४</b> -७६६     | तिगुणियवासा परिही      | ५ <b>२४१</b>        |
| ताणं मूळे उवरि              | <b>3-81</b>       | तिहाणे सुण्याणि        | <b>३</b> -6२        |
| <b>37</b> 93                | 8-1633            | )1 <b>19</b>           | <b>३</b> -८६        |
| ताणं रुप्यतविषय             | <b>४–२०१</b> ६    | तिष्णि हिचय स्टब्साणि  | <b>८-</b> २२४       |
| ताणं वरपासादा               | ४—१६५३            | तिण्णि तडा भूवासो      | 9-546               |
| "                           | 8-2848            | तिग्णि पछिद्रीयमाणि    | 3-141               |
| ताणं विभाणसंखा              | ८–३०२             | तिण्णि महण्णवउवमा      | ۵–89 <sup>1</sup> 4 |
| ताणं हम्मादीणं              | 8-513             | तिण्णि सयाणि पण्णा     | 8-1146              |
| ताणं हेट्टिममज्ज्ञिम        | 8 <b>२४६२</b>     | तिव्जिसहस्सा छसयं      | 9-4919              |
| ताणिं णयरतकाणिं             | , <b>७–</b> ९७    | तिण्णिसहस्सा छस्सय     | 7-903               |
| 29 27                       | v-90 <del>2</del> | तिण्णिसहस्सा णवसय      | <b>२~1</b> ७९       |
| , , ,,                      | 9-904             | तिण्णिसहस्ता तिसया     | 8-5045              |
| ताणोवरि तदियाइं             | 8-868             | ,, 1,                  | <b>४ २४३२</b>       |
| ताणोवरि भवणाणि              | 4-380             | तिष्णि सहस्सा दुमया    | 2-101               |
| त्ताणीवरिमपुरेखुं           | 4-9 <b>३</b> ८    | ",                     | 8-3954              |
| तादे देवीणिवही              | 3-4،6،4           | तिण्णि सुपासे चंदप्पद  | 8-1068              |
| ताघे तरिगरिमज्जिम           | v-1321            | तिण्णेव उत्तराक्षा     | ७-५१८               |
| ताधे तगिगरिवासी             | 8-13-6            | ,, ,,                  | 9-478               |
| ताघे रसजलवाहा               | 8-9469            | तित्तादिविविहमण्णं     | 8-3008              |
| ताराभो कित्तिय।दिसु         | ७-४६३             | तित्थपयष्टणकाकपमाणं    | <b>u-1</b> 204      |
| तारुणं तडितरळं              | <b>४</b> –६३९     | तिन्थय <b>रचक्ककहर</b> | 8-411               |
| ताव <del>विख</del> दिपरिघीए | ७-३६०             | तित्थयरणामकम्मं        | ४ - १५८४            |
| तावे खग्गपुरीए              | ७–४३६             | तित्थयरसंघमहिमा        | ३-२०४               |
| तावे णिसहगिरिंदे            | ७–४४५             | तित्थयराणं काळे        | 8-34CO              |
| तावे मुहुत्तमिथ्यं          | ७–४३७             | तिस्थयराणं समए         | <-€AA               |
| तासुं अज्जाखंडे             | <b>४ – १</b> ३७३  | तित्थयर। तग्गुरको      | 8-1803              |
| ताहे भज्जाखंडं              | ४ - १५५३          | तिद्दारतिकोणाओ         | <b>२-३१२</b>        |
| ताहे एसा वसुदा              | <b>¥-1</b> 496    | तिप्परिसाणं जाऊ        | <b>3-148</b>        |

#### तिखोयपण्याती

| तिप्पंचदु उत्तरियं                     | ७-५२७             | तियदो <b>छ</b> ण्च डणवदुग | 947 ₹ 400                       |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| तिमिसगुहास्म य कुडे                    | ४–१६९             | तियदे।णवणभचउचड            | ४–२८९१                          |
| तिमिसगुद्दी रेवद                       | ४-२३६८            | तियपणखंदुगछण्णभ           | 8-5645                          |
| <b>तियभट्टणब</b> ट्टतिया               | ७-३४७             | तियपणणवसंणभपण             | 8–२८८०                          |
| <b>)</b> ;                             | ७-३६५             | तियपणदुगअडणवयं            | <b>8</b> – <b>२</b> ९२ <b>९</b> |
| तियभट्टारस सतरस                        | 6-199             | तियपुरवीए इंदय            | २-६०                            |
| तिय हगिण भहगिछ च्चड                    | 8-2669            | तियलक्खा छासही            | 8-54 de                         |
| वियइ निदुतिपणपणयं                      | ४-२६४७            | तियक्रक्साणि वासा         | 8-1846                          |
| तियह्गिसगणभच उतिय                      | 8-5630            | तियलक्ष्वणं अंतिम         | 4-20 <b>1</b>                   |
| तियए <del>ं क</del> एक अट्टा           | <b>७-</b> ४१२     | तियवासा अङमासं            | <b>४–१२३</b> ९                  |
| तियपुक्कंबरणवदुग                       | ४–२३७६            | तियसयचदुस्सहस्सा          | ४–१२३६                          |
| तियगुणिदो सत्तिहिदो                    | 9-309             | तियासिंदचावसरिसं          | <b>૪</b> – ૧ કપ                 |
| तियचढचउपणचउदुग                         | <b>४–२६</b> ९०    | तिरिय इ खेल प्यणिधि       | 3-508                           |
| तियचडसगणभगयणं                          | <b>४</b> –२८९९    | तिरिया भागिखदीए           | 8-566                           |
| तियछद्दोद्दोछण्णभ                      | 8-5501            | ं तिलपुर्छसंखवण्णे।       | e <b>f</b> e                    |
| तियजे।यणलक्काइं                        | 9-396             | तिवियप्पमंगुरूं तं        | 9-300                           |
| 11 29                                  | ७–२५४             | विविदं सू <b>इ</b> समूहं  | ५-२७२                           |
| तियजोयणलक्खाणं                         | ७-२५८             | तिविद्वाओ वावीओ           | 8-58                            |
| तिबजे।यणसम्बाणि                        | <b>ર–૧</b> ૫ફ     | तिसयद्रकगगणखंडे           | 9-49 Y                          |
| ,,                                     | <b>७-</b> 9६9     | तिसयाइं पुन्वधरा          | 8-1140                          |
| "                                      | <b>૭</b> – ૧ દ્વપ | तिसहस्या सत्तसया          | 8-3305                          |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | <b>9-3 5</b> 6    | तिसु सायरोवमेसुं          | 8-3586                          |
| ,, ,,                                  | ७—३७४             | तिहिदो दुगुणिद्रज्जू      | ३-२९५                           |
| )) ))                                  | 9-300             | तिहुवणविम्हयजगणा          | 8-3.00                          |
| <b>?</b> ;                             | ७–४२३             | तिंगिष्छादे। दक्षिण       | 8-1000                          |
| " "                                    | ७-४२५             | तीष गुंछ। गुम्मा          | ४–३२३                           |
| तियठाणेसुं सुण्णा                      | ७-४२७             | तीए तोरणदारं              | 8-1316                          |
| तियणभभ इसगसगपण                         | 8-2840            | तीए दिसाए चेट्टिंद        | S-833                           |
| तियणवपुरकतिछन्का                       | ७३८९              | तीए दुवारछेदो             | 8-806                           |
| तियणवछन्कं णवद्दगि                     | 8-2638            | तीए दोपासेंधु             | 8-10 EB                         |
| तियणवछस्तगभडणभ                         | 8-2699            | ,, ,,                     | ४२०५६                           |
| तियतिष्णितिष्णिपणसग                    | ४२६७६             | तीए पमाणजोयण              | <b>8</b> -२२७ <b>१</b>          |
| तियतियभद्रणभदोचउ                       | ४–२८९५            | बीए परदो दसविद            | 8-1920                          |
| तियतियएककतिपंचा                        | ७–३२८             | तीए परदो वरिया            | ४–१९२४                          |
| तियतियदो हो खंण भ                      | ४-२८६०            | तीए पहुमञ्झदेसे           | ४-१८२२                          |
| तियतिषमुहुत्तमिथया                     | ७-४३९             | तीव मज्जिममागे            | ¥-161¥                          |
| तियदंश दो इत्था                        | १-२१२             | तीय मूकपएसे               | ¥-10                            |

|                      | गायानुक्रमणिका        |                             | [ ९२९                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| तीए दंशयामा          | ४-८८९                 | तेणवदिजुत्तदुसया            | २-६२                   |
| तीणि सहस्साणि तिण्णि | 8-1184                | ते तस्स अभयवयणं             | 8-1318                 |
| तीदसमयाणसंखं         | ४–२९६०                | तेसियमेसा रविणो             | 9-18                   |
| "                    | <b>9-</b> 4           | तेत्तियमेत्रे काले          | 8-1868                 |
| तीसट्टारसया खलु      |                       | तेत्रीस उवहिउवमा            | 6-411                  |
| तीससहस्सब्भहिया      | ج ئى بىر—ھ<br>ھ       | तेत्तीसब्भहियसयं            | 1-191                  |
| वाससहरसञ्माह्या      | ४-११६७                | तेत्तीसब्भद्दियाई           | ४२४३३                  |
| >> >9                | 8-1168                | तेर्तासभेदसंजुद             | v- <b>२</b> ९९         |
| तीससहस्सा तिणिण य    | 8-99 <b>६९</b>        | तेत्तीससहस्साई              | 8-1004                 |
| तीसं अट्टाबीसं       | ₹ <i>-</i> ७५         | , ,,                        | 8-2114                 |
| तीसं इगिदालद्खं      | <b>3-</b> 260         | तेत्तीससहस्साणि             | ૪–૧૪૫૫                 |
| तीसं चालं चडतीसं     | ३-२१                  | <br>  ,, ,,                 | 3-984 <b>E</b>         |
| तीसं चिय लक्खाणिं    | S-80                  | ",                          | 8-2831                 |
| तीसं णडदी तिसया      | ७-५६८                 | तंत्तीससुरप्यवरा            | <b>८-</b> २२३          |
| तीसं पणवीसं च य      | २-२७                  | तेत्तीसं लक्खाणं            | ₹ <b>-१</b> २ <b>१</b> |
| तीसं विय लक्खाणिं    | २-१२४                 | तेत्तीसं लक्खाणि            | 6- <b>३</b> ६          |
| तीसु'त्तरबेसयजोयण    | ७-१६४                 | तेत्तीसामरसामाणियाण         | ८–५४३                  |
| तीसोवहीण विरमे       | ४-५६६                 | तेदालल <del>क्ष</del> वजोयण | ८–२२                   |
| नुडिदं चउसीदिहदं     | 8-300                 | तेदाकं छत्तीसा              | ४-९५३                  |
| तुण्हिभपवयणणःमा      | ६-४९                  | तेदारूं छक्खाणं             | ₹ <b>-930</b>          |
| तुरएभइत्थिरयणा       | 8-1300                | तेदाकीससयाणि                | 6-161                  |
| तुरिमस्स सत्त तेरस   | 8-3858                | ते दीवे तेसही               | 9-844                  |
| तुरिमं व पंचममद्दी   | 8-5308                | ते पासादा सब्वे             | 8-65                   |
| तुरिमाए णारइया       | <b>२</b> –१ <i>९८</i> | ते पुन्वादि।दिसासुं         | 9-61                   |
| तुरिमे जोदिसियाणं    | ४–८५९                 | ते बारस कुलसेला             | 8-5440                 |
| तुरिमो य णंदिभूदी    | 8-1461                | तेरसण्ककारसणव               | २-३७                   |
| नुसितच्याबाहाणं      | ८–६२३                 | » »                         | २-६३                   |
| तूरंगा वरवीणा        | 8-388                 | ", ","                      | <i>२-७५</i>            |
| तेऊए मञ्ज्ञिमंसा     | ८-६७०                 | तेरमजोयणलक्खा               | <b>२−1</b> ४२          |
| ते कालवसं पत्ता      | 8-2488                | 23 27                       | ८-६३                   |
| ते किंपुरिसा किण्णर  | ξ <b>−३</b> ૪         | 2)                          | <b>८−६</b> ४           |
| ते कुंभद्रसरिच्छा    | 8-5843                | तेरसळक्खा वासा              | 8-1861                 |
| ते चउचउकोणेसुं       | ५-६९                  | तेरससहस्सजुत्ता             | 8-1680                 |
| ते चेव छोयपाछा       | ४-१९४५                | तेरससहस्सय।णि               | 8-308 <b>\$</b>        |
| तेजंगा मञ्ज्ञंदिण    | ४–३५३                 | तेरहउवही पढमे               | २-२०९                  |
| तेण तमं वित्यरिदं    | 8-834                 | तेरहमो रुचकवरी              | 4-181                  |
| ते णयराणं बाहिर      | ६-६४                  | तेरासियान्म छदं             | <b>%-80</b> 4          |
| TP. 117              |                       |                             |                        |

#### तिकोयपण्णाची

| ते शहुस्स विमाणा                   | <b>७</b> -२०२          | ते सम्बे चेत्रतस्               | 4-49                     |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| हेरिन्छ मंतरा छं                   | <b>७</b> –117          | ते सम्बे जिणणिख्या              | a-8\$                    |
| ते कोवंतियदेवा                     | 6-414                  | ते सन्दे पासादा                 | 4-504                    |
| <b>तेवण्णासया</b> उणवीस            | 9-8-6                  | <b>)</b>                        | <b>y-</b> √4 <b>≷</b>    |
| <b>तेवण्णस्या</b> णि जीयणाणि       | ७-४८५                  | ते सब्वे वरजुगका                | 8-364                    |
| <b>97</b> 77                       | ७-४८६                  | ते सम्बे वरदीवा                 | ¥-286 <b>§</b>           |
| <b>तेवण्णसद</b> स्ताणि             | <b>8–1</b> 619         | ते सम्बे सर्ग्णामा              | <b>८−६७</b> ₽            |
| ",                                 | ७-३९८                  | ते संखातीदाऊ                    | 8- <b></b> ₹९ <b>8</b> ५ |
| तेषण्णा चावप्रणि                   | २-२५७                  | ते संखेउजा, सब्वे               | C-80 <b>€</b>            |
| तेवण्णाण य दृत्था                  | २-२३८                  | ते सामाणियदेवा                  | 8-1408                   |
| तेवण्युत्तरभद्रसय                  | ७ <b>−३७</b> ६         | तेसिमणंतरजम्मे                  | <b>3</b> -190            |
| ते विक्किरियाजादा                  | ८-४४३                  | ते।सं चडसु दिसासुं              | ३-२८                     |
| ते <b>वीसक<del>्यक्ष</del>रंदो</b> | 6-49                   | तेसीदिजुदसदेणं                  | ७-२२४                    |
| तेवीस पुरवस्वा                     | ક-૧૪૫૧                 | <b>ते</b> सीदिस <b>दस्</b> साणि | <b>७</b> –२ <b>९</b> ३   |
| <b>99 ?</b> ?                      | 8-1847                 | तेसीदिसहस्सा तिय                | <i>558−0</i>             |
| तेबीससहस्साइं                      | <b>४-६</b> ०१          | तेसीदिसहस्सेसुं                 | 8-1586                   |
| <b>तेवीससद्द</b> साणि              | ४-५ <b>६</b>           | तेसीदिं छक्खाणिं                | ₹- <b>९</b> ४            |
| <b>वैबी</b> सं छक्खाणि             | २-१३१                  | 27 27                           | <b>४ १</b> ४२५           |
| 29 <b>99</b>                       | २-१३२                  | तेसीदी अधियसयं                  | <i>७-</i> २२०            |
| 13 23                              | 6-40                   | तेसीदी इगिहत्तरि                | 8-1884                   |
| ते वेदत्तयजुत्ता                   | <b>४</b> –२९४ <b>१</b> | तेसु भदीदेसु तदा                | 8-1863                   |
| तेसद्विपुर्वहरुखा                  | 8-44 <b>0</b>          | तेसु जिणप्यहिमाओ                | ७-७३                     |
| तेसद्विसद्दस्साणि                  | ७-इ५४                  | तेसु ठिद्पुढविजीवा              | <b>5 €</b> − €           |
| " "                                | ૭- ક્રુપ્રપ            | "                               | <b>७</b> ६ <b>७</b>      |
| "                                  | ७-३५६                  | तेसु दिसाकण्णाणं                | 4-3 6-2                  |
| 19 59                              | 9-340                  | तेसु पद्दाणिबमाणा               | ८–२९८                    |
| "                                  | ७-३७२                  | तेसुं उपण्णाभो                  | ८-३३३                    |
| "                                  | ७-३७३                  | तेषुं ठिद्मणुयाण                | 8 <b>−8</b>              |
| )) ))                              | <b>७−३७</b> ४          | तेषुं तहवेदीको                  | ८-इ५३                    |
| "                                  | ૭–રૂ ૭૫                | तेंसुं पढमम्मि वणे              | ४–२१८५                   |
| "                                  | <b>७−३</b> ७६          | तेसुं पहाणर <del>ुक्</del> से   | ¥-₹ <b>१</b> ९७          |
| वेस <i>हिस<b>इस्</b>सा पण</i>      | ७-३९१                  | तेसुं पासादेसुं                 | <b>५-</b> २०९            |
| तेसही कक्साइं                      | ७১-इ                   | तेसुं पि दिसाकण्णा              | 4-162                    |
| तेसद्वी छक्खाणि                    | ८-२४३                  | तेसुं मणदचउच्छास                | e-664                    |
| ,, ,,                              | ८-४२३                  | वैदत्तरीसदस्सा                  | 3-1080                   |
| ते सब्वे उवयरणा                    | ४–१८७९                 | तोशंधरा विचित्ता                | 8-1400                   |
| ते सम्बे कव्यदुगा                  | ४-५५४                  | तीरणउच्छेहादी                   | <b>¥−</b> ₹ <b>₹</b> 4   |

|                             | गायानुक्रमणिका  |                                            | [ 444                   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| तोस्मददभी भहिनो             | 8-989           | दिवलणमुद्देण तत्तो                         | 8-1555                  |
| <u>बोरमकंक्णयुत्ताः</u>     | 8-9 <i>9</i>    | दहुण जिणिदपुरं                             | 6-468                   |
| <b>ब्रोरणदाराणुवरिम</b>     | ४२३१४           | दहण मयसिछंबं                               | <b>२-</b> ३14           |
| तोरणवेदी जुत्ता             | ¥–२१८ <b>२</b>  | ू<br>दत्तिविसोक्षिविसेसी                   |                         |
| b.P.                        |                 | दप्पणगयसरिसमुहा                            | ४ <b>–६७६</b><br>४–२४९८ |
| খ                           |                 | दप्यणतकसारिच्छा                            | <b>⊌-</b> ९० <b>९</b>   |
| यंभाण मन्सभूमी              | ४-१८६३          | दसअधिया छस्तया य                           | 8-1186                  |
| धंभाण मूकभागा               | 8-008           | दसघणकेवलणाणी                               | 8-1149                  |
| थंभागं उच्छेहो              | 8-585           | दसचे।इसपुब्दितं                            | 8-601                   |
| धंभुडहेहा पुन्ता-           | 9-200           | दसजीयणउद्यक्षेत्री                         | <b>⊌−</b> ₹₹ <b>\$</b>  |
| थावरकोयपमाणं                | 4-5             | दसजीयणकक्खाणि                              | <b>२-१४</b> ६           |
| थिरधरि <b>य</b> सीलमाका     | 9-4             | ;<br>; • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ¥- <b>२६</b> २०         |
| <b>थिराहेदयमहाहिदया</b>     | 4-133           | ,,,                                        | 6-96                    |
| थुइ।जिंदासु समाणो           | c-480           | दसजोयणाणि उवस्                             | 8-108                   |
| थुव्वंतो देइ घणं            | २-३०1           | दसजीयणाणि गहिरो                            | ¥-1 <b>६</b> ५६         |
| थूलसुहमादिचारं              | ४–२ <b>५०</b> ५ | दसजोयणाणि तत्ती                            | x-14°                   |
| योत्ण थुदिसपृद्धि           | 8-508           | दसजोवणावगाढो                               | ¥-19¢                   |
| y) <b>&gt;</b> }            | ८-५८३           | दसणडिदसहस्साणि                             | २ <b>-२०४</b>           |
| _                           |                 | दसदंडा दोहत्था                             | २ <b>~२३४</b>           |
| द                           |                 | दसदेवसहस्साणि                              | 4-316                   |
| दकणामो होदि गिरी            | <b>४</b> –२४६८  | दसपाणमत्तपाणा                              | <b>8-3980</b>           |
| दक्खादाडिमकदली              | 't-3 9 9        | दसपुष्वधरा साहम्म                          | 6-44 <b>9</b>           |
| दिक्षणभयणं आदी              | <b>9-400</b>    | दसपुब्वलक्षसमधिय                           | ४-५५८                   |
| दिक्खणइंदा चमरो             | <b>३</b> —१७    | ,, ,,                                      | 8-44 <b>9</b>           |
| दक्षिणउत्तरइंदा             | ३-३             | दसपुरवलक्खसंजुद                            | <b>¥</b> −44 €          |
| दिक्लिणउत्तरभाए             | ४-२५३२          | 9, ,,                                      | 8-440                   |
| द <del>िख</del> णदिससेढीए   | 8-333           | ,, ,,                                      | 8-1460                  |
| दिविखणदिसाए अरुणा           | ८-६३७           | दसमंते चडसीदि                              | ¥-1212                  |
| दिक्षणिदसाए णंदो            | ¥-2000          | दसमंसचडस्थमण्                              | २—२०६                   |
| द्दिवसणदिसाए फिल्सं         | 4-340           | दसमे अणुराहाओ                              | 0-865                   |
| दिवसणिंदिसाए भरही           | ¥- <b>९</b> १   | दस य सहस्सा णउदी                           | 8-1067                  |
| दिक्षणिद्विसाए वरुणा        | 6-496           | दस य सहस्सा तिसया                          | 8-1964                  |
| <b>वृश्चिमाण</b> दिसाविभागे | ४- <b>१९</b> ५६ | दसवस्ससहस्माऊ                              | 4-114                   |
| <b>,</b> , ,,               | <b>४-२३</b> २०  | दसवाससहस्साऊ                               | 1-117                   |
| द्विज्ञणवीहै सक्की          | 8-9629          | ,, ,,                                      | 1-164                   |
| दक्षियागमग्रहस्सदं          | <b>५</b> –२६४   | <b>,</b> , ,,                              | <b>१-9</b> 8            |
| <b>द्विकाणगुद्ध</b> शयत्ता  | 8-1240          | इसवाससइस्साणि                              | 8-444                   |
|                             | •               | •                                          | - '                     |

# ९३२ ] तिलोयपण्णत्ती

| इसवाससहस्साणि                | ६-८५           | दिब्बतिलयं च भूमी-                       | <b>8-12</b>             |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| दसविंदं भूवासी               | 8-1962         | दिष्वपुरं रयणणिहिं                       | 8-9390                  |
| दससु कुलेसुं प्रह पुह        | 3-93           | दिव्ववरदेहजुत्तं                         | ८ <b>-२६७</b>           |
| दस सुण्ण पंच केसव            | 8-3830         | दिब्दं अमयादारं                          | ६-८७                    |
| द्दगहपंकवदीओ                 | ४-२२१५         | दिसविदिसं तब्भाए                         | ५-१६६                   |
| दहपंचयपुरुवावर               | ४-२३९३         | दिसविदिसाणं मिलिदा                       | <b>२</b> —५५            |
| द्दुमज्झे अरविंद्य           | <b>४</b> -१६६७ | दिसिविदिसअंतरेसुं                        | 8-2004                  |
| दहसेलदुमादीणं                | २२३            | दीओ सयंभुरमणी                            | ५-२३८                   |
| <b>इंडपमा</b> णंगुल <b>ए</b> | 9-939          | दीणाणाहा कूरा                            | 8-1419                  |
| दंडा तिण्णिसहस्सा            | ૪-૭૭૨          | र्दापिकभिंगारमुद्दा                      | ४–२७३४                  |
| दंसणणाणसमग्रं                | <b>९-२ १</b>   | दीवजगदीए पासे                            | 8-580                   |
| दंसणमोहे णेट्ठ               | 9-03           | दीवस्मि पोक्खरद्वे                       | ४–२७९३                  |
| दाद्रण कुछिंगीणं             | ४–३७४          | दीवंगदुमा सादा-                          | 8-340                   |
| दादूण केइ दाणं               | ४-३७२          | दीवायणमाणवका                             | ४-१५८६                  |
| दाद्णं पिंडग्गं              | 8-3435         | दीवा स्वणसमुद्दे                         | ३इ४७८                   |
| दारम्मि वह् जयंते            | ४–१३१६         | दीविंदप्पहुर्द।णं                        | ₹ <b>-</b> ९८           |
| दारवदीए णेमी                 | ४-६४३          | दीवेसु णगिंदसुं                          | ३ <i>-</i> २ <b>३</b> ८ |
| दारसरिच्छुस् <b>से</b> हा    | ४-१८६०         | दीवोद्दिसेकाणं                           | 9-999                   |
| दारस्स उवरिदेसे              | 8-9 <b>9</b>   | दीहत्तमेव ककोसी                          | 8-145                   |
| दारणहुदासजाला                | २ <b>-३</b> ३१ | दीहत्तसंदमाणं                            | 8-580                   |
| दारोवरिमतलेसुं               | ८-३५४          | दीहत्तं बाहल्लं                          | ९ <b> १</b> ०           |
| दारोवरिमपएसे                 | 8-82           | दीहत्ते वि वियासे                        | 8-5-80                  |
| दारोवरिमपुराणं               | 8-08           | दीहेण छिदिदस्स                           | ८—६०७                   |
| दि <del>व</del> खोबबासमादि   | 8-3043         | दुक्खं दुःजसबहुरूं                       | <b>४</b> –६३२           |
| दिणयरणयरतछ।दो                | ७–२७२          | दुक्ला य वेदणामा                         | 5-86                    |
| दिणस्यणिजाणणट्टं             | ७–२४४          | दु, जणवणवच उतियणव                        | ४–२३७७                  |
| दिणबङ्गहसूचिचए               | ७-२३६          | दुखपंचएकसगणव                             | ४–२८५३                  |
| "                            | ७–२४३          | दुगभट्टएक्कचडणव                          | ७–३३ ६                  |
| <b>दिणवहप</b> इंतराणि        | <b>७</b> –२४२  | दुगभट्टगयणणवयं                           | 8-2030                  |
| <b>दिप्पंतरयणदीवा</b>        | ₹-1,0          | दुगभट्ठ <b>छदु</b> गछ <del>र</del> का    | ७–३३०                   |
| -                            | ४ <b>–</b> २७  | दुगइगितियतितिणवया                        | ७–२९                    |
| "                            | <b>४</b> –४६   | दुगएक्कचउदुचउणभ                          | ४–२८६८                  |
| )) 9 <b>)</b>                | 9-88           | दुगचडशहराई<br>सम्भागसभार सम्भाग          | 8-54E0                  |
| ,, ,,                        | 6-211          | बुगछक्कभट्ट छक्का<br>हमस्यक्रिकासम्ब     | <b>७–२४९</b><br>७–३१६   |
| <b>&gt;&gt; &gt;1</b>        | ८-३६९          | दुगञ्जकतिदुगसत्ता<br>स्यापना             |                         |
| 99 97                        |                | तुगछदुगश्रद्वपंचा<br>दुगणभप्निकगिश्रद्वड | ७–३२९<br>४–२८८३         |
| दिवसयर विंवरुंदं             | 9-223          | 1 -                                      | •                       |
| दिवसं पढि अहसर्य             | 8-4881         | दुगणभणवेक्कपंचा                          | <b>७३</b> ८५            |

|                           | गावानुक                 | मणिका                                        | [ 444                     |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| दुगतिगतियतियतिणिण य       | ૭–૫૫૭                   | देवगदीको चत्ता                               | ८-६८१                     |
| दुगदुगदुगणवतिय <b>प</b> ण | <b>४–</b> २६४२          | देवच्छंदस्स पुरे।                            |                           |
| दुगसत्तचउक्काइं           | ७-३३                    | देवमणुस्सादीहिं                              | 9551-8<br>ale_e           |
| दुगसत्तदसं चडदस           | e-84 <b>4</b>           | देवरिक्षिणामधेया                             | 1-30                      |
| दुगुणस्मि भइसाछे          | 8-2020                  | देववरोदधिदीओ                                 | <i>244</i>                |
| " "                       | ४-२६१५                  | े देवारण्णं <b>अ</b> ण्णं                    | <b>५-२३</b>               |
| "                         | 8-5638                  | देवा विज्जाहरया                              | <b>8–</b> ₹ <b>₹</b> ₩    |
| दुगुणाए सूजीए             | ४-२७६३                  | देवासुरमहिदाओ                                | \$-948<br>\$-24           |
| दुगुणिब्चिय स्जीए         | ४२५२९                   | देवीओ तिण्णि सया                             | प- <b>२३</b> १            |
| दुगुणियसगसगवासे           | 4-246                   | देवीणं परिचारा                               | <b>₹-</b> 90 <b>₹</b>     |
| " "                       | v3−5 € 0                | देवी तस्य पसिद्धा                            | 9-99                      |
| दुग्गाडवीहि जुत्तो        | ४ <b>~२</b> २३ <i>५</i> | देवीदेवसमाजं                                 | 8 Avi 0                   |
| दुचउसगदो ण्णिसगपण         | 8-5 ह ५ ५               | देवीदेवसमृहं                                 | %-40 <b>3</b>             |
| दुचयहदं संक्रुलिदं        | २-८६                    |                                              | 3-213                     |
| दुजुदाणि दुसय।णि          | <b>3</b> -२६२           | देवीदेवसमूहा<br>२०२०                         | R-33%R                    |
| दुतडाए सिहरम्मि य         | ४–२४४९                  | देवीदेवसरिच्छ।                               | ४-३८२                     |
| दुतडादे। जलमझ्झे          | 8-2809                  | देवी घारिणिणामा                              | 8-865                     |
| दुमणिस्स एक्कभयणे         | هسيع کي                 | , देवीपुरउदयादी                              | ∠-81€                     |
| दुविहा किरियारिद्धी       | ४–४०३३                  | देवीभवणु <b>च्छेहो</b>                       | S-818                     |
| दुविहा चरभचरामो           | ७–४९४                   | देवीहि पर्डिदेहिं                            | S € <b>£</b> − S          |
| दुविहो हवेदि हेदू         | ૧–રૂપ                   | े देसविरदादिउवरिम<br>                        | २-२७५                     |
| दुसयचउसद्विजोयण           | <b>૪–</b> ૭५૪           | देहभवद्विदकेवल                               | 1-32                      |
| दुसयजुदसगसहस्सा           | 8-1175                  | , देहत्था देहादो                             | 4-14                      |
| दुसया अहत्तीसं            | ४- १७९                  | द्हाध्य मणा वाणा                             | <b>२२९</b>                |
| दुसहस्सजोयणाणि            | 8-3900                  | दो भट्टसुण्यतियण <b>ह</b><br>- केल्केकेक करी | 1-928                     |
| ""                        | ४-२'५'६६                | दे।के।हेसुं चक्की                            | 8-1500                    |
| "                         | 8-२८२७                  | ं दोकोडीओ लक्खा                              | ८-३९५                     |
| दुसहस्सजे।यणाधिय          | २−१६५                   |                                              | ४-१७२                     |
| <b>दुसहस्समड इब</b> द्ध   | 9—४६                    | दोकोसा अवगाडा                                | 9-10<br>2-29              |
| दुसहस्सं सत्तसयं          | ४–२६२८                  | दो कोसा उच्छेहा                              | <b>३–२९</b><br>:: • • • • |
| दुमहस्मा बाणडदी           | ४ <b>–२१</b> २७         | दोकोसा उच्छेदो                               | 8-1501                    |
| दुसु दुसु तिचउक्केषु य    | e-489                   | दोचढभइचउसगछ-<br>दोछब्बारसभाग                 | ध—२६६६<br>१—२८१           |
| दुस्समसुसमं दुस्सम        | 8-310                   | , प्राञ्चनारसमाग<br>, दोजोयणस्वस्थाणि        | <b>1-148</b>              |
| दुस्समसुसमे काळे          | <b>४–१६</b> १९          | 1 -                                          | ¥-2498                    |
| दुस्समसुसमो तदिओ          | <b>8–8</b> 446          | ्रः ''<br>द्रोणवश्रद्धणवश्रद्धति             | ¥- <b>३</b> ९० <b>२</b>   |
| द्वंदुमगो रत्तिणभो        | ७— १ ६                  | , दोणा <u>मु</u> द्दाभिश्राणं                | 8-1800                    |
| दुं दु हिमयंगमहल          | €-38                    | दोग्णं इसुगाराणं                             | 8-2 44 <b>8</b>           |
| देवकुरुखेत्रजादा          | 8-3003                  | ,, ,,                                        | 8-544 <b>4</b>            |
| देवकु दवणणगाहि            | ¥- <b>२</b> १९३         | ,, ,,                                        | 8-5064                    |

# तिलोबपणासी

| दोक्नं इसुगाराणं            | 8-2000                 | दोसगनवचडळहो               | 8-8468                  |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| दोन्जं उसुगाराणं            | 8-5,400                | दोसगदुनतिगणवणभ            | ४–२८७६                  |
| दोक्णं पि अंतरार्क          | 8-2000                 | दोससिणस्खताणं             | 9-808                   |
| होबिण ध्विय छन्साणि         | <b>७</b> —५ <b>९</b> ९ | दो सुण्णा एक्कत्रिणो      | ¥-17<                   |
| दोक्नि पयोणिहिउवमा          | ८ <b>-४</b> ९३         | दोसुं इसुगाराणं           | 8-2481                  |
| दोणिण वि इसुगाराणं          | ¥-2064                 | दोसुं पि विदेहेसुं        | <b>%</b> २२०४           |
| दोण्णि वि मिकिदे कव्यं      | 8−51€                  | दोइस्था वीसंगुछ           | <b>२-१</b> ३०           |
| दोन्णि वियप्पा होति हु      | 7-10                   |                           |                         |
| दोषिण सदा पणवन्ना           | 8-9408                 | <b>ষ</b>                  |                         |
| दोण्णि सया भडहत्तरि         | <b>४— १</b> २ ७ ४      | धणदो विव दाणेणं           | ४–२२८०                  |
| दोष्णि संयाणि अहा           | २-२६७                  | धम्मद्यापरिचत्ते।         | २- २९६                  |
| दोण्णि सया देवीणो           | <b>5</b> -308          | धम्मस्मि संतिकुंथू        | 8-9094                  |
| दोन्णि सया पण्णासा          | 8-4011                 | धम्मवरं वेसमणं            | 6-94                    |
| षोण्णि सया वीसजुदा          | ४–१४८९                 | धम्माधम्मणिबद्धा          | 1-128                   |
| दोन्नि सहस्सा चडसय          | 8-111                  | धम्मारकुंथ् कुरुवंसजादा   | 8- <i>ज</i> ज <b></b>   |
| दोण्णि सहस्सा तिसया         | 8-1118                 | धरमेण परिणद्या            | <b>q_</b> '4.0          |
| दोन्जि सदस्सा दुसया         | 8-2210                 | धयदंडाणं अंतर             | 8-648                   |
| दोण्डं दोण्डं छनकं          | ८—६६९                  | धरणाणंदे श्रधियं          | <b>3-94</b>             |
| <b>दोतीरकी</b> हिरुदं       | 8-1336                 | ,, ,,                     | <b>=-949</b>            |
| दी दंडा दो हत्या            | 2-229                  | ,, ,,                     | 3-101                   |
| दो दो भरहेरावद              | 8-5486                 | धरणिधरा डतुंगा            | ४-३२८                   |
| दोहोतियइगितियणव             | 8-508,4                | धर्गिदे अधियाणि           | #-186                   |
| <b>दोदोसद</b> स्समेत्रा     | 9-66                   | धरणी वि पंचवण्णा          | ध <b>-इ</b> २ <b>९</b>  |
| दोशेसुं पासेसुं             | 8-694                  | धरिकण दिणमुहुत्ते         | ७-३४३                   |
| दोपन्सक्षेत्रमे तं          | 3-980                  | धव <b>ळादवत्तजु</b> त्ता  | 8-1054                  |
| दे।पन्सेहिं मासो            | ४-२८९                  | घाउ <b>वि</b> द्दीणत्तादी | 3-151                   |
| दोपणचडद्दगितियदुग           | 8-5£64                 | धादइतरूण ताणं             | 8-4401                  |
| बोपंचंबरइगिदुग              | <b>8–5618</b>          | <b>भादइसंडदिसा</b> सुं    | <b>%—</b> ₹ <b>%</b> ९० |
| द्रोपासेसु य दानिसण         | <b>४</b> —२ ७ ९ ५      | <b>धादइसंड</b> पविणद      | 8-2048                  |
| दोपासेसुं दक्षिण            | 3-5445                 | ,, ,,                     | ४–२८१२                  |
| क्षेत्रेषं च परोक्षं        | १-३९                   | भाद <b>इसंड</b> प्पहुदिं  | 4-308                   |
| को बद सुग्ण करका            | 2-1885                 | ,, ,,                     | 4-500                   |
| को स्था सत्तमप्             | ¥ <b>-</b> 9¥€८        | भारहसंडे दीवे             | <b>3</b> -24 <b>0</b>   |
| दोकक्काणि सहस्सा            | र-९२                   | ,, ,,                     | 8-406                   |
| द्दी करूका परणारस           | 8-5554                 | धात्रसंडो दीओ             | . 8-2428                |
| देक्षत्रकेविं विभागिद       | 4-264                  | धानुसर्वका वि तहा         | 4-505                   |
| <del>दोसगणवायुवक</del> दुगं | 8-7498                 | विदिदेवीय समाणी           | <b>v</b> -2 <b>344</b>  |
|                             |                        |                           |                         |

|                                | गापानुक्रम             | गापा <b>नुक्रमव्यिका</b>  |                                |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>पुरवंतप्रय</b> श्चाया       | 1-60                   | पञ्चलापञ्जला              | V29 <b>2</b> 4                 |
| "                              | 8-3 6 W.W              | 22 )9                     |                                |
| <b>पुर्वतथ</b> यवदाया          | 8-9692                 | पज्जसे दस पाणा            | <b>५−१०४</b><br>∠84 <b>७</b>   |
| 79 77                          | S-3 6 C                | पढिइंदित्यस्य य           | ८ <b>११५</b><br>८५७४           |
| <b>39</b> 33                   | <-888                  |                           | ८-५ <b>१६</b><br>८- <b>५१९</b> |
| <b>प्नवहाद</b> हेट्टिम         | 3-846                  | ,,<br>परिदेवाणं सामाणियाण | 6-869                          |
| भू अनकपडणपडुदी हिं             | 8-892                  | "                         | c-4 <b>11</b>                  |
| भूमो भूछी वज्जं                | 8-3440                 | "                         | s-44 <b>8</b>                  |
| <b>प्</b> रकीसामागोउर _        | 8-085                  | पडिइंदादिचउण्लं           | 1-116                          |
| ··                             | 8-088                  | " "                       | 1-141                          |
| चूळीसालाण पुढं                 | 1                      | पडिइंदादिचउ॰हं            | 1-100                          |
| भूवभडा णवणिहिलो                | ४-७४६                  | 21 21                     | 2-122                          |
| भूबेहिं सुगंधेहिं              | 8-669                  | पिंड्दंदादितियस्स         | 6- <b>21</b> 9                 |
| 4416 Bunt                      | <b>् 1</b> —२२६        | पडिहंदादी देवा            | <b>८−३९</b> ४                  |
| प                              |                        | पडिद्दा सामाणिय           | <b>1- 6</b> ¢                  |
| _                              |                        | " "                       | 9-60                           |
| पडमदहादु दिसाए                 | 8-204                  | ,, ,,                     | 6-294                          |
| पडमदहादो पच्छिम                | 8-242                  | पडिकमणं पडिसरणं           | ٩٠ ٧٩                          |
| पडमदहादो पणुसय                 | <b>४</b> – <b>३</b> ५९ | पहिमाणं भग्गेसुं          | 3-136                          |
| पडमदहे पुन्वमुहा               | 8-1861                 | पंडियाप बासरादे।          | <b>७</b> –२१४                  |
| <b>पउमरहपउ</b> मोवरि           | 8-1600                 | <b>पदुपदहसं</b> खमहल      | <b>३</b> –१२२                  |
| पडमह्दाड चडगुण                 | ४-१७६९                 | पडुपडहप्पहुदीहिं          | २-२३३                          |
| पउमहत्ताब दुगुणोः              | 8-3-360                | पदमधरंतमसण्णी             | २-२८४                          |
| पडमहद्दाको उवरिम               | 8-1013                 | ,, ,,                     | <b>५—३ १</b> २                 |
| पडमहहादु उत्तर                 | <b>४- १६९</b> ५        | पढमपविणवददेवा             | 4-86                           |
| <b>पडमपहपड</b> मराजा           | 8-1401                 | पदमपहसंठियाण              | 4-466                          |
| प <del>उम्मनित्र</del> चंदणामी | <b>४</b> —१६७९         | वडमपदादो चंदा             | 4-184                          |
| पडमबिमाणारूढो                  | 4-64                   | पढमगहादो बाहिर            | 9-818                          |
| पडमं चडसीदिददं                 | ४–२९७                  | पढमपदादी रविणी            | ७-१२६                          |
| <b>पडमापडम</b> सिरीको          | ३-९४                   | पडमपहे दिणवहणी            | <b>42-44</b>                   |
| पउमी पुंडरियक्खो               | 4-80                   | परभविदीयवणीणं             | ₹-14¥                          |
| पगडीष सुद्णाणा-                | 8-1010                 | पडमम्ब भियपस्छं           | 6-4 <b>9</b> 1                 |
| पमदीए अक्सकिओ                  | 8-903                  | पढमस्हि इंदयन्हि य        | <b>३−</b> ₹८                   |
| पिक्कदिसाए गच्छदि              | <i>ध</i> –२३७३         | पढमहरी सत्तमिए            | 9-19 <b>4</b> 6                |
| पश्चिमभुद्देण गाण्डिय          | ४-२३५४                 | पढमा इंदयसेटी             | <b>7-44</b>                    |
| पश्चिमसुदेण तत्तो              | 8-23.63                | पदमाणं बिदियाणं           | 8-945                          |
| पञ्चना णिव्यत्तिध-             | v-293                  | पदमाणीयपमाणं              | V-1464                         |
| <b>प्रमा</b> श्चारा            |                        | यहमाबिबिति चडनके          | 2-9%                           |

#### तिक्रोयपण्णती

| पडमादु भट्टतीसे         | ८-इ४१                        | पणतीसं दंडाहं             | २-२५ <b>३</b>  |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| पढमादु एक्कतीसे         | ८–३३९                        | पणतीसं स्वस्वाणि          | 5-3 3.0        |
| पढिमिद्यपहुदीदी         | ८-८६                         | पणतीसुत्तरणत्रसय          | ८–७९           |
| पढमुङ्चारिदणामा         | ६-५९                         | पणदाकलक्संखा              | <b>४—२७६</b> ० |
| पदमे कुमारकाली          | ४-५८३                        | पणदालसहस्सा चढ            | 9-138          |
| परमे चरिमं सोधिय        | 6-99                         | पणदाससहस्सा जीवणाणि       | ७-१३३          |
| पडमे बिदिए जुगले        | 6-846                        | पणद्मलसहस्साणि            | ७-१३७          |
| <b>19</b> 31            | 6-496                        | <b>33</b> 15              | <b>७−३</b> ३८  |
| पडमे मंगलवयणे           | <b>3</b> – <b>₹</b> <i>९</i> | ,, <u>,,</u>              | ७–१३९          |
| पढमो भगिरचगामो          | ₹ <b>-</b> 8८                | ,, ,,                     | 9-181          |
| पढमी जंबूदीओ            | 4-33                         | <b>&gt;)</b>              | ७–२३२          |
| पढमो लोयाधारी           | १-२६९                        | पणदासस <b>ह</b> स्सा वे   | ७-१३२          |
| पढमोवरिम्मि बिदिया      | 8-694                        | <b>,,</b> ,,              | @-38°          |
| पढमो विसाहणामी          | 8-1864                       | वणदालसहस्सं। सय           | ७—१३५          |
| पढमो सुभद्दणामो         | 8-1860                       | "                         | ७-१३६          |
| पदमो हु उसहसेणो         | 8-958                        | पणदालहदा रज्जू            | <b>\$-</b> ₹₹  |
| पढमा हु चमरणामी         | <b>≨−1</b> 8                 | पणदार्ख सम्बाणि           | 5-304          |
| पण अग्गमहिसियाओ         | <b>३−९</b> ५                 | <b>पणदोछ</b> प्पणइगिअड    | ९-४            |
| <b>पणभ</b> ङ्खप्पणपणदुग | 8-2564                       | पणदोसगइगिचउरो             | 8-5580         |
| पणइगिम्बद्धिगिछण्णव     | 8-2649                       | <b>पण्यणभाजात्वंडे</b>    | ४–२९३'५        |
| पणइगिचडणभक्षडातिय       | 8-2908                       | ,, <b>,,</b>              | ५-३००          |
| पणकदिजुद्यं चसया        | <b>९</b> –६                  | पणपणचढपणभडदुग             | <b>४</b> –२६७२ |
| पणकोसवासजुत्ता          | २~३०९                        | <b>पणपणसगइगिखंण</b> भ     | ४–२८५८         |
| पणघणकोसायामा            | <b>%</b> –२१०७               | वणवरिमाणा कोसा            | ४-८६८          |
| पणच्डतिबस्टक्खाइं       | 8-1163                       | पणपंचपं <b>च</b> णवहुग    | 8-2992         |
| <b>पणच</b> डसगट्टीतयपण  | 8-2589                       | पणभूमिम्सिदाओ             | ४-८३९          |
| पणञ्चप्पणपणपंचय         | <b>४</b> –२६८६               | पणमद्द चउवीसजिणे          | ९-७५           |
| पण भोयणसम्बाणि          | 8-2522                       | पणमद्द जिणवरवसहं          | ९७६            |
| पणणडदिसहस्सा इगि        | 9-389                        | पणमहु चडवीसजिणे           | 8-438          |
| पणणडदिसहस्सा चड         | <u> </u>                     | पणमेच्छखयरसेढिसु          | 8-3 £00        |
| वणणडदिसदस्सा तिय        | <b>७–३</b> २४                | पणकक्षेसु गदेसुं          | 8-404          |
| पणणभपणह्गिणवचउ          | 8-2669                       | पणवण्णब्भहियाणिं          | 8-1186         |
| पणणबदियाधियचउदस-        | 9-263                        | प्णवण्णवस्स् छ दशा        | 8-3500         |
| पणणवपणणभदोचउ            | ४-२८९६                       | <b>क्लावण्णाधिय</b> छस्सय | બ~બજ           |
| पणतितितियछप्पणय         | 8-2548                       | पणवण्णासा कोसा            | 8-044          |
| वनितयणसङ्गि चडणभ        | ४-२८६६                       | पणवरिसे दुमणीणं           | <b>9</b> -489  |
| पणतीससहस्सा पण          | 9-348                        | पणवीसजोयणाइं              | ४-२०९६         |
|                         | • •                          | •                         |                |

|                         | गाषातुः        | हमणिका                | [ ९३७                          |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| पणबीस जीवणाइं           | 8-2960         | पणुर्वी ससहस्स।हिय    | 8-40 <b>2</b>                  |
| <b>वणवीसन्दिय</b> ठंदा  | 8-1989         | पणुदीस सुष्पबुद्धे    | S-400                          |
| पणबीस•भाद्देयसयं        | 8-८९०          | पणुवीसं दोण्णिसया     | 8-50                           |
| 73 97                   | <b>४–१९७</b> १ | पणुवीसं कक्खाणि       | <b>२~1२९</b>                   |
| ;, ,,                   | 8-2040         | " "                   | 8-80                           |
| पणवीसम्भहियाणि          | <b>ક-</b> ૧૫૬૫ | 1) )1                 | 4-19 <b>3</b>                  |
| पणवीससहस्साधिय          | २-१३५          | ,, ,,                 | c-2 <b>v</b> €                 |
| <b>)</b> ) ))           | 2-180          | पणुर्वासाधियञ्ज्ञस्यय | 8-800                          |
| पणवीससदस्सेहिं          | 8-2022         | पणुवीसाधियतिसया       | 8-1799                         |
| पणवीसाधियछस्सय          | 8-008          | ,, ,,                 | 8-15-5                         |
| <b>)</b> )              | 8-643          | पणुर्वासुत्तरपणसय     | 8-844                          |
| 33 53                   | 8-696          | पणुद्वत्तरिचावाणि     | <i>8−</i> ₹<                   |
| पणवीसाहियङस्सय          | <b>४</b> –८७२  | पणुइत्तरिजुदतिसया     | 8-49                           |
| पणसगदोछत्तियदुग         | ४-२६९२         | पण्णद्विसद्दस्साणि    | <b>४-</b> १२२ <b>१</b>         |
| पणसट्टिसइस्साणि         | ४-२८०९         | पण्णत्तरिदलनुंगा      | <b>५-१८</b> २                  |
| पणसद्वी देशिणसया        | २-६८           | पण्णत्तरी सहस्सा      | 4-116                          |
| पणसयजोयणहंदं ं          | ४–१९३८         | पण्णब्भिद्यं च सयं    | <b>४-१३</b> ६९                 |
| <b>,</b> , ,,           | ४- १९८९        | पण्णरठाणे सुण्णं      | 2-800                          |
| पणस्यपमाणगाम-           | ४–१३९९         | पण्णरसद्वाणेसुं       | S-844                          |
| पणसंखसहस्साणि           | ७-१९३          | ,, ,,                 | ८-४७ <b>३</b>                  |
| पणहत्त्रसिपरिमाणा       | २−२६९          | 27 . 19               | 6-866                          |
| पंणिधीसु आरणच्चुद       | 9-209          | पण्णरसमुहु साई        | ७–२८७                          |
| पणुर्वासभधियधणुसय       | 8-654          | पण्णरसलक्षवच्छर       | <b>8</b> −9२ <b>६</b> ४        |
| पणुवीसकोडकोडी           | <b>4-9</b>     | पण्णरसवासङक्खा        | 8- <b>९</b> ५ <b>४</b>         |
| पणुवीसजुदेक्कसयं        | ८-३१३          | पण्णरससया दंडा        | 8-16-8                         |
| पणुवीसजीयणाई            | <b>४</b> –२१७  | <b>पण्णरसससहराणं</b>  | v-119                          |
| पणुबीसजे।यणाणं          | <b>য়</b> —१७९ | पण्णरससहस्साणि        | 8-51                           |
| पणुवीस जोयणाणि          | ४–२ १ ६        | 9, 2,                 | 6-446                          |
| "                       | <b>E</b> -9    | पण्णरसहदा रज्जू       | 1-551                          |
| पणुवीसजीयणुदभो          | 8-906          | पण्णरसं कोदंडा        | २–२४ १                         |
| पणुवीससया भोदी          | 8-1188         | वण्णरसेसु जिणिदा      | 8-1366                         |
| पणुवीससद्दसाई           | 8-1560         | पण्णरसेहिं गुणिदं     | 1-158                          |
| ",                      | 8-1858         | पण्णसमणेसु चरिमो      | 8-1860                         |
| )) ))                   | ४–२१४३         | पण्णस्यसद्दसाणि       | 8-1916                         |
| )) ) <sub>j</sub>       | 6-161          | पण्णाधियदुसयाणि       | <b>₩</b> € <b>₹</b> − <b>₽</b> |
| <b>पणुबीससइ</b> स्साणि  | 8-1503         | पण्णाधियपं चसया       | 8-5863                         |
| <b>पणुवीससइ</b> स्साभिय | 2-111          | ,, ,,                 | ४–२४९२                         |
| TP. 118                 |                |                       |                                |

# तिलोयपण्गत्ती

| पण्ण।घियसयदंड                | ६–९३                    | ) पत्तेक्करसा वारुणि                  | 4-30                            |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| पण्णारसठाणेसुं               | ८-४८३                   | पत्तेककं भडसमण्                       | ४२९५८                           |
| पण्णारसङक्खाइं               | 8-2420                  | पत्तेक्कं के। हाणं                    | ४-८६६                           |
| "                            | ४–२५६३                  | पत्तेक्कं चडसंखा                      | <b>४ - ७</b> २ ४                |
| पण्णारसलक्षाणि               | २-१४०                   | पत्तेक्कं जिणमंदिर                    | <b>४</b> - <b>१९</b> ६९         |
| <b>,</b> , ,,                | ४–२८१९                  | पत्तेककं णयरीणं                       | <b>४</b> –२४५३                  |
| पण्णारसेहि अदियं             | 8-650                   | पत्तेक्कं लडवेदी                      | · · · · · · · ·                 |
| पण्णासकोडिलक्खा              | ૪–૫૫૪                   | पत्तेक्कं ते दीवा                     | <b>४-२७२</b> ६                  |
| पण्णासकोसउदय।                | 8-1916                  | पत्तेक्कं दुतडादी                     | <b>8–</b> ₹8०२                  |
| पण्णासकोसवासा                | 8-3931                  | ,, ,,                                 | ४–२४०६                          |
| पण्णास चडसयाणि               | ८–२८९                   | पत्तेक्कं धाराणं                      | ८–३९९                           |
| पण्णासजुदे <del>र</del> कसया | ८–३६०                   | पत्तेक्कं पण हन्धा                    | <b>८−६</b> ४०                   |
| पण्णासजीयणाई                 | <b>४</b> –२४२           | पत्तेक्कं पायाला                      | ४–२४३०                          |
| •                            | ४—२७ <i>१</i>           | पत्तेक्कं पुरुवावर                    | 8-5304                          |
| ,, ,,                        | 8-1 <i>5</i> 0 <i>5</i> | पत्तेक्कं रिक्लाणि                    | ७–४७३                           |
| '' ''<br>पण्णास जैायणाणिं    | 8-108                   | पत्तेकं रुक्वाणं                      | <b>≨−</b> ₹8                    |
| पण्णासङमहियाणि               | <b>₹</b> —२६८           | पत्तेकं सन्वाणं                       | <b>४</b> –३८७६                  |
|                              |                         | पत्तेकं सारस्यद                       | ८–६३९                           |
| '' ''<br>पण्णासवणिद्धजुदे।   | 8-1189                  | पत्तेयस्मा जल्ही                      | v 5 S                           |
| पण्णाससहस्साणि               | 8-3096                  | पददलहदवेकपदा                          | २-८ ४                           |
|                              | ¥-9966                  | पददलदिदसंकलिदं                        | २-८३                            |
| ः ः ः<br>पण्णाससहस्साधिय     | 8-230 <i>u</i>          | पदवग्गं चयपहदं                        | २ - ७ ६                         |
| पण्णाससहस्ताावय              | <b>४</b> —५ <b>९</b> ६  | पद्वरमं पदरहिदं                       | २-८१                            |
| "                            | <b>४- १</b> २६५         | पदिसुदिणामी कुलकर                     | 8-854                           |
| )) ))<br>                    | <b>४</b> —१२६६          | पदिसुदिमरणादु तदा                     | 8-830                           |
| पण्णासं पणुवीसं              | ८–३ <b>६</b> १          | पभवस्थलादिवरदो                        | ८-१०३                           |
| पण्णासं लक्खाणि              | 888-5                   | परमा सुपरमा महापरमा                   | 8-2706                          |
| पण्णासाधियछस्य               | <b>४</b> –४६६           | पयडिट्टिदिअणुभाग<br>प्रमुख्यसम्बद्धाः | ૧–૪ <i>૫</i><br>૪– <b>૧</b> ૫૨૫ |
| "                            | 8−40 <b>€</b>           | परघरदुव।रएसुं<br>परचक्कभीदिरहिदो      | 8-5548                          |
| पण्णासाधियदुसया              | ७—२०३                   | परदो अच्चणबद्दतव                      | ८-५६१                           |
| पण्णासुत्तरतिसया             | <b>∢−99</b>             | परमहुबाहिरा जे                        | <b>९</b> -५३                    |
| पत्ता यत्थावेहिं             | ४–६४१                   | परमाणुपमाणं वा                        | ९–३७                            |
| पत्तेइं रयणादी               | २८७                     | परमाणुस्स णियद्विद                    | 8-264                           |
| पत्तेक्कइंदयाणं              | ₹-७१                    | परमाणू य अणंता                        | 8-44                            |
| <b>पत्तेक्क</b> मद्भळक्खं    | ३-१६०                   | परमाणुद्धिं अणंता                     | 1-902                           |
| पत्तेक्कमाउसंखा              | ३-१७२                   | परवंचणप्पसत्तो                        | २–२९८                           |
| पत्तेक्कमेष्कलक्खं           | ₹−186                   | परिणिकमणं केवल                        | <b>3</b> -24                    |
| » »                          | ₹ <b>-1</b> 40          | परिपक्कडच्छहत्थो                      | <b>५-</b> ९६                    |

| गाथानुक्रमणिका |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

[ 535

|                                     |                          |                                      | _                       |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| परिवारबङ्कभाषी                      | 89 3-2                   | पसरइ दाणुग्घोसी                      | 8-608                   |
| परिवारसमाणा ते                      | ३-६८                     | पस्सभुजा तस्स हवे                    | 8-1005                  |
| परिवारा देवीओ                       | <b>५-२</b> १६            | पहना णवेहि कोओ                       | 1-214                   |
| परिवेढेदि समुहो                     | 8-2096                   | पंकपद्वापहुदीणं                      | २-३६१                   |
| परिसत्तयजेट्टाऊ                     | <b>३</b> -१५३            | पंकाजिरो य दीलदि                     | २-१९                    |
| परिहीसु ते चरंते                    | ७-४५८                    | पंच इमे पुरिसवरा                     | ४-१४८३                  |
| पछिदे।वमटुमंसे                      | 8-8-8                    | पंचक्खा तसकाया                       | ८-६६७                   |
| पलिदोवमदसमंसो                       | 8-403                    | पंचावे चडळक्खा                       | ५-२९७                   |
| पिलदोवसङ्माऊ                        | 3-946                    | पंचगयणहुअहु।                         | 9-24 <b>9</b>           |
| पिलदोवमद्धसमधिय                     | <b>४</b> –१२६०           | पंचगयणेक्दरुगचउ                      | 8-5000                  |
| परिदेशवमस्स पादे                    | <b>४</b> –१२४७           | पंच चउठाणछका                         | ७-५६४                   |
| पिलदोवमं दिवङ्गं                    | 6-43,4                   | वंचच उतियदुगाणं                      | 6-466                   |
| पिलदोवमाउजुत्तो                     | ६-८९                     | पंच च्चिय कीदंडा                     | २~२२५                   |
| "                                   | ६-९१                     | पच जिणिदे वंदंति                     | 8-1818                  |
| पिलदोत्रमाणि आऊ                     | e-1.36                   | ं पंचट्टपणसदस्मा                     | 8-1116                  |
| पिलदोवमाणि पण णव                    | 8-454                    | पंचितितिण्कदुगणभ                     | ४-२३७५                  |
| "                                   | ८-५२८                    | पंचत्तालसहस्सा                       | ७-२३१                   |
| पिकिदोवमाणि पंचय                    | ८-५३१                    | ,, ,,                                | o-2 8°                  |
| परलदृदि भाजेहिं                     | ६-९४                     | पंचत्तालं कवसं                       | 696                     |
| पल्कद्धे बोलीणे                     | ४-५७०                    | पंचत्तीस <b>सहस्मा</b>               | ् ७–३४६                 |
| पल्लपमाणाउठिदी                      | પ-૧૬૪                    | 37 )1                                | ८-६३३                   |
| पल्लसमुद्दे उवम                     | १–९ <b>३</b><br>४–१२७९   | पंचत्तीसं लक्खा                      | € <b>~</b> ゆ <b>%</b>   |
| पल्लस्स पादमद्धं<br>पल्लस्स संखभागं | 6—1464<br>9—'386         | ,, ,,                                | 8 =-3                   |
|                                     |                          |                                      | <b>%–</b> ३९४           |
| पल्लंकभासणामो                       | ६ - <b>३</b> १           |                                      | ७३२५                    |
| पल्लाउज्जदे देवे<br>पल्ला सत्तेकारस | \$-\$6                   | ्षंचदुगअहमत्ताः<br>                  | ७–३ <i>५</i> २<br>७–३८२ |
|                                     | ८- <b>५</b> २९           | वंचवणगयणदुगचउ                        | ४-६ <b>१२</b>           |
| परुका संबेज्जं सी                   | S-588                    | पंचपुलगाउभंगोः<br>पंचमभो वि तिकूडो   | <b>%</b> —२२११          |
| पत्रणदिसाए पढम-                     | y-209                    | पंचमित्र दिणारह्या                   | <b>२-19</b> %           |
| पवणदिसाए है।दि हु                   | 8-1638                   | पंचमस्त्रिद्धिरयंतं                  | २-२८५                   |
| पवणंजयविजयगिरी                      | 8-1 <i>3</i> 00          | पंचमहब्दयतुंगा                       | 1-3                     |
| पवणीसाणदिसासुं                      | <b>%—</b> 9९५४<br>४-२४३५ | पंचमहण्ययसहिदा                       | ८- <b>६</b> ५ <b>१</b>  |
| पवणेण पुण्णियं तं                   | • •                      | पंचिमप् छर्टाण्                      | 4-194                   |
| पवराड वाहिणीओ                       | 8-330                    | पंचामार छडान<br>पंचामिस्विदीए तुरिमे | २-३०                    |
| पविसंति मणुवतिरिया                  | 8-9599                   | पंचीमपदीयसमप्                        | ¥-920 <u>¥</u>          |
| पद्यजिदो मल्लिजिणो                  | ४–६६८                    | वंच य इंदियपाणा                      | <b>1</b> -164           |
| पब्वद्धिसुद्धपिही                   | 8-248                    | पंच वि इंदियपाणा                     | 2-200                   |
| पब्बद्सरिच्छणामा                    | 8-5058                   | प्रवास द्वायमाना                     | * **                    |
|                                     |                          |                                      |                         |

#### तिकीयपण्णत्ती

| पंचिवदेहें सिंह                                | <b>४</b> –२९३६                   | पंचसहस्सा [तह] पण                              | #-# <b>#</b>            |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ", "                                           | ષ–ફ્રંગ                          | "                                              | @88 <b>£</b>            |
| पंचविद्वते इध्छिय                              | 9−388                            | पंचसहस्सा तिसया                                | 8-1876                  |
| पंचसपृद्धिं जुत्ता                             | 8-1966                           | "                                              | ७—२७ १                  |
| <b>पंचसयच</b> उसयाणिं                          | ૮–ફ્રુપ                          | पंचसहस्सा दसजुद                                | v-194                   |
| <b>पंच</b> सयचावतुंगो                          | 8-2269                           | पंचसहस्सा दुसया                                | 9-863                   |
| पंचसयचावरुदा                                   | ८-४०२                            | पंचसहस्सेकस्या                                 | ७—२००                   |
| <b>पंच</b> सयजोयण।इं                           | 4-388                            | पंचसु कल्लाणेसुं                               | <b>३-1</b> २२           |
| <b>पंचसय</b> जोयणाणि                           | 8-2090                           | पंचसु वरिसे एदे                                | ७–५३२                   |
| <b>,, ,,</b>                                   | 8-2186                           | 77 29                                          | ७-५३ ६                  |
| ,, ,,                                          | 8-2236                           | पंचाणडितसहस्सं                                 | 9-890                   |
| <b>)</b> ) ))                                  | 8-2860                           | ,, ,,                                          | ७—६०९                   |
| "                                              | 8-7460                           | पंचाणउदिसहस्सा                                 | <b>9−₹</b> ○ <b>₹</b>   |
| <b>,,</b>                                      | 9-119                            | ,, )i                                          | 9-811                   |
| पंचसयञ्चणुपमाणी                                | ४-५८५                            | पंचाण मेलिदाण                                  | 8-1858                  |
| पंचसय <b>ङ्गानाः</b><br>पंचसयदभहिया <b>ह</b> ं | 8-1100                           | पंचादी भट्टचयं<br>                             | <b>२–६</b> ९            |
| पंचसयरायसामी<br>-                              | 3-8A                             | पंचासीदिसहस्सा<br>पञ्जतरएकसयं                  | ४-१२२१<br>१—२६०         |
| <b>पंचसवाइ</b> भृजूर्णि                        |                                  | पंचेव सहस्साहं                                 | 9 <b>-19</b>            |
| पंचसयाम् वृज्याः<br>पंचसयाणं वरगो              | ર– <b>ર</b> ૬९<br>8 <b>∽૧</b> ૫૫ | पंचेव सहस्साणि                                 | 9-148                   |
| पंचसयाण वग्गा<br>पंचसयाणि घणूर्णि              |                                  | वंडुग जिणगेहाणं                                | 8-2066                  |
| पंचसयाण वर्णाण<br>पंचसया तेत्रीसं              | 9-313                            | पंडुगावणस्य मञ्ज्ञे                            | 8-308\$                 |
|                                                | 8-212                            | 19 114 115 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 8-4580                  |
| पंचसया देवीओ।<br>पं <b>च</b> सया पण्णत्तीर     | 0   E-2                          | पंडुगवणस्स देहे                                | 8-1930                  |
| पंचसया पण्णाधिय                                | <b>४–</b> ४८ <b>३</b><br>४–१२९२  | पंडुगसोमणसाणि                                  | 8-2468                  |
| पंचलपा पंज्याविष                               |                                  | पंडुत्रणपुराहितो                               | 8-1988                  |
| ,, ,,                                          | 8-1888                           | 33 33                                          | 8-2008                  |
| पंचसया पुब्वधरा<br>•                           | <b>४–१</b> १५२                   | पंडुवणे अहरम्मा                                | 8-9699                  |
| पंचसया बावण्णा                                 | ४-७२६                            | पंडुवणे उत्तरए                                 | 8-9616                  |
| पंचसया रूजणा                                   | 8-000                            | पंडुसिलाय समाणा                                | ४-१८३५                  |
| पंचसहस्सजुदाणि                                 | ४ <b>-</b> ३ २ ७ <b>१</b>        | पंडुसिलासरिष्ठा                                | 8-9633                  |
| पंचसहस्तं अधिया                                | ७–१८६                            | पं <b>ड्</b> कंबलणामा                          | 8-9630                  |
| पंचसहस्स। इगिसय                                | ७ - १९९                          | पाडकजंबू विष्यक                                | 8-990                   |
| पंचसहस्ता चउसय                                 | <b>४-११</b> ३२                   | पाणंगत्रियंगा                                  | <b>४</b> - <b>३</b> ४२  |
| पंचसहस्सा छ।धिय                                | ७– १९५                           | ,, ,,                                          | ४-८२९                   |
| पंचसहस्सा जोयण                                 | ४-२८४३                           | पाणं मधुरसुसादं                                | 8-58\$                  |
| " "                                            | ७-१८९                            | पादहाणे सुण्णं                                 | ४–५२                    |
| पंचसहस्साणि दुवे                               | 9-290                            | पाद।कस्स दिसाए                                 | <b>u</b> -2 <b>u</b> 40 |
| वंबसहस्साणि पुढं                               | 8-1125                           | पादाकाणं महदा                                  | ४-२४३६                  |

|                              | गांपानुत्रीमंणिका       |                           | [48\$                             |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| पाङ्क्णं जीवणयं              | 8-49                    | पीडो सम्बद्धुत्तो         |                                   |
| पाबारपरिगवाई                 | <b>४</b> –२५            | पीदिकरणाहण्यं             | 4-1440                            |
| पानारवलदिगोउर                | ય-૧૬૫૪                  | पीछिउत्रेत केई            | 6-1 <del>0</del>                  |
| पायालंते णियणिय              | <b>४–२</b> ४४७          | पुक्खरणीपहुदीणं           | २ ३२६                             |
| पारावयमोराण                  | ८–२५१                   | पुक्खरवरददीवे             | 8-3 5-4<br>- 2 5 5-4              |
| पा <b>द्यकर</b> ज्जं सिट्टें | 8-1408                  | पुष्टिख्य पलायमाणं        | ४–१८ <b>१०</b><br>२ <b>~ ६</b> २२ |
| पावं मलं ति भण्णइ            | 3-90                    | पुट्टही चडवीसं            | ¥-1400                            |
| पाविय जिणपासादं              | <b>३-</b> २२ <b>०</b>   | पुट्टीए होति मही          | ४-३३६                             |
| पावेणं णिरयांबिके            | २-३१३                   | पुढविष्पहुदिवणष्कदि       | 4-110                             |
| पासनिजे चडमासा               | ४-६७८                   | पुढवीआइच उक्के            | ५ <b>–१९६</b>                     |
| पासजिणे पणदंहा               | ध~८७६                   | पुढवीसाणं चरियं           | 6-211                             |
| पासजिणे पणत्रीसा             | ४–८५५                   | पुग्णत्पुग्णपहमस्त्रा     | પ–೪પ                              |
| पासजिणे पणुवीसं              | ४-८८३                   | पुण्णीम य णवमासे          | ¥- <b>१</b> ७६                    |
| पासस्मि थंभरुदा              | ४–६२३                   | पुण्णवसिट्ठजलप्पह         | <b>1</b> -14                      |
| पासिम पंचकोसा                | <b>४</b> –७२२           | पुण्णं पूदपविस्ता         | 1-6                               |
| पासम्मि मेरुगिरिणी           | <b>४</b> ~२०१९          | पुण्णायणायकुः तय          | 8-600                             |
| पासरसगंधवण्ण-                | <i>8−₹७८</i>            | पुण्णायणायचंपय            | 8-340                             |
| पासरसह्त्वसद्भुणि            | <b>३</b> –२३७           | पुष्णिमण् हेट्टादो        | ४–२४३८                            |
| पासरस <b>वण्णवरर</b> णि      | 8-68                    | पुण्णेण होइ विद्वओ        | <b>9-4</b> 2                      |
| पासंडसमयचत्ते।               | <i>४ –</i> २२५ <u>३</u> | पुत्ते कळते सजगरिम मित्ते | <b>२</b> –६६६                     |
| पासादाणं मज्झे               | ८–३७४                   | पुष्किद्कमलवणेहिं         | W- 9 R 9                          |
| पासादावारेसुं                | 8-29                    | पुष्किद्पंकजपीढा          | 8-211                             |
| पासादो मणितोरण               | ५-१८९                   | पुष्फीत्तराभिधाणा         | 8-428                             |
| पासिदियसुद्रणाणा-            | 8-686                   | पुरदो महाधयाणं            | 8-1918                            |
| पासुक्कस्सिखिदीदो            | ४–९९०                   | पुरिमावलीपवण्णिद          | ८–९७                              |
| पासे पंचण्छाहिदा             | 8-990                   | पुरिसा वरमउडधरा           | ४–३५९                             |
| पियदंसणो पभासो               | ४–२६०२                  | पुरिसिर्थावेदजुदं         | P18-8                             |
| पीयूसणिज्ञारणिहं जिण         | ४–९४०                   | पुरिसिरधीवेदजुदा          | 6-516                             |
| पीढत्तयस्स कमसो              | 8-001                   | पुरुसा पुरुसत्तमसप्पुरुस- | <b>६-३६</b>                       |
| पीढस्स चडिदसासुं             | ४-१८९८                  | पुरुवगद्यावगुरगी          | ४–६२०                             |
| "                            | ४-१५०३                  | पुष्वजित्रदाहि सुचरिद     | c-300                             |
| "                            | ય—૧૧૧                   | पुरुवण्हे अवरण्हे         | 4-1-5                             |
| <b>पीडस्यु</b> वरिमभागे      | ¥-990¥                  | पुरविसाए चृष्टिय          | 4-1684                            |
| पीकाण उवरि माणस्यंमा         | 8-004                   | पुन्वदिसाए जसस्मदि        | <b>u</b> –२७ <b>०६</b>            |
| पीढाणं परिहीको               | ४-८६९                   | पुरवदिसाए पढम             | 4-202                             |
| वीदाणीए दोण्णं               | ८-२७६                   | पुष्वदिसाए विषयं          | 8-85                              |
| पीडीवीर बहुमज्झे             | ४-१८९९                  | पुःवदिसाए विसिद्धो        | 4-184                             |

# तिस्रोयपणाती

| पुग्वधरसिक्खकोडी         | 8-1068                  | पुब्बावरविच्चालं                     | <b>v</b> - <b>t</b>    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| पुष्वधरा तीसाधिय         | 8-1110                  | पुन्वावरेण जीयण                      | <b>%-22</b> 2          |
| पुरुवधरा पण्णाधिय        | 8-1904                  | पुच्वावरेण तीए                       | ८–६५३                  |
| पुरुवपवण्णिदकोत्थुह      | <b>४–२४७</b> २          | पुच्वावरेण सिहरी                     | 8-3866                 |
| पुष्यभवे भणिदाणा         | 8-9490                  | पुन्वावरेसु जोयण                     | 8-9699                 |
| पुरवसुहदारउदको           | <b>४–१६३</b> ६          | पुन्वासे कोसुदओ                      | ५-१८३७                 |
| पुरववण्णिद्खिदीणं        | 1-418                   | पुब्वाहिसुहा तत्तो                   | <b>४</b> –१३४९         |
| पुब्बविदेहस्संते         | <b>४-</b> २२०१          | पुविवल्लयरासीणं                      | २-१६१                  |
| पुष्वविदेहं व कमो        | <b>४–२२९</b> ८          | पुश्चिल्लेबेदिअद्धं                  | <b>५</b> -१९७          |
| पुरवस्ति चित्तणगो।       | 8-7978                  | पुन्त्रिक्लाइसिश्हिं                 | 3-76                   |
| पुच्वं आहरिएहिं          | १ – १ ६                 | पुष्वुत्तरादेवभाष                    | ८–६१७                  |
| पुर्वं भोलग्गसभा         | ८-३९५                   | 1) ))                                | ८–६३६                  |
| पुरुवंगतयजु <b>द</b> ।इं | 8-9249                  | पुरवोदिदकूडाणं                       | લ-૧૫૪                  |
| पुरुवंगदभहिय।णि          | 8-8500                  | पु ब्वोदिदणामजुदा                    | v-305                  |
| पुष्वं चउसीदिहदं         | 8-268                   | पुस्तस्स किण्हचोद्दसि                | ४-६८७                  |
| पुब्वं पि व वणसंडा       | ४-२१०५                  | पुस्सस्स पुण्णिमाप                   | <b>४</b> –६८२          |
| पुरवं बद्धणराऊ           | ४-३६९                   | ,, ,,                                | 8-६९२                  |
| पुरुवं बद्धसुराउ         | २—३४७                   | पुस्मस्स सुनकचोद्दसि                 | ४–६८०                  |
| पुरुवं व गुहामज्झे       | ४–१३६४                  | पुस्से सिददममीए                      | 8–६९०                  |
| पुब्वं व विरविदेणं       | १-१२९                   | पुरसे सुक्केयारसि                    | ४–६९३                  |
| पुब्वाए कप्पत्रासी       | 4-9c0                   | पुस्सो अभिलेसाओ                      | ७-४८ <u>७</u><br>७-४८७ |
| पुष्वाए गंधमादण          | ४-२१९२                  | पुह खुल्लयदारेधुं                    | 8-1666                 |
| पुन्वाप् तिःमिसगुरा      | <b>४ – १</b> ७ ६        | पुद चडवीससहस्सा                      | ४–२१७ <i>९</i>         |
| पुरवाण एक्कछक्खं         | 8-683                   | पुह पुह चारक्खेते                    |                        |
| पुग्वादिचउदिसासुं        | <b>೪</b> –२७७०          | पुद पुह ताणं परिद्या                 | ७–५५ <u>३</u>          |
| "                        | પ્ય ૧૨૧                 | पुर पुर दुतडाहितो                    | 8-2833                 |
| पुष्वादिसु ते कमसो       | ८–४३०                   |                                      | 8-2882                 |
| पुब्बादिसुं भरज्जा       | ५-७६                    |                                      |                        |
| पुष्वावरभायामो           | ४-६०८                   | पुह पुह पह्ण्याणं                    | ८–२८५                  |
| पुब्वावरदिब्भाए          | २२५                     | पुह पुह पीढतय€स<br>पुह पुह पोक्खरणीण | 8-9658                 |
| पुरवावरदिङभाय            | ५-१३६                   | पुह पुह मूलाम्म <b>मुहे</b>          | ४–२१८९<br>४–२४१२       |
| पुरवावरदो दीहा           | 8-909                   | पुह पुह बीससहस्सा                    | ४-२१७८                 |
| पुब्बावरपणिधीए           | ४–२७३१                  | पुद्द पुद्द ससिबिंबाणि               | <b>9</b> – <b>२1</b> ६ |
| पुरबावरभाएसुं            | <b>४</b> –१८५६          | पुद्द पुद्द सेसिदाणं                 | <b>३~९</b> ९           |
| "                        | <b>४</b> –२ <b>१</b> ०३ | पुंडरियदहाहिती                       | <b>४–२३</b> ५२         |
| )) ))                    | <b>४–२१२८</b>           | पूजाए अवसाणे                         | <b>1</b> —220          |
| पुष्वावरभागेसुं          | 8-2899                  | पूरंति गढंति जदो                     | 1-99                   |
| <del>-</del>             |                         | •                                    |                        |

|                              | गायानुका                      | ग्रायानुऋगणिका                       |                       |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| पेष्छंते बाळाणं              | 8-863                         | वर्त्तासट्टावीसं                     | <b>?</b> — <b>? ?</b> |
| पेलिःजंते उवही               | 8-2880                        |                                      | 6-189                 |
| पोन्खरणीणं मज्झे             | <i>8−</i> <b>१</b> <i>९४९</i> | '' ''<br>बत्तीसबारसेक्कं             |                       |
| पोक्खरणीरमणिउजं              | ४–२००८                        |                                      | 8-1822                |
| पोक्खरणीरम्मेहिं             | ५-३०७                         | बत्तीसभेद्रतिस्या<br>बत्तीयरुक्खजीयण | 4-111                 |
| पोक्खरणीवाबीओ                | 6-819                         |                                      | <b>6−36</b>           |
| पो <del>व</del> खरणीवाशीहें  | <b>४–</b> २२४७                | बत्तीससद्दस्याणि                     | 8-386¥                |
| "                            | <b>४–२२</b> ० द               | 1) ))                                | 8-2100                |
| 37 gr                        | ८–४ <u>३</u> २                | " "<br>बत्तीसं चिय लक्खा             | 6-399                 |
| रो<br>पोक्खरदीव दे सुं       | 8-2020                        |                                      | <b>0 €</b> − S        |
| पोक्खरमेघा सलिलं             | 8-3448                        | बत्तीसं तीसंदस                       | ₹ <b>少</b> €          |
| पोक्खरवरुवदिपहुदिं           | ७-६१३                         | वसीसं सक्याणि                        | >-9 ₹ ₹               |
| पोक्खरवरी सि दीओ             | 8-2088                        | बद्धाउं पडि भणिदं                    | ८- <b>५</b> ४१        |
| _                            | 4-18                          | बब्बरचिलादखुऽजय                      | ८-३८९                 |
| " "                          | . , ,                         | बस्द्वपकुडजणामा                      | 8-1106                |
|                              | फ                             | बम्हमिद् होदि सेढी                   | ८–६९२                 |
| ^                            |                               | बम्हिदियमिम पडले                     | 8-1403                |
| फग्गुणकसिणचउद्दंसि           | ४–६५५                         | बम्हिद्यादिदुद्यं                    | <-385                 |
| फग्गुणकसिणे सत्ति            | <b>४</b> -६८४                 | बम्हाई चत्तारी                       | 5-50%                 |
| फग्गुणकिण्हचउत्थी            | 8-1160                        | बम्हाभिधाणकप्वे                      | ८-३३७                 |
| फग्गुणकिण्हेवारस             | 8-606                         | बस्हिद्सिम सहस्सा                    | ८–२२ <b>१</b>         |
| फग्गुणकिण्हे बारसि           | ६९६                           | बिंग्हदलंतिविदे                      | c-814                 |
| ""                           | 8-1508                        | बर्मिहदादिच उनके                     | ८-४३९                 |
| फरगुणकिण्हे सट्टी            | <b>४</b> –६ <i>९७</i>         | बम्हिंदे चालीसं                      | ८–२२६                 |
| फरगुणबहुळच्छट्टी             | 8-1161                        | ब्रींहदे दुमहस्सा                    | ८-३१२                 |
| फग्गुणबहुके पंचमि            | <b>४-</b> ११९६                | बम्हुत्तरस्य दक्किवण                 | ८— इ ४ इ              |
| फलभारणीमदसाली                | 8-990                         | बम्हुत्तरहेट्टुवरि                   | १–२०९                 |
| फलमूबदलपहुदिं                | ४–४५६३                        | बम्हुत्तराभिषाण                      | 6-400                 |
| फलिइप्पवालमरगय               | <b>%</b> –२२७५                | बर्म्ह सीदिसहस्मा                    | 6-968                 |
| फलिहाणंदा ताणं               | ४-२०५८                        | बलणामा अस्चिणिया                     | ८-३०६                 |
| फालिज्जंते केई               | <b>२</b> –३. <i>५</i>         | बलदेववासुदेवा                        | ४-२२८६                |
| फुल्लंत <b>ङ्गमु</b> द्कुवलय | <b>४</b> –७९६                 | बलदेवाण हरीणं                        | ८ <b>–</b> २६२        |
| 22 22                        | ८–३४९                         | वरुभद्णामकुडो                        | 8-1608                |
|                              | <b></b>                       | ,, ,,                                | 8-3660                |
|                              | ब                             | बलरिद्धी तिविद्या                    | 8-3053                |
| बद्दसणअस्थिरगमणं             | 8-800                         | बहळतिभागपमाणा                        | £-9 9                 |
| "                            | 8-808                         | बहरू ते तिसयाणि                      | ३-२६                  |
| बत्तीस भट्टवीसं              | <b>८−</b> ३७९                 | बहिरा अधा काणा                       | ४–१५३९                |

## तिखोयपण्णती

| बहुतरुरमणीयाई                             | <i>u_5=5=</i>            | 1                               |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>बहु</b> तोरणदारजुदा                    | <b>४—२३२६</b>            | बारसजीयणसम्बा                   | 5-188                   |
| <b>बहु</b> दिब्बगामसहिदा                  | 300f-8                   | बारसदिणं तिभागा                 | 8-484                   |
| <b>बहुदेवदे</b> विसहिदा                   | 8-118                    | बारसिक्षेमु जलपह                | <b>2</b> -398           |
|                                           | <b>8−3</b>               | बारस देवसहस्सा                  | 4-530                   |
| बहुपरिवारेहिं जुदा                        | 8-3645                   | बारसमस्मि य तिरिया              | 8-64                    |
| <b>बहु</b> परिवारेदिं जुदो                | 8-9095                   | बारस मुहुत्तयाणि                | ₹ <b>-11</b> 4          |
| <b>बहु मू</b> भी भूसणया                   | 8-635                    | 37 ),                           | 9-767                   |
| 27 29                                     | ४-८३२                    | 3, ,,                           | ७—२८४                   |
| बहुलहमीपदेसि                              | <b>8</b> –१२०६           | ", "                            | ७—२८६                   |
| <b>बहुविजय</b> पसरथीहिं                   | 8-1342                   | बारसवच्छरसमधिय                  | 8-688                   |
| <b>बहु</b> विहडववासिहिं                   | 8-9048                   | बारसिंबहकप्पाणं                 | ८-२ <b>१</b> ४          |
| बहुविहदेवीहि जुदा                         | <b>4-33</b> 4            | बारससयपणुवीसं                   | ४-२५९०                  |
| <b>बहु</b> विहपरिवारजुदा                  | ३—१३२                    | बारससयाणि पण्णा-                | 8-1260                  |
| बहुविदरद्करणेहिं                          | 4-228                    | बारस सरासणाणि                   | २-२३६                   |
| बहुविद्दरसवंते हिं                        | 4-906                    | ), <b>)</b> ;                   | २-२३७                   |
| <b>ब</b> हुविद्दिशुब्दणाहिं               | 6-499                    | ,, ,,                           | २–२६०                   |
| बहुविद्दविद्याण एहिं                      | 8-1618                   | बारससहस्सजे।यण                  | 4-228                   |
| बहुविद्ववियय्पजुत्ता                      | 8–२२५०                   | ,, ,,                           | <b>§</b> -c             |
| बहुसाक मंजियाहि                           | 8-1585                   | ,, ,,                           | 8 - 8 3                 |
| बंधाणं च सहावं                            | <b>९</b> –६२             | बारससहस्सणवसय                   | 8-86                    |
| <b>बंबयब</b> गमोअसारमा                    | 2-18                     | ,, ,,                           | 8-98                    |
| <b>माण इ</b> दिखत्तराणि                   | <b>9-393</b>             | व।रससहस्सपणसय                   | <b>8–</b> 2401          |
| <b>बा</b> णडदिजुत्तदुसया                  | २~७४                     | <b>कारससहस्सवेसय</b>            | ६-२६                    |
| <b>बा</b> णउदिस <b>द</b> स्साणि           | ६-७५                     | ब।रससहस्समेत्ता                 | <b>४–२२७४</b>           |
| <b>याणजुर्हं</b> द्वरगो                   | 8-161                    | बारसहदृहगिलक्ष                  | <b>ય</b> –પદ્દપ         |
| बाजासणाणि छिच्चय                          | २-२२७                    | बाळत्तणीम गुरुगं                | ४–६२ <b>६</b>           |
| बादाकरू वस्त्रजोयण                        | ८–२३                     | बालस्वीसमतेया                   | 8-380                   |
| <b>यादाकलक्</b> ससोकस                     | 85-2                     | बावण्णसया पणसीदि                | 9-861                   |
| <b>बादाकसह</b> स्साई                      | <b>¥</b> ÷₹ <b>8 9 1</b> | स्रावण्यस्या साणउदि             | a-8<8                   |
| <b>बादा</b> कस <b>इ</b> स्साणि            | 8-2840                   | बावण्या तिण्यिसया               | ७–५९४                   |
| बादाकहरिदकोओ                              | 9-963                    | बावण्णुद् <b>दी</b> उवमा        | 2-811                   |
| बारसभग्भी है यसयं                         | ४–२०३७                   | बावत्तरि तिसयाणि                | ७–३६७                   |
| बारस कप्पा केई                            | 6-194                    | बावीसजुद्दसहस्सं<br>-           | ऽ <u>−</u> ३५७<br>८−१९९ |
| <b>मारसजुददुसएहिं</b>                     | 8-2648                   | बावीसितसयजोयण<br>-              | ٥-١٠٥                   |
| ,, ,,                                     | ४-२८३९                   | बावीससया ओद्दी                  | 8-1140                  |
|                                           |                          | वावासस्या जाहा<br>वाबीससहस्साणि | 8-2005                  |
| <b>बारसञ्जदसत्त</b> सया<br>संस्थानीयांग्य | 9-18£                    |                                 |                         |
| बारसजीयणक बसा                             | 4-188                    | " "                             | 8-2010                  |

| गाया <u>न</u> ुक्तम <b>िका</b> |                          | [ ९४५                        |                        |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>बाबीससहस्</b> साणि          | ७–५८३                    | बाहिरहेद कहिदी               | ४-२८२                  |
| बाबीसं पण्णारस                 | 8-1143                   | विगुणियसहिम <b>द</b> स्सं    | 6-404<br>6-44 <b>9</b> |
| बावीसं लक्खाणि                 | २—१३३                    | बितिचपपुण्णज्ञहण्णं          | v-316                  |
| <b>वा</b> वीसुत्तरछस्सय        | 9 <b>- 9</b> ه - 9       | बिदियपहिद्वसूरे              | 9-R61                  |
| <b>बास</b> हिजुत्तहगिसय        | ७-१७३                    | विदियम्मि फलिह्मित्ती        | ४-८५८                  |
| <b>बा</b> सहिजोयणाइं           | 8-589                    | बिदियस्स वीसजुत्तं           | ४–२०इ१                 |
| 99 99                          | ४–२४६                    | बिदियं च तदियभूमी            | 8-2101                 |
| <b>बा</b> सट्टिजोयणाणि         | 4-60                     | बिदियाओं वेदीओं              | 8-099                  |
| ,,                             | ५-१८५                    | बिदियादिसु इच्छंतो           | ₹-90%                  |
| बासहिमुहुत्ताणि                | ७-१८२                    | बिदियादीणं दुगुणा            | ₹- <b>∪</b> ₹          |
| बासद्विसद्दस्सा णव             | 9-800                    | बिदियादे। अङाहं              | 8-1880                 |
| बासट्टी कोदंडा                 | २३५९                     | बीससहस्स तिलक्षा             | ८ <b>–</b> १९४         |
| बासही वासाणि                   | 8-1808                   | बुद्धीविकिरियकिरिया          | 8-946                  |
| बासट्टी सेडिगया                | 6-66                     | बुर्द्ध वियवस्त्रणाणं        | 8-6'0 0                |
| बामीदिमहस्साणि                 | 9−3 ° 5                  | युह <b>सु</b> क्कविहप्पद्दणो | ب 3 ي                  |
| ,, <u>,</u> ,                  | 9-808                    | बे भट्टरम सहस्सा             | 8-1121                 |
| बाहत्तरिजुददुमहस               | <b>પ</b> ્રાફ            |                              | 8-69                   |
| बाहत्तरि बादालं                | ५-२८३                    | बे के साणि हुंगा             | <b>४ - १९२७</b>        |
| बाहत्तीरे छन्खाणि              | ફ- <b>પ</b> ર            | बे कोमा विस्थिएणी            | 8-244                  |
| बाइत्तरि सहस्या                | ७–४०२                    | वेकासुच्छेदादि               | 'न- ३ ९ ह              |
| बाइत्तरी सहस्सा                | 9-300                    | बे कोसे वि यपाविय            | 8-1018                 |
| ,, ,,                          | · 270                    | बे कोमेद्दिमपाविय            | 8-1985                 |
| <b>बाहिरचउरा</b> जीणं          | ८–६६१                    | बे गाऊ विन्थिण्णा            | 8-101                  |
| बाहिरछब्भाएसुं                 | 1-160                    | ्बेण्णि जुगा दम वरिसा        | ४–२९ <b>१</b>          |
| बाहिर जंबूपरिही                | 4-34                     | बेधणुमहस्मतुंगा              | ४–२५ <b>१३</b>         |
| बाहिरपद्दादु आदिम              | ७-२३३                    | बेरिक्कूहिं दंडी             | 3-374                  |
| 11 21                          | ૭ <b>–</b> ૪ <i>५</i> ૩્ | बेक्वतादिदाइं                | 8-1150                 |
| बाहिरपहादु पत्ते               | ७-२८९                    | बे लक्खा पण्णारम             | 8-2029                 |
| बाहिरपहादु संसिणी              | ७ <b>–१४</b> २           | बेसदछप्पण्णाइं               | ४ <b>-१६</b> ०५        |
| ,, ,,                          | ७-१६०                    |                              |                        |
| बाहिरभागाहिता                  | ८–६६२                    | भ                            |                        |
| बाहिरमग्गे रविणो               | ७–२७८                    | भीजदम्मि सेविवरगे            | 9-99                   |
| बाद्विरमज्झब्भंतर              | ३ – ६ ७                  | भजिदृण जं रुदं               | <b>७</b> —५६२          |
| ,, ,,                          | ८–५२०                    | ,, ,,                        | ७~५७६                  |
| बाहिरराजीहिंतो                 | ८–६ ९ २                  | भत्तीए भायत्तमणा जिणिद       | 8-681                  |
| बाहिरसुईवग्गो                  | ४- २५३५                  | भत्तटुणाणकाळो                | 8-1406                 |
| ,, ,,<br>TP. 119               | <i>फ-</i> ३ ६            | भद्दं सञ्बदोभद्दं            | ८-९२                   |

## तिलोयपण्णती

| भयजुत्ताण णराणं          | ४ ४२२           | भग्वाभग्वा एव हि       | <b>1-191</b>            |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| भरहक्खेलिम इमे           | 8-313           | भव्याभव्या छस्सम्मता   | 8-816                   |
| भरहिखदीए गणिई            | 8-797-8         | <b>भंभामुइंगम</b> इस्र | <b>₹</b> ~ <i>'</i> 4,9 |
| भरहिबदीबहुम हो           | 8-1-8           | भंभामुयंगमङ्ख          | 8-3483                  |
| भरहस्मि होदि एक्का       | 8-908           | भागभजिद्गिम लहं        | 8-104                   |
| भर <b>इवसुं</b> धरपहुदिं | ४-२७१६          | भायणअंगा कंचण          | 8-549                   |
| 27 <b>23</b>             | 8-5658          | भावणणिवासस्रेत्तं      | <b>३</b> -२             |
| भरहस्स इसुपमाणे          | <b>8-100</b> ξ  | भावणले।यस्साऊ          | <b>३-</b> ६             |
| भरहस्स चावपट्टं          | 8-992           | भावणवेतरजोइम           | 8-306                   |
| भरद्दस्स मूलरुद्         | ४–२८०६          | "                      | 8-000                   |
| भरद्वादिसु क्टडेमुं      | ४- १६४          | भावणवेतरजोहसिय         | १-६३                    |
| भरहादिसु विजयाणं         | 8-2608          | - 22 )1                | <b>⊘—७</b> ००           |
| भरदादी णिसहंता           | ४–२३७८          | भावणसुरकण्णाञ्जा       | 8-615                   |
| भरद्दादीविजयाणं          | 8-4.460         | भावसुद्रपज्जयेहिं      | ₹—७ <b>९</b>            |
| भरहावणिरुंदादो           | 8-3030          | भावेसुं तियकेस्मा      | २-२८1                   |
| भरद्दावणीय बाण           | ४-१७३८          | भासइ पसण्णिदिको        | ४-१५२९                  |
| भरदे कुडे भरदी           | ४ <b>-१</b> ६७  | भासीत तस्स बुद्धी      | ¥-9099                  |
| भरहे खेत्ते जादं         |                 | भिगा भिगणिद्दक्या      | ४-१९६२                  |
| भरहे छळक्खपुब्बा         | 8-1801<br>8-166 | <b>े भिगारकलसदप्पण</b> | 1-112                   |
| भरहेरावदभूगद             |                 | ,, ,,                  | <b>ર</b> –૪૧            |
| भरही सगरी मघन्री         | 0.8-2           | ,,                     | इ−२२३                   |
| भरही सगरी मधनी           | 8-9269          | 73 99                  | ¥-94 <b>€</b>           |
|                          | 8-484           | 99 19                  | 8-360                   |
| भवणसिदिप्पणिधीसु         | 8-88            | ,, ,,                  | ४-७३८                   |
| भवणसुराणं अवरे           | ३ १८४           | ,, ,,                  | ४-१६९३                  |
| भवणं भवणपुराणि           | ६ <b>–६</b>     | ,, ,,                  | <b>४–१८</b> ६९          |
| भवणं वेदी कूडा           | <b>3</b> −8     | ", ",                  | 8-1660                  |
| भवणाणं विदिसासुं         | 8− <b>53</b> 0€ | 1, ,,                  | ६-१३                    |
| <b>भवणा भवणपुरा</b> णि   | ३−२२            | ,, ,,                  | ८–५८६                   |
| भवणुष्छेद्दपमाणं         | ८–४५६           | भिगारस्यणद्व्यण्       | <b>8-1</b> 664          |
| भवणेषु समुप्पण्णा        | ३-२३९           | भिष्णिदणील केसा        | ४–३३७                   |
| भवणोवरिक्इम्मिय          | 8–२२९           | भिण्णिदणीलमरगय         | 8-1605                  |
| भवसयदंसणहेदुं            | <b>४–</b> ९२६   | भिष्णिदणीखवण्णा        | ८-२५३                   |
| भव्वकु मुद्देक्क वंदं    | 4-8             | भित्तीओं विविद्याओं    | 8-35E3                  |
| भव्यजणमोक्खजणणं          | ₹-1             | भीदीए कंपमाणी          | २-३१४                   |
| ** 11                    | ९ - ६८          | भीममहभीमरुहा           | ४-१४६९                  |
| भव्यजणाणंदयरं            | 1-60            | भीममहभीमविग्घ          | <b>€</b> −88            |
| भन्वाण जेण एसा           | 3-48            | मीमावलिजिदससू          | 8-1856                  |

|                                   | गायानुक                 | [ 980                     |                        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| भीमावलित्रियसस्                   | ४ ५२०                   | मभ्गसिरसुद्धपुक्कारसिष्   | <b>u-</b> 442          |
| भुजको बीबेदेसुं                   | 9-230                   | मग्गीसरसुद्धदसमी          | 8-441                  |
| भुजगा भुजंगसाही                   | ६–३८                    | मग्गिणिज[‡खसुकोया         | ¥-11co                 |
| <b>अञ्जविश्वज्ञमिलिद्</b> ढं      | 3-969                   | मरगेक्कमुहुत्ताणिं        | હ− <b>⊌</b> ફ્રપ્      |
| भुवणत्त्रयस्स ताहे                | ४-७०६                   | मघवीए णारइया              | ₹-₹00                  |
| भुवणेषु सुप्पसिदः।                | 8-1000                  | मच्छमुद्दा भभिकण्णा       | 8-2020                 |
| भुंजेदि प्पियणामा                 | <b>4-39</b>             | मच्छमुद्दा कालमुद्दा      | 8-2850                 |
| भूदा इमे सरूवा                    | ६-४६                    | मज्जं पिबंता पिसिदं लसंता | २ <b>–३,६</b> २        |
| भूदाीण तेसियाणि                   | ६–३३                    | मञ्जारमुद्दा य तद्दा      | 8-2030                 |
| भूदा य भूदकंता                    | ξ <b>−4</b> 8           | मज्ज्ञसिंह पंचरज्ज्       | 1-191                  |
| भूदिंदाय सरूवे।                   | ६-४७                    | मज्जिम उदयपमाणं           | ¥२ <b>१</b> ४९         |
| भूमिय मुद्दं विसोधिय              | ४–२०३३                  | मज्जिमअवरिमभागे           | 8-040                  |
| भूमिय मुद्दं विसोद्दिय            | 3-998                   | मज्ज्ञिमजगस्य उत्रस्मि    | 1-146                  |
| भूमीए चेट्ठंती                    | 8-9026                  | मन्त्रिमजगस्स देहिम       | 9-948                  |
| भूमीए मुद्दं सोहिय                | १-१२३                   | मज्ज्ञिमपरिसाए सुरा       | ८− <b>२३</b> २         |
| <b>))</b>                         | 9-२२३                   | मज्ज्ञिमपासादाणं          | <b>४-३</b> २           |
| 27 73                             | <b>४–२४०३</b>           | मज्ञिमरजदंरजिदा           | <b>४—२४६</b> १         |
| भृमीदो पंचसया                     | 8-1066                  | मजिल्लमितिसोहिसहिदा       | <b>३</b> -१९३          |
| भृमीय मुद्दं सोधिय                | 9 <b>–</b> २७९          | मज्जिमक्षेद्धिमणामी       | ८-१२२                  |
| भूसणसाळं पविसिय                   | 30:1-3                  | मज्ये चेट्टदि गयं         | 4-966                  |
| भेरी पडहा रम्मा                   | ४-१३८८                  | मणवेगाकालीभी              | ४-९३८                  |
| भेरीमह्ळघंटा                      | 8-08                    | मणहरजाळकवाडा              | ३६ १                   |
| भोगखिदीए ण होति हु                | 8-830                   | मणिगिहकंठाभरणा            | 8-120                  |
| भोगजणरतिरियाणं                    | ४–३७५                   | मणितोरणरमणिङ्जं           | <b>8-</b> 22 <b>6</b>  |
| भोगमहीए सब्बे                     | <b>४</b> –३ ६५          | मणिमयजिणपडिमाभो।          | 8-600                  |
| भोगापुण्णए मिच्छे                 | 8-810                   | मणिमय से बाणाओ            | 8-5166                 |
| भोगाभोगवदीशो                      | <b>€</b> −'^,₹          | मिणिये।वाणमणे।हर          | 8-601                  |
| भाेत्रूण णिमिसमेत्तं              | <b>8-59</b>             | मणुसुत्तरधरणिधरं          | <b>४</b> –२७४५         |
| मोर्भिदाण पड्डणय                  | ६ - ७ ६                 | मणुसुत्तरसमवासो           | 4-930                  |
|                                   |                         | मणुसुत्तरादु परदो         | 9-432                  |
| म                                 |                         | मणुस्यतेरिच्छभवन्हि पुरवे | <b>₹</b> −₹ <b>1</b> ₩ |
|                                   | 0_1076                  | मत्तं इदिणगदीण            | o-848                  |
| महरूपरेसुं चारिमो                 | 1881-8                  | मतंडमंडकाणं               | <b>9-29</b>            |
| मरहं कुंडलहारा<br>कुडलकारंटलंडी   | <b>४–३</b> ६०<br>४–१०४५ | मद्माणभायरहिद्रो          | 9-38                   |
| सक्कडयतंतुपंती<br>करवित्रकोडवीय   | 8-483                   | मदिसुद्भवगाणाइं           | 8-895                  |
| सरगसिर चो इसी ए<br>सरगरिक सम्बद्ध | ४- <b>६</b> ४६          | महळमुईगपडह                | <b>v−</b> 8₹           |
| मरगीसरपुरिणमा <b>प्</b>           | 8-660                   |                           | 4-114                  |
| म्गगसिर <b>बहु</b> छ दसमी         | * 440                   | I adam                    | .*_ ***                |

## तिलोयपण्णत्ती

| <b>म</b> इवअउजवजुत्ता                  | 8-339                   | मंदरगिरिदो गच्छिय               | ¥-२० <b>६३</b>          |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| मधिदूण कुणह अगिंग                      | 8-1708                  | <b>मंदरगिरिपहुदी</b> णं         | <b>8-</b> २८ <b>२</b> ९ |
| मर इदि भणिदे जीओ                       | 8-9008                  | मंदरगिरिमज्झादो                 | ७–२९२                   |
| मरगयमणिसीरसत्तणू                       | ८-२५०                   | मंदरगिरिम <u>ू</u> लादो         | <b>4-</b> 8             |
| मरगयवण्णा केई                          | ७-५१                    | मंद्रगिरिंद्उत्तर               | ४-२५८९                  |
| मरणे विराधिदानिम य                     | ३–२०१                   | <b>मंद्रशिरिंदणइरिदि</b>        | 8-5880                  |
| मरुदेवे तिदिवगदे                       | ४–४८९                   | मंदरगिरिंद्द <del>ावि</del> खण  | <b>४–२</b> १३८          |
| महिलजिणे छहिवसा                        | 8-600                   | मंदरणामी सेली                   | 8-5404                  |
| मस्लीणामो सुप्पद                       | ४-९६६                   | मंदरपन्छिमभागे                  | 8-2199                  |
| महकाओ भतिकाओ                           | <b>ξ−ξ Q</b>            | <b>मंदरपं</b> तिप्पमु <b>हे</b> | 8-1048                  |
| म <b>६</b> तमहे <sup>न्</sup> ट्टमयंते | 3-340                   | मंदरसरिसम्मि जगे                | 3-226                   |
| महपडमदहाउ णदी                          | ४–१७४६                  | मंदिरसेलाहिवई                   | 8-1668                  |
| महपडमी सुरदेशी                         | 8-3406                  | मंसाद्वारस्दाण                  | २–३३९                   |
| महपुंदरीयणामा                          | ४–२३६०                  | मागधदीवसमाण                     | ४ <b>- २</b> ४ ७ ६      |
| महमंडलिओ णामो                          | 9-80                    | मागधदेवस्य तदो                  | 8-1513                  |
| मदमंडिकयाणं भन्न                       | 1-81                    | मागधवरतणुवेहि य                 | 8-1 548                 |
| मह्वीरभासियग्थो                        | १ – ७ ६                 | माघस्स किण्हपक्ले               | ७-५३३                   |
| महसुक्कइंदओ तह                         | ८-१४३                   | माघस्स किण्हचोइमि               | 8-1164                  |
| म <b>इ</b> सुक्कणामपडले                | 2-405                   | माघस्स किण्डबारसि               | ४–६५३                   |
| महसुक्किम्म य सेढी                     | ८-६९३                   | माघस्स बारसीए                   | ४ <i>–५२</i> <b>९</b>   |
| महसुर्विकदयउत्तर                       | ८-३४५                   | ,,, ,,                          | ક્ષ-ખર્જી પ             |
| महिंहमवंतं रुंदं                       | 8-5440                  | माघस्म य अमवासे                 | ४-६८८                   |
| महिमवंते दीसुं                         | ४-१७२३                  | माघस्स सिदचउरथी                 | <b>४</b> –६५ <b>६</b>   |
| महिकादी परिवारा                        | ८-६४२                   | माघस्म सुक्कणवमी                | ४–६४५                   |
| <b>महु</b> मञ्जाहाराणं                 | २-३४०                   | माघस्स सुक्काक्षे               | 8-430                   |
| महुरा महुराछावा                        | £ -1.3                  | , माघस्स सुक्किबिदिए            | ४–६८९                   |
| मंगलकारणहेदू                           | 9-0                     | माघस्सिद्य <del>ुव</del> कारनि  | ४–६६६                   |
| मंग <b>लपज्जाए</b> हि                  | 9-20                    | माघादी होति उडू                 | 8-290                   |
| मंगरूपहुदिब्छक्कं                      | <b>3 –</b> 613          | माणसिमहमाणसिया                  | <b>೪–९३</b> ९           |
| मं <b>डलखेत्र</b> पमाणं                | ७-४८९                   | माणं मि चारणक्खो                | 8-1998                  |
| मंतीणं अमराणं                          | 8-1348                  | माणुल्लासयमि•छा                 | ४-७८२                   |
| मंतीणं उवरोधे                          | 8-1306                  | माणुसखेत्रे सिसणी               | <b>9-4</b> 0 <b></b>    |
| मंद्रकसायेण जुदा                       | 8-850                   | माणुसजगबहुमज्झे                 | 8-11                    |
| <b>मंदरभ</b> णिकदिसादी                 | ४–२०१५                  | माणुसळोयपमाणे                   | ९-१५                    |
| संदर्शकाणदिसा                          | ४ - २१९४                | मादापिदाकलत्तं                  | 8-580                   |
| मंद्रहत्रमागे                          | <b>8–</b> २१ <b>९</b> १ | मायाचारविव <b>िज</b> र          | <b>३२३</b> २            |
| संबुद्धिरिदी गच्छिय                    | 8-3044                  | मायाबिवज्ञिदाणो                 | <b>6-366</b>            |
|                                        | 1                       | • • • •                         | •                       |

|                                          | गांषानुः          | त्म <b>िक्</b> रा       | [ ९४९                                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| सासतिदयादियवड,                           | 8-600             | ं मूके मक्से उवरिं      | 8 <b>5</b> 44                           |
| माह्य्येण जिणाणं                         | <b>%</b> —९०७     | l.                      | ¥-4 <b></b>                             |
| माहिंदउवरिमंते                           | 8-508             | <u> </u>                | ₹ <b>~1</b> ९७                          |
| माहिंदे सेढिगदा                          | ८-१६३             | में कमाई पहिनेहिं       | 8-1280                                  |
| मिष्छत्र भावणाए                          | ¥-५० <b>६</b>     | मेरुगिरियुव्यद् विखण    | 8-2124                                  |
| मिष्छत्तम्मि रता णं                      | <b>४-२५००</b>     | मेरुतलस्स य हंदं        | ¥-4406                                  |
| भिष्क्रतं अण्णाणं                        | ९–५५              | ,, ,,                   | 8-2468                                  |
| मि <b>न्छाइ</b> द्विभभद्वा               | ४-९३२             | मेरुतछ।दे। उवरि         | 1-206                                   |
| मिच्छाइटी देवा                           | ረ-ዓሪዓ             | मेरुतलादो उवरि          | 6-116                                   |
| मिद <b>हिदमधुरालाओ</b>                   | 8-696             | मेरुपदाहिणेण            | ¥-1646                                  |
| मिहिसाए मल्लिजिणे।                       | 8-488             | मेरुवडुमञ्जभागं         | ¥-2040                                  |
| मिहिकापुरिए जादो                         | 8-48 €            | मेरुमही घरपासे          | ¥-300\$                                 |
| मु <del>र</del> का मेरुगिरिंदं           | ४–२७९३            | <b>मेरुसमले।ह</b> पिंडं | २- ≱२                                   |
| मुणिकरणिक्षित्राणि                       | 8-8065            | ,, ,,                   | <b>2-88</b>                             |
| मुणिपाणिसंडियाणि                         | B208-6            | भेरुसरिष्छम्मि जगे      | 1-294                                   |
| मुत्तपुरीसो वि पुढं                      | ४-१०७२            | मेरूवमाणदेहा            | 8-1040                                  |
| मुरजायारं उद्वं                          | १-१६९             | 1                       | ¥- <b>३</b> ५                           |
| मुखं पतंतपक्की                           | ७–४६७             | मोत्तृणं मेरुगिरि       | ¥- <b>२</b> ५४७                         |
| मुसकाइं कंगकाई                           | ४-१४३५            |                         | 8-2009                                  |
| मुहभू विसेसमि दिय                        | ४–१७९३            | 1                       |                                         |
| मुह्भृभिसमासमिद्विय                      | <b>१ – १</b> ६५   | य                       |                                         |
| मुहभूमीण विसेसे                          | <b>४–६</b> ७९६    | ्<br>यसकं मेघगिरि व्व   | ¥-२ <b>०</b> ९९                         |
| मुहमंडवस्स पुरदो                         | ४-१८९३            |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| मुहमंडवी हि रम्मी                        | 8-8699            | ₹                       |                                         |
| मुल <b>्फ</b> लमच्छादी                   | ४–१५३९            | रक्लसइंदा भीमो          | <b>4-8</b> 4                            |
| मूळामेम उवरिभागे                         | ४–२५४८            | रजदणमें दे। विण गुहा    | 4-244                                   |
| मूलाम्म चउदिसासुं                        | ६—३०              | रःखुकदी गुणिद्दस्त्रं   | الم شدور                                |
| मूलिम य उविरिम्म य                       | 4-49              | रञ्जुकदी गुणिदण्या      | <b>1</b> -4                             |
| मूलिम य सिहरामि य                        | <b>६०</b> ७ ५ – ४ | रञ्जूषणदं णवहद          | 1-390                                   |
| मूलम्म रंदपरिद्यो                        | <b>6-1</b> 00     | रञ्जुचणा ठाणदुरी        | 3-232                                   |
| मूलसिद्दराण रुंदं                        | <b>೪</b> –२७७२    | रञ्जूषणा सत्तरिचय       | 1-168                                   |
| मूलादो उवरितले                           | 6-803             | रज्जस्स सत्तभागी        | 1-148                                   |
| मूळोविस्भाएं बुं                         | 8-1000            | रज्जूए महेण             | 6-182                                   |
| मूकोविरिमि भागे                          | u-183             | रज्जूद सत्तभागं         | 1-195                                   |
| मुक्केक्टि सो कृडे।                      | ¥-1963            | रम्जूको तेभाग           | 1-210                                   |
|                                          | 8-16              | रतिपियजेहा ताणं         | 6-84                                    |
| मुक्के बारस मज्ज्ञे<br>सुक्के सम्बो उपरि | 8-399<br>8-339    | रक्षा जामेण गदी         | *=9897                                  |

# فراه ع

# तिछोयपण्णसी

| रक्तारकोदाओ                     | <b>u-</b> ₹₹ <i>५</i> | रामासुरवीवेदि            | ¥-4 <b>&amp;</b> |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| " "                             | 8-5 <b>≨</b>          | रायगिहे मुणिसुन्वय       | 8-484            |
| रत्तारत्तोदार्दि                | 8-5568                | रायंगणबहुमञ्जो           | 4-966            |
| रत्तिदिणाणं भेदो                | <b>४</b> –३३३         | ,, ,,                    | <b>6-23</b>      |
| रत्तीए ससिविंबं                 | 8-803                 | ,, ,,                    | ٧-٩٤٠            |
| रम्मकभोगसिदीए                   | <b>४</b> –२३३६        | रायंगणबाहिरए             | v- <b>{</b>      |
| "                               | 8-2380                | "                        | 9-09             |
| 97 27                           | ४-२३४९                | रायंगणभूमीव्             | G- <b>ર</b> 46   |
| रम्मकविजनो रम्मो                | <b>8-833</b> 4        | रायंगणस्स बाहिर          | <b>५–२२३</b>     |
| रम्माप् सुधम्माप्               | 6-809                 | रायंगणस्य मञ्चे          | v-v3             |
| रम्मायारा गंगा                  | भ-२३३                 | रायाधिरायवसदा            | 8-550            |
| रम्मारमणीयाओ                    | ५-७८                  | राष्ट्रण पुरतस्राणं      | ૭-૧૦૫            |
| रम्मुङजाणेहिं जुदा              | <b>४-</b> १३९         | रिक्सगमणादु अधियं        | 9-895            |
| रयणखिदाणि ताणि                  | 8-698                 | रिक्खाण मुहुत्तगदी       | 9-804            |
| रयणपुरे धम्मजिणो                | 8-,480                | रिट्ठाए पणिधीए           | <b>9-</b> ₹९८    |
| रयणप्पह्रभवणीण्                 | 3-308                 | रिट्ठाणं णयस्तका         | ७–२७३            |
| रयणप्यहचरभिद्रय                 | २-१६८                 | रिट्ठादी चत्तारी         | 6-181            |
| रयणप्पहपहुरीसुं                 | २-८२                  | रिदी हु कामरूवा          | 8-9024           |
| रयणप्पह्रपुढवीए                 | <b>3</b> -0           | रिसद्दादीणं चिण्हं       | 8-608            |
| "                               | ફ ૭                   | रिसहेसरस्स भरहे।         | ¥-1248           |
| रयणप्य ६ पुरथी ए                | <b>२-२</b> १७         | रिसिकरचरणादीणं           | 8-1045           |
| रयणपदावणीए                      | 2-208                 | रिसिपाणितङ्गिखित्तं      | 8-306            |
| रयणमयथं भ जो जिद                | <b>8-50</b> 0         | रुक्काण चडदियासुं        | ¥-1909           |
| र <b>य</b> णमयपडां छेयापु       | <b>v-1</b> 313        | <b>रुजगवरणामदीणा</b>     | ५- १ ९           |
| <b>रयणमय</b> प्पस्लाणा          | ८–२५६                 | रुणरुणरुणंत छप्पय        | ध-९२५            |
| र्थणं च संसारयणा                | 4-108                 | रुद्दावह अइरुद्दा        | • e g f - g      |
| रयणाकरेक्कउवमा                  | <b>3</b> -488         | रुप्पगिरिस्स गुद्दाए     | ४–२३६            |
| रयणाण यायरेहिं                  | 8-184                 | रुम्मिगिरिवस्सोवरि       | 8-5588           |
| <b>रय</b> णादि <b>छ</b> ट्टमंतं | ₹ <b>-1</b> 49        | र्रंददं इसुद्दीणं        | 8-160            |
| <b>रयणादिणारयाणं</b>            | 3-766                 | रंदं मूकभि सदं           | 8-506A           |
| <b>रय</b> णायरस्यणपुरा          | 8-154                 | <b>इंदावगाडतोरण</b>      | <b>४-१६</b> ९६   |
| रविजयणे एक्केकं                 | @-8&d                 | रुंदावगावप <b>हु</b> दिं | <b>8-21</b> 22   |
| रविविंदा सिग्धगदी               | <b>७</b> –२६५         | रंदावगादपहुदी            | *                |
| रविमंदक स्व वहा                 | 8-01E                 | रुंदेण पडमपीडा           | 8-440            |
| रविरिक्खगमणसंडे                 | • 41 <b>1</b>         | रूडक्कस्स <b>ि</b> दीदो  | ¥-99 <b>+</b>    |
| रविससिगदपहुदीण                  | 8-300\$               | रूडणं इट्टपदं            | <b>७-</b> २२७    |
| राजीणं विष्याके                 | 6-418                 | 18 11                    | <b>4-234</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गा <b>वानुक्र</b> मणिका |                           | [ ९५१                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| रूडणंकं इगुणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9-42C                   | <b>स्वणप्यहुदिश्वउवके</b> | <b>७—</b> ५८ <b>९</b>   |
| रूविदियसुद्याणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४-९९६                   | लवणस्मि बारसुत्तर         | v-49 <b>4</b>           |
| रूवेणाणा सेडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४-२९३६                  | <b>क्</b> वणंबुरासिवास    | <b>0−81</b> €           |
| रोगजरापरिहीणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3-920                   | <b>स्वाधिक अस्था</b> णं   | • -4 <b>3</b> 3         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥ <b>-</b> 29           | ",                        | 9-404                   |
| रोगविसेहिं पहुदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3008                    | स्रवणादीणं रुंद्          | 8-2441                  |
| रोगादिसंगमुक्को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9-6-                    | ,, ,,                     | <b>4−3 ¥</b>            |
| रोस्गए जेट्टाऊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३</b> –२०५           | खबणोदे कास्रोदे           | 4-29                    |
| रोडिदिपहुदीण महा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-998                   | कवणोवहिबहु मज्झे          | 8 580%                  |
| रोदीए रुंदादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४–१७३६                  | ,,,                       | *-2849                  |
| रोद्दीए समा बारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> – <b>२३</b> ३२ | ,,,                       | 8 5430                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                       | लंघंतक्काले (?) भरदे-     | 0-8100                  |
| ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | लंतवहृद्यद् विखण          | 8-3AA                   |
| The second secon |                         | कंबंत इसुमदामा            | 8-1880                  |
| क्रवस्त्रणजुत्ता संपुरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3-1-5</b>            | लंबेतकुसुमदामे।           | ¥-1640                  |
| स्वर्वजणजुत्ता<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-590                   | <b>लंबंतरयणकिंकिणि</b>    | ८ २५५                   |
| कक्सदं हीणकदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५-२५६                   | संबंदरयणदामो              | 8-14-8                  |
| क्रक्लविद्यीणं रुंई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५-३६</b> ६           | संबंदरयणमास्त्रा          | <b>६-१</b> ९            |
| कर्मसस्य पादमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$~€00                  | <b>काभंतरायक</b> म्म      | 8-1-69                  |
| लक्षं चाकसहस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-4161                  | लिहिद्णं णियणामं          | <b>8–13</b> 44          |
| <b>छक्षं छम्च सयाणि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७-१५९                   | स्रोभेणाभिद्याणं          | 8-808                   |
| कक्खं दसप्पमाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८-६७                    | लोय <b>बहुमञ्ज्ञ</b> देसे | ₹-६                     |
| <b>छक्खं पंचसवाणि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-306                   | <b>लोयविणि</b> च्छयकत्ता  | <b>4-128</b>            |
| <b>छ</b> क्लं पंचसहस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-3550                  | 33 31                     | 4-960                   |
| स्वस्ताणि सह जोयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-18%                   | स्रोयविणिष्क्रयगंथ        | q <b>-</b> q            |
| कक्साणि एक्कणडदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>८−२४</b> ●           | क्रीयविभाषाइरिया          | <b>u</b> –२ <b>u</b> ९१ |
| कक्काणि तिण्णि सावयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8-1169                  |                           | <b>८-६३</b> ५           |
| क् <b>नबाणि तिण्णि सोकस</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-1550                  | ं'<br>छोयसिहरादु देहा     | 6-9                     |
| स्रक्खाणि पंच जीयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ર કપ્લ ૧                | स्रोयंते रज्जुषणा         | 9-164                   |
| स्रक्खाणि बारसं चिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८-६५                    | क्रीयासट्टाणं             | 7-98%                   |
| <b>क</b> क्ल्णइहरुंदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>५-२६</b> १           | कोबाकोयप्या <b>तं</b>     | ¥-1                     |
| स्वकेण भजिद्रभंति <i>य</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>५-२</b> ६३           | लोबाकोयाण तहा             | 1-00                    |
| कक्केण भजिदसगसग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५-२६२                   | <b>छोद्दक्छ।हावट्टिद</b>  | र-                      |
| कक्केणोणं संदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-282                   | कोइकोइभयमोइबकेणं          | र-३६३                   |
| कज्ञाए चत्ता सयणेण मत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २-३६५                   | लोहमयजुदहपडिमं            | . <b>५</b> .५<br>२–३३८  |
| सन्तर्णं अवदेसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-845                   |                           |                         |
| कदो जोयणसंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>२-</b> १६२           | 1                         | <b>र</b>                |
| कवणज्ञक्रिस्स जगदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४–३५१९                  | वश्चित्तमेहकूडा           | 8-110                   |

## 949.]

## तिकेषिपणाची

|                         |                    | ( <b>)</b>                |                    |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| बह्णह्की विणपुणं        | 8-1051             | वणवेदीपरिखित्ता           | 8-681              |
| वहपरिवेडो गामी          | ४-१३९८             | वणसंडणामजुत्ता            | 4-69               |
| वहरोजणी य घरणाणंदी      | <b>₹</b> −9 €      | वणसंख्वस्थणाद्या          | ¥-1 <del>2</del> 9 |
| <b>बहुसणम</b> स्थिरगमणं | 8-350              | वणसंदेसुं दिग्वा          | ४-२५३७             |
| 73 31                   | <b>%</b> −%00      | वण्णरसगंघपासं             | ८—५६ ६             |
| "                       | 8-808              | वण्णरसगंधफासे             | 3-300              |
| वर्तासकिण्डचोहिस        | 8-360K             | ,, ,,                     | <b>३−२०</b> ९      |
| वद्वाइकिण्डपक्षे        | ७-५३८              | वण्णिदसुराण णयरी          | 8-2845             |
| ••                      | ५४४-७              | वण्ही वरुणा देवा          | ८-६२५              |
| बह्साहपुर्विणमीप्       | 9 <b>-</b> 488     | वर्थंगा णित्तं पडचीण      | 8-386              |
| <b>वर्डसाइबहु</b> खदसमी | ४ - ६६३            | वष्पा सुवष्पा महावष्पा    | <b>४३३</b> ०९      |
| वर्सादर्युक्कद्समी      | ४–६८३              | वयमुहवग्घमुहक्खा          | ४–२७३२             |
| वइसाइसुक्कपक्खे         | ७–५४०              | वयवग्घतरच्छिसिगाल         | २-३१९              |
| वहसाहसुक्कपाडिव         | 8-1201             | वरभवरमञ्झिमाणं            | 7-11 ·             |
| वहसाहसुक्कबारसि         | ७-५४६              | वरकपर <del>व</del> खरम्मा | 8-181              |
| वइसाहसुक्कसत्तमि        | 8-1166             | वरकंचणकयसोहा              | 6- <b>36</b>       |
| व <b>इसाद्यु</b> ख्दसमी | 8-409              | वरकेसारिमारूढे।           | <b>4-</b> 8 \$     |
| वइसाहसुद्धपाडिव         | ४–६६०              | वरचक्काआरूढो              | 4-9 o              |
| वक्षंतयवक्षंता          | २४ १               | वरचामरभामंदल              | <b>४—</b> १६९४     |
| वक्खाराण दोसुं          | ४-२३०८             | वरतोरणस्स उवरि            | 8– <b>२</b> ५०     |
| वंग्वादितिश्य जीवा      | 8-881              | वरदृष्टसिदादवत्ता         | ४-९६               |
| वन्धादी भूमिचरा         | ४–३९२              | वरपडमरायबंध्य             | ८-२५२              |
| वष्चदि दिवदुरङज्        | 1-149              | बरभइसालमज्झे              | ४-२१३०             |
| वर्ष्वति सुदुत्तेण      | 9-8c0              | वरमज्ज्ञिमवरभोगज          | 4-200              |
| वच्छा सुवच्छा महावच्छा  | <b>४–२२</b> ०७     | वर्रयणकंचणमओ              | ४-२५७              |
| वज्ञमयदंतवंती           | 8-109              | बर्रयणकंचनमया             | <b>४</b> ~२७४      |
| वजामहागाबरुणं           | <b>४</b> – १५५२    | वररयणकंचणापु              | ३-२३५              |
| वजातेषुं मह्क           | 6-484              | वररयणकेदुतोरण             | <b>४-७</b> ९२      |
| वजी वजांपहक्लं          | <b>५-1</b> १२      | वर्रयणदंडमंडण             | 8-489              |
| विजिद्धंसाहारा          | ४–३६६              | वररयणदंडहत्था             | ८–३९२              |
| वजिष जंब्सामिक          | ४–२७९४             | वरस्यणमञ्जूषारी           | 1-82               |
| क्रजिंदगीलमरगय          | <b>४—</b> १६५७     | वर्रयणमोडधारी             | ३-१२८              |
| )f ))                   | 8-5365             | वरस्यणविरङ्दाणि           | 8-30               |
| <b>ब्हा</b> दिसरूवाणि   | ६–२१               | वस्वज्ञकवाड जुदा          | 8-88               |
| बंडवामुदंपुन्वाए        | <b>४–</b> २४६६     | वरवज्ञकवाडजुदो            | ૪–૧૫૫              |
| वड्ढी बावीससया          | ४–२४३७             | वरवङ्गकवाडाणं             | <b>४–२३</b> ५      |
| <b>बजपासा</b> दसमाणा    | ¥- <b>२</b> \$ ९ ० | वरवारणमारूढो              | ५-८५               |

| गायानुऋपणिका              |                        | <b>क्त</b> पणिका                | [ 94#                          |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>वरविविद</b> ङ्कसुममाला | <b>३</b> -२२५          | वारुणिवरजलदिपहु                 | ta_ th Th                      |
| वस्वेदियाहिं जुत्ता       | 8-946                  | वारुणिवरादिउवरिम                | 4-48<br>                       |
| वरवेदियादिं रम्मा         | <b>४–१२१</b> ९         | वालुगपुष्कगणामा                 | <b>५−₹७०</b><br>८ <b>−४</b> ₹८ |
| वरवेदी कडिसुत्ता          | 8-93                   | वालेसुं दादीसुं                 | <del>-</del>                   |
| ,, ,,                     | 8-99                   | वावीणं बहुमञ्झे                 | २-२९०<br>४-१९१ <b>६</b>        |
| वरवेदीपरिक्षित्ते         | ४-२२८                  |                                 | <b>4-8</b> 4                   |
| वरिसंति सीरमेघा           | 8-9449                 | '' ''<br>वाबीण <b>बाहिरेसुं</b> | <b>4-4</b> 0                   |
| वरिसंति दोणमेघा           | <b>8–</b> ₹ <b>8</b> ९ | वासकदी दसगुणिदा                 | ¥-9                            |
| वरिसाण तिणिण कक्वा        | 8-9864                 | वासतए जडमासे                    | 9-84 <b>8</b> 4                |
| वरिसादीण सकाया            | 8-108                  | वासदिणमासबारस                   | ५-१८२                          |
| वरिसा दुगुणो अही          | 8-908                  | वाससद्भेक्कमाऊ                  | ¥=4;2                          |
| वरिसे महाविदेहे           | 8-1960                 | वाससहस्ते सेते                  | 8-1449                         |
| बरिसे वरिसे चडविह         | ५-८३                   | वासस्स पढममासे                  | 1-49                           |
| वरिसे संखेजगुणा           | ४–२ <b>९</b> ३२        | वासाओ वीसलक्ला                  | 8-1846                         |
| वरूणो सि ले।यपालो         | 8-1080                 | वासाण दो सहस्सा                 | <b>%</b> 94 <b>9</b>           |
| वलयोवमपीढेसुं             | 8-690                  | वासाणं सक्सा छह                 | ¥-184 <b>%</b>                 |
| वस्लीतस्पुच्छलदु-         | <b>४</b> –३५२          | वासाणि णव सुपास                 | v-404                          |
| ववहाररोमरासि              | 1-978                  | वासा तेरस छक्खा                 | 8-1845                         |
| वबहारुद्धारद्धा           | १९४                    | वासा सोळसलक्खा                  | 8-1 <b>844</b>                 |
| वस <b>इतुरंगमरह</b> गज    | ८–२ <b>३</b> ५         | 79 19                           | 8-1860                         |
| वसहाणीयादीणं              | ८-२७३                  | वासाहि दुगुणउदभो                | ५-२३३                          |
| वसहीए गडभगिहे             | <b>४-१८६</b> ५         | वासिददियंतरेहिं                 | 4-990                          |
| वसहेसु दामयही             | ८–२७४                  | वासीदिं छक्खाणं                 | २—३ १                          |
| वसुमित्तभगिमित्ता         | 8-1400                 | वासी जीयगळक्खी                  | २-१५६                          |
| <b>बंदण</b> भिसेयणदचण     | <b>3</b> ~ 8 <b>0</b>  | वासो पणघणकोसा                   | 8-1904                         |
| वंदणमालारम्मा             | 8-88d                  | वासो विभंगकत्ती                 | ४–२२१९                         |
| वंसापु णारइया             | २-१९६                  | वासो वि माणुसुत्तर              | <b>4-99</b> 8                  |
| बाऊ पदाविसंघे             | ८-२७५                  | वाहणवस्थप्पहुदी                 | 8-1648                         |
| वाणविद्दीणे वासे          | <b>७</b> –४२२          | वाहण बस्थविभूसण                 | ४-१८५०                         |
| बावादिदोसचत्तो            | 8-1013                 | वाहणबस्थाभरणा                   | 8-1986                         |
| वातादिप्पगिदीको           | 8-9008                 | वाहिणिहाणं देहा                 | 8-650                          |
| वादवरुद्धक्खेसे           | १–२८२                  | विउणीम सेखवास                   | ४–२७५७                         |
| वायदि विकिकरियाए          | 8-431                  | विउणा पंचसहस्सा                 | 8-1114                         |
| वायंता जयघंटा             | <b>३</b> –२१२          | विदलमदीमा बारस                  | 8-1108                         |
| बायंति किन्विससुरा        | 6-497                  | विडलमदीणं बारस                  | 8-1501                         |
| वारणदंतसरिष्छा            | <b>%</b> —२०१२         | बिडलमदी य सहस्सा                | 8-333                          |
| बारणसीए पुहवी             | <b>४</b> -५ <b>३</b> २ | विडलसिलाविष्चाले                | २- <b>३३०</b>                  |
|                           |                        |                                 |                                |

TP. 120

## तिलोयपण्णसी

| विक्किरियाजणिदाईं      | e88->          | विजाहरसंढीए                | ४–२९३८                 |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| विक् <b>खंभद्रकदीओ</b> | 8-00           | विजाहराण तस्सि             | 8–२२५९                 |
| विक्खंसस्स य वग्गो     | 8-5 5 9 0      | विज्जुपद्दणामगिरिणो        | 8-2049                 |
| विक्खंभादो सोधिय       | 8-२२२८         | विज्जुपहस्स य उवरि         | 8-2084                 |
| विक्खंभायामे इगि       | <b>५</b> –२७४  | विज्जुष्पहपुरुवदिसा        | ४–२१३्९                |
| विक्लंभायामेहिं        | ४- १९९५        | विज्जुष्यहरस गिरिणो        | <b>४-२०</b> ६९         |
| विगुणियछच्चउसट्टी      | २२३            | विणयसिरिकणयमाला            | ८-३१६                  |
| विगुणियतिमाससमधिय      | ४–९४८          | वित्थारादो सोधसु           | <b>४-</b> २६१३         |
| विगुणियवीससहस्सा       | ४–११७६         | [ विस्थारेणं खुल्छय        | 8-2008                 |
| विष्चालं भाषासे        | ८–६१०          | विदमवण्णा केई "            | 4-206                  |
| विजनो विदेहणामे।       | ४-१३           | े<br>विदमसमाणदेहा          | <b>४</b> –५८ <b>९</b>  |
| "                      | ४-२५२९         | ु<br>विप्फुरिदकिरणमंडल     | ષ–૧૦૬                  |
| विजन्ना हेरण्णवदो      | 8-5340         | विष्कुरिद् <b>षंचवण्णा</b> | 8-377                  |
| विजयगयदंतसरिया         | <b>४–२२२</b> १ | विमलजिणे चालीयं            | 8-1513                 |
| विजयहुकुमारी पुण्ण     | 8-186          | विमलगहक्यो विमलो           | v-83                   |
| विजयद्गगिरिगुहाए       | <b>४–</b> २३७  | विमलपह्रविमलमज्ज्ञिम       | 6-66                   |
| विजयद्वायामेणं         | 8-110          | विमला णिच्चालोका           | 4-900                  |
| विजय त्ति यइजयंती      | ५-७७           | विमले गोदमगोत्ते           | ५-७८                   |
| विजयपुरम्मि विचित्ता   | 8-66           | विम्हयकररूवाहिं            | 8-1661                 |
| विजयं च वहजयंतं        | ५-१५६          | विमलस्य तीसलक्खा           | ૪-૫૬૬                  |
| विजयंतवइजयंतं          | 8-300          | वियसियकमङायारी             | 8-508                  |
| "                      | ८–१२५          | वियला बितिचउरक्खा          | ५–२८०                  |
| विजयंतवेजयंतं          | 8-83           | विरदीओ वासुपुजे            | 8-1101                 |
| विजयंति पुष्वदारं      | ४-७३५          | बिरिएण तहा खाइय            | 9-65                   |
| विजयादिदुवाराणं        | ४-७३           | विविहत्थेहिं अणंतं         | 9 – 4 <b>3</b>         |
| विजयादिवासवग्गो        | 8-7873         | विविद्दरतिकरणभाविद         | ३–२३ १                 |
| विजयादीणं आदिम         | 8-2588         | विविद्दरसोसहिभरिदा         | <b>४</b> –१५६ <b>२</b> |
| विजयादीणं णामा         | 8-5,4,4 3      | विवि <b>ह्वणसं</b> डमंडण   | 8-508                  |
| विजयादीणं वासं         | ४–२८३८         | विविद्वरस्यणसाहा           | ३-३५                   |
| विजया य वइजयंता        | ४-७८५          | 57 47                      | 8-1909                 |
| <b>)</b> ;             | ४–२३००         | विविद्यिष्यं लोगं          | 9−३२                   |
| विजयावक्साराणं         | 8-2590         | विविहंकुरचेंचहया           | ३-३६                   |
| विजया विजयाण तहा       | 8-5488         | विबिद्दाइ णच्चणाइं         | 4-338                  |
| <b>3</b> 3 <b>33</b>   | 8-2066         | विसकोट्टा कामधरा           | ८–६२२                  |
| विजयो अचल सुधम्मो      | 8-410          | विसयकसायासत्ता             | ४९२४                   |
| विजयो अचलो धरमो        | 8-1811         | विसयामिसेहिं पुण्णो        | ४-६३३                  |
| विजाहरणयरवर।           | ४-१२६          | विसयासत्तो विमदी           | २-२९७                  |

|                                 | गाथानुकमणिका            |                      | [ ९५५                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| विसुद्धछेस्साहि सुराउबंधं       | ₹−₹8₹                   | वेदीण रुंद दंडा      | yu28                    |
| विस्साणं छोयाणं                 | <b>1</b> –२४            | वेदीणं बहुमज्झे      | <b>1−80</b>             |
| विहगाहिवमारूढो                  | પ-                      | वेदीणं विष्यासे      | c-844                   |
| विंदफलं संमेकिय                 | 9-२०२                   | वेदीदोपासेसुं        | 8-58                    |
| विंसदिगुणिदो लोओ                | 9-903                   | वेदी पढमं बिदियं     | 8-014                   |
| <b>बीमा</b> वेणुप्पमु <b>हं</b> | ८–३५९                   | वेयडूउत्तरदिसा       | ४–१३५९                  |
| वीणावेणुझुणीओ                   | ८- ५९२                  | वेरुलियअसुमगढभा      | <b>४—२७६</b> ६          |
| वीयणयसयलउड्डी                   | ७–४६५                   | वेरुलियजलहिदीवा      | 4-58                    |
| वीयण्हसरिससंधी                  | 9-96                    | वेरुलियमय पढमं       | 8-0 EC                  |
| वीरजिणे सिद्धिगदे               | <i>8-386</i> £          | बेराकियर जदसीका      | د <del>-ع</del> وه      |
| वीरंगजाभिधाणी                   | ४ - १ ५ २ १             | वेरुलियर्चकरुचिर     | 6-93                    |
| वीसकदी पुष्वधरा                 | ४-११५६                  | वेलंघरवेंतरया        | 8-2843                  |
| वीस दस चेत्र लक्खा              | 8-3880                  | वेलंबणामक्डे         | 8-3063                  |
| वीसदिवच्छरसमधिय                 | 8-6 <b>8</b> 0          | वेसमणणामक्डो         | ¥- <b>1</b> €€0         |
| वीससहस्सजुदाई                   | ४-१०९३                  | वेंतरणिवासखे सं      | <b>६−</b> २             |
| वीससइस्मद्भधिया                 | 8-408                   | वंतरदेवा बहुओ        | ४–२३८७                  |
| वीससहस्सं तिसदा                 | ४–१४९३                  | वेंतरदेवा सब्वे      | ४-२३३१                  |
| वीससहस्या वस्सा                 | 8-1808                  | बोच्छामि लयलईए       | १-९०                    |
| वीसस्स दंडसिदयं                 | २-२४५                   | बोलीणाणु सायर        | 8-468                   |
| वीसहदवासङक्ख                    | ४–५६८                   | व्यासं तात्रस्कृत्वा | 4-298                   |
| वीसंबुरासिउव <b>मा</b>          | ८-५०५                   | _                    |                         |
| वीस हियक्रोससयं                 | 8-648                   | स                    |                         |
| चीसा <b>हियसयको</b> सा          | ४-८८२                   | संउरीपुरस्मि जादो    | 8-480                   |
| बीसुत्तरवाससदे                  | 8-1400                  | सक्षित्रवासजुदाणं    | 8-9403                  |
| वीसुत्तरसत्तसया                 | 8-3 cA                  | सक्कदिगिदे सोमे      | ८-५३४                   |
| वीसुत्तराणि होति हु             | ८—१८२                   | सक्कदुगिम य वाहण     | 6-206                   |
| बीसूणबेसयाणि                    | 0-196                   | सक्कदुगिम महस्सा     | 30 <i>5</i> -3          |
| वी६ीदोपासेसु                    | ४–७२८                   | सक्कदुरी चत्तारी     | ८–३६३                   |
| वेकुब्वि छस्सइस्सा              | 8-1135                  | सक्कदुगे तिण्णिसया   | ८-३५९                   |
| वेगुब्वि सगसहस्सा               | 8-1180                  | सक्करवालुवपंका       | <b>२</b> —२ <b>१</b>    |
| वेढेदि तस्स जगदी                | 8-44                    | सक्कस्य मंदिरादी     | &− <i>8</i> ∘ <i>®</i>  |
| वेढेदि विसयहेदुं                | <b>४</b> – ६२७          | सक्कस्य ले।यपाछा     | <b>%</b> -1 <b>९९</b> ६ |
| वेणुदुगे पंचदरू                 | <b>1</b> —384           | सकादीण वि पश्खं      | ४–१०२३                  |
| वेदडुकुमारसुरो                  | <b>४–१</b> ६८           | सक्कादो सेसेसुं      | 8-438                   |
| वेदीए उच्छेही                   | ४-२००६                  | सक्कीसाणगिहाणं       | ८–३९८                   |
| वेदीओ तेत्तियाओ                 | <b>%</b> —₹ <i>₹९</i> ० | सक्कीसाणा पदमं       | ८–६८५                   |
| बेदीणङभंतरपु                    | <b>ફ</b> –४२            | 1                    | ४–२४८५                  |

## तिलोयपण्णत्ती

| स <del>क्</del> षाप <del>श्चक</del> ्षपरं | १-३६                 | सजं रिसहं गंधार     | ८-२५८                                    |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| सग <b>भर च</b> ठदुगतियणभ                  | ४–३८६५               | सट्टाणे विष्चासं    | 2-160                                    |
| सगइगिणवणवसगदुग                            | ४–२६७५               | <br>                | <b>२-1</b> ९४                            |
| सग <b>चउणहणवए</b> का                      | ७–५५८                | सद्विजुदं तिसयाणि   | ७-१२०                                    |
| सगबदरोणभणवपण                              | <b>४-२६६</b> ८       | ,, ,,               | 9-38 <b>2</b>                            |
| सग <del>छक्केक</del> ्केगिगिदुग           | <b>४–२७</b> ०२       | 99 23               | v- <b>?</b> ?}                           |
| सगछण्णवणभसगतिय                            | <b>8-56</b> 04       | सद्विजुदा तिसवाणि   | ७-२३४                                    |
| सगजोयण <b>ल</b> क्खाणि                    | २-१४९                | सद्विसहस्सजुदाणि    | 6-19 <b>3</b>                            |
| सगणभतियदुगणवणव                            | 8-२८५७               | सहिसहस्सब्भिद्यं    | ८ <b>–३</b> ७९                           |
| <b>सग</b> णवतिय <b>छच्च</b> उदुग          | ४–२६८८               | सद्विसहस्सा णवसय    | 8-1216                                   |
| सगणवसगसगपणपण                              | * <del>-</del> -२६४८ | सहिसहस्सा तिसय      | 8-1103                                   |
| सगतियवणसगपंचा                             | ७-३४२                | सिंहें तीसं दस दस   | ४–१३६८                                   |
| सगतीसङक्सजोयण                             | ە 3                  | सही गुद्रमेक्कसयं   | રૂ - <b>૧</b> ૦ પ                        |
| सगतीसं कक्खाणि                            | २-११६                | सही तमप्पदाण        | <b>₹</b> -७९                             |
| सगदोणभतियणवपण                             | 8-2442               | सट्टी तीसं दस तिय   | <b>४</b> –१२९६                           |
| सगपण <del>च</del> डजे।यणयं                | 9-209                | सट्टी पंचसयाणि      | ८-२९०                                    |
| सगपणणभदुगभ ८ च उ                          | ४–२८८२               | सङ्घावदिविजडाबदि    | <b>४–२२१</b> इ                           |
| सगपंचचडपमाणा                              | 3-२७२                | सण्णाणस्यणदीवी      | <b>३</b> –२४३                            |
| सगवण्णोवहिउवमा                            | २-२१२                | सण्जिसण्जी हैं।ति ह | ५-३०७                                    |
| सगवासं कोमारो                             | 8-1860               | सण्णिअसण्णी जीवा    | 3-200                                    |
| सगवीसगुणिदक्षोभो                          | <b>9</b> -9&c        | सण्णी जीवा होति हु  | 8-819                                    |
| सगदीसङक्खजोयण                             | ८-४५                 | सण्णी य भवणदेवा     |                                          |
| सगवीसं कोडीओ                              | 0 ) <b>£</b> - 3     | सण्णी हुवेदि सम्बे  | <b>३</b> –१ <b>९</b> २<br>४–२९४ <b>३</b> |
| सगसगमस्ह्गिचउचउ                           | 8-2690               | सत्त्रखणवसत्तेक्का  |                                          |
| सगसगळप्पणभपण                              | ४–२९१८               | सत्तगुणे ऊणंकं      | ४–२७६४<br>७–५ <b>२</b> ९                 |
| सगसगपुरुविगयाणं                           | २-१०३                | सत्तघणहरिदछोयं      | 3-909                                    |
| सगसगमञ्ज्ञमसूई                            | ५-२७३                | सत्त विचय भूमीओ     |                                          |
| सगसगबद्धिपमाणे                            | ५ २५३                | सत्त च्यिय लक्खाणि  | <b>3-38</b>                              |
| सगसगवासपमाणं                              | ٠ ٧ – ۶ ٧ ه          | सत्त रूपंच चडितय    | 5e7-5                                    |
| सगसगसकायगुणिदं                            | <b>४–</b> २८०३       |                     | ८~३२७                                    |
| सगसही सगवीसं                              | 8-1850               | सत्तस्रभट्टचडका     | ७-३८६                                    |
| सगसत्तदुचउदुगपण                           | 8-5684               | सत्तद्वशबदसादिय     | <b>3</b> – 40                            |
| <b>सगसंखतइ</b> स्साणि                     | 8-1158               | ,, ,,               | 8-63                                     |
| सगसीदी सत्तत्तरि                          | 8-1816               | ,, ,,               | 6- <b>29</b> 0                           |
| सचिवा चवंति साभिय                         | 8-1458               | " "                 | 6-300                                    |
| सन्चइसुदो य पुदे                          | 8-439                | सत्तद्वपहुदीको      | 9-4E                                     |
| सम्बजकप्रिदाहि                            | ४–१५८                | सत्तहप्यहुदीर्दि    | 8-9019                                   |
| सण्डाइं भायणाइं                           | 8-88d                | सत्तद्वाणे रज्जू    | 3-248                                    |

|                            | गाषानुष                 | [ 940                            |                                          |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| सत्तहिगयणखंडे              | ७-५२०                   | सत्तरिसद्दसओयण                   | 45 m 8                                   |
| सत्तणभणवयङका               | v-23v                   | सत्त विसिसासयाणि                 | ¥ <b>~⊎</b> \$<br>२ <b>~</b> ₹२ <b>९</b> |
| सत्तपक्षष्ठसगणव            | 8-2499                  | सत्तसयचावतुंगी                   |                                          |
| सत्तजवङ्गकपणण भ            | ७-३९३                   | सत्तसया इक्कहिया                 | 8-845<br>8-101                           |
| सत्तति छदंड इत्थं गुरू। णि | <b>२-</b> २१६           | सत्तसयाणि चेव य                  | 8-1185<br>-101                           |
| सत्तिवभट्टचडणव             | <b>9-3</b> 23           | सत्तसया पण्णासा                  | <b>%</b> —₹० <b>₩</b> ८                  |
| सत्तत्तरिजुद्छसवा          | 6-83                    | सत्तसरमहुरगीयं                   | <b>५–१</b> २२                            |
| सत्तत्ति सविसेसा           | 9-8-9                   | सत्तसद्दरसाणि धणू                | 8-40                                     |
| सत्तत्तिसंजुत्तं           | <b>७</b> – <b>१</b> ५ १ | सत्तसहस्साणि पुढं                | 8-1150                                   |
| <b>सत्तत्त</b> रिकक्खाणि   | <b>8</b> –9२९७          | सत्तहद्वारसंसा                   | 1-219                                    |
| सत्तत्त्रिं सहस्सा         | ७–४०३                   | सत्त्र हिद्दु गुणले। गो          | 1-222                                    |
| ",                         | <b>€ €</b> − >          | सत्ताद्वियवीसेणं                 | 1-190                                    |
| सत्तत्ती सहस्सा            | <b>9-309</b>            | सत्तंबुरासिडवमा                  | 6- <b>8</b> 96                           |
| सत्तत्तीससहस्सा            | ¥-1 <b>६</b> ९९         | सत्ताण अणीयाणं                   | ८–२५४                                    |
| सत्ततीसं छक्खा             | 6-39                    | सत्ताणउदी इत्था                  | <b>२-</b> १४७                            |
| सत्तदुदु छ क्कपंचित        | 8-2499                  | सत्ताणवदीजो <b>य</b> ण           | २-1९३                                    |
| सत्त <b>भयभडमदे</b> हिं    | ક્ષ-૧૪૬૫                | सत्ताणीयगहूणं                    | 6-376                                    |
| सत्तमपु णाकगदे             | ४–४६०                   | सत्ताणीयं होंति हु               | 3-00                                     |
| सत्तमसिदिजीवाणं            | <b>२–२१</b> ४           | सत्ताणीयाण घरा                   | ¥-1 € < Y                                |
| सत्तमसिदिणारह्या           | ₹ <b>-</b> ₹ <b>०</b> ¶ | सत्ताणीयाहिवई                    | ८–२७३                                    |
| सत्तमिखिदिबहुमन्झे         | <b>२-२</b> ८            | सत्तारसङक्खाणि                   | ४२८२०                                    |
| सत्तमसिदीय बहुले           | <b>२–१६</b> ३           | सत्तावण्यसहस्सा                  | 8-3050                                   |
| सत्तमयस्स सहस्सं           | 6-210                   | सत्तावण्णा चोइय                  | 6-157                                    |
| सत्तमया तप्परिही           | 8-1608                  | सत्तावीसहस्सा                    | 9-2 <b>5 8</b>                           |
| सस्य सन्नासन्ना            | ४- ६ २                  | ,, ,,                            | ८-६३१                                    |
| सत्त य सरासणाणि            | <b>२-</b> २२८           | सत्तावीसं दंडा                   | २-२४९                                    |
| सत्तरसजीवणाणि              | <b>७</b> –३५७           | सत्तावीसं रहक्षं                 | 84-2                                     |
| सत्तरसहुद्वीणि             | 9-409                   | सत्तावीसं छक्खा                  | २-१२७                                    |
| सत्तरसमुहुत्ता <b>इं</b>   | ७–२८५                   | ,, ,,                            | 8-1886                                   |
| सत्तरससयस <b>इ</b> स्सा    | ४-२३८५                  | ,, ,,                            | 8-1840                                   |
| सत्तरसं चावार्णि           | २–२ <b>४</b> ३          | ,, ,,                            | 8-900                                    |
| सत्तरसं स्टब्साणि          | २-१३८                   | सत्तावीसा छक्का                  | 8-1883                                   |
| सत्तरि भग्मिदियसयं         | 8-23,90                 | सत्ताक्षीदिसहस्सा                | ૭– <b>ફ</b> ૦ ફે<br>૭–૪•બ                |
| सत्तरिजुदभट्टसया           | 6-99                    | ः ''<br>सत्तासीदी दंडा           | 3-242<br>2-242                           |
| सत्तरिस <b>द</b> स्सणवसय   | <i>د</i> –۶۰            | सत्तातादा दश<br>सत्तीकादंडगदा    | 4-1484                                   |
|                            | 4-40                    | सत्ताकावरगरा<br>सत्तुस्तासी थीवं | 8-440                                    |
| )) ))                      |                         | सत्तेपारसतेबीस                   | 6-49 <b>9</b>                            |
| सत्तिहस्सद्गीसय            | 8-1215                  | व समारक्षतमान                    | - 114                                    |

## तिलोयपण्णती

| सत्तेसु य भणिएसुं                | <b>४—२१८०</b>         | सम्माइट्टी देवा      | <b>ર</b> -૧ <b>૧</b> ૬ |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| सरिथभणंदावत्त-                   | ४–३४९                 | ,, ,,                | 6-466                  |
| सत्थादिमज्झभवसाण-                | 9-39                  | सम्मेलिय बासट्टि     | 9-964                  |
| सत्येण सुतिक्खेणं                | १-९६                  | सयउङ्जलसीदोदा        | <b>%</b> २० <b>%</b> ६ |
| सदण <b>उ</b> दिसीदिसत्तरि        | ८–३६६                 | सयकदिरूजणहं          | २–१६६                  |
| सद्भिसभरणी अहा                   | 9-40 <del>2</del>     | सयणाणि भासणाणि       | ३२३६                   |
| <b>,,</b>                        | 9-499                 | ļ<br>,, ,,           | 8-9636                 |
| "                                | <i>७-५३३</i>          | 59 37                | 4-211                  |
| सदमुब्विद्धं हिमवं               | <b>४</b> –१६२४        | सयगासणपमुहाणि        | ४-२१६४                 |
| सदरसहस्साराणद                    | 6-976                 | सयलसुरासुरमहिया      | <b>४–२२८</b> ३         |
| सबलचरित्ता कूरा                  | ८–५५६                 | सयलं पि सुदं जाणह    | 8-9058                 |
| समऊणेक्कमुहुत्तं                 | 8-266                 | सयलागमपारगया         | 8-3003                 |
| समचडरसंठिदाणं                    | ६–६३                  | सय छिंदमंदिर।णं      | ८–४०५                  |
| समयजुददोण्णिपल्लं                | 4-290                 | सयिलंदवल्लभाणं       | ८-३१८                  |
| समयजुद्दपल्छमेक्कं               | ५-२८९                 | सयस्विदाण पडिंदा     | ७–६१                   |
| समयजुदपुब्बकोडी                  | ५-२८८                 | सयलेहिं णाणेहिं      | 8-२९४२                 |
| समयं पडि एक्केक्कं               | ३ – १२७               | सयलो एस य लोओ        | १–१३६                  |
| समयावलिउस्सासा                   | 8-7८8                 | सथवस्यं एक्कसयं      | 8-9048                 |
| समवद्दवासवग्गे                   | 3-330                 | सयवत्तिमस्ळिसाल।     | 8-3536                 |
| समवित्थारी उवरिं                 | ४–१७८९                | सयवंतगाय चंपय        | 4-900                  |
| सम्मत्तगहणहेदू                   | 4-8                   | सरसमय जलद्गिग्गय     | 8-1058                 |
| <b>स</b> म्म <b>त्रणाणभ</b> ञ्जव | ५-५५९                 | सरियाओं जेत्तियाओं   | ४–२१८६                 |
| सम्मत्तरयणजुत्ता                 | ३-५४                  | सरियाणं सरियाओ       | <b>४–</b> २७८९         |
| सम्मत्तरयणपन्त्रद                | २–३५५                 | सिललादुवरी उदशो      | 8-२०७                  |
| सम्मत्तरयणहीणा                   | ४-२५०२                | सिलेले विय मूमीए     | <b>४–१०</b> २९         |
| समत्तरिद्वित्ती                  | २-३५८                 | सवणादिअहभाणि         | Se8-6                  |
| सम्मत्तं देसजमं                  | २–३५६                 | सब्बक्कलहणिवारण      | <b>४</b> −४५ <b>६</b>  |
| सम्मत्तं सयलजमं                  | २—३्५७                | सन्त्रगुणेहिं अघोरं  | 8-9060                 |
| सम्मदिणामो कुलकर                 | 8-838                 | सम्बद्धसिद्धिइंदय    | ८–६५२                  |
| सम्मदिसग्गपवेसे                  | ४–४३९                 | सन्बद्वसिद्धिठाणा    | ४-५२२                  |
| सम्भद्दंसणययणं                   | 8-2494                | सम्बद्धसिद्धिणामे    | ८–१२६                  |
| सम्महंसणसुद्धा                   | <b>४२</b> १६ <b>६</b> | ,, ,,                | ८-५०९                  |
| "                                | 8-3866                | सन्त्रहसिद्धिवासी    | ८-६७६                  |
| सम्महंसणसुद्धिमुङ्जछयरं          | ८-७०२                 | सब्बत्थपुरं सत्तुंजय | 8-120                  |
| सम्मिखतरुणो अंकुर                | 8-5148                | सन्बद्दाणं मणिमय     | 8-06 <b>९</b>          |
| सम्मिष्टदुमस्स बारस              | 8-2160                | सन्वपरिहीसु बाहिर    | ७-४५२                  |
| सम्मिक्दनकाण थकं                 | ४–२१५०                | सम्बपरिद्वीसु रसिं   | ७–३९५                  |
|                                  |                       |                      |                        |

|                              | गाषान्व         | तम <b>ि</b> का                        | [ ९५९                  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
| सञ्बद्भंतरगुक्ख              | <b>4-9</b> 68   | सन्देसिं कृडेसुं                      | 8-2241                 |
| सब्बस्स तस्स परिही           | 8-9004          | सब्वेसु उववणेसुं                      | 8-1-8                  |
| सन्वस्स तस्स रुंदो           | 4-182           | सन्वेसु दिगिदाणं                      | ८१९२                   |
| सब्बं च लोयणालिं             | ८-६८७           | सब्वेसु मंदिरेसुं                     | 218-2                  |
| सम्बाभी मणहराभी              | ४ <b>–१३</b> ७२ | सन्त्रेसु वि कालवसा                   | 8-3850                 |
| सम्बाओ वण्णणाधी              | 8-2246          | सब्वेसु वि भोगभुवे                    | 4- <b>3</b> 0 <b>3</b> |
| सब्बाण इंदयाणं               | ८-८२            | मब्वेसुं इंदेसुं                      | <b>1-101</b>           |
| सब्बाण दिशिंदाणं             | ८-५१७           | _                                     | ८-३२१                  |
| सन्वाण पयत्थाणं              | 8-559           | ,, ,,<br>सन्त्रसुं णयरेसुं            | ८– <b>४३</b> ६         |
| सन्त्राण पारणदिणे            | ४–६७२           | सब्वेसुं थंभेमुं                      | 8-3633                 |
| सन्दाण मउद्रबद्धा            | ४–१३९१          | सन्वेसुं भोगभुत्रे                    | ४२९३७                  |
| सन्वाण सुरिंदाणं             | ८-२६४           | ससहरणयरतलादो                          | ७ -२०१                 |
| सब्वाणं बाहिरए               | ४-७३३           | ससिकतसूरकंतं                          | 8-203                  |
| सन्द्राणि यणीयाणि            | ८-२६९           | संसिणी पण्णस्माणं                     | <i>૭—૪૫९</i>           |
| )) I)                        | <b>८−२७</b> ०   | सिसिबियसस दिण पडि                     | 9-533                  |
| सब्बासुं परिहीसुं            | ७—३६१           | संसिमंडलसकासं                         | <i>8−653</i>           |
| सन्वाहिमुह <i>ि</i> ट्टयत्तं | 8-800           | संसियंखापविहत्तं                      | <b>19-</b> 2414        |
| सन्त्रे अणाद्गिद्गा          | 8-9906          | संसिहारहंसधवलु-                       | ४-१७८६                 |
|                              | 8-1930          | सहस्र ति सयलसायर                      | 8-3040                 |
| " "                          |                 | सहसारजवरिमंते                         | १ – २ ० ६              |
| सब्बे असंजदा तिदंसण          | ₹-1 <b>९</b> ०  | महिदा वरवार्वाहिं                     | 8-680                  |
| सब्बे असुरा किण्हा           | ₹ <b>-</b> 919  | संग्विपी लियम कुण                     | ४-३३१                  |
| सदेवे कुणंति मेरुं           | ७–६११           | संखातीदविभत्ते                        | €-300                  |
| सब्वे गोउरदारा               | 8-1584          | <b>मं</b> खातीदसहस्सा                 | <b>3</b> -969          |
| सब्बे छण्णाणजुदा             | 3-169           | संखानीदा सेढी                         | 3-183                  |
| सन्त्रे छम्मासेहिं           | 8-3338          | संखातीदा सेयं                         | ३ - <b>२ ७</b>         |
| सब्वे णारइया खलु             | २-२८०           | संगुणिदेहिं संखेज                     | છ – ક્ર <del>ે</del> ૪ |
| सब्वे दसमे पुब्वे            | 8-3885          | संठियणामा सिरिव•छ                     | 6 <b>-91</b>           |
| सब्वे दीवसमुद्दा             | 4-6             | संतिदुयवासुपुजा                       | 8−€00                  |
| सन्वे पुन्वाहिमुद्दा         | ४-१८२६          | संते ओई।णाणे                          | 6-488                  |
| सब्वे भोगभुवाणं              | ५-२९८           | संपहि कालवसेण                         | ७ – ३ २                |
| सब्वे छ।यंतसुरा              | ς− <i>ξ</i> ∦9  | <b>संखे</b> जजोयणाणि                  | 8-631                  |
| स्रद्वे वक्खारगिरी           | <b>४–२३</b> ०९  | 1 99 99                               | <b>€− ९ ७</b>          |
| सब्वे वि वाहिणीसा            | 4-30            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8 <b>8 8</b> - 2       |
| सन्वे सिसणा सूरा             | ७—६३०           | 37 27                                 | ८−६०¶                  |
| सब्वे सिद्धत्थतरू            | 8-538           | ,, ,,                                 | 2 <b>-4</b> ∘8         |
| सब्वेसि इंदाणं               | 3-118           | ,, ,,                                 | ८ <b>-६</b> ०६         |
| 2) 1)                        | ८–५४२           | संखेजिं में द्याणं                    | 3-9 <i>v</i> ;         |

## तिकोयपण्णची

| संबेळहंदसंजुद                          | ₹-1∘•                  | सामाणियपहुदीणं          | <b>8</b> -206 <b>4</b> |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| सं <b>चे ज</b> नासजुत्ते               | ₹- <b>१</b>            | सायरडबमा इगिरुति        | २-२०७                  |
| संसेजसक्दाणं                           | 8-904                  | सायंकरारणब्चु र         | 6-95                   |
| संबेक्सदं वरिसा                        | ८-५४६                  | साबाणं च पयारो          | 8-18                   |
| <del>छंश्रेजसइस्साई</del>              | 8-8 <b>3</b> 04        | सायारभणायारा            | २-२८३                  |
| संबेजाडवमाणा                           | 8-598                  | सारस्यव्यामाणं          | 6-630                  |
| संबेजाउवसर्गी                          | <b>4-212</b>           | सारस्सद्दरिद्वाणं       | ८–६२४                  |
| संखेजाऊ जस्स य                         | ३-१६८                  | साङसयपरिभरिया           | 8-609                  |
| संस्रेजा विस्थारा                      | ₹-९ <b>६</b>           | सालत्तवपरिवेदिय         | 8-616                  |
| संखेजासंकेजं                           | 6-999                  | सारुत्तयबाहिरए          | 8-06                   |
| संसेजो विक्लंभी                        | 6-360                  | साडाणं विक्खंभो         | 8-640                  |
| संखें दुकुंदधवलो                       | ४–१८५९                 | साक्षिजववल्लतुवरि       | <b>४-५</b> ००          |
| सं जोगविष्य योगे                       | ८–६४९                  | सालो कप्पमदीओ           | 8-018                  |
| संबद्धसञ्जगबंघ ४                       | 8-1481                 | सावणिकण्डे तेरसि        | <i>७−५३</i> ३          |
| संभिष्णसोदित्तं दूरस्तादं              | 8-990                  | सावणबहुले पाडिव         | 9-90                   |
| संमुध्छिमजीवाणं                        | ५-२९५                  | सावणियपुणिमाए           | <b>४ - ११९५</b>        |
| संकागा सयस्रधया                        | 8-639                  | सावित्थीए संभव          | 8-476                  |
| सं १ <b>५छ</b> रतिदु ऊणिय              | <b>8</b> – <b>९५ ३</b> | सासणमिस्सविद्यीणा       | ५-३०२                  |
| संसारण्णवमहणं                          | २-३६७                  | सासद्पदमावण्णं          | 1-65                   |
| 23 33                                  | ४–२९६ १                | साहारणपत्तेय            | 4-508                  |
| <b>3</b> 7                             | ९- <b>६</b> ७          | साहासुं पत्ताणि         | ४-२१५७                 |
| संसारवारिरासी                          | ८-६१५                  | साहिय तत्तो पविसिय      | ४–१३५८                 |
| सा गिरिडवर्रि गच्छइ                    | 8-1080                 | सिकदाणणासिपत्ता         | २ <b>–३</b> ४८         |
| साणगणा एक्केक्के                       | २३१७                   | सिक्खं कुणंति ताणं      | ય-યપ્                  |
| सामण्णगढभकद्खी                         | <b>ર</b> –૫૧           | सिज्झंति एक्कसमए        | ४–२९५९                 |
| सामण्यवित्तकद्शी                       | 8-38                   | सिदवेरसिअवरण्हे         | ४–६५८                  |
| सामण्यामस्यं                           | 3-66                   | सिद्वारसिपु व्वदे       | ४–६४७                  |
| सामण्णभूभिमाणं                         | 8-017                  | "                       | ४-६५०                  |
| सामण्णरासिमज्हे                        | ४–३९३०                 | सिद्सत्तमिपुब्दण्हे     | 8-1163                 |
| सामण्णं सेविघणं                        | 1-218                  | सिद्धत्तर्मीपदेशि       | 8-1500                 |
| सामण्णे बिंदफर्छ                       | 3-284                  | सिद्ध क्षक च्छलंड।      | <b>४</b> –२२६०         |
| " "                                    | 3-543                  | सिद्धक्यो णीळक्या       | ४–२३२८                 |
| सामक्रि <del>रुव</del> सरिष् <b>छं</b> | <b>٧-</b> २३९६         | सिद्धस्थरायपियकारिणीहिं | 8-489                  |
| सामाणियतणुरक्खा                        | ४–२०६५                 | सिद्धत्थो वेसमणे।       | ४-२७७८                 |
| <b>39 33</b>                           | <b>७−७</b> ८           | सिद्धमहाहिमवंता         | 8-1058                 |
| स्रामाणियदेवाणं                        | <b>४—२</b> १७६         | सिद्धिमवंतकृडा          | <b>थ—1६३</b> २         |
| सामाणियदेवीको                          | ८- <b>३</b> २२         | सिद्धाण णिवाससिदी       | 92                     |
|                                        |                        |                         |                        |

|                                | •                 |                                    | , ,,,,                           |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| सिद्धाणं पडिमाओ                | ४-८३५             | सिंदासणाम्म तस्सि                  | ¥-3953                           |
| सिद्धाणं छोगो ति य             | 9-69              | सिंदासणस्य चडसु वि                 | 8-9960                           |
| सिद्धा णिगोदजीवा               | <b>४</b> –३१२     | सिंहासणस्य दोसुं                   | 8-1658                           |
| सिद्धिं गद्मिम उसद्दे          | 8-9280            | सिंहासणस्स पश्छिम                  | 8-1949                           |
| सिद्धो वक्खारुड्डा             | ४–२३१०            | सिंहासणस्य पुरदो                   | ४-१९५३                           |
| सिद्धे। सोमणसक्खो              | ४–२०३१            | सिंदासणं विसालं                    | <b>४</b> -९२२                    |
| सिरमुहकं <b>घप्पहु</b> दिसु    | 8-1009            | सिंहासणाण उवरि                     | 8-9298                           |
| सिरि <b>कंड</b> अगरुकेसर       | 8-2000            | सिंहासणाण सोहा                     | c- <b>३</b> ७५                   |
| सितिणिचयं वेरुक्षियं           | <b>४— १ ७</b> ३ ४ | सिंहासणाणि मज्झे                   | ४-८९३                            |
| ", ",                          | <b>४–</b> ३७६९    | सिं <b>हासणादिमहिदा</b>            | इ-५२                             |
| सिरिदेवीए होंति हु             | ૪–૧૬૭૨            | सिंहासणादिसहिया                    | 8-1686                           |
| सिरिदेवीतणुरक्खा               | ¥-9494            | सीदं उण्हं तण्हं                   | ४-६२४                            |
| सिरिदेवी सुददेवी               | 3-8c              | सीदं डण्हं मिस्सं                  | <b>४</b> – <b>२</b> ९४९          |
|                                |                   | सीदाउत्तरतहभी                      | ४–२३०५                           |
| <b>)</b> )                     | ४–१६३९            | सीदाए उत्तरदो                      | <b>४–२२६</b> ६                   |
| 22 23                          | 9-85              | ,, ,,                              | ४—२ <b>३ १ ५</b>                 |
| सिरिपहुसिरिधरणामा              | 4-88              | सीदाए उभएसुं                       | 8-2200                           |
| सिरिमइसालवेदी                  | ४२०२९             | सीदाए दिक्खणए                      | ४-२१११                           |
| सिरिभद्दा सिरिकंता             | <b>४-१</b> ९६४    | सीदाणईए वासं                       | ४–२६२१                           |
| सिरिसंचयकूडो तद्द              | . 8-8 6 6 5       | सीदाणदिए तत्तो                     | y-412¥                           |
| सिरिसंचयं ति कूडो              | ४-१७३२            | सीदाणिकफामादो                      | 8800                             |
| सिरिसुददेवीण तहा               | 8-226             | सीदातंरगिणीए                       | 8-2122                           |
| सिरिसेणो सिरिभूदी              | 8-1466            | )                                  | ४-२२४३                           |
| सिरिहरिणीलंकठा                 | <b>४</b> –३५९२    | सीदातरंगिणीजक<br>सीदाय उत्तरतंडे   | ४–२२ <b>४२</b><br>४–२२ <b>३३</b> |
| सिवणामा सिवदेशी                | ४२४६५             | सीदाय दक्खिणतहे                    | ४-२१२६                           |
| सिहरिस्स तरच्छमुद्दा           | ४–२७३३            | सीदारुंदं सोधिय                    | ध- <b>२२३</b> ०                  |
| सि <b>द्दिस्युत्तरभागे</b>     | ४–२३६५            | सीदासीदोदाणं                       | ¥-2 <b>11</b>                    |
| सि <b>द</b> री ढप्प छकूडा      | 8-9644            |                                    | ध–२८६६                           |
| सिहरीहेरण्णवदे।                | ४-२३५७            | ''<br>सीदीजुद्मे <del>रक</del> सयं | w-21c                            |
| सि <b>हिपद</b> णदिसाहितो       | 9-886             | सीदी सत्तीर सही                    | 8-1816                           |
| स्ति <b>गसुद्दक</b> ण्णजिंद्र। | ¥- <b>२१</b> ५    | सीदी सत्तसयाणि                     | u-94.                            |
| सिंशुवणवेदिदारं                | 8-1240            | सीदुण्डमिस्सजीणी                   | y-2840                           |
| स <del>िंहर</del> ससाणमहिस     | 8-5864            | सीदोदबाहिणीए                       | 8-2912                           |
| सिंदाककिणहरूसा                 | <b>4-9</b> 9      | त्रीवोदाए दोसुं                    | 8-88.03                          |
| ं<br>सिंहासण्डत त्तय           | 3-251             | सीवोदाबुतारेसुं                    | <b>4—4 A A A</b>                 |
| सिंशसणमास्टा                   | 6-204             | सीदोबाय सरिच्छा                    | A-537A                           |
| सिं <b>दा</b> सणमारूडो         | ५-२१३             | <del>ही</del> अंकरावराजिय          | h-51                             |
|                                |                   |                                    |                                  |

TP. 121

#### तिलोयपण्णत्ती

| सीळादिसंजुदाणं ३-5१ स् सीढक्तिमयरसिदिद्वक ८-२१२ सीढक्तिमयरसिदिद्वक ८-२१२ सीढक्तिमयरसिदिद्वक ८-२१२ सीढक्तिमयरसिदिद्वक ४-२६६ सीढक्तिमयरसिदिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिदिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिद्व ४-१५० सीढक्तिमयरसिक्त ४-१६६ सीढक्तिमयरसिक्त ४-१६६ सीढक्तिमयरसिक्त ४-१६६ सीढक्तिमयरसिक्त ४-१६६ सीढक्तिमयरस्व ४-१५० सुरक्तिमयरस्व ४-१५० सुरक्तिमयरस्व ४-१५० सुरक्तिमयरस्व ४-१६६ सुरक्तिमयरस्व ४-१५० सुरक्तिम्व सुरक्ति ४-१५० सुरक्तिम्व सुरक्ति ४-१५० सुरक्तिमयर्व ४-१५० सुरक्तिमयर्व ४-१५० सुरक्तिम्व सुरक्ति ४-१५० सुरक्तिम्व स्व ४-१५० सुरक्तिम्व स्व ४-१५० सुरक्तिम्व सुरक्ति ४-१५० सुरक्तिमयर्व ४-१५० सुरक्तिम्व सुरक्ति ४-१५० सुरक्तिमयर्व ४-१५० सुरक्तिम्व ४-१५० सुर | सीमंतगा य पढमं          | ₹ <b>-</b> 8°          | सुरसिंधूए वीरं             | 8-13-4                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| सीहर्शे सेवसा ४-५३६ सुन्ववणिसामीणं ३-१४१६ सिहप्यदुदिमण्णं १-४४७ सिहासण्डलस्य ४-४६ सुन्यस्य स्थान्त सिण जल्ही १-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य ४-१९० सुन्यस्य सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य ४-१९० सुन्यस्य सिहासण्यस्य ४-१९० सुन्यस्य ४-१९० सुन्यस् | सीलादिसंजुदाणं          | ३-१२३                  | सुविद्विपमुद्देसु रुद्दा   |                        |
| सांहुएं सेयंसा ४-५३६ सांहुप्पहुरिभाणं ४-१४३६ सांहुप्पहुरिभाणं ४-४४३६ सांहुप्पहुरिभाणं ४-४४३६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-४४३६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-४४३६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८५ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८५ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८६ सांहुप्पहुर्पिभाणं ४-१८५ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६ सांहुपुरुर्पिभाणं ४-१८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सीइकरिमयरसिद्दिसुक      | ८–२१२                  | सुब्बदणिमणेमीसुं           |                        |
| सीहपालुदिभागं ४-५५५ सुस्ताहमारिम गामे ४-५५५ सीहासणळत्त्रय ४-५५ सीहासणळत्त्रय ४-५५ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सीहासण्याहरमं ४-१५५३ सुस्ताहपामिष्याणे ३-१६०२ सुम्मुस्तामिष्याणे ३-१५६ सुम्मुस्तामिष्याणे ३-१५६ सुम्मुस्तामिष्याणे ३-१५६ सुम्मुस्तामिष्याणे ३-१५६ सुम्मुस्तामिष्याणे ३-१५६ सुम्मुस्तामा ३-१५५ सुम्मुस्तामाम् ३-१५५ सुम्मुस्तामाम् ३-१५५ सुम्मुस्तामाम् ३-१५५ सुम्मुस्तामामाम् ३-१५५ सुम्मुस्तामामामामा ३-१५५ सुम्मुस्तामामामामामामामामामामामामामामामामामामाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 8-43 E                 | सुब्दयणमिसामीणं            | 8-1816                 |
| सीहासण्यत्तत्त्व ४-१० सीहासण्यत्त्त्त्व ४-१० सीहासण्याहरस्य ४-१० सीहासण्याहरस्य ४-१० सीहासण्याहरस्य ४-१० सीहासण्याहरस्य ४-१० सीहासण्याहरस्य ४-१० स्वक्त्र्यावहर्षे ४-१० स्वव्यवहर्षे ४-१०  | -                       |                        | सुसमदुसमिम णामे            | ४-५५३                  |
| सीहासणमहासण ४-१८६ सीहासणमहरमं ४-१८६ सीहासणमहरमं ४-१८६१ सीहासणमहरमं ४-१८५१ सीहासणादिसहिदा ६-१५ सीहासणादिसहिदा ६-१५ सुक्कट्रमीपदोसे ४-१९०० सुक्कट्रमीपदोसे ४-१९०० सुक्कट्रमणदोसो ४-१६०६ सुक्कट्रमणहासा ४-१६३८ सुज्जाकरतपणदीसो ५-२६३८ सुज्जाकरतपणदीसो ५-२६३८ सुज्जाकरायणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-१६३८ सुक्कट्रणहासा ४-१६३८ सुक्कट्रणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-१६३८ सुक्कट्रणहासा ४-१६३८ सुक्कट्रणाकरा ४-८६० सुज्जाकरायणहासा ४-१५६ सहस्ता ४-१६३८ सुक्कट्रणाकरा ४-५६ सहस्तायणहासा १-१५० सहस्तायणहास १ |                         |                        | सुममम्मि तिण्णि जलदी       | ४-३१८                  |
| सीहासण्यसङ्ग्रंसं ४-१५१३ सीहासण्यसङ्ग्रंसं ४-१५१३ सीहासण्यस्थित १-१५१३ सुक्कट्टसीपदोसं ४-१९० सुक्कट्टसीपदोसं ४-१९० सुक्कट्टसीपदोसं ४-१९० सुक्कट्टसीपदोसं ४-१९० सुक्कट्टसीपदोसं ४-१९० सुक्कट्टसाय मज्जिसंसा ८-६०१ सुक्कट्टसाय मज्जिसंसा ८-६०१ सुक्कट्टसाय १-१६३८ सुक्कट्टसाय १-१६३८ सुक्कट्टसाय १-१६३८ सुक्कट्टसाय १-१६३८ सुक्कट्टसाय १-१५०२ सुक्टसाय मज्जिसंसा १-१९०२ सुक्टसाय मज्जिसंसाय १-१५०२ सुक्टसाय मज्जिसंसाय १-१५०२ सुक्टसाय मक्कट्टसाय १-१५०२ सुक्टसाय मक्कट्टसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्टसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्रसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्टसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्टसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्रसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्टसाय १-१५०२ सुक्टस्ट्टस्ट्टस्ट्टस्ट्टस्ट्टस्ट्टस्ट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        | सुनमसुसमस्मि काले          | 8-330                  |
| सीहासणादिसाहिदा ६-१५ सुसमसुसमाभिष्याणे। श-१६०२ सुस्कट्टमीपदोसे १-३१९७ सुसमस्यादिम्म णरा १-२९६१ सुम्काय मिळ्यसंखा ८-६७१ सुरपहसुह्वद्वद्वे १-२७६१ सुरपहसुह्वद्वद्वे १-२७६१ सुरपहसुह्वद्वद्वे १-२९६१ सुरपहसुह्वद्वद्वे १-२६१८ सुरण्यभहक्कणबहुग १-२६३८ सुरण्यभहक्कणबहुग १-२६३८ सुरण्यभायणपण्यदुग १-८६ सुरण्यभायणपण्यदुग १-८५६ सुरण्यभायणपण्यदुग १-५५६ सुरण्यभायणपण्यदुग १-५५६ सुरण्यभायणपण्यदुग १-५५६ सुरण्यभायणपण्यदुग १-१५६ सुरण्यभायणपण्यद्वा १-५५६ सुरण्यभायणपण्यद्वा १-५५६ सुरण्यभायणपण्यद्वा १-१५६ सुरण्यभायणपण्यद्वा १-१५६ सुरण्यभायणपण्यद्वा १-१५६ सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुर्यद्वा सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुरण्यभायणस्य १-१५६ सुरण्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुरण्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुरण्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुरण्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुरण्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुर्यभ्यभ्यस्य १-१५६ सुर्यभ्यस्यमण्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्य १-१५१ सुर्यभ्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                       |                        | ,, ,,                      | 8-5184                 |
| सुक्कट्रमीपरोसं ४-३१० सुस्मस्सादिक्ष्मि णरा ४-२९६ सुम्बाय मज्जिमंबा ८-६७३ सुराद सुद्ध के दिए कि दि ४-२०६१ सुराद सुद्ध के दि ४-१६२८ सुराव सुद्ध के दि ४-१६८१ सुद्ध के दि ४-१६९१ सुद्ध के दि ४-१५१२ सुद्ध के दि ४ |                         |                        | सुसमसुसमाभिघाणे।           | <b>ध</b> –१६०२         |
| सुककाय मज्जिसंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        | सुसमस्सादिग्मि णरा         | ४-३९६                  |
| सुजलंतरयणदीं को ५-२३४ सुरवहस्ह हो ५-२५६ सुण्ण हक्ष हुण हस्म ४-८२० सुण्ण महक्ष हुण हस्म ४-८२० सुण्ण महक्ष हुण हस्म ४-२६२८ सुण्ण महक्ष हक्ष हुण हस्म ४-२६२८ सुण्ण महक्ष महक्ष हिल्ला ५-२६३८ सुण्ण महक्ष महक्ष हिल्ला ५-२६३८ सुण्ण महक्ष महक्ष हिल्ला ५-२५० सुरवाण महक्ष हिल्ला ५-२८३ सहिल्ला १-१५० सुरह्म हिल्ला १-१५० सुरह्म १-१५० सुरह्म हिल्ला १-१५० सुरह्म १-१५० सुरह्म हिल्ला १-१५० सुरह्म हुल्ला १-१५० सुल्ला हुल्ला १-१५० सुल्ला हुल्ला १-१५० सुल्ला हुल्ला हु | - ·                     |                        | सूजीए कदिए कदि             | <b>४–२७६</b> १         |
| सुरणक ह का ट्रणहस्मा सुरणक ह का ट्रणहस्मा सुरणक सह का वहुना सुरणक सह कर का वहुना सुरणक सु |                         |                        | स्रपहसृइवङ्गी              | ७–२५६                  |
| सुण्णणमहक्कणवदुग ४-२६३८ सुण्णणमहक्कणवदुग ४-८८ सुण्णणमहक्कणवदुग ४-८८ सुण्णणमहक्कणवदुग ४-८८ सुण्णणमहक्कणविद्या ४-८८ सुण्णणमहक्कणमहर्ग ४-८३ सुण्णणमहक्कणमाम ४-१५२ सुद्रशाममा क्ष्मणमाम १-१५२ सुद्रशाममा क्ष्मणसदेवा ४-५५१ सुद्रशाममा क्ष्मणसदेवा ४-५५१ सुद्रशाममा क्षमणसदेवा ४-५५१ सुद्रशाममा क्षमणसदेवा ४-१५२१ सुद्रशाममा क्षमणसदेवा ४-१५२१ सुद्रशामा क्षमणस्या ५-१५२१ सुद्रशामा क्षमणस्या ४-१५२१ सुद्रशामणक्षमणे ४-१५२१ सुद्रशाममणक्षमणे ४-१५२१ सुद्रशाममणक्षमणे १-६५१ सुद्रशाममणक्षमणे १-६५१ सुद्रशाममणक्षमणे १-५५१ सुद्रशाममणक्षमणे १-१५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                       |                        | सूरप्रदभइमुहा              | 8-1361                 |
| सुग्णसगयणणतुग ४-८ सुग्णं चउठाणेक्का ७-५५२ सुग्णं चउठाणेक्का ७-५५२ सुग्णं चउठाणेक्का ७-५५२ सुग्णं जहण्यभोग ४-५३ सुद्गाणभावणाण १-५० सुद्गाणभावणाण १-५० सुद्गाणभावणाण १-५० सुद्गापभावणाण १-५० सुर्गाण जसपर्या ५-१५२ सुर्गाण प्रज्ञाणं १-५० सुर्गाण सुर्गाण प्रज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण पुर्ज्ञाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-२० सुर्गाण सुर्गाणं १-१० सुर्गाण सुर्गाणं १-१० सुर्गाण सुर्गाणं १-१०० सुर्गाण सुर्गाणं १००० सुर्गाण सुर्गाणं १००० सुर्गाण सुर्गाणं १००० सुर्गाण सुर्गाणं १००० सुर्गाण सुर्गाणं १०००० सुर्गाण सुर्गाणं १०००० सुर्गाण सुर्गाणं १०००० सुर्गाण सुर्गाणं १००००० सुर्गाण सुर्गाणं १००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                |                         | <b>४–</b> २६३८         | सूत्रवणगिसोणिद             | २-३२१                  |
| सुग्णं चडटाणेक्का  सुग्णं जहण्णभोग  सुद्गाणभावणाण  सुद्गाणभावणाण  सुद्गाणभावणाण  पुद्धस्तभूजळाणं  पुद्धस्तभूजळाणं  पुद्धस्तभागः   <del>-</del>            |                        | स्वरहरिणीमहिसा             | 8-843                  |
| सुरणाजभावणाण् १-५० सेढीपमाणायामं १-१४९ सुरणाजभावणाण् १-५० सेढीणसंखभागो १-१४० सुद्रस्तर्वाध ७-५५ सेढीण सत्त्रमागो १-१४० सुद्रस्तर्वाध ७-५५ सेढीण सत्त्रमागो १-१४० सुद्रस्ताम स्कलसदेवा ६-५७ सेढीण सत्त्रसो १-१६४ सुद्रस्ताम स्कलसदेवा ६-५७ सेढीण विष्वाके ८-१६८ सुपह्रणा जसभरया ५-१५२ सेढीण विष्वाके ८-१६८ सुम्मणसणामे उणतीस ८-५०८ सेवामहृत्रराणं ५-२२० सुमणसणामे उणतीस ८-५०६ सेव्युक्त्रम १-११ सुरव्वपुस्वकेणं भ-१३४२ सेव्युक्त भाग्यं १-१०७० सुरक्तिकक्षमहुरर्शव भ-५१२ सुरक्षयरमण्डाणं १-५२ सेव्युक्त्रमा १-१५६ सुरक्तिक्त्रमाण्डाणं १-५२ सेव्युक्तिकाराच्यं १-११६ सुरत्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>_</del>            | <b>७–५५९</b>           | सुरादो णक्सतं              | 4-41£                  |
| सुद्धस्यम् जळाणं ५-२८१ सेडीए सत्तमभागो १-१७० सुद्धस्यम् विवाध ५-५७ सेडीए सत्तमभागो १-१७५ सुद्धस्यमा रक्लसदेवा ६-५७ सेडीए सत्तमो १-१६४ सुद्धस्यमा रक्लसदेवा ६-५७ सेडीए सत्तमो १-१६४ सुद्धस्यमा रक्लसदेवा ६-५७ सेडीए सत्तमो १-१६४ सुद्धस्यमा रक्लसदेवा ६-५० सेडीय सत्तमो १-१६४ सुप्द्वण्या जसध्या ५-१५२ सेडीय सेच्वे ८-१०६ सुप्प्र्वथ्यस्य विवद्धा ४-२९८ सेणाण पुरज्ञणाणं १-२९७ सुमणसणामे उणतीस ८-५०८ सेव्यम्प्रद्वराणं ५-२२० सुमणसणामे उणतीस ८-५०८ सेव्यम्प्रद्वराणं १-५१९ सुरव्वप्सवरूणं ४-१३४२ सेव्यम्प्रद्वराणं १-५६ सुरव्वप्सवरूणं १-६५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-५६ सुरक्षयरमण्डरणं १-५५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-५१ सुरक्षयरमण्डरणं १-५५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-५१ सुरक्षयरमण्डरणं १-५५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-२१० सुरक्षयरमण्डरणं १-५५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-२१० सुरक्षयरमण्डरणं १-५५ सेव्यम्प्रद्वराणं १-२१० सुरक्षयरमण्डरणं १-१५१ सेव्यम्प्रद्वराणं १-२१० सुरक्षावरक्षसण्य १-१०११ सेव्यम्प्रद्वराणं १-२६१९ सुरक्षाक्रिणीयासिवर्षिः १-२५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | ४-५३                   | संदिपमाणायामं              | 1-189                  |
| सुद्धस्यम् जळाणं ५-२८१ संडीए सत्तमभागो १-१७० सुद्धरस्य वर्गध ७-५५ १ १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सुद्रणाणभावणाणु         | 9-40                   | सेढीअसंखभागो               | <b>₹</b> −1 <i>९</i> 8 |
| सुद्धरसहिना १०-५५ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                       | ५-२८१                  | सेढीए सत्तमभागो            | 9-900                  |
| सुद्धोद्गमिकिछोदण ४-२५०१ सेढीणं विष्चांके ८-१६८ सुपहणणा जसभरया ५-१५२ सेढीबद्धे सक्वे ८-१०९ सुप्पहथलस्स विज्ञला ४-२५८४ सेणाण पुरज्ञणाणं ८-२१७ सुभणसरे अथरण्हं ७-४४० सेणाण पुरज्ञणाणं ८-२१७ सुभणसणामे उणतीस ८-५०८ सेद्रमलरेणुकहम १-११ सुरज्ञप्सबर्खणं ४-१३४२ सेव्याहमलेणं १-५६ सुरज्ञप्सबर्खणं ४-१३४२ सेव्याहमलेणं १-५६ सुरक्षेत्रस्मणहरणं १-६५ सुरक्षेत्रस्मणहरणं १-६५ सुरक्षेत्रस्मणहरणं १-५५ सुरक्षेत्रस्मणहरणं १-५५ सुरक्षेत्रस्मणुवाणं १-५२ सुरक्षेत्रस्मणुवाणं १-५२ सुरक्षेत्रस्मणुवाणं ४-५२० सुरक्षेत्रस्मणुवाणं ४-१९११ सुरक्ष्रस्मण्याणं ४-१९११ सेल्युहाणुज्ञे ४-२१९९ सुरक्ष्रक्ष्यम्मणुवाणं ४-१९११ सेल्युहाणुज्ञे ४-२१९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · .                     | <b>6-</b> 14 14        | <b>77</b> 37               | 2-20K                  |
| सुपहणणा जसधरया  सुपहणा जसध्य स | सुद्धस्यामा रक्खसदेवा   | ६ –५ ७                 | संदीए सत्तंसी              | 3-368                  |
| सुष्पद्दथलस्स विउला ४-२१८४ सेणाण पुरज्ञणाणं ८-२१७ सुभणयरे अथरण्दं ७-४४० सेणामहत्तराणं ५-२२० सुमणसणामे उणतीस ८-५०८ सेदमलरेणुकद्दम १-११ सुमणस सोभणसाण् ८-१०६ सेदरजाद्दमल्लेणं १-५६ सुरउवण्सवलेणं ४-१३४२ सेयजलो अंगरयं ४-१०७० सुरकोकिकमहुररिव ४-१९४२ सेयंसाजिणेसस्स य ४-५९८ सुरक्षेयरमणदृरणे १-६५ सेयंसवासुपुज्ले ४-५१३ सुरक्षेयरमणुवाणं १-५२ सेलगुद्दाणु उत्तर ४-१३४३ सुरणरितिरयारोद्दण ४-७२० सेलगुद्दालुंडाणं ४-२४० सुरक्तल्लुदा जुगला ४-४५१ सेलविसुदा परिद्दी ४-२६१९ सुरकोकिणवासिकिर्दि ४-२६६७ सुरकोकिणवासिकिर्दि ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सुद्धोदणसलिङोदण         | <b>४२५०</b> १          | सेढीणं विच्चाके            | ८-१६८                  |
| सुभणपरे अवरण्हं सुभणपामे उणतीस ८-५०८ सुभणस सोभणसाए ८-१०६ सुरउवएसबळेणं ४-१३४२ सुरउवएसबळेणं ४-१३४२ सुरकोकिकमहुररवि ४-१९४२ सुरसेयरमणहरणे १-६५ सुरसेयरमणहरणे १-५२ सुरसेयरमणुवाणं १-५२ सुरसेयरमणुवाणं १-५२ सुरसेयरमणुवाणं १-५२ सुरसेयरमणुवाणं १-५२ सेळगुहाए उत्तर ४-१३४३ सुरणरितिरयारोहण ४-१०१ सुरहाणवरस्त्रसणर ४-१०१ सेळनिसुदा परिही ४-२६१० सुरसोकिणवासिकिर्दि ८-२ सेकसरोवरसरिया ४-२६६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुपद्दण्या जसधरया       | 4-345                  | सेढीब दे सन्वे             | ८-१०९                  |
| सुमणसणामे उणतीस ८-५०८ सेद्रमलरेणुकद्दम १-११ सुमणस सोमणसाए ८-१०६ सेद्रजाद्दमलेणं १-५६ सुरखप्रबर्भणं ४-१३४२ सेयजलो भंगरयं ४-१०७० सुरकोकिकमहुररिवं ४-१९४२ सेयंसाजिणेसस्स य ४-५९८ सुरक्षेयरमण्डरणे १-६५ सेयंसाजिणेसस्स य ४-५९८ सुरक्षेयरमण्डरणे १-५२ सेलगुद्दाए उत्तर ४-१३४३ सुरणरितिरयारोहण ४-७२० सेलगुद्दाणुं ४-२४० सुरत्तलुद्धा जुगला ४-५५१ सेलग्रहाकुंडाणं ४-२४० सुरदाणवरम्बसणर ४-१०११ सेलविसुद्धा परिद्दी ४-२६६० सुरकोकणिवासिबर्दि ८-२ सेकसरीवरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सुप्पद्दथलस्य विउन्ना   | 8-5368                 | सेणाण पुरजणाणं             | 8-210                  |
| सुमणस सोमणसाए ८-१०६ सेदरजाइमलेंण १-५६ सुरखपुरसबकेंण ४-१३४२ सेयजलो भंगरयं ४-१०७० सुरकोकिकमहुररिवं ४-१९४२ सेयंसाजिणेसस्स य ४-५९८ सुरकेयरमण्डरणे १-६५ सेयंसवासुपुज्जे ४-५१३ सुरकेयरमणुवाणं १-५२ सेलगुहाए उत्तर ४-१३४३ सुरणरितिरयारोहण ४-७२० सेलगुहाकुंडाणं ४-२४० सुरत्तत्लुदा जुगला ४-५५१ सेलमि मालवंते ५-२११९ सुरकावरस्वसणर ४-१०११ सेलविसुदा परिही ४-२६६७ सुरकोकिणवासिकिर्दि ८-२ सेकसरोबरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुभणयरे अवरण्हं         | 9-880                  | सेणामद्वत्तराणं            | 4-220                  |
| सुरखेष्यस्मण्हरणे ४-१३४२ सेयजलो भंगरयं ४-१०७० सुरखेयरमण्हरणे १-६५ सेयंसाजिणेसस्स य ४-५५८ सुरखेयरमण्डरणे १-६५ सेयंसवासुपुज्जे ४-५१३ सुरखेयरमण्डाणं १-५२ सेळगुहाणु उत्तर ४-१३४३ सुरणरितिरयारोहण ४-७२० सेळगुहाङुंडाणं ४-२४० सुरत्तरुख्वा जुगला ४-४५१ सेळिमि माळवंते ४-२११९ सुरहाणवरस्खसणर ४-१०११ सेळिबसुद्धा परिही ४-२६६० सुरकोकणिवासिखर्दि ८-२ सेळसरेवरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुमणसणामे उणतीस         | 8-40C                  | सेद्मलरेणुकह्म             | 3-33                   |
| सुरकोकिकमहुररविं ४-१९४२ संयंसाजिणेसस्स य ४-५९८ सुरकेयरमण्डरणे १-६५ संयंसवासुपुत्रके ४-५१३ सुरकेयरमणुवाणं १-५२ संकगुद्दाए उत्तर ४-१३४३ सुरकरित्यारोहण ४-७२० संकगुद्दाकुंडाणं ४-२४० सुरकरुद्धा जुगला ४-५५१ संकविसुद्धा परिद्दी ४-२६६७ सुरक्षिद्धासिक्षिर्दिं ८-२ संकसरोबरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुमणस सोमणसाए           | ८-१०६                  | सेदरजाइमलेणं               | <b>१-</b> ५६           |
| सुरक्षेयरमण्डरणे १-६५ संयंसवासुपुज्जे ४-५१३<br>सुरक्षेयरमण्डाणं १-५२ संकगुद्दाए उत्तर ४-१३४३<br>सुरणरितिरयारोहण ४-७२० संकगुद्दाकुंडाणं ४-२४०<br>सुरत्तरुद्धा ग्रगळा ४-४५१ संकिम माळवंते ४-२११९<br>सुरद्वाणवरस्क्षसणर ४-१०११ संकिबसुद्धा परिद्दी ४-२६१९<br>सुरक्षेकणिवासिकिर्दि ४-२६६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सुर <b>उवएसब</b> छेणं   | <b>8-938</b> 5         | सेयजलो भंगरयं              | 3-1000                 |
| सुरखेयरमणुवाणं १-५२ सेळगुद्दाए उत्तर ४-१३४३<br>सुरणरितिरयारोहण ४-७२० सेळगुद्दाखंडाणं ४-२४०<br>सुरतरुखुदा जुगळा ४-४५१ सेळिमि माळवंते ४-२११९<br>सुरदाणवरस्खसणर ४-१०११ सेळिबिसुदा परिद्दी ४-२६१९<br>सुरमिहुणगेषणस्यण ४-८४२ सेळिबिसुदो परिद्दी ४-२६६७<br>सुरकोकणिवासिखिदिं ८-२ सेळसरोबरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुरकोकिकमहुररविं        | <b>४</b> –१९४२         | सेयंसाजिणेसस्स य           | ४–५९८                  |
| सुरणशितिरयारोहण ४-७२० सेलगुहाकुंडाणं ४-२४० सुरतरुकुदा जुगला ४-४५१ सेलग्गि माळवंते ४-२११९ सुरदाणवरन्त्रसणर ४-१०११ सेलविसुदा परिही ४-२६१९ सुरमिहुणगेषणस्यण ४-८४२ सेलविसुदो परिही ४-२६६७ सुरकोकणिवासिबर्दि ८-२ सेकसरोवश्सरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुरसेयरमणहरणे           | 3-64                   | सेयंसवासुपुञ्जे            | ४-५1३                  |
| सुरतरुखुदा जुगला ४-४५१ सेलम्मि मालवंते ४-२११९<br>सुरदाणवरक्षसणर ४-१०११ सेलबिसुदा परिद्वी ४-२६१९<br>सुरसिहुणगेयणव्यण ४-८४२ सेलबिसुदो परिद्वी ४-२६६७<br>सुरकोकणिवासिकदिं ८-२ सेकसरोबरसरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुरसेयरमणुवाणं          | 9—५२                   | सेलगुद्दाए उत्तर           | 8-1383                 |
| सुरदाणवरक्षसणर ४-१०११ सेस्विसुदा परिद्वी ४-२६१९<br>सुरमिहुणगेमणक्सण ४-८४२ सेस्विसुद्धो परिद्वी ४-२६६७<br>सुरकोकणिवासिबर्दि ८-२ सेस्वरोबस्तरिया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सुरणश्तिरियारोहण        | <b>8</b> -9 <b>२</b> 0 | सेलगुहाकुंडाणं             | 8-280                  |
| सुरमिहुणगेषणव्यण ४-८४२ सेळविसुद्धो परिद्दी ४-२६६७<br>सुरकोकणिवासिकदिं ८-२ सेळसरोवस्सिरेया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सुरतरुखुदा जुगला        | 8-841                  |                            | ¥-7119                 |
| सुरकोकिणवासिकिर्दि ८-२ सेकसरीवरसिरया ४-२५४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सुरदाणवर <b>स्</b> खसणर | 8-1011                 | =                          | <b>४</b> २६१९          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 8-685                  | =                          | 8-5440                 |
| <b>युरसमिदीबम्हाहं</b> ८-१५   सेश्लीसङातरूप <b>मुहा</b> ४-१०३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                       | ८–२                    |                            | 8-5485                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>सुरसमिदीवम्हाइं</b>  | 6-94                   | से <i>ं</i> सिकातरूपमुद्दा | 3-3053                 |

|                     | गायानुः             | गाय <u>ान</u> ुक्रमणिका        |                      |  |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| सेसम्मि वह्नयंत     | ५-२३७               | सोदिंदियसुद्रणाणा-             | 8-98 <i>8</i>        |  |
| सेसाओ मजिल्लमाओ     | 9-803               | 1 29                           | 8-663                |  |
| सेसाभा वण्णणाभो     | <b>3-18</b> 0       | ें<br>सोदुक्कस्सविदीदी         | 8-954                |  |
| »> y>               | · - 9 • 3           | ,, ,,                          | 8-668                |  |
| ))<br>))            | v-113               | सोदूण तस्म वयणं                |                      |  |
| 79 79               | 19 - <b>1</b> 4 9 0 | सोदृण भेरिसहं                  | 8-801                |  |
| ,<br>,, ,,          | ७-५९३               | सोदृण मंतिवयणं                 | 8-145E<br>5-403      |  |
| " "                 | ७-५९८               | सोदृण सरणिणादं                 | 8-1315               |  |
| )) ))               | ७–६०३               | सोधसु विन्थारादो               | 8-2612               |  |
| सेसाणं इंदाणं       | <b>3</b> -90        | सं।मजमा समरिद्धी               | ८–३०३                |  |
| सेसाणं उस्सेद्दे    | <b>૪– ૧</b> ૫૭૨     | ,, ,,                          | ς <b>−ફ</b> ο⊌       |  |
| सेसाणं तु गहाणं     | ७–६१५               | सोमणसणामगिरिणो                 | ध-२०३९               |  |
| सेसाणं दीवाणं       | ۷ <u>–</u> 83       | सोमणसङ्भंतरण                   | ४-१९६८               |  |
| सेसाणं मग्गाणं      | ·                   | सोमणससेलउदण्                   | ४-२०३२               |  |
| सेसाणं वीहीणं       | ७–१६२               | सोमणसस्स य वासं                | 8-1961               |  |
| सेसा य एक्कसट्टी    | 08-5                | सोमणसं करिकेसरि                | 8-3688               |  |
| सेसा वि पंचखंडा     | ४-२६८               | सोमणसं णाम वर्ण                | 8-1608               |  |
| सेसा वेंतरदेवा      | <b>६-</b> ९६        | सोमणसादो हेट्टं                | ४-२५८६               |  |
| सेसामुं साहामुं     | 8-2142              | सामं सन्वदभद्दा                | 8 ∘ €−2              |  |
| सेसेक्करसंगाणं      | 8-9869              | सोमादिदिगिंदाणं                | ८–२९३                |  |
| सेसेसुं कूडेमुं     | 8-9540              | सी मूले वज्जमभी                | 8-1600               |  |
| ""                  | <b>%</b> –२०४२      | संालसकोसु च्छेह                | ४–१८६६               |  |
|                     | <b>४२३</b> ३०       | सोलमचोइस <b>बा</b> रस          | ८–२३४                |  |
| "                   | •                   | सोलस छप्पण कमे                 | R-185#               |  |
| 97 ))               | ध <b>२३</b> ४३      | सोलसजोयणऌ≆खा                   | २—१३९                |  |
| ",                  | ४-२३५९              | ,, ,,                          | 6-49                 |  |
| "                   | ४–२७७५              | सोलसजोयणहीणे                   | ₩-६'٩                |  |
| सेसेसुं ठाणेसुं     | <b>४–२</b> ५१८      | सोलस बिदिए तदिए                | <b>-५-१</b> ९३       |  |
| सेसेसुं समएमुं      | ४-९०४               | सोछसमार्मिद्दाणं               | <b>ફ</b> - પ, ૦      |  |
| स्रोऊण तस्स वयणं    | <b>ય-</b> ૪૨૬       | सोलसविद्दमादारं                | ४–३४७                |  |
| <b>31 39</b>        | 8-830               | सोलससहस्सभडमय                  | 8-1940               |  |
| सोऊणं उवएसं         | ४–४७३               | से। इससहस्मधिय                 | 3-5846               |  |
| स्रो कंचणसमदण्णो    | ४-४४६               | सोडससइस्सइगिमय                 | 8-48                 |  |
| सोक्सं तित्थयराणं   | 1-89                | सोलसम <b>इस्सच</b> उस <b>य</b> | 4-100                |  |
| सोणियसुक्कुप्पाइय   | ४–६३७               | सोलससहस्सणवस्य                 | 9-198                |  |
| सोत्तियकूडे चेट्टदि | ४-२०५ <b>४</b>      | सोकससहस्सपणसय                  | e-168                |  |
| सोगविणि सि कणवा     | ا ۾ ۾ جي            | सोछससइस्समेत्ता                | <b>ર</b> –૧ <b>ર</b> |  |

| -                                       |                 |                                      | •                  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| सोखसपदस्यमेत्रा                         | <b>७−६</b> ₹    | सोदेदि तस्स खंधो                     | 8–२ १ ५५           |
| "                                       | 9-60            | _                                    |                    |
| सोळससहस्समेत्रो                         | 3¢              | ह                                    |                    |
| सोलससहस्सय॥णि                           | ४+१७७९          | <b>इ</b> स्थपदेखिद्णामं              | ४-३०७              |
| " "                                     | 8-10-3          | <b>इ</b> त्थुप्पलदीवाणं              | ७–४६६              |
| "                                       | ४-२२३१          | इयकण्णाई कमसो                        | 8-2850             |
| सोलसइस्सं छस्यय                         | २-१३४           | इयसेणवम्मिकाहि                       | 8-486              |
| सोहरमकप्पणामा                           | 256-2           | <b>द्दारकरिवसहस्वगाहिव</b>           | <b>३</b> –४६       |
| स्रोहम्मकप्यपद्मित्यम्म                 | ८-५१२           |                                      | 8-1884             |
| सोहम्मदुगविमाणा                         | ८–२०६           | ं,<br>इरिकंतासारिच्छा                | 8-3005             |
| सोहम्मप्पहुदीणं                         | ८–६७२           | <b>इ</b> रिणादियतणयचरा               | ४–३९३              |
| सोहम्मिम विमाणा                         | <i>८−३३४</i>    | हरिदालमई परिदी                       | ४–१८०२             |
| सोहम्मसुरिंदस्स य                       | 8-183           | <b>इ</b> रिदालसिंधुदी <b>वा</b>      | ५२६                |
| सोहरमादिचउवके                           | 8-946           | हरिवरिस <del>क</del> ्षेत्रफळं       | <br>४–२७१ <b>३</b> |
| 37 <b>9</b> 7                           | S-883           | हरिवरिसा चडगुणिदो                    | ४–२८०७             |
| सोहम्मादियउवरिम                         | ४-१२३२          | हरिवरिसा चंडगुणदर<br>हरिवरिसो णिसहदी | ४—२७४ <b>६</b>     |
| सोहम्मादिसु भट्टसु                      | 2-886           | हैसिम चंद्रधवले                      | 4-66               |
| सोहम्मादी भच्चुद                        | ४-८६२           | हाएदि किण्हप <del>रखे</del>          | 8-2888             |
| ) <sub>1</sub> ))                       | 6-446           | हाणिचयाण प्रमाणं                     | २ <b>-</b> २१९     |
| सोहम्माद्दी देवा                        | C-56 <b>3</b>   | हाहा चडसीदिगुणं                      | ४~३०३              |
| सोद्धरिंमददिगिंदे                       | c-444           | <b>हाहा</b> हृहूणारद                 | <b>६−</b> ೪०       |
| सोहाँमदादीणं                            | ८–३५७           | हिदयमहाणंदाओं<br>-                   | 8-040              |
| सोहर्मिदासणदो                           | 8-1 <b>9</b> 42 | दिमहंदयम्मि होति हु                  | <b>१–</b> ५२       |
| सोहस्मिदो णियमा                         | ८ <b>-</b> ६९९  | हिमवंतपब्वदस्स य                     | <b>૪</b> –૧૭૨૫     |
| सोहम्मीसाणदुग                           | 6-499           | हिमवंतमदाद्विमवं                     | 8-48,              |
| सोदम्मीसाणसणक्कुमार                     | 6-930           | हिमवंतयस्स मज्झे                     | ४–१६५८             |
| सोहम्मीसाणाणं                           | 6-939           | हिमवंतयंत्तमणिसय                     | 8-31               |
| ,, ,,                                   | 6-203           | <b>हिमवंत</b> सरिसदी <b>हा</b>       | 8-149              |
| सोहम्बीसाणेसुं                          | 6-331           | दिमवंताचलमञ्चे                       | y-194              |
| ,, ,,                                   | 6-116           | हिंगुक्तपथोधिदीवा                    | 4                  |
| सोद्यमीसाणोवरि                          | 1-202           | हुंडावसिपणिस्स य                     | 8-150              |
| सोद्दमी डगुहुत्ता                       | ૮~૫૪૪           | हृह् श्रद्धसीदिगुणं                  | 8- <b>3</b> 08     |
| सोहम्मे दक्षमुत्ता                      | 1-204           | इंद्वरद्वी दश्जुचणा                  | 1-548              |
| सादम्म ५७५ त।<br>सो <b>दञ्</b> ने ईसाणो | 6-190           | <b>बेद्धिशन</b> िज्ञमडवरिम           | 9-343              |
| संस्था विसम्बद्ध                        | 8-20ag          | 1                                    | r3-r3-3-r3         |
| सोबस्य अभिरामस्द                        | W-944H          | 29 19                                | 2-344              |
| सोहंकि असीमतक                           | 8-416           | 20 97                                | 4-144              |
| ALEGERA AND COME OF SEC.                | 4-410           | 22 27                                |                    |

|                                          | गन्थ-ना            | मोल् <b>डे</b> ख       | [ 984                 |  |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| देहिममज्ज्ञिमउवरिम                       | <b>6</b> –६९५      | होदि हु सर्वपदक्षं     | ٥-١،٥٥                |  |
| हेडिम मज्से उवरिम                        | ८-११६              | होंति अवज्ञादिसु णव    | e-88 <b>8</b>         |  |
| हेट्टिमळोड को मो                         | 3-9 <b>6</b> 6     | होति असंखेजगुणा        | v                     |  |
| हेट्टिमकोयायारो                          | 1-130              | होति असंखेजाओ          | ۷-۹۹۰                 |  |
| <b>दे</b> डिम <b>रे</b> डिम <b>रमुदा</b> | c-980              | हाति णपुंसयवेदा        | 2-20 <b>4</b>         |  |
| होट्टिल्लम्मि तिभागे                     | 8-2838             | होंति तिविद्व-दुविद्वा | 8-1815                |  |
| हेट्टोवरिदं मेछिद                        | 1-182              | हैं।ति दहाणं मज्झे     | 8-2045                |  |
| हेमवद्प्पहुदीणं                          | 8-2490             | होति पर्णयपहुदी        | ¥-1966                |  |
| हुमवद्भरहहिमवंत                          | 8-3649             | होंति पदामाणीया        | ¥-1 <b>ફ</b> ९२       |  |
| हेमददवाहिणीणं                            | <b>४–२३८</b> १     | होंति पयण्णयपहुदी      |                       |  |
| हैमवदस्स य रुंदा                         | ४–१६९८             | होति परिवास्तारा       | <b>9</b> -69          |  |
| <b>देरण्णवद्</b> रभंतर                   | ४-२३६४             | होति यमोघं सित्थय      | ٠-٧ <b>٩</b> ٩        |  |
| हैरण्णवदी मणिकंचण                        | 8-23,82            | 1                      | 4-14 <b>2</b>         |  |
| होदि असंखेन्जाणि                         | c-900              | होति सहस्मा बारस       | 8-1100                |  |
| होदि गिरी रुचकवरी                        | ५–१६८              | होति हु भसंखसमया       | <b>8−</b> ₹८ <b>६</b> |  |
| होदि सभापुरपुरदो                         | ४-१८९७             | होति हु ईसाणादिसु      | પ-૧૭ફ                 |  |
| हादि सदस्साहतर                           | ८ <del>-</del> ३४६ | होति हु ताणि वणाणि     | ५–२२८                 |  |
| होदि हु पढमं विसुपं                      | ७-५३७              | होति हु वस्पासादा      | ४-२७३                 |  |

# ग्रन्थ-नामोल्लेख

| भरगायणी              | ध–१९८२                       | ् <b>छोकायनी</b> | ८-५३०             |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| मूढाचार              | ૮-૫ <b>ઢ્</b> ર              | <b>छोकायिनी</b>  | 8-5888            |
| <b>स्रोकविनिश्चय</b> | <b>४-१८</b> ६६, १९०५, १९८२,  | सगायणी           | ४-२१७, १८२१, २०२९ |
|                      | २०२८; ५–६९, १२९, १६७;        | संगाइणी          | 8-5880            |
|                      | ७-२०३; ८-२७०, ३८६;           | संगायणी          | ८-२७२             |
|                      | ९–९.<br>१–२८१, ४–२४४८, २४९१; | संगाहणी          | c- <b>३</b> ८७    |
| <b>छोकांवेभाग</b>    | ७-११५; ८-६३५.                | संगोयणी          | 8-518             |

# भौगोलिक-शब्द-सूची

# ( पर्वत, नदी, द्वीप समुद्र, कूट, नगर एवं प्रस्तर आदिके नाम )

|                     | भ                 | अरजस्का                     | 8-118                | <b>अं</b> क       | ₹ <b>~1</b> 0, ८ <b>~1</b> ₹      |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| मधोभ                | 8-358             | <b>भ</b> रजा                | <b>४</b> –२२९९, ५-७६ | अंक कूट           | <b>४–२७६७, ५१२३</b>               |
| <b>अ</b> धिज्वाक    | 8-922             | <b>अ</b> रिष्ट              | 6-98, 296            | <b>अं</b> कप्रभ   | <b>५</b> –१२ <b>३</b>             |
| अन्युत              | <b>४</b> -१६, १२० | <b>म</b> स् <b>ष्ट</b> पुरी | 8-5563               | <b>अं</b> कसय     | 8 <b>−૧૬</b> રૂ૪, <b>૧૭રૂ</b> ષ્ઠ |
| <b>अ</b> तिनिरोध    | <b>२</b> –५१      | भरिष्ट विमान                | 8-3688               | अंका              | ¥-२ <b>२</b> ९७                   |
| <b>जीवीन</b> सक्त   | २-५०              | <b>अ</b> रिष्टा             | 9-943                | <b>अं</b> जन      | २-१६, ८-१४                        |
| <b>अ</b> तिपिपासा   | २-४७              | <b>भ</b> रिजय               | 8-112                | अंजन कूट          | <b>४-२७६६</b> , ५–१४५             |
| निस्य               | २-४८              | <b>भ</b> रुण                | ८-१२                 | <b>अंजनगिरि</b>   | <b>4-40</b>                       |
| बदुत्तर             | 1-167, 6-110      | अरुणवर द्वीप                | '4- <b>9</b> '9,     | अंजन भवन          | £851-8                            |
| <b>अ</b> नुदिश      | 6-996             |                             | ८–५९७                | अंजनमुख           | ₹-9.9                             |
| भुन्तरद्वीप         | <b>४–२२४०</b> ,   | अरुणवर समुद्र               | <b>લ્ન</b> કુ છ      | अंजनमूल कृ        | 28- <b>3060, 4-384</b>            |
|                     | २४९०              | <b>अरु</b> णा मास           | प्र- १७              | अंजनवर द्वी       | प ५-२५                            |
| <b>अ</b> परविदेह    | 8-3046            | <b>अ</b> रुणी               | 8-115                | अंजन शेळ          | 8−530 <b>₹</b>                    |
| <b>अ</b> पराजित     | ય-૧૧૪, પરક્,      | अर्जु <b>नी</b>             | 8-115                | भंजना             | १-१५३                             |
|                     | 6-900             | <b>भ</b> ळका                | 8-151                | अंदिश             | ८-९२                              |
| भपराजित कूट         | ५–१५६             | <b>म</b> छंकारसभा           | ५-२०३                |                   | २-१५१                             |
| भपराजिता            | ४–२२९७,           | भवकास्त                     | २–४१, ११९            | अं <b>धर</b> िक   | ४-१७६९                            |
|                     | 4-00              | भवतंस कूट                   | 8-5130               | <b>जं</b> वरतिस्क | 8-151                             |
| अवध्या              | ४–२३००            | अवधिस्य। <b>न</b>           | <b>ર—</b> ૪૫, ૧૫૬    |                   | था                                |
| <b>अन्बहु</b> क भाग | २-९, १९           | अविद्य                      | <b>3-8</b> 6         | भारमांजन          | ¥2211                             |
| <b>अ</b> भवेन्द्र   | ८-९२              |                             | ४-१२०, ८-१९७         | <b>मा</b> दित्थ   | 6-19                              |
| <b>ज</b> भिवेकशाङा  | . ३-५८            | भशोका                       | ४–२२९९, ५-७६         | भागत              | ४-५२४, ८ <b>-३</b> ५              |
| <b>अभिषेक</b> सभा   | 4-202             | भइमगर्भ                     | ४–२७६ <b>६</b>       | भानत कल्प         | 1-151                             |
| न्स                 | ८-१३              | अभरथ वन                     | ४–६६६                | भानन्द कूट        | ४–२०५८                            |
| <b>असम</b>          | ८-९४              | <b>अ</b> श्वपुरी            | <b>४–२२९९</b>        | <b>जार</b>        | २-४४, १४१                         |
| अभिन                | 6-803             | अष्टम पृथिवी                | २-२४,                | आरण               | 1-140, 4-14                       |
| अमितभास             | ८–९६              |                             | ८-६५२                | भारणयुराक         | <b>४-</b> ५२ <b>३</b>             |
| <b>जमो</b> ष        | 6-15              | असंभ्रान्त                  | 5-80, 388            | आये खण्ड          | <b>४२६७</b>                       |
| नमोष कूट            | <b>4-14</b> 2     | असारगल्ख                    | २−१६                 | भावती             | ४-२२०६                            |
| नमोघस्पर्श          | ८-९५              | <b>असुर</b>                 | 6-91                 | भार्शाविषक        | ४-२२१३                            |
| वयोध्या             | ४-५२६, २३००       | <b>अहिंदवर</b>              | 4-44                 | <b>आश्चर्य</b>    | 8-1548, 1088                      |

|                              |                         |                  |                |                   | •                   |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| आसनगृह                       | <b>3</b> -48            | ऋनुभावते         | 03-3           | कल्पातीतमही       | 1-143               |
|                              | <b>T</b>                | ऋतुप्रभ          | 6-69           | <b>कंप</b> ग      | c-17, 98            |
| इन्दु ब्रह                   | 8-5358                  | ऋतुमध्यम         | 62-2           | कंचन कूट          | 8-2021, 4-184       |
| इन्द्रक                      | ₹-३६                    | ऋतुविशिष्ट       | 4-69           |                   | X-506X              |
| इका कूट                      | <b>४—१६३</b> २          | ऋदीश             | ८–१२           | कंपिकापुरी        | ¥-4 <b></b> €       |
| इप्याकार                     | <b>४–२५३</b> २          | ऋषिशैल           | 1-46           | काकंदी            | ¥-4 <b>2</b> ¥      |
|                              | Ę                       |                  | ष              | काविष्ठ           | 1-14.               |
| ईशान                         | 6-170                   | एकशेळ            | ¥              | कामपुष्प          | 8-914               |
| ई्ष्याग्भार                  | ८—६५६                   |                  | दे             | काल               | ર — ૫ 🧸             |
| <b>E</b> double              |                         | S                | '              | কাহ্বা            | 7-80                |
|                              | <b>उ</b>                | ऐरावत            | ४-९१, २३६५     | कांचन कूट         | ¥- <b>₹</b> ફ્રેપ્  |
| उप्रवन                       |                         | ऐरावत कूट        | 8-1861         | कोचन द्वीप        | 4-38                |
| उज्ञवकित                     | २–४३, १३८               | ऐरावत द्रह       | ५-२३२६         | <b>কি</b> ভকিভ    | V-114               |
| <b>उत्तरकुरु</b>             | ध—२०६०                  |                  | भो             | किंनश्गी।त        | V-114               |
| उत्तरभरत कूट                 | 8-185                   | ओलगशाला          | <b>३</b> -५८   | किंनामित          | V-113               |
| <b>उ</b> रपछ                 | ४-१६६५, ८-९३            |                  | औ              | कुक्षिनिवास       | y-224               |
| <b>उ</b> त्प <b>छ</b> गुस्मा | . 8-1688                | औषधनगरी          | 8-5568         | · ·               | 8-171, c-9 <b>1</b> |
| <b>उ</b> श्पका               | <b>8</b> —3 <b>9</b> 88 | <b>औषधवादिनी</b> | <b>४–</b> २२१६ | कुमुद क्ट         | 4-140               |
| <b>उत्पक्षा</b> उत्पक्षा     | 8-198                   |                  |                | <b>कुमुद्</b> यमा | 8-1944              |
| <b>उद्</b> क                 | <b>४—२४</b> ६४          |                  | <del>क</del>   | कुमुद शैल         | V-2112              |
| <b>उदकाभा</b> स              | <b>४—२४</b> ६४          | करछ              | 8-5063         | कुमुदा            | ४-१९६६, २२०४        |
| <b>उदित</b>                  | C-68                    | कच्छकावती        | ४-२२०६         | <u>कुर</u>        | y- <b>२</b> ०९१     |
| <b>उद्भान्त</b>              | २–४०, ११२               | कण्छा            | <b>४</b> –२२०६ | कुरावर द्वीप      | 4-40                |
| <b>उ</b> न्समा               | <b>४—२३७, १३४०</b>      | कच्छा कूट        | <b>४–२</b> २६० | <b>कुसुम</b>      | 4-91                |
| उन्मसज्ञा                    | 8-2234                  | कज्जलप्रभा       | <b>४–३</b> ९६२ | कुं <b>ड</b> ल    | c-9 <b>9</b>        |
| <b>उपजरू</b> धि              | 8-13 or                 |                  | ४–१९६२         | कुंडल कूट         | 4-144               |
| <b>उपनन्द</b> न              | 8-1006                  |                  | 8-5830         | कुंडक गिरि        |                     |
| <b>उप</b> पाण् <b>डु</b>     |                         | कदलीगृह          | <b>3</b> 49    | Į                 | 8-1895, 4-196       |
| डपपादसभा                     | 4-508                   | कनक              | ८–९५           |                   | 4-110               |
| <b>उ</b> पसीमनस              | _                       | कनक कूट          | ४–२७६७, ५–६२२  | कुडल नगर          | 8-444               |
| <b>उ</b> पार्थ               | 6-93                    | कनक प्रभ         | ५-1२२          | कुंडलवर द्वी      |                     |
|                              | ऊ                       | कनक धराधर        |                | कुंदका            | <b>४–२२९७</b>       |
| <b>ऊजैथ</b> न्त              | 1-77                    | कमर्छ            | ८–९३           |                   | ¥-191               |
| कर्मिमाकिनी                  | <b>u−</b> ₹₹ <b>१</b> ६ | कर्ण             | ८-९५           |                   | £-80                |
|                              | 啊                       | कर्वड            | ४-२२६८         | í                 | 4-14.               |
| भरतुष्ट्रका गदी              | 8-003                   | करूश             |                | केशरी द्रह        | ¥-211 <b>4</b>      |
| मार्च                        | 6-98                    | <b>कश्पभूमि</b>  | 1-152          | क्रिकाचा          | 4-114               |

# ं तिङोयपण्णसी

| कोकनद                             | ८-९३ :                          | गंधमालिनी         | ४-३२०५                  | चुडामणि            | 8-116                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| कीशाम्बीपुर                       | 8-483                           | गंधर्वपुर         |                         | चेत्रवन            | <b>⊌−६</b> ६४                  |
| कौस्तुम                           | ४-२४६०                          | गंधवती            | 8-5340                  | ;                  | छ                              |
| कौस्तुभास                         | <b>४२४६०</b> :                  | गं <b>ध</b> ब्यास | <b>४–२०५७</b> :         | <b>छ</b> श्र       | ८-९१                           |
| कोंचवर द्वीप                      | <b>५</b> –२०                    | गंधा              | 8-2500                  | ঞ্জি ন             | 9- <b>6</b> 0                  |
| श्लीरवर द्वीप                     | 4-34                            | गंधिला            | ४–२२०९                  |                    | <b>अ</b>                       |
| क्षीरोदा                          | ४–२२१६                          | गिरिशिखर          | 8-178                   | जन्मशाला           | <b>1</b> -46                   |
| श्चद्र हिमवान् कूट                | 8-3663                          | गोक्षीरफेन        | _                       | जम्बू द्वीप        | પ્- ૧૭૬                        |
| क्षेमपुर                          | 8-118                           | गोमेदक            | २-१६                    | जयन्त ४–;१         | प, <i>५</i> २३, ८ <b>–१</b> ०० |
| क्षेमपुरी                         | ४-२२९३                          | प्राम             |                         | जयन्त कृट          | પત્રના ધૃષ્ણદુ                 |
| क्षेमंकर                          | 8-116                           | <b>ग्राइवर्ता</b> | <b>४</b> –२२१५          | <sub>य</sub> थन्त. | ४- २३००                        |
| क्षेमा नगरी                       | ४-२२६८                          | प्रेवेय           | 6-890                   | जयन् <u>की</u>     | ~- vo                          |
| क्षाद्रवर द्वीप                   | પ્ <b>ર—</b> કુ દ્              | <b>ग्रैवेय</b> क  | १-१६१                   | <b>जयपुरी</b>      | 8-113                          |
| ্ ব                               | Ŧ į                             | •                 | _                       | जयावह              | <b>४</b> –१२३                  |
| खडखड                              | ₹-88                            | ·                 | ঘ                       | जलकान्त            | ۷ <b>-९</b> ६                  |
| ख <b>र्</b> गपुरी                 | ४–२३०•                          | घर्मा             | 3-343                   | जलप्रभ ध           | १ १८४८, ८-२९८                  |
| खड्गा                             | ४-२२९३                          | घात               | २-४१, १२५               | जळस्तम्भ           | ४-१३०९                         |
| खण्डप्रपात                        | 8-180, 10 <b>६</b>              | घृतवर             | مئ که سائم              | जंब् वृक्ष         | ४– <b>२ १</b> ९ ५              |
| खरभा <b>ग</b>                     | २–९, ३–७                        |                   | ਬ                       | जिन कूट            | <b>४–</b> १६६४                 |
| ख <b>ङ</b> खङ                     | <b>3</b> -380                   | चक                | ८–१४, ९३                | जिनभवन             | <b>%</b> —8 <b>%</b>           |
| संद                               | <b>४–२२३</b> ७                  | चकंपुरी           | 8-2300                  | जिह्नक             | २-४२                           |
| •                                 |                                 | चतुर्भुख          | 8-338                   | जिह्ना             | २–४२                           |
| गगन                               | 6-88                            | चन्दन             | <b>२–१७, ८-</b> ९४      | ज्योतिरस           | २−१६                           |
| गगनचरी                            | 8-994                           | चनद्              | 8-119, ८-1२             |                    | <b>श</b>                       |
| गगननम्दन                          | 8-150                           | घनद्र कूट         | 4-940                   | झषक                | <b>4–84, 14</b> 0              |
| गगनवरूकभ                          | 8-323                           |                   | <b>४–</b> २२१३          |                    | त                              |
| गञ                                | ४ <b>१-</b> ८<br>१०११- <b>४</b> |                   | ४-५३३                   | तरव                | ₹ <b>–</b> ೪೪, <b>१</b> ೪೪     |
| गजदन्त<br>गभीरमाछिनी              | 8-228                           |                   | ४-११६                   | 1                  | २-४१, १२२                      |
|                                   | ۵                               | `   <b>_</b>      | 8-119                   | Į.                 | <b>२</b> –४३, १३४              |
| ग <b>र्ड</b><br>ग <b>र्ड</b> ध्वज | ¥-9 <b>9</b> 3                  | <b>I</b>          | 6-92                    |                    | 3-2084, 4-184                  |
| ग <b>५५</b> ०५५<br>गर्भगृह        | 3_4                             | चंपापुर           | १–२२, ४–५३७             | 1                  | ८-१३                           |
| गमग्रह<br>गंगा                    | <b>8-</b> 998                   |                   |                         | तपनीय कूट          | 8– <i>२७६</i> ८                |
| गगा<br>गंगाडप <b>बनवे</b> दी      |                                 | चित्रकृट          | ¥~11€, <del>2</del> 210 | 1                  | <b>२–४०, ११६, १</b> ६२         |
| गंगा कूट                          |                                 | चित्रगृह          |                         | तप्तजला            | <b>*</b> -२२१५                 |
| गंगा कूट प्रासाद                  |                                 | चित्रनग           | 8-5158                  | 1                  | 2-88, 184                      |
|                                   | 8-2014, 2046                    |                   | . 7-98, 8-2800          |                    | <b>4-</b> 3\$                  |
| 44 M 44 CM -4                     |                                 |                   | ,                       |                    |                                |

| •                           |                        |                    |                             |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| तमः अभा                     | 1-142,2-21             | धरिणी              | 8-148                       | नित्वोद्योत कूट                | 4-940                     |
| तापन                        | २~४३, १३५              | धर्मवर             |                             | नित्योव्योता                   | 4-100                     |
| तार                         | २-४४, १४३              | घातकीखण्ड          | <b>४</b> –२५२७              | निदाघ                          | <b>?-</b> 42              |
| विगिछ                       | 8-1051                 | धूमशभा             | १-१५२, २-२१                 | निमग्ना                        | ¥-220, 1280               |
| विभिन्न २−४                 | ५, १५२, ८–९३           |                    | न                           | निरय                           | २-४०, १०९                 |
| तिमिश <u>्र</u> गुफा        | ४-१७६                  | नक्षत्र            | c-9.8                       | <b>निरोध</b>                   | ર- <b>પ</b> ૦, <b>પ</b> ૧ |
| विभिश्र <b>ाह</b>           | ४–१४८, २२६०            | नगर                | ४–२२३७                      | निषध                           | 8-98, 1840                |
| तिसक                        | 8-151                  | नन्दन ४-१          | ८०६, ८-१२, ९४               | निषध कूट                       | 8-1046                    |
| त्रसनार्छ।                  | २-६                    | नन्दन कूट          | 8-1900                      | निषध द्रह                      | ¥-२० <b>९</b> १           |
| त्रसित                      | २-४०, ११७              | नन्दनवन            | 8-1966                      | निस्टठ                         | ₹-4•                      |
| त्रिक्ट                     | ४-११६, २२११            | नन्दवती            | 4-62                        | નોહ                            | 8- 6 A                    |
| त्रि <b>भुवनचू</b> डामणि    | 8-5308                 | नन्दा              | <b>३</b> –४५, ५-६२          | नीलगिरि                        | <b>8-3830</b>             |
| ।त्रेभुदन।तिलक              | ४–१८५९                 | नन्दिषोषा          | ५-६२                        | नील दिश्गजेन्द्र               | ¥-212¥                    |
| ,                           | ₹                      | नन्दीश्वर          | <b>१</b> –२६, ५ <b>–</b> १६ | नीक द्रद                       | 8-2124                    |
| द्क पर्वत                   | `<br><b>8–</b> २४६८    | नन्दोत्तरा         | <b>५</b> –६२                | भीक वन                         | 8-448                     |
| दकवास                       | ४–३४६८                 | नन्द्यावर्त        | C-18                        | नीलवान्                        | 8-1008                    |
| द्धिमुख                     | પ-દ્દપ                 | नन्द्यावते कूट     | ५-१६९                       | नीला                           | २-५२                      |
| दिक्स्वस्तिक                | c-97                   | नरकान्ता           | ४-२३३७                      | नैमिष                          | ¥-123                     |
| दि <b>गु</b>                | 6-97                   | नरकान्ता कुण्ड     | ४–२३३८                      |                                | प                         |
| <br>दिग्गइंद                | 8-7103                 | <b>मरगीत</b>       | 8-115                       |                                |                           |
| दि <b>ष्य</b> तिलक          | 8-122                  | निस्ति             | ८- <b>१</b> २               |                                | २-१२६८                    |
| दुर्ग                       | 8-928                  | निलिन कूट          | ४–२२१०,                     |                                | ८-४२                      |
| ड. <sup></sup><br>दुर्गाटवी | 8-2280                 |                    |                             | पद्मकावती                      | ४-१२०८                    |
| दुर्दर<br>दुर्दर            | 8-158                  | निकिनगुल्मा        | ४- <b>१% ६</b> ६            | , ···                          | -2084, 4-940              |
| दुःखा                       | २–४९                   | निस्तिना           | ४–१९४६, २२०८                | पद्म द्रह                      | ४–१९५, १६५८               |
| देवकुर <u>ु</u>             | 8-2135                 | नाग                | <-38                        | पद्म नाभिगिरि                  |                           |
| देवकुरु कूट                 | 8-2033                 | नाग गिरि           | <b>४—२२</b> १३              | पद्ममाछ                        | , c-18                    |
| देवमाळ                      | <b>8</b> –२२१ <b>३</b> | नागपुर             | 8-483                       | पद्मावती                       | ध–१२९७<br>जेन्द्र ध−२१६४  |
| देवरमण                      | 8-9604                 | नागरमण             |                             | पद्मोत्तर दिग्ग                |                           |
| देववर                       | ५-२३                   | नागवर              | rd — rd 3                   | परिधि                          | ५- <b>ફ</b> પ<br>૪-૨૧૧૨   |
| देवारण्य                    | 8-2201                 | नाथवन              | <b>೪</b> —६६७               | पछात्रागिरि                    | 1-142, 2-21               |
| द्रहेवती                    | 8-2234                 | नाभिगिरि           | 8-5184                      | पक्रम सा                       | 1-154, 4-41<br><b>1-6</b> |
| द्वार।वती                   | ४–६४३                  | नारकावल            |                             | पंकबहुलभाग<br>दंह अग्र         | ₹ <u>-</u> 6, 19          |
| <b>द्रोणमु</b> ज            | 8-223                  | नित्यवादिनी        |                             | पंक भाग<br>पंकश्वी             | u-2214                    |
| •••                         | ध                      | नित्याक्षीक कूट    | પ ૧ ૬ ૦<br>પ <b>૧ ૭ ૭</b>   | पंकवती<br>पंका                 | 4-44                      |
| भनेजय                       |                        | नित्याकोका         |                             | पंचा के स्वरी<br>वंचा कि स्वरी | 8-1448                    |
| <b>T</b> P. 122             | 4-154                  | <b>नित्योद्योत</b> | 8-714                       | ्रियामामारा                    | 4-1449                    |
| P 4 1 4 7 7                 |                        |                    |                             |                                |                           |

# तिलोयपणाती

| ₩.                    |                      |                  |                        |                      |                                      |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| वंश्वहीक मगर          | १–६५                 | प्राणव           | ४-५२४, ८ <b>-१</b> ५   | म <b>णिकांचन</b>     | <b>٧-</b> ૨ <b>૧</b> ૫૭ <sup>-</sup> |
| पानहु                 | 1-40, 8-1604         | भीतिं कर         | c-10                   | मणिषूट               | 4-121                                |
| पाण्डुक प्रासाद       | 8-1641               |                  | দ                      | मणित्रभ              | 4-121                                |
| पा <b>र्युकस्य</b> का | 8-1650               | फेनमाकिनी        | <b>४२२१६</b>           | मणिवञ्र              | 8-728                                |
| पाण्डु शिका           | 8-9696               |                  | ₹                      | मत्त्रज्ञा           | 8-2 <b>23</b> 4                      |
| पाताक                 | ४–२४०८               | <b>बर</b> वामुख  | 8-5890                 | <b>मनक</b>           | २-४१, १२६                            |
| पावानगर               | <b>१−</b> २२         |                  | 8-18                   | मन:शिस्त             | ५-२६                                 |
| वाषाग                 | ₹-9€                 | बलभद्र कूट       | ४–१९७८, १९९७           | मने।इर               | <b>८-९</b> ٩                         |
| पास                   | ८-९३                 |                  | 8-117                  | मनोहर उद्या          | न ४–६४९                              |
| <b>पिपासा</b>         | २~४७                 | बहुमुख           | 8-338                  | मरुत्                | 6-17                                 |
| पुण्डरीक              | ध-११२, ८ <b>-</b> ९३ | बहुछ             | २-१७                   | महदुःखा              | २-४९                                 |
| पुण्डरीक दह           | 8-5388               | बालुप्रभा        | 9-942                  | महाकच्छा             | ¥-220 <b>4</b>                       |
| पुण्डरीकिणी           | <b>४–</b> २२९४       | वहा              | 4-34                   | महाकाल               | <b>૨</b> –૫ <b>ર્</b>                |
| पुरिमतालवन            | ध–६ <i>७९</i>        | वहाहदय           | c-94                   | महाकांक्षा           | 5-80                                 |
| पुरोत्तम              | 8-114                | ब्रह्मोत्तर      | ۶ <b>–१५, १५</b> ६     | महाकूट               | 8-1 <b>1</b> 4                       |
| पुरकरवर               | <b>4−9</b>           |                  | भ                      | महास्वाल             | ¥-1२ <b>२</b>                        |
| <b>पुरक</b> रा        | ४-३२०६               | महिल             | ૪–૫રૂપ                 | महातमःप्रभा          | 3-345                                |
| <b>বুৎক্</b> কাৰবী    | 8-3308               | भद्र             | c-97                   | महानिशेष             | \$-40                                |
| Aed ≥                 | ૮-૧૫                 | भद्रशाल          | 8-1604                 | महानिंद्य            | 3-86                                 |
| पुष्पच्ह              | 8-115                | भद्राध           | 8-923                  | महानीछ               | 5-45                                 |
| पुष्पवन               | ४-६५२                | भरत              | 8-99                   | महापद्म              | @9@8-                                |
| पुट्यात्तर            | 8-458                | भरत कृट          | ४-१४७, १६३२            | महापद्मा             | 8-250C                               |
| पूर्णकूट              | 8-185                | भुजगवर           | <b>4-3</b> 8           | महापंक               | <b>₹</b> ~५₹                         |
| पूर्णभद्र             | 8-2063               | भूतरमण           | 8-9604                 | महापुण्डरीक          | <b>४–२३६०</b>                        |
| पृश्वक                | 8-18                 |                  | ५-२३                   | महापुरी              | <b>8-</b> २२ <b>९९</b>               |
| মন্তাৰ্গক             | <b>′ २−३</b> ६       | भूतदित           | ८-९५                   | महाप्रभ              | <b>५–1</b> २२                        |
| प्रश्वकित             | ्-४३, १३७            | भूतारण्य         | <b>४</b> –२२० <b>३</b> | महारीरव              | <b>ર</b> –પ <b>ર્</b>                |
| प्रतिसीतीदा कुण       | 1                    | भूमितिछक         | <b>४</b> –१२२          | महावस्सा             | 8-22 <b>.</b> @                      |
| प्रश                  | 6-18                 | <b>भूषणशा</b> खा | <b>ર</b> –૫૮           | महावशा               |                                      |
| <b>श्रमेकर</b>        | 6-18                 | <b>भृंगनि</b> भा | <b>थ—१९६</b> २         | महाविदेह             | 8-220 <b>9</b>                       |
| प्रमेकरा              | 8-2296               | <b>म्हेगा</b>    |                        | महाविद्य             | 2-100g                               |
| प्रमेजन कृट           |                      | अमक              | 9 4344 GALG            | महाविम <b>र्ह्</b> न | 7-86<br>7-49                         |
| प्रभासतीर्थ           | 8-248                | भ्रान्त          | <b>3</b> 13 - 4 - 4    | महावेदा              | 5-96<br>4-41                         |
| प्रभास हीप            | 8-2348               |                  |                        | महाशंख               | ४-२४६६                               |
| সৰাক                  | २-3 व                | मधर्वी           |                        | महाश्चक              | 1-150,18-424,                        |
| प्रवाक दूर            | 8-2050               | मटं <b>द</b>     | <b>७–२२३</b> ८         |                      | 6-14                                 |
| •                     | ţ                    | 4                | , ,                    | ,                    | - 4.1                                |

| महाहिमवान्                         | 8-1010                         | 1                                     | ₹                                     | ोक्ट क्य                | u_548.a                                 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| महादिमवान् व                       |                                | रक्तकम्बळा                            | -                                     | रायम क्ट<br>रायक        | • <b>4</b> 85-8                         |
| मंगछ कूट                           | 8-2033                         | रक्तकरमञ्ज                            | 8-1018                                | 2.0-                    | 2-80, 710                               |
| मंगलावती                           | <b>8</b> –2200                 | रक्तवता                               | ४–२३५७                                | 20                      | 8-1024, C- <b>23</b><br>8-1 <b>43</b> 4 |
| मंजूषा                             | 8-259                          |                                       | 9 <b>501-8</b>                        | रीरव                    | \$4 <b>\$</b>                           |
| मंत्रसभा                           | 4-808                          |                                       | <b>४</b> –२ <b>३</b> ५७,२ <b>३६९</b>  |                         | 4 - 3 <b>4</b>                          |
| मंद्र                              | 8-121, 6-290                   | रकादा                                 | 8-2300                                |                         | ਲ                                       |
| मंदरशैक                            | ¥-3000                         | रजत                                   | 8-9900, 4-922,                        | <b>लक्ष्मी</b>          | 8-7340, C-99                            |
| मागध तीर्थ                         | 8-388                          | 133m/r                                | ८ <b>–३</b> ९७                        | <b>क</b> क्ष्मीमाक्तिनी | ८- <b>९९</b>                            |
| मागध द्वीप                         | <b>४</b> –२२५४                 | रजतप्रभ<br>रतिकर                      | <b>५–१</b> २२                         | <b>उ</b> ह्लंक          | ₹ <b>-₽, १</b> ५५                       |
| माघवी '                            | 9 - १५३                        | 1                                     | <b>५</b> -६७                          | <b>अवजसमुद्</b>         | ४–२३९८                                  |
| माणिभद्र कूट                       | ४–१४७, २२ <b>६</b> ०           | •                                     | ४-२७६८, ५-३५६                         | <b>लांग</b> क           | <b>y</b> ! − >                          |
| मानुषोत्तर वन                      |                                | रस्नपुर                               | ४- १२५                                | <b>लांगलावती</b>        | ४२२०¶                                   |
| मानुषोत्तरशैल                      | 8-2080                         | रत्नप्रभ                              | 4-193                                 | <b>लां</b> तव           | 6-14, 120                               |
| मानस्तम्भ                          | <b>1-19</b>                    | रत्नप्रभा                             | 3-542, 2-20                           | लोककान्त                | ८-९५                                    |
| मार                                | र-४४, १४ <b>२</b><br>२-४४, १४२ | रस्नसंचया                             | ४-२३९७                                | कोल                     | २–४२ <b>, १२९</b>                       |
| मास्यवान्                          | ४-२०१५, २०६०                   |                                       | ४–१२५, २२४१                           | लोल क                   | २− <b>४२, १३</b> ०                      |
|                                    | 1-149, 8-97 <b>39</b> ,        | रस्नेष्टचय                            | 4-98                                  | को इ। गेल               | 8-998                                   |
| and a                              |                                | रथन्तुर                               | 8-338                                 | लोहित                   | 6-1 <b>3</b>                            |
| मित्र                              | 6-930<br>                      | रमणीया                                | ४-२२०७, ५-७८                          | <b>छो</b> हितक          | ८ <b>-</b> ९€                           |
| <sup>सिय</sup>                     | 81-2                           | रम्यक                                 | ४२३३५                                 | लोहित कृट               | 8-5-40                                  |
| मुक्ता <b>इर</b>                   | 8-488                          | रम्या                                 | ४-२२०७, ५-७८                          | ळोडित प्रोसाद           | ¥-1635                                  |
| यु गाय र<br>सुरज                   | <b>४−१</b> २२<br>८ <b>−</b> ९२ | रसदेवी                                | ४–२३५७                                | <b>छो</b> हितांक        | ₹-1€                                    |
| <b>मृष</b> कासार                   |                                | राजगृह                                | 8-484                                 |                         | a                                       |
| मेखलापुर                           | 8-338                          | राज्य कूट                             | 4-843                                 | वकान्त                  | <b>२-</b> ४१                            |
| मे <b>ष</b>                        | 6-13                           | राज्योत्तम                            | v. – 9 v. 3                           | वभार                    | ४–२०१२, २२००                            |
| मेघ कूट                            |                                | रिष्टा पुरी                           | ४–२२९३                                | वज्र                    | 4-122, 6-1 <b>2</b>                     |
| मेघा                               | ४ <b>-११७</b><br>१-१५३         | रुविम                                 | 8-4380                                |                         | ٧ <u>-1</u> 22                          |
| मेथुनशासा                          | <b>3</b> -46                   | रुचक                                  | ४ १६६४, ५ <b>-१२३</b><br>८ <b>-१३</b> | वञ्जप्रभ<br>वञ्जवर      | 4-58                                    |
| ग <b>ु</b> गसाका<br>स्क्रेप्छकंद्र | ४—२६८, १३३३                    | रुचकवर                                | 4-99, 989                             |                         | v-111                                   |
|                                    | • १५७) व्यव्य                  | रु <b>यका</b> भ                       | 4-15, 181<br>4-18 <b>2</b>            | I .                     | V-112                                   |
|                                    | य·                             | रु <b>चका</b> च<br>रु <b>चको</b> त्तम |                                       | वज्राद्धंतर             | y-12¥                                   |
| यक्षदर                             | ५-२३                           | रुचकाराम<br>रुचिर                     |                                       | बज्रावनि                | 4-99                                    |
| यम इंट                             | 9-220 <b>5</b>                 | रुपिर<br>रुपिर                        | ८- <b>१</b> २                         |                         | 8                                       |
| यमक है।                            | 8-2004                         |                                       | ध– <b>२३</b> ५२                       | 1                       | ¥220                                    |
| पशेष्ट                             | 6-14                           | -•                                    | ५–३४                                  |                         | <b>२-४१, १२४</b>                        |
| <b>यूपकेश</b> री                   | 8-5830                         | _                                     |                                       | i e                     | 4-19                                    |
| Tanks.                             | 4-4410                         | £.40.00                               | ४–२३७५                                |                         | ₩,₩                                     |

## तिङोयपण्णसी

| ৰসকাৰবী              | <b>४–२२०</b> ९          | ৰি <b>বু</b> ভা <b>ৰত</b> | 3-64                            |                     | যা                               |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| बद्रा                | <b>४–२३०</b> ९.         | विभंग सरिता               | ४-२३००                          | शकटभुखी             | 8-912                            |
| वरतनु                | . <b>8</b> –२२५४        | विभ्रान्त                 | २-४, ११५                        | शतउज्बल             | <b>8-</b> 208 <b>4</b>           |
| वर्षगत               | ₹-90                    | विमर्दं न                 | 5-49                            | शतार                | ૪–૫૨૪                            |
| बदेख                 | २-४५, १२४               | विमरू                     | ८–१२, ९४                        | शत्रुंजय            | 8-120                            |
| वर्धमान              | ५-१६९, ८-९२             | विमस्र कूट                | ४२०३१                           | शब्दावनि            | 8-1908                           |
| वकाइक                | 8-119                   | विमलप्रभ                  | 6-66                            | शरद                 | ८-९५                             |
| वस्गु                | ۷ <b>–</b> ۹२           | विमकमध्यम                 | 29-2                            | शर्कराप्रभा         | <b>9-943, 3-39</b>               |
| वस्पुत्रभ            | ¥-1647, 6-796           | विमकविशिष्ट               | 6-66                            | शशिप्रभ             | 8-996                            |
| वशिष्ट               | 8-2031                  | विमला                     | 4-800                           | शंख                 | ४–२४६६                           |
| वसुमती               | <b>8-२</b> १९           | विमलावर्त                 | c-66                            | शंखरन               | 4-908                            |
| वसुमस्का             | <b>४</b> – १९           | विमुखी                    | 8- <b>3</b> 30                  | शंखवर               | 4-18                             |
| वंशा                 | <b>1</b> —943           | विमोचिता                  | 8-933                           | शंखा                | ४-२२०८                           |
| वंशास                | 8-996                   | विरजस्का                  | 8-118                           | शातंकर ं            | ८-१६                             |
| वाद                  | २–४४, १४६               | विरजा                     | ४–२२९९, ५-७६                    | शालिवन              | ४-६५८                            |
| वानारसी              | 8-488                   | विद्योक                   | <b>४</b> –१२१                   | शास्मिक             | <b>४–२ १४७</b>                   |
| वारणी                | 8-928                   | वीतशोक                    | <b>४</b> –१२ <b>१</b>           | शिखरी               | ४-९ <b>४, १</b> ६६५, <b>१७३४</b> |
| वाराणसी              | ४-५३२                   | वीतशोका                   | ४–२ <b>२९</b> ९, <b>५</b> –७६   | शिवमंदिर            | 8-918                            |
| वारुणिवर             | 4-98                    | वीर                       | ८–१२                            | शिवंकर              | 8-115                            |
| বান্তু <b>কা</b> মभা | २-२ १                   | वृत्त                     | e-99                            | शीत                 | २ – ४३                           |
| वाविक                | ₹− <b>૪</b> ५           | वृषभ                      | ४-२१५, ८-९१                     | ग्रुऋपुरी           | 8-114                            |
| विकान्त              | २-२४१, १२०              | <del>बृ</del> षभीगीर      | ४–२६९, १३५१                     |                     | 8-5360                           |
| विचित्र कूट          | <b>४–११७,</b> २१२४      | वृषभ शैल                  | ४–२२९१, २३९५                    | शैल                 | २ <b>-९७</b>                     |
| विजटाबान्            | <b>४-२</b> २१३          | वेद                       | <b>२</b> – ४९                   | शौरीपुर             | 8-680                            |
| विजय                 | 8-455                   |                           | <b>३</b> –२८                    | <b>इयाम</b>         | <b>4-24</b>                      |
| विजयचरी              | 8-114                   | वेदी                      |                                 | 2001.41.7           | ४-दर१६                           |
| विजयनगर              | 8-153                   | वेलम्ब कूट                | <b>४-२७६</b> ९                  |                     | ४-५२८                            |
| विजयपुरी             | <b>४–२</b> २ <b>९</b> ९ | वेजयन्त                   | ४–११५, परर,                     | 1 .                 | 8-9958                           |
| विजयबान्             | 8-308v                  |                           | , <b>५-१</b> ५६, ८-१००          | श्रीकृट             | ४-१६३२                           |
| विजयन्त              | 8-900                   | वैजयन्ता                  | ४-२३००                          | श्राधर<br>श्रीनिकेत | ४− <b>१</b> १३<br>४ <b>−१</b> २३ |
| विजया                | 8-5500, 4-00            | वैजयन्ती<br>३—ऽ           | २ <b>-१</b> ६, ४- <b>१७</b> २४, | 1                   | 8-9550, <b>193</b> 0             |
| विजयार्थ             | <b>8–900,</b> २२५७      |                           | २–१६,४-१७८४,<br>–२४, १५०,८–१३   | 1 _                 | 8-1440, 1040<br>8-9448           |
| विषयार्थकुम<br>•     |                         | 1.                        |                                 | श्रीनिवास           |                                  |
| विदेष                | ¥-91, 1646              | वैभार                     | ४–१४८, ८–९५                     | 1                   | ।<br>थ−११३                       |
| विद्याधर अव          |                         | 1 -                       | ४–१४०,०-५५<br>४–११७, १६३२,      | श्रीभका             | u-1990                           |
| विश्वत् व्रद         | _                       | वैश्रवण कूट               | 6-114, 144<)                    | श्रीमहित            |                                  |
| बिचुछभ               | <b>४—११</b> ८, २०१५     | 1                         | 2-120                           | atall &             | , , , , , ,                      |

| •                |                        |                   | -                      |                                       | ( 101                    |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| श्रीवृक्ष        | 4-969, 6-99            | सिंह              | ۷-۹۹.                  | सूर्य पर्वत                           | U_23368                  |
| श्रीसंचय         | ४–१६६२, १७३२           | सिंहध्वज          | 8-992                  |                                       | 8-330<br>8-543 <b>8</b>  |
| श्रीसोध          | 8-19 <b>9</b>          | सिंहपुर           | <b>४</b> -५३ ह         |                                       |                          |
| श्रेणीबद्ध       | २–३६ ं                 | सिंहपुरी          | 8-229                  |                                       | 8-115                    |
| श्वेतकेतु        | ४-११२                  | सी <b>ता</b>      | ४-२११६, २०६१           |                                       | ۷-۹۷, <b>١</b> ٠٩        |
|                  |                        | सीतोदा            | ४-२१०३, २२१६           |                                       | .८-९३<br>८-१२४           |
|                  | स                      | सीमन्तक           | २–४०, १०८              |                                       | c-128                    |
| सनत्कुमार        | <b>9-9</b> 48, 6-920   | सुकच्छा           | <b>४-२</b> २०६।        |                                       | ४–२७६६                   |
| सप्तच्छद         | ८-३९७                  | सुखावह            | ध- <b>२</b> २१३        |                                       | <b>८−१</b> २०            |
| समुदित           | ८-९४                   |                   | <b>४–२२०</b> ९         |                                       | ¥-160 €                  |
| सरिता            | ४–२२०८                 | सुगंधिनी          |                        | सौमनस गिरि                            |                          |
| सर्वत्रोभद्र     | ८-९२, ३०१              | सुदर्शन           | ४-१२४, ८-१६            | सामनस वन                              | 4-1910                   |
| सर्वतोभद्रा      | 4-66                   | सुधर्मसभा         | ५–१९९                  | _                                     | c-9 <b>8</b>             |
| सर्वरत्न         | ४ <b>-२७६</b> ९, ५-१५६ | सुपद्मा           |                        | स्कन्धप्रभा                           | <b>४-१३</b> २८           |
| सर्वार्थपुर      | ४–१२०                  | सुप्रभ            | ध– <b>२१</b> ५३, ५-१२३ | स्तनक                                 | 2-81,121                 |
| सर्वार्थवन       | <b>૧–</b> ૪૬૫          | सुत्रभा           |                        | स्तनलोलुक                             | २-४२, १३१                |
| सर्वार्थसिद्धि   | ४-५२२, ८-१७            | सुप्रबुद्ध        | ८-१६                   | स्फटिक                                | 2-10, 8-2046,            |
| सहकारवन          | ४–६६५                  | सुभद्             | ५–१४५, ८–१६            |                                       | 4-140, 6-12              |
| सहस्रार          | १-१६०, ८-३५            | सुमनस             | <b>∢−</b> 9 €          | स्वयंत्रभ                             | ४-१८४०, ५-१६०,           |
| सहेतुकवन         | 8-444                  | सुमुखी            | 8-110                  |                                       | २३८, ८-२९८               |
| संघात            | २–४१, १२६              | मुरपीतकान्त       | 8-920                  | स्वयंत्रभा                            | 4-9 to                   |
| संजयन्त          | 8-114                  | सुरम्यका          | <b>४–३</b> २०७         | स्वयंभूरमण                            | ५–२२, २३८                |
| <b>सं</b> ज्विलत | २−४३, १३९              | सुर               | c-99                   | स्वरान्त                              | 8-5                      |
| संप्रज्वलित      | २—४३, १४०              | सुरसमिति          | e- 94                  | स्वस्तिक                              | ४—२०४५, <i>५</i> —१५३    |
| संम्रान्त        | २-४०                   |                   | ४-१६३२                 | रक्तरेक्ट कि                          | रे -४-२१३०               |
| संवाहन           | ४–२२३९                 |                   |                        | ंस्वस्तिक।देश                         | 1 <b>પ</b> -૧ <b>૪</b> પ |
| संस्थित          |                        | सुरुस द्रह        | 8-5063                 | į                                     | -                        |
| साकेत            | ४-५२७                  | सुवत्सा           | <b>४</b> -२२०७         | 1                                     | ₹                        |
| सागर             | ४-२०६०, ८-९४           | सुवप्रा           | <b>४</b> –२२०९         | हरि                                   | 8-41                     |
| सागरचित्र        | 8-3600                 | मुवर्णकूट         |                        | हरिकान्त कूर                          | ड ४-१७२४                 |
| सिद्ध कूट        | ४ <b>–१४७, १६३२</b>    | सुवर्णकूला        | <b>४–२३</b> ६२         | हरिकान्ता                             | 8-1084                   |
| सिद्धक्षेत्र     | १–२७८                  | सुविशास           | c-9 §                  | इरिकूट                                | 8-1088, 1646             |
| सिद्धान्त        | ८-९६                   |                   | 11_5 B 0 (a            | हरिताक                                | <b>५–२</b> ६             |
| सिद्धार्थ वन     | 8-688                  | सुलामा            | 8-444                  | हरि कूट<br>हरिताक<br>हरित्<br>हरिवर्ष | 8-3000                   |
| सिद्धिक          | ध-२१०३                 | । <b>स्र द्रह</b> | ४-२०५३                 | <b>हारेवर्ष</b>                       | 8-1028, 10 <b>1</b> 6    |
| )सिंदूर          | d-4 d                  |                   | <b>८−९</b> 8           | हरिसंह कूट                            | v-21 <b>41</b>           |
| सिंच             | ¥±२५२, <b>२</b> ५९     | सूर्व द्वीप       | 5-5501                 | हस्तिमागपुर                           | 8-181                    |
|                  |                        |                   |                        |                                       |                          |

#### तिलोयपणात्ती

| इंसगर्भ | 8-399                     | हिमवान्     | ४-९४, १६२४ हैमवत | ¥-99, 1496,           |
|---------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| हारिद्र | <b>४</b> –१८४७, ८–१३      | हिंगुक      | 4-24             | <b>५-</b> १५ <b>३</b> |
| हिम     | <b>२</b> –४५, <b>१</b> ५३ | हेमवन्त कूट | ५ - १२३ हिरण्यव  | त ४–९१, २३५०          |

# व्यक्ति-नाम-सूची

## ( पौराणिक एवं ऐतिहासिक पुरुष-स्त्रियों व देव-देवियों आदिके नाम )

|                                 | अ                           | अभिनन्दन          | 8-435            | आनतेन्द्र                | <b>५-९</b> ४                 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>क</b> ग्निद्त्त              | 8-9439                      | अभितगति           | <b>1</b> -94     | क्षारणेन्द्र             | ५ <b>९ ६</b>                 |
| नागर ः<br>अग्निमित्र            | 8-1400                      | अभितमती           | 8-861            | भाशा                     | 4-846                        |
| जामान <i>न</i><br>भ्राप्तिल     | ४–१५२८                      | भामतवाह           | न ३-१५           |                          |                              |
| जामण<br>भक्तिवाहन               |                             | अम्बा             | &- <b>4</b> 8    |                          | <b>E</b>                     |
| जाप्तवाह्य<br><b>अग्निशि</b> खी | <b>3</b> − 9 €              | भर                | ४-५१३, ५१५, १५८० | इंखा                     | 4-349                        |
|                                 |                             | <b>अ</b> रिष्ट    | <b>४–९</b> ६५    | इन्द्रभूति               | १−७८, ४ <b>−</b> ९६ <b>६</b> |
| <b>अ</b> चल<br>********         | <b>४-५१७, ५२०</b>           | <b>मरिष्टशंका</b> |                  | इन्द्रसुत                | ४ <b>- १</b> ५० <b>९</b>     |
| भ्रष्युतेन्द्र<br>भजित          | الماسري                     | अरिष्टसेन         | 8-1466           | इला                      | 4-344                        |
|                                 | ४-५१२, ९३४                  | <b>अ</b> र्चिनिका | ८-३०६            |                          | S.                           |
| भ्रजितनाभि<br>भ्रजितं जय        | 8-430                       | <b>अ</b> चिंमाछि  |                  |                          | ·                            |
| जाजत गय<br><b>अ</b> जितंधर      | 8-3438                      | भरुण              | 4-80             | ईशानेन्द्र               | ५-८५                         |
|                                 | 8-450                       | अरुगप्रम          | 4-80             |                          | उ                            |
| आतेकाय<br>                      | ६-३९                        | अलंबु             | S P F - S        | उत्तर                    | 4-88                         |
| भविबल                           | 8-3463                      | अलंभूषा           | <i>4-940</i>     | उत्तर<br><b>उ</b> त्तमा  | ६-४३                         |
| भतोरण .                         | 8-9464                      | भवतंसा            | ६-३५             | उत्पन्ना                 | ६ - ४ <b>९</b>               |
| <b>भ</b> नन्त                   | 8-413                       | अवना              | ४-२५८            | उत्पर्क<br>उदक           | ४–१५७९, २४६७                 |
| अनन्तवीर्य<br>*******           | 8-8469                      | <b>अव</b> ितसुत   |                  | उदक<br>उदकावास           | ४–२४६७                       |
| भनन्ता                          | 2066-8                      | अशिवधोष           |                  | उदंक<br>उदंक             | ४–१५८४                       |
| अनादर<br>अनिन्दिता              | 8-7999, 4-30                | अशोक              | ५-२३६            | 334                      | 0 1406                       |
| આગા <i>ન્યું</i> લા             | <b>४–१९७७</b> , ६–३९,<br>५२ | अश्वकण्ठ          | 8-8492           |                          | 老                            |
| अनिवृत्ति                       | _                           | <b>अश्व</b> प्रीव | ४–५१९, १५९२      | ऋषभंसन                   | <b>४</b> -९६ <b>४</b>        |
| आपश्वात<br>अपराजित              | 8-1468                      | अश्वसेन           | 8-486            |                          | _                            |
| अपराजिता<br>भपराजिता            | 5281-8<br>246-4 050-4       | <br>              |                  | <br>                     | <b>र</b> ्                   |
|                                 | ४-९३९, ५-१४८                |                   | भा               | एकनासा<br>               | 4 <b>-1</b> 44               |
| <i>भपाप</i><br>अप्रतिचकेश्वरी   | 8-1460                      |                   | 5-5-60 a 5-5-2   |                          | दे                           |
| _                               | •                           | _                 | ४–२१९७, ५-३८     | तेत्र क्रिक्टा<br>स्टेडर |                              |
| अभिचन्द्र                       | ४-४६९                       | आदित्य            | 8-1500           | पुरा [ अचिरा             | ] 8-488                      |

| चुरावण                | 4-68                  | कृतसृ्य      | 8-1468                         | चतमंख               | 8-1408                |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| देशवतः                | 8-2106,6-208          | कृत्म        | ध-५१८, १५८५                    | _                   | ¥-1160                |
|                       | _                     | कृष्णा       | ३-९०, ८-३६०                    |                     | 8-1469, 4-8 <b>5</b>  |
|                       | <b>क</b>              | केतुमती      |                                | चन्द्रगुप्त         | 8-1861                |
| कनक                   | <b>8–1</b> 400, 4–88  | केशरिसेन     | ¥-9 € H                        | _                   | ४-१६७९                |
| <del>क</del> नकचित्रा | <b>५-</b> १६१         | क्षत्रिय     | ४–१४८५, १५८५                   | चन्द्रधर            | ¥-146 <b>%</b>        |
| कनकध्वज               | 8-9400                | क्षेमकर      | ४–४३९                          | चन्द्रभभ            | 8-493                 |
| <del>क</del> नकपुंख   | 8-9400                | क्षेमंघर     | 8-888                          | चन्दाभ              | 8 -804                |
| कनकप्रभ               | 8-1400                |              | _                              | चन्द्राभा           | 3-46                  |
| कनकमाला               | ३-९४,८-३१६            |              | ग                              | चमर                 | <b>₹</b> −9¥, ४~९६¥   |
| कनकराज                | 8-9400                | गरुड         | ४–९३५                          | l .                 | 8-1198                |
| कनकश्री               | <b>३</b> -९४          | गंगदेव       | 8-1854                         |                     | <b>४</b> –९६ <b>४</b> |
| कनका                  | <i>५</i> -१६ <b>१</b> | गंगा देवी    | ४-४२८, १३५५                    | चित्रगुप्त          | ४–१५८०                |
| कनकाभ                 | ५–४४                  | गंध          | rd - 8rd                       | चित्रगुप् <b>ता</b> | 4-145                 |
| <b>क</b> मलप्रभ       | ६–४९                  | ř .          | <b>४</b> —९ <b>३</b> ५, १५०७   | चित्रदा <b>हन</b>   | 8-1466                |
| कमला                  | ६–४९                  | गांधारी      | 8 <b>-9 </b>                   |                     | 31                    |
| कला                   | ६-५४                  | गीतरति       | ६-४१                           | <br> जतु            | 8-16%0                |
| कंचनप्रभा             | ६–४५                  | गीतरस        | €-83                           | 1                   | 4, 9864, 1461         |
| कंस                   | 8-1866                | गृढ्दन्त     | 8-1460                         | जयकीर्ति            | 8-1460                |
| कान्तमाला             | <b>४</b> – ४६ ७       | गुप्त        | 8-1408                         | जयस्ता              | 4-186                 |
| कामा                  | ८-३१८                 | गुह्मक       | <b>४-</b> ९३६                  | जयन्ती              | <b>५</b> –१७६         |
| कामिनिका              | ८-३१८                 | गोमेध        | ४–९३५                          |                     | 8-9866                |
| काल                   | ५–३९, ६–४९            | गोवदन        | ४- ९३४                         | <br>  जयइयामा       | ४~५ <b>३</b> ८        |
| -काली                 | ४-९३८                 | गोवर्धन      | 8-3865                         | जयसेन               | <b>4-494</b>          |
| किन्नर                | ४-९३५, ६-३५           | गौतम         | <b>ઝ</b> ∽૧૪७६, ५ <b>-૧</b> ૪७ |                     | ४-९३९                 |
| किम्पुरुष             | ४-९३५, ६-३५           | गौरी         | ४–९३८                          | ्र<br>जरासंघ        | ४- <b>५१९</b>         |
| कीर्ति                | ध–२३३२                | !<br>        | _                              | जलकान्त             | ₹−94                  |
| कुवेर                 | ४–९३्५, १८५२          | }            | घ                              | जलप्रभ              | <b>ą</b> −14          |
| कुमार                 | 8-638                 | <b>घृतवर</b> | ५–४३                           | ।<br>जंबृस्वामी     | 8-1800                |
| कुछधुत                | ८ – १ ५७८             | 1            | <b>₹</b> −9 <i>५</i>           | जितशत्रु            | ४–५२०, ५२७            |
| कुष्माण्डी            | ४-९३९                 | घोषा         | ४-११७८                         | जितारि              | ४-५२८                 |
| कुंधु                 | ४–५ <b>१३</b> , ९६५   |              | ਚ                              | जिनदत्ता            | ८-३१६                 |
| कुंथुसेना             | 8-119%                |              |                                | जिनदासी             | 6-510                 |
| कुंदा                 |                       | चकायुध       | <b>3</b> —944                  | उवाङामाछिनी         | ४-९१८                 |
| कुंभ                  | ४-५४४, ९६५            |              | 8-690                          | 1                   | _                     |
| कृतमाळ                | ४–१६९, १३२६           |              | <b>√1−8</b> ∘                  | 1                   | র ১৯৬১                |
| कृतवर्मा              | ४–५३८                 | चक्षुप्सान्  | <b>યુ- ય</b> દ્ ૦              | तारक                | ¥-49 <b>%</b>         |

#### तिकोयपण्पत्ती

| तारा                                             | ६-४३                        | नन्दा         | <b>४</b> -५३५, ५-१४९, | पद्मप्रभ           | 8-438, 8408                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तुं बुरच                                         | ४–९३४ ,                     |               | ८–३१६                 | पद्ममाछिनी         | ે ૬ – બ ફ્રુ                                                                                               |
| तोयंघरा                                          | 8-1900                      | निदनी         | ξ <u>−</u> 89         | पद्मराज            | 8–૧ં૫૭ ર                                                                                                   |
| প্রিমূষ্ট                                        | ४-५१८, १५९१                 | निद्यभु       | A-8 &                 | पद्मश्री           | ₹- <b>९</b> ₽                                                                                              |
| त्रिमुख                                          | ५–९३४                       | नन्दिभूति     | ४–१५९१                | पद्मा ३-           | ९४, ४–५४५, ९३९,                                                                                            |
|                                                  | _                           | निद्मित्र     | ४-५१७, १४८२           |                    | 9968, 4-944,                                                                                               |
|                                                  | न •                         | नन्दिषेण      | 8-3490                |                    | ६-४५, ८-६१€                                                                                                |
| द्त्त                                            | 8-4°                        | नन्दिथेणा     | 4-386                 | पद्मोत्तर          | 4-932                                                                                                      |
| दर्शन                                            | w-3°                        | नन्दी ४-५     | १९७, १४८२, ५–४६       | पंकजगंधा           | ८-३१८                                                                                                      |
| _                                                | -                           | नन्दोत्तर     | <b>೪</b> –२७७७        |                    | ४-१५२१, १५२८                                                                                               |
| दामयष्टि <sub>.</sub>                            | ८—२७४<br>.४ - २५१           | नन्दोत्तरा    | <b>५-</b> 988         | पंचिशार            | 4-137                                                                                                      |
| दिवकुमारी<br><del>विकासम</del> ्य                |                             | नमि           | 8-412                 |                    | 8-1858                                                                                                     |
| दिशाकन्या<br><del></del>                         | 8-508                       | नरवाहन        | 8-9400                |                    | <b>५</b> –१ <b>३</b> ३                                                                                     |
| दीर्घदन्त                                        | 8-1460                      | निक्षिन       | 8-9490                | i                  | <b>५-४२, १३३</b>                                                                                           |
| <b>€ €</b> ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ | 8-५३५                       | निक्षिनध्यज   | 8-9460                | l .                | 8-834                                                                                                      |
| देवपाछ<br><del>२</del>                           | 8-1461                      | नछिनपुंख      | 8-1400                | 1                  | ४–५१३, ९३५                                                                                                 |
| देवसुत<br>२-०                                    | 8-1406                      | निलनप्रभ      | 8-1490                | 1                  | 8-1402                                                                                                     |
| देवी                                             | <b>3</b> -90                | नाळिनराय      | 8-9400                |                    | ४–१५८५                                                                                                     |
| શુતિ <b>શુ</b> તિ<br>•                           | <b>७−७</b> ६                | नवमी          | ५-१५५, ६-३७           | _                  | <i>भ—५२</i> ०                                                                                              |
| ब्रिप्रष्ठ                                       | <b>8</b> -496, <b>9</b> 499 | नाग           |                       |                    | -५१८, ५२०, ५-४०                                                                                            |
| द्वीपायन                                         | ४–१५८६                      | नाभिराय       | <b>४–४९४</b> , ५२६    |                    | 4-946                                                                                                      |
|                                                  | ध                           | नारद          |                       | <b>पुरुषकान्ता</b> | <b>શ્-</b> ૫ <b>ક</b>                                                                                      |
|                                                  | •                           | नारायण        |                       | पुरुषदत्ता         | ¥-980                                                                                                      |
| धनद्                                             | 8-068                       | निर्मेक       | 8-1460                | पुरुषदर्शिनी       | £-49                                                                                                       |
| भरण                                              | 8-43 B                      | निष्कषाय      |                       | <b>ुरुषसिष्ट</b>   | 8-416                                                                                                      |
| धरणा                                             | 8-1100                      | निशुस्भ       |                       | पुरुषोत्तम         | 8-416                                                                                                      |
| धरणानम्द                                         | ₹-18                        | नीलकण्ठ       |                       | पुष्पकमाङा         | 8-1900                                                                                                     |
| धर्म                                             | ४-५१३, ९६५                  | नीलांजना      |                       | पुष्पगन्धी         | ६-३९                                                                                                       |
| धर्मश्री                                         | 8-1108                      | नीछोत्पछा     | 6- <b>३</b> 9७        | 1                  | 8-492, 4-82°                                                                                               |
| <b>धा</b> रिणी                                   | . 8-865                     | <b>二</b> 割立(本 | ध <b>-</b> १६७        | 1                  | ر عن العامل الع |
| श्वतिषेण                                         | 8-1864                      | नेमि          | 8-418                 | पुष्पामित्र        | 8-940 <b>8</b>                                                                                             |
| ध्रुवसेन                                         | 8-1866                      |               |                       | पुष्पवती           | <b>ξ−ξ</b> Φ                                                                                               |
|                                                  | न                           |               | प                     | पूर्वा             | 1-34, 4-84                                                                                                 |
|                                                  | ग                           | पद्म ४        | -414, 410, 1466,      |                    | 8-146\$                                                                                                    |
| नक्षत्र                                          | 4-1466                      |               | ч-¥°, 1 <u>8</u> 8    | पूर्वात्रम         | 4-84, E-8\$                                                                                                |
| मन्द                                             | <del>યું-</del> ૧૫૮૫, ૨૫૦૦  | पद्मध्वज      | n-34m3                | पूर्वसङ्           | 8-946                                                                                                      |
| वन्द्रदती                                        |                             | वस्मपुर       | 8-1401                |                    | 8-1745                                                                                                     |

|                                  |                                   |                    |                        |            | •                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| <b>प्र</b> थिवी                  | ४-५३२, ५-१५५                      | ब्रह्मदत्त         | 8-494                  | मनोहरी     | 8-84 <b>0</b>           |
| प्रकुटजा                         | 8-9900                            | ब्रह्मेन्द्र       |                        | मयूरप्रीव  | ¥-9492                  |
| प्रज्ञप्ति                       | ४–९ ३७                            | ब्रह्मश्वर         | 8-638                  |            | 8-862                   |
| प्रतिरूप                         | ६–४७                              | ब्रह्मोत्तर इस्द्र |                        | मरुदेवी    | 8-894, 498              |
| <b>प्रतिश्रुति</b>               | 8-853                             | ब्राह्मी           | 8-1900                 | मल्लि      | ४-५१३, ९६६              |
| प्रभंकरा                         | ७–५८, ७-७६                        |                    |                        | महाकाय     | <b>६-३</b> ९            |
| प्रभंजन                          | ₹ – 9 €                           | <br>               | भ                      | महाकाल     | ५–३९, ६४९               |
| प्रभावती                         | <b>೪–೪७७, ५</b> ೪೪                | भगछि               | 8 <b>-14</b> 64        | महाकाळी    | 9-936                   |
| प्रभास                           | ४–१३४८, २३५१,                     | भद्रबाहु           | 8-1865                 |            | પ-૪પ                    |
|                                  | २६०२, ५-३८                        | भद्रा              | ५–१५५, ६–५३            |            | <b>2</b> - 9 V          |
| प्रसेनजित्                       | ४–४८९                             | भरत ४–             | १६७, ५१५, १५८७         |            | 8-9469                  |
| प्रहरण                           | 8-419                             | भानु नरेन्द्र      |                        | महापद्म    | ४-१५७२, १५८८,           |
| त्राणतेन्द्र                     | ير-وي                             | भाविता             | 8-110 <b>9</b>         |            | 4-385                   |
| प्रिय                            | <b>4−3</b> 6                      | भीम                | <b>€</b> −8 <i>∨</i>   | महापद्मा   | 1-68                    |
| प्रियकारिणी                      | ४५४९                              | भीमाविल            |                        | मद्वापुरुष | 4-20                    |
| प्रियदर्शन                       | ४–२६०२, ५-३८                      | भुजगित्रया         | ६-५२                   |            | ~-88                    |
| प्रियदर्शना                      | ६-४1                              | भुजगा              | <b>६</b> – ५ २         | महाबल      | 8-1499                  |
| प्रेमक                           | 8-9464                            | भूतकान्ता          | ६—५४                   |            | ५-१३२, ६-५४             |
| प्रोष्टिक                        | ४–१४८५, १५७९,                     | भूतरका             | £-48                   | महाभीम     | <b>६</b> ४५             |
|                                  | 825.5                             | भूता               | ६-५४                   |            | ો <b>૪–</b> ૧ <b>૬૬</b> |
|                                  | _                                 | भूतानन्द           | ₹ <b>-</b> १४          |            | 8-918                   |
| =                                | ब                                 | <b>भ्दकु</b> टि    | ४–९३५                  | महाषीर     | 1-68, 04, 8-1808        |
| <b>ब</b> ल<br>इसम्ब              | 8-949                             | भृत्यभांध          | 8-3400                 | मद्वाशिर   | ५–१३२                   |
| बलदृत्त<br>बलनामा                | <b>8–</b> ९६४                     | भोगमाछिनी          | ४ - २०६२               | _          | <b>E</b> 4-93           |
|                                  | ८—३०६                             | भोगवती             | ४–२०५९, ६–५२           | महासेन     | ४—५३३                   |
| बरुभद्र                          | 8-168                             | भोगंकृति           | <b>४–</b> २०५ <b>९</b> |            | 4-988                   |
| ৰকা<br>ৰক্তি                     | 8-4048                            | भोगा               | ६-३९, ५२               | मैगला      | ¥-4 <b>1</b> 0          |
|                                  | ४ <b>-</b> ५ <b>१</b> ९           |                    |                        | मंदिर      | ४-९६५                   |
| बहुपुत्रा                        | <b>६-४३</b>                       |                    | म                      | मागध देव   |                         |
| <b>बहुरू</b> पा                  | <b>६-४७</b>                       | मधवा               | دي-دع ع دم             | माणवक      | 8-146€                  |
| <b>बहुरू</b> विणी                | 8-484                             | मथुकैटम            | 8-14 6                 | माणिमद्र   | 8-160, 6-8 <b>1</b>     |
| वाहक                             | - , - ,                           | 474771             | <b>€</b> −49           | मावलि      | ८-२७४                   |
| <b>बाक्डन्द्र</b> सेव            | [[[[]]]]]                         |                    | <b>E-49</b>            | मातग •     | 8-938                   |
| बाहुबछि<br><b>डुदि</b> देवी      | 0 ,401                            | मधसेना             | 8-1306                 | मानस देव   |                         |
| <b>डार्</b> दवा<br><b>डार्</b> क | ૪–૧૬૪<br>૪–૧૬૪<br>૪–૨ <u>૬</u> ૪૫ | मध्य               |                        | मानसी      | <b>४-९३९</b>            |
| स्रहा<br>शब्द                    | 8-1804                            | मध्यम              | 4-85                   | मार्गिणी   | 9-11C0                  |
| TP, 123                          | 8-488                             | मनोबेगा .          | 8- <b>9</b> 3<         | माक्ना     | 4-48                    |
| 1F, 125                          |                                   |                    |                        |            |                         |

## तिले|यपण्णत्ती

| माहेन्द्र          | ५-८७                 | रामा            | <b>४–५३</b> ४                                       | वरुण           | ४ <b>-७६४, ५</b> -४३ |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| मित्रा             | <b>४</b> –५४३        | रामापति         |                                                     | वरुणप्रभ       | ५-४ 1                |
| मिश्रकेशी          | ५-१५७                | रावण            | ४-५१९                                               | वरुण।          | 8-1100               |
| मीना               | 8-1196               | रुचककान्ता      | <b>५</b> १६३, १७५                                   | वशिष्ठ         | 3-3 u                |
| <b>मुक्तद</b> न्त  | 8-1450               | रुचककीर्ति      | ५–१६३                                               | वसुका          | <b>८−३०७</b>         |
| <b>मुनिसुव</b> त   | ४–५४५, १५८०          | रुचक्रप्रभा     | <b>५–१</b> ६३                                       | वसुधर्मा       | 6-300                |
| <b>स्दुभाषि</b> णी | <b>&amp;-</b> '49    | रुचका           | ષ-૧૬૨, ૧૭૫                                          | वसुपूज्य       | ४-५३७                |
| मेघ                | <b>४</b> –२७७९       | रुचकाभा         | ય – ૧ુ છ પ                                          | वसुमित्र       | 8-1429               |
| मेघप्र <i>म</i>    | 8-430                | रुचकोत्तमा      | ષ્ય – ૧ુ ૭ દ્                                       | वसुभित्रा      | ६-४५, ८-३०७          |
| मेघमालिनी          | ४–१९७६               | रुद             | 8-450                                               | वसुंघरा        | <b>५-१५</b> २, ८-३०७ |
| मेघवती             | <b>४–</b> ३९७६       | रुद्रवती        | ६ <b>–</b> ५ <b>३</b>                               | वायु           | ८-२७५                |
| <b>मे</b> घंकरा    | <b>४</b> – १९७६      | रुद्रा          | ६–५३                                                | वारिषेणा       | 8-2048               |
| मेरक               | ४–५१९                | रूपवती          | <b>६</b> –४७                                        | वारुगी         | 4-946                |
| मेरुषेणा           | 8-1100               | रंवत            | ४–१५८५                                              | वासुकि         | ५ १३२                |
|                    | <b></b>              | रोद्दिणी        | ४-९३७, ६-३७                                         | वासुप्त्य      | 8-7-13               |
|                    | य                    |                 | _                                                   | विगलि          | ४-१५८५               |
| यक्षिणी            | 8-9960               | <u> </u>        | ਲ                                                   | विचित्रा       | <b>४</b> –१९७७       |
| यक्षेश्वर          | ४–९३४                | लक्ष्मी         | ४ <b>-२</b> ३६१, ५ <b>-</b> १५२                     | विजय           | <b>४–५</b> १७, ९३४,  |
| यतिवृषभ            | ९-७ ६                | 'कक्षीमती       | ४-५३३                                               | <br>           | १४८५; ५–१८०          |
| यम                 | ४–७६४, २१०८          | <b>छो</b> हार्य | 8-9890                                              | विजय नरे       | द्भ ४-५४६            |
| यशस्कान्त          | <b>४–२७७</b> ६       | लोहित           | <b>४–२४</b> ६९                                      | त्रिजया        | ४–५२७, ५३७, ९३९,     |
| <b>यशस्</b> वती    | 8-839                | ले। दितांक      | ४–२४६९                                              |                | 4-186, 194           |
| यशस्वान्           | ४-२७७६               |                 | <b>::</b>                                           | विनयश्री       | ८ <b>–३</b> १६       |
| यशस्वी             | ४–४६५                | ]               | व                                                   | विपुल          | 8-9450               |
| यशोधर              | ४ <i>-२७७</i> ६      | वज्र            | ४-९६४                                               | विमरू ४        | –५१३, १५८१; ५–४३     |
| यशोधरा             | ४-४५४, ५-१५२         | वज्रचमर         | <b>४</b> –९६४                                       | विमलप्रभ       | 4-83                 |
| यशोबाहु            | 8-1860               | वज्रयश          | 8-1850                                              | विमलवाहर       | न ४–४५७, १५८८        |
| यशोभद्र            | 8-1890               | वज्रशंखला       | ४–९३७                                               | विमला          | ४–४४६; ६–५२          |
|                    | ₹                    | वज्रांकुशा      | ४–९३७                                               | विशाख          | ४–९६५, १४८५          |
|                    |                      | वांप्रेला       | ४-५४६                                               | विशालनेत्र     | ५–१३३                |
| रतिप्रिया          | <b>६</b> −३५         | वरचन्द्र        | 8-1464                                              | <u>चितिय</u>   | ५-1३२                |
| रतिसेना            | ४–११७८, <b>६–</b> ३५ | 1               | <b>४-९</b> ६ ६                                      | विश्रुता       | ८-३१७                |
| रत्ना              | <b>३</b> −९०         |                 | <b>ય-</b> ९६६<br>ય <b>-૧</b> ३१६<br>ય <b>-૧</b> ३७९ | विश्वसेन       | ૪–૫૪ ૧               |
| रत्नाट्या          |                      | वरसेना          | 8-1969                                              | विभागम         | <b>ध</b> —५२०        |
| रसा                |                      | वर्धकि रत्न     | 8-580                                               |                |                      |
| राम                | 8-410                |                 | <b>४</b> -५१३                                       | ाव <b>ण्</b> य | <b>४-५३</b> ६        |
| रामरक्षिता         | e-300                | वर्भिका         | 8-488                                               | बीरांगज        | 8-9459               |

| वृषभ                  | ४-२७५, ५१२                    | श्रीमती       | <b>४–४७१, ५४</b> २    | વિક્સમાં        |                                            |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| चेणु                  | <b>३-१</b> ४, ४-२ <b>१</b> ६५ |               | ४-२०४३ <sup>†</sup> । |                 | <b>४-५२</b> ६                              |
| चेणुदेवी              | ४–५३६                         |               | 4-333                 |                 | ४२६२, १३४८                                 |
| वेणुधारी              | ३-१४, ४-२१६५                  |               | ४–१५८८ <sup>†</sup>   |                 | <b>४− ¶</b> ५८ <b>६</b><br>₩ <b>!</b> •3.8 |
| वेल <b>म्ब</b>        | ३-१६, ४-२७८२                  |               | ४–१६३९                |                 | ४-५३ <i>९</i>                              |
| वैजयन्ता              | 4-386                         | _             | ४- <b>१</b> ५८४ :     |                 | 4-144<br>0-002                             |
| वैजयन्ती              | v.— 9 @ v.                    |               | ४-५१३                 |                 | 8-875<br>8-888                             |
| वैताद्यकुमार          | 8-966                         |               |                       |                 | ४ ५५८५                                     |
| वैतास्यब्यन्तर        | ४–१३२३                        |               | <b>घ</b>              | मीरी<br>सुकंड   | ४-१५९२                                     |
| वैदर्भ                | 8-648                         | वण्यस्य       | ४-९३५                 |                 | 3-90                                       |
| वैरोचन                | <b>3</b> -98                  | 1 3           |                       | <b>सु</b> गंध   | 4-80                                       |
| वैरोटी                | 8-936                         |               | 7T                    | युर्गाव         | 8-458                                      |
| वैकक्षणा              | <b>ζ−</b> ξ 9 <b>9</b>        |               | <b>8</b> –434         | -               | <b>६-</b> ५ <b>२</b>                       |
| चेश्रवण               | 8-900, 2939,                  |               | ξ <b>-</b> ξ 9        |                 | 4-80                                       |
| ·                     | २७७८                          | सत्यकिपुत्र   | <b>४-१५८</b> ६        |                 | 8 <b>-1</b> 46 <b>%</b>                    |
|                       |                               |               |                       |                 | ४५१७, ५४३, २७७९                            |
| <b>श</b> क्राजा       | 8-98 <i>5</i> <del></del>     | सनन्कुमार     | ૪–૫૧૫, ૧૬૨્૬;         |                 | ६-४९                                       |
| चातपदा<br>            | 4-869                         | į             |                       | सुदर्शनिका      |                                            |
| शतारेन्द्र<br>शशांक   | ५-९२<br>४-१५८५                | सन्मति        |                       | सुधर्म          | ४–५१७, १४८६                                |
| शंख<br>शंख            |                               | समाधिगुप्त    |                       | मुधर्म स्वार    |                                            |
| कान्ति<br>वान्ति      |                               | समाहारा       | <b>પ</b> -૧૫૧         |                 | ४-१५८५                                     |
| न्याल्यः<br>ज्ञालिदेव |                               | समुद्रविजय    | 8-489                 |                 | 8-880                                      |
| <b>रे</b> शिखकण्ठ     | 8-3492                        | _             | ४-५१२                 |                 | ५–१३३                                      |
| शिव                   | ४–२४६५                        | J.            |                       | सुपार्श्व       | ४–५१२, १५७९                                |
| शिवदेव                | <b>४–</b> २४६५                |               |                       | सुपार्श्वचन्द्र |                                            |
| शिवदेवी               | 8-480                         |               | 8-3499                |                 | 4-11-6                                     |
| शीतल                  | 8-412                         |               |                       | सुप्रतिष्ठ      | <b>४-</b> ५२०, ५३ <b>२</b>                 |
| शुकेन्द्र             | ५-९०                          | !             | ४–११८९, १५२१;         |                 | 8-5 30 <i>&amp;</i>                        |
| शेषवती                | <b>५</b> ~१५२                 |               |                       |                 | ४–५१७, <b>९६६; ५–</b> ४३                   |
| श्री                  | 8-1860; 4-146                 | 1 _           | ६-५३                  |                 | ४–१४९०; ५–४६                               |
| श्रीकण्ठ              | 8-1493                        | 1             | <b>४</b> –१६३९        | सुभद्रा         | <b>६</b> – ५ <b>३</b>                      |
| श्रीकान्त             |                               | सहस्रारेन्द्र | ५-९३                  | सुभैं।म         | 8-43.4                                     |
| श्रीचन्द्र            | ४–१५८९                        | 1             | <b>४-</b> ५२९         | सुमति           | ४-४५८, ५१२                                 |
| श्रीदेवी              | ध- <b>१६३</b> ९, १६७२         | सात्यक्सुत    | <b>ध</b> –५२१         | सुमित्र         | <b>8</b> —484                              |
| श्रीधर                | 8-1805; 4-83                  |               | <b>४-</b> ५४९, १४८५,  |                 | €-80                                       |
| श्रीप्रभु             | 4-83                          |               | २७७८                  | सुमेघा          | ¥-99€                                      |
| श्रीमृति              | ४-१५८८                        | सिद्धायिनि    | ४–९३९                 | सुमेषा          | 8-40                                       |

#### तिकोयपणाची

| सुसीमा          | ४-५३१; ६-४७,    | सेन        | ४–९६५            |             |                |
|-----------------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------------|
|                 | ७-५८; ८-३१६     | सेवक       | ४–१५८५           |             | ह              |
| <b>सु</b> सेना  | <b>४–५</b> २८ । | स्रोम      | ४-७६४            | हनुमान्     | 8-506          |
| सुरदेव          | ૪– ૧ ૫ ૭ ૬      | सौदामिनी   | ५–१६३            | हयग्रीव     | ४-१५९२         |
| सुरादेवी        | જ-૧૫૫           | सौधर्म     | 4-68             | <b>इ</b> रि | ८-२७६          |
| सुरूपदत्त       | ४–१५८६          | सौम्या     | <b>\$-49</b>     | हरिकण्ठ     | ४–१५९२         |
| <b>सु</b> कसा   | <b>£-48</b>     | स्थिरहृद्य | ५- १३३           | द्वरिकान्त  | 3-94           |
| सुङोका          | 8-8380          | स्वयंश्रम  | ४ <b>– १</b> ५७९ | हरिचन्द्र   | 8-1468         |
| <b>सु</b> वत्सा | ४–२०४३          | स्वयंप्रभा | ४ <b>~४२</b> ३   | हरिदाम      | 865-2          |
| सुवत            | 8-413           | स्वयंभू    | ४–५१८, ९६५, १५८१ | हरिषेण      | 3-94; 8-494    |
| सुवता           | ४-५४०, ११७९     | स्वरसेना   | ६-४१             | हरिषेणा     | 8-88-8         |
| सुस्वरा         | ६-५1            | स्बरूप     | ६ – ४७           | हेममाला     | c-₹10          |
| सूर्यप्रभा      | ७–७६            | स्वस्तिक   | પ-૧३३            | ही          | 8-9076; 4-946; |
| सूर्यसेन        | 8-488           | स्वाति देव | ४-२७८०           | ]           | €-3₽           |

# विशेष-शब्द-सूची

#### ~

| <b>अ</b>                 |                | <b>अद्</b> ।परुय            | 1-68         | <b>अ</b> फ्कायिक      | ५-२७८                 |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>अ</b> कामनिजेंरा      | ८-५६३          | <b>अ</b> द्धार <i>प</i> रुय | 9-929        | <b>अ</b> प्रतिघात     | ध-१०३१                |
| अक्षीणमहानस ऋषि          |                | अधर्भ                       | 9-97         | अप्रतिष्ठित प्रस्थे   | ६ ५-२७९               |
| <b>कक्षीणमहा</b> लय      | 8-9083         | अधिराज                      | 1-80         | अपत्याख्यानात्र र     | ज २–२७४               |
| अभिञ्चास                 | <b>6</b> -33   | अनय                         | 28-0         | अभयं कर               | 9-23                  |
| <b>अधिरह</b>             | २-३४९          | अनकाभ                       | ८-६२०        | अभव्य                 | ₹−₹८¶                 |
| अग्निशिखाचारण            | 8-1081         | भनुतंत्रकर्ता               | 3-60         | <b>अभिजित्</b>        | १-६९, ७-२८            |
| গঘ                       | ७-२२           | अनुबद्धकेवली                | 8-1212, 1800 | अभिन                  | 9-16                  |
| <b>अघोरमद्याचा</b> रित्व | 8-904C         | अनुभाग                      | 1-19         | <b>अभिन्नदशपूर्वी</b> | <b>४–९</b> ९९         |
| <b>अच्</b> धुर्शन        | २-२८०          | भनुराषा                     | 9-20         | ममम                   | 8-503                 |
| नच्छात्म                 | 8-500          | भदुसारी                     | 8-869        | <b>अ</b> मसांग        | 9−₹ ¤ \$              |
| जरर<br>इंट               | 8-500          | <b>अन्तरद</b>               | <b>७-२</b> २ | मस्तासवी              | 8-1048,               |
| बटटांग                   | ¥ <b>-</b> ₹०• | अन्तरद्वीप                  | 8-1266       | अयन                   | ४–२८९, ७ <b>–४९८</b>  |
| व्यणिया                  | ४-१०२६         | अपराजित                     | <b>७</b> –२१ | नरिष्ट                | 9-393, c- <b>43</b> 8 |
| व्यतिशय                  | ¥-494, 9+4     | <b>जपर्या</b> प्त           | ५-३८०        | अर्थकर्ता             | 1-174 ER.             |

|                          |                              |                      |   | •                                              |                    | [ 10]                  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|---|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>अर्थच</b> क्री        | 1-81, 80                     |                      | Ţ |                                                | एकादशांगधार        | 3-1846                 |
| <b>अर्थ</b> मण्डळीक      | 1-80, 8 <b>€</b>             | इक्षाकु कुल          |   | <b>8-44</b> 0                                  | एकेन्द्रिय         |                        |
| <b>अ</b> लक              | ७— <i>३</i> ९                |                      |   | ર <b>-                                    </b> | 241.44             | 4-206                  |
| भवसर्पिणी                | 8-318                        | 1                    |   | 9-200                                          |                    | भौ                     |
| <b>अवा</b> स्थित उप्रतप  | 8-9040                       |                      | _ | , (                                            | <b>औ</b> त्पत्तिकी | ¥9 0 <b>2 0</b>        |
| <b>अ</b> च्याबाध         | S & \$ -5                    |                      | ŧ |                                                | औषधि ऋदि           | 8-1040                 |
| अशोक                     | 9-29                         | ईशस्व                |   | 8-1030                                         | ,                  |                        |
| भशोक वृक्ष               | ४–९१५                        |                      |   |                                                |                    | <b>क</b>               |
| <b>अ</b> शोकसंस्थान      | <b>૭</b> – ૧ દ્              |                      | उ |                                                | <b>क</b> उजली      | ८-२१                   |
| <b>জ</b> শ্ব             | <b>७</b> –२२, ८ <b>–</b> ६२४ | उग्रवंश              |   | 8-4 <b>4</b> 0                                 | कदछीषात            | २ <b>–३</b> ५ <b>३</b> |
| अश्विनी                  | 9-25                         | उम्रोम तप            |   | 8-3043                                         | कनक                | 9-14                   |
| अष्टम भक्त               | 8-338                        | i                    |   | 8-7-8                                          | कनकसंस्थान         | ૭ – ૧ પ                |
| अष्ट मंगळ                | ४-१६०,७३८                    | ।<br>. डत्तरभाद्रपदा |   | v- <b>२</b> ८                                  | <b>कमल</b>         | 8-566                  |
| <b>अं</b> सर्वयगुणश्रेणि | निजेरा १–३७                  | उत्तरा फाल्गुर्ना    |   | ७–२६                                           | कमलांग             | ४–२९८                  |
| असिप्रभृति पट्क          | र्म ४-४ <b>१</b> •           | उत्तराषा <b>ढा</b>   |   | ७ <b>–</b> २७                                  | कर्वट              | ४-१३९४                 |
| भसुरसुर                  | २–३४७                        | उत्पात               |   | · · · · · ·                                    | कर्मजा             | 8-1051                 |
| अंगनिमित्त               | 8-3000                       | उत्सर्पिणी           |   | 8- <b>31</b> 8                                 | कर्मभूमि           | २-२८९; <b>३१९५</b>     |
| अंगुल                    | १—१०६                        |                      |   | 1-100                                          | कलेवर              | 9-16                   |
| <b>अंगुष्टप्रसेन</b>     | ४–९९८                        | उत्संधांगुल          |   | 9-900                                          | कल्किसुत           | 8-1418                 |
| <b>अंगो</b> वांग         | 8-960                        | उद्कवर्ण             |   | <b>9-3 9</b>                                   | कल्की              | 8-1406                 |
| <b>अंबरीय</b>            | २-३४८                        | <b>उद्</b> य         |   | १-३९, १८१                                      | करुप               | 8-394; 6-118           |
|                          |                              | उदीरणा               |   | 3-130                                          | करुपतरु<br>-       | ४-इ४२                  |
| 31                       | TT .                         | उद्धार परुय          |   | 9-98: 4-6                                      | कल्पातीत           | c-118                  |
| भाचारांगधर               | 8-3860                       | उद्दोत कर्भ          |   | ७-३८                                           | क्षयव              | 9-34                   |
| भातपक्षेत्र              | ७–२९३                        | <b>उप</b> कल्की      |   | <b>8</b> –9495                                 | कवलाहार            | 8- <b>5</b> 80         |
| भाताप कर्म               | ७-६७                         | उपतंत्रकर्ता         |   | 9-60                                           | कंदर्प             | ₹-२०१; ८ <b>-५६६</b>   |
| भारमांगुरू               | 8-900                        | उपपाद                |   | २-८                                            | कंस                | <b>७−१</b> €           |
| भादित्य                  | ८-६१७                        | उपसन्नासन्न          |   | 1-105                                          | कंसकवर्ण           | <b>0−9</b> €           |
| भादिम सूची               | 4-28                         | उपसर्ग               |   | 3-49                                           | कापोत              | ₹-₹८¶                  |
| भामशौंषधि ऋदि            |                              | <b>उभयसारी</b>       |   | ४-९८६                                          | कामधर              | ८–६२२                  |
| आदी                      |                              |                      |   |                                                | कामरूप ऋदि         | ४-१०३२                 |
| नाद।<br>भावलि            | ७२६                          | •                    | क |                                                | कायप्रवीचार        | 1-110                  |
|                          | 855-8                        | ऋद्धिगारव            |   | ४–२५०४                                         | कायबल ऋदि          | 8-1066                 |
| आवास                     | ३-२३, ६-६                    | ऋषभ                  |   | ८-२५८                                          | कार्मणशरीर यो      |                        |
| भावृत्ति                 | ७ – ५ ३ ६                    |                      | _ |                                                | কান্ত              | 1-97; 2-186;           |
| आशीविषऋदि                | 8-3006                       |                      | र |                                                |                    | 8-500, 025,            |
| माश्चेषा                 | ७–२६                         | एकसंस्थान            |   | 9-22                                           |                    | १३८४; ७–१५, १९         |

| कारुक             | 9-9-            |                                                                                                                                | ख                             | <b>च</b> न्द्राभ                           | c- <b>4</b> ?1    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| काछकेतु           | 9-96            | बेट                                                                                                                            | 8-1293                        |                                            | c-488             |
| काछमंगल           | 3-24            |                                                                                                                                | 1-48                          |                                            | <b>२-३</b> ९२     |
| काष्टी            | ७–२१            |                                                                                                                                |                               |                                            | ४–१५१७, २२८५      |
| कुक्षिनिवास       | ४-१३९६          |                                                                                                                                | ग                             |                                            | २५०८              |
| कुभागभूमि         | ¥−ર <b>પ</b> ૧ફ | गगनसम्बद                                                                                                                       | 4-808                         | चारण ऋदि                                   | 8-1058            |
| कुमा <b>नुष</b>   | ४–२४७८, २५११    | गगनगामिनी                                                                                                                      | 8-3058                        | चारित्रमाह                                 | 3-53              |
| <b>कुमुद</b>      | ४-३९५           |                                                                                                                                | १–३३, ८५                      | चित्रा                                     | v5-e              |
| <b>कुमुदां</b> ग  | <b>४</b> –२९५   | गरिमा                                                                                                                          | ४ - १०२७                      | चिह्न निमित्त                              | 8-1015            |
| कुरुवंश           | 8-440           |                                                                                                                                | २ <b>–२</b> ८९                | चिह्न स्वप्न                               | 8-1018            |
| कुछविद्या         | 8-136           | गईतोय                                                                                                                          | ८-६१८                         | चूर्णि                                     | <b>%-99</b>       |
| <b>कुं</b> भ      | २-३४९           | _                                                                                                                              |                               | चैत्य तरु                                  | <b>3-39, 93</b> % |
| <b>कृ</b> तिका    | ७ - २ ६         | गर्हण                                                                                                                          |                               | चेत्यप्र।सादभूमि                           |                   |
| कृष्णराजि         | ८-६०२           |                                                                                                                                | ४-१४९५, २५०४                  | चातीस अतिशय                                | ४-२२८२            |
| केतु              | ७-३१, २२        | •                                                                                                                              | ८–२५८                         |                                            | **                |
| केश               |                 | गोत्रनाम                                                                                                                       | 3 – 18 3                      | ನಕರು                                       | <b>छ</b>          |
| केशव              |                 | गौतम गोत्र                                                                                                                     | 1-08                          | छद्मस्थ                                    | 3-08              |
| कोश               | 1-114           | (                                                                                                                              | 9-96                          |                                            | ज                 |
| कोष्टमति          | ४–९६९, ९७९      | ł                                                                                                                              | ४-१३४, १३९२                   | जगप्रतर                                    | 1-92, 122         |
| क्रिया ऋदि        | ४—१०३३          | 1                                                                                                                              | घ                             | जगश्रेणि                                   | 1-91, 141         |
| क्षयोपशम          | १ – ७ ६         |                                                                                                                                |                               | जयन्त                                      | ७ - २ <b>१</b>    |
| श्वायिक उपभो      |                 | घनवात                                                                                                                          | १-१६९, २६८                    | ma / a da/Y                                | ७-२३              |
| क्षायिक दान       |                 | घनांगु <b>छ</b>                                                                                                                | १-९३, १३२                     | जलचर                                       | 1                 |
| क्षायिक भोग       |                 | घनोदधि                                                                                                                         | १-१५९, २ <b>६८</b>            | जरुचारण ऋदि                                | 8-903 6           |
| क्षाचिक छ।भ       | १-७२            | घातायुष्क                                                                                                                      | 6-383                         | जरुळोषधि ऋदि                               | 8-1000            |
| कारराशि           | 9-90            | घातिकर्म                                                                                                                       | 3 <del> 5</del>               |                                            | 8-3050            |
| श्रीरस            | ७–२२            | घोरतप ऋदि                                                                                                                      | 8-3044                        | जाति विद्या                                | 8-126             |
| भीरस्रवी          | 8-1000          | 1                                                                                                                              | 8-3040                        | जिन छिंग                                   | 8-2400            |
|                   |                 | ſ                                                                                                                              | च                             | <sub> </sub> जिनहिंगधारी                   | 6-4 £ 0           |
| श्चद्रभाषा        | 1-59            | =-22-                                                                                                                          | 3 3                           | जीवसमास                                    | २—२७२             |
| क्षुधा            | 3-46            | पशुद्धान<br>====================================                                                                               | 4-420                         | ज्ञानावरण                                  | 1-91              |
| क्षेत्र ऋदि       | 8-306C          | चतुरमण्डु।ख्<br>ब्रह्मसङ्ख्या                                                                                                  | 7-9q<br>4-24a                 | ज्येष्ठा<br>ज्ये।तिमीन्<br>ज्ये।तिश्चारण ऋ | 9-29              |
| क्षेत्रमंगख       | 9-29, २४        | चतुःसान्यू प<br>सन्दर्भतागर्नधाः                                                                                               | 7-460                         | ज्योतिर्मान्                               | o \$ v            |
| क्षेम             | <b>७</b> –३९    | जापुरशपूर्य वर<br>जानकेतामधिक                                                                                                  | 8-999, 9009                   | ज्योतिश्चारण ऋ                             | न्द्रि ४–१०४६     |
| क्षेमकर           | 153-5           | च्छ्रप्रा रूपर्य                                                                                                               | ४-५७१, १००१<br><b>१-१</b> ४८३ |                                            | त                 |
| क्षे <i>की</i> यि | 9=0e=2          | चकुदर्शन<br>चतुरमङबुद्धि<br>चतुरिन्द्रिय<br>चतुर्दशपूर्वधर<br>चतुर्दशपूर्वधर<br>चतुर्दशपूर्वित्व<br>चतुर्देशपूर्वी<br>चतुर्वेद |                               | तञुवात                                     | 1-155, 756        |
| dia. 1412         | - V- V-         | 1                                                                                                                              | •                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |                   |
|                   |                 |                                                                                                                                |                               | •                                          |                   |

| _                   |                      |                          |                                  |                       |                         |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| वप माबि             | 8-108                | ९ दूरास्वाद              | ४-९७०,९८८                        | ं नव निश्चि           | 7-11-8                  |
| तप्ततप ऋदि          | 8-304;               | ३ दृष्टिनिर्विष ऋ        |                                  | नाथ वंश               | V-440                   |
| तमस्काय             |                      | <b>द्ृष्टिवाद</b>        | १–९९, १४८                        |                       | 1-114, 8-740            |
| तमोराजि             | ८ – ६ ५ ९            | ९ दृष्टिविष              | 8-9009                           |                       | 1-63                    |
| ति <b>छ</b>         | <b>9-9</b> 0         | भे देव <b>च्छन्द</b>     | ४- १६३७, १८३५                    |                       | 8-1490                  |
| तिस्रपुष्छ          | 9-19                 | <sup>,</sup> देश         | 1-94, 8-9399                     | ानिधि                 | v- <b>02</b>            |
| तुषित               | 6-696                | ं देशयम                  |                                  | िनिमित्त आहे          | 8-809                   |
| तेजकायिक            | ५–३७८                | <sup>: '</sup> देशविस्त  | ₹ <b>-</b> ₹ ७ ५                 | _                     | y-894                   |
| त्रसनाकी            | <b>१ — १</b> ६ ७     | । द्रव्य मल              | 9-90                             | नियुतांग              | <b>४–२</b> ९४           |
| त्रसंरेणु           | 3 – 3 ° A            | द्रव्य मंगल              | 1-20                             | नियुतांग<br>निर्मेन्थ | c-449                   |
| त्रीन्द्रिय         | ष-२८०                | द्रोणमुख                 | ४-१३४, १३९५                      | निर्दुःख              | v-92                    |
| त्रुटित             | <b>४ - ३</b> ९९      | <sup>।</sup> द्वादशांगधर | 8-1863                           | निर्मेन्त्र           | <b>७−</b> २ <b>०</b>    |
| त्रुटितांग          | <b>४–२</b> ९९        | <b>द्विचरमदेह</b>        | ८-६४४, ६७५                       | निर्माणराज            | ८—६२२                   |
| त्रुटिरेणु          | 3-1.8                | ं द्वी <del>-द्र</del> य | 4-260                            | निर्वृत्यपर्याप्त –   | ३-१८५                   |
|                     | <del>द</del>         |                          |                                  | िनित्य                | 9-16                    |
|                     | ٦.                   | 1                        | ध                                | निवृत्ति              | <b>९-४९</b>             |
| दक्षिण अयन          | 9-400                | <b>्घनिष्ठा</b>          | 29-5                             | निश्चय काल            | ४–२८२                   |
| दक्षिण आवृत्ति      | ७-५२६                | धर्मचक                   | ४–५१३                            | निश्च र               | v-2•                    |
| दर्शनमोह            | १ - ७ ह              | धातकी वृक्ष              | ४–२६००                           | निषाद                 | ८-२५८                   |
| दशपूर्वधर ४-        | -9866; ८-५५७         |                          | 8-1088                           | नीक                   | 9-94                    |
| दशपूर्विस्व         | ४–९७१ <b>, १०</b> ०० | धृमकेनु                  | 9-9°                             | नीङाभास               | <b>७−१ ६</b>            |
| दशांग भाग           | ४–१३९७               | ध्मचारण ऋद्धि            | 8-1095                           | नोकर्म                | 9-88                    |
| दंड                 | 3-334                |                          | ४ <b>–७३</b> ३                   |                       | प                       |
| दिगन्तरक्षित<br>-   | ८ – ६२२              | धेवत                     | ८–२५८                            |                       | •                       |
| दिनराहु             | 1                    | धुवभागद्वार              | ८–६८८                            |                       | 8-1 <b>2</b> 68         |
| विवस                |                      | ध्रुवराशि                | 9 <b>-</b> १ <sup>२</sup> २, ३२२ | _                     |                         |
| दिष्यध्वनि<br>-     | 9-08; 8-903          |                          | <b>न</b>                         | पदानुमारिख            | ४ <b>-९६९</b>           |
| दिशसंस्थित <u>.</u> | 9-70                 |                          |                                  |                       | ९६, ७३९, १३८४           |
| दीप्ततप ऋदि         | 8-3045               |                          | 8-1293                           |                       | <b>४–२</b> ९ <b>६</b>   |
| दुर्ग               |                      | नदीमुखमत्स्य             | ४-२५१६                           | _                     | 1-94                    |
| दुष्यम              | 8-310                |                          |                                  | पश्चि।जक              | ८–५६३                   |
| दुष्यमदुष्यम        |                      | नभखण्ड                   | \$-80°S,                         |                       | 9-48                    |
| दुंदु भक            |                      | नभनिमित्त                | 8-9003                           | पयोप्त                | 4-260                   |
| दूरञाण              | <b>४-९६९, ९</b> ९२   |                          | <b>४-३०३</b> ३                   | पर्याप्त मनुष्य       | <b>%</b> —२९२' <b>4</b> |
| दूरदर्शन            | <b>४–९७</b> ०, ९९७   |                          | 9-63                             |                       | ७–२१६                   |
| <b>तूरअवण</b>       | ¥-९७०, ९९५           |                          | 8-560                            |                       | 1-98                    |
| दूरस्पर्श           | <b>4-900, 990</b>    | निक्षियांग               | 850 a                            | पंथम                  | ८−२५€                   |
|                     | · ·                  |                          |                                  | <b>,</b>              |                         |

## तिकोयपण्णची

| पंच महाकल्याणक      | 8-2262                  | प्राण                  | 8-368                 | मध्यम           | ८-२५८                  |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| पंचवर्ण             |                         | प्रातिहार्य            | ४-७८१, ९२८,           | मनःपर्यय        | 8 − <b>९ € ९</b>       |
| पंचाप्ति तप         | 8-2409                  |                        | २२८२                  | मनु             | 8-408                  |
| पंच श्रर्य          | i                       | प्राप्ति ऋदि           | 8-9086                | मनुष्यर्णा      | 8-2654                 |
| पाद                 | 9-998                   | <b>प्रा</b> शुक        | <b>४</b> –१५२५        | मनोबल ऋदि       | ४–१०६२                 |
| पारिणामिकी<br>-     | 8-9020                  | प्रीतिंकर              | ८-४२९                 | मनोहर           | ८-४३९                  |
|                     | ४-७३९, १३८४             |                        | _                     | मरुदेव          | ८–६२३                  |
| विग <b>क</b>        | ४-७३९, १३८४             |                        | फ                     | मक              | 3-43                   |
| <b>पु</b> द्गक      | १–९२, ९९                | फलचारण ऋदि             | 8-1030                | मछै।षधि ऋि      | <u>इ ४–१०७१</u>        |
| पुनर्वसु            | ७–२६                    |                        | ষ                     | महाकाळ          | २-३४८; ४ <b>-७३</b> ९  |
| पुष्कर मेघ          | ४-१५५८                  |                        | ~<br>%-489            |                 | १३८४; ७–१९             |
| पुष्पक              | ८-४३८                   | बद्धायु                | २ <b>–२</b> ९१        |                 | <b>₹</b> − <b>३</b> ४८ |
| पुष्पचारण ऋदि       | ४-१०३९                  | बलदेव                  | ₹ <b>-</b> ₹3.        | 1               | 55-e                   |
| पुष्य               | ७-२६                    | विह्नसुर               | <b>4-26</b>           |                 |                        |
| पूर्व               | ४–२९३                   | वादर                   | ८-४३०                 |                 | २-३४८<br><b>१-</b> ६१  |
| पूर्वधर             | ४-१०९८                  | बालुक<br>बीजबुद्धि     | 8 <b>–</b> 9,8        | 1               |                        |
| पूर्वमाद्रपदा       | ७–२८                    | बुद्धि ऋदि             | 8-95                  |                 | , 1-81, 35<br>9-80, 84 |
| पूर्वीङ्ग           | <b>४</b> – २ <b>९ ३</b> | बुद्धिसमुद्र           | 8-930                 |                 | ₹ <b>–</b> ₹४८; ७–१९   |
| पूर्वी फाल्गुनी     | ७- २६                   | बुष                    | v-3'                  | •               | ४–३०५                  |
| पूर्वीषाढ़ा         | ७ – २ ७                 | <b>बृहस्पति</b>        | v-3                   |                 | ४-३०५                  |
| पृथिदीकायिक         | <i>ખ-૨૭</i> ૮           |                        |                       | <b>महा</b> खताप | 1-3                    |
| प्रज्ञाश्रमण        | ४ <b>-९७१, १०१</b> ७    | •                      | भ                     | महिमा           | 8-1020                 |
| प्रतरांगु <b>ल</b>  | १–९३, १३                | 277011                 | -<br>19 <b>2</b>      | ८ महोरग         | ४-२५; ६-२५             |
| प्रतिक्रमण          | 4-80                    | 7782                   | ब्-२२; ६ <del>-</del> | 1.              | 1-0, 9, 98; 0-84       |
| प्रतिष्ठित प्रत्येक | 4-50                    | 7                      |                       | ६ मंडलीक        | १–४०, ४६               |
| प्रतिसारी           | 8-96                    | २ भवनपुर<br>भावश्रमण   |                       | ८ माणवक         | 8-658; 6-86            |
| प्रतीन्द            | રૂ - ફ                  | प्राप्त ।<br>  भासुर   |                       | १० मादिन्ति     | C-880                  |
| प्रस्वेकबुद्धिस्य   | ४ <b>−</b> ९७१, १०२     | र भिन्नमुहूर्त         |                       | १८ मानव         | 8-13<8                 |
| प्रत्येकशरीर        | 4-50                    |                        |                       | २७ मानस्तम्भ    | ¥- <b>७८</b> २         |
| प्रदेश              | 3-8                     | भोगभूमि<br>भौम निमित्त | 8-30                  | ०५ मानस्तम्भा   |                        |
| प्रमाण              | १-७, ५३, ४              | 3                      |                       | मारणान्तिः      |                        |
| <b>प्रमाणांगु</b> ङ | 3-30                    | 9                      | म                     | मारुतचारण       |                        |
| प्र <b>लम्ब</b>     | 9-5                     | १० मक्कडतंतुचा         | रण ऋद्धि ४-१०         |                 |                        |
| प्रकथ               | 8-941                   | <sup>३४</sup> मघा      | <b>9</b> -            | २६ मास          | <b>४–</b> २८९          |
| प्रवीचार            | ८-३                     | <sup>१६</sup> मटंब     | ४-१३४, १३             | ९४ मिश्रयोनि    | ५-२९३                  |
| प्राकास्य ऋर्वि     |                         | २९ मधुस्रवी            | 8-90                  | ८२ मुखमण्डप     | 8-1691                 |
| Marian Africa       | 7                       |                        |                       | 1               |                        |

|                  |                  |                       | , 6, 11         |                     | [ 10.1              |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| मुरुंड वंश       | 8- <b>१५०</b> ६  | रूपनिभ                | 9-9 <b>६</b> !  | विक्छेन्द्रिय       | 4206                |
| सुहूर्व          | १-७९; ४-२८७      | रेवित                 | ७-२८            |                     | v= <b>₹</b> 9       |
| मूढ़ता           | 9-49             | राक्षस                | <b>E</b> -24    | विकास               | · 9 · 9 · 4         |
| मूल              | ७-२७             | रे।हिणी               | ४-९९८; ७–२६     | विकिया              | 8-1024              |
| मूलतंत्रकर्ता    | 9-60             |                       |                 | विकियाक्षद्भिधार    |                     |
| मूसल             | 9-954            | ल                     | 1               | विजय                | <b>9-</b> 20        |
| मृगशीर्ष         | ७–२६             | <b>लक्ष</b> ण         | 9-46            | विजय वंश            | 8-940 <b>€</b>      |
| मेघचारण ऋदि      | <b>४</b> –१०४३   | <b>कक्ष</b> ण निमित्त | 8-1010          | विजिष्णु            | 4-16                |
| ′ म्लेच्छिक्षिति | ४–२३्९७          | लक्ष्मी               | 8-880           | वितस्ति             | 1-118               |
|                  | _                | लिघमा                 | ४–१०२७          | विद्याधर            | 8-909               |
|                  | य                | लता                   | 8-508           | विद्यु जिज्ञह्व     | 9-16                |
| यक्ष             | ६–२५             | <b>क</b> तांग         | 8- <b>3</b> 0 8 | विधःक्रमार          | <b>१-</b> ९         |
| यम               | ३-७१             |                       | 8-500           | विपुल               | 4-19                |
| यव               |                  | लाभान्तराय            | 8-3066          | विपुलमित            | ` <b>8-90</b> 96    |
| यशस्वान्         | ६–३६             | र्छीख                 |                 | विशोपिध ऋदि         | 8-1005              |
| याद्व वंश        | 8-44 o           | ले कपाल               | <b>३</b> –६६    | विभंग               | ३-१८९; ८-५७३        |
| युग १-७          | ०, ११५; ४–२८९,   | <b>छोकपूरण</b>        | १-२३            | विमल                | c-880; 0-21         |
|                  | ७-५३०            | <b>लोकाकाश</b>        | ૧—९૧, ૧૨્૪      | विश्त               | <b>9</b> - ₹0       |
| यूक              | 9-908            | लें।दित               | @ - 9 v         | विरुधित             | ₹-₹४८               |
| योगनिवृत्ति      | <b>४–१२</b> ०९   | <b>लैकान्तिक</b>      | ८-६१४           | विशाखा              | v 5 - v             |
| योजन             | १-११६            | _                     | _               | विश्व               | ८-६२४               |
| योनि             | ५-२९५; ८-७०१     | ਂ <b>ਦ</b>            | 4               | विपुप               | ७-५२७, ५ <b>३</b> ७ |
|                  | <b></b>          | वचनवल ऋदि             | 8-10 £ 8        | विस्रशोपचय          | 6-666               |
|                  | ₹                | वचननिर्विष ऋदि        | 8-3008          | वीतशोक              | <b>9-20</b>         |
| रक्तनिभ          | <b>૭ ૧</b> દ્    | वनस्पतिकायिक          | <b>५</b> – २७९  | <b>बीर्यान्तराय</b> | ४–९८७               |
| <b>र</b> स्न     | <b>४-१३्</b> ४२  | वरुण                  | ३-७१, ८-६१८     | वृषकोष्ठ            | ८~६२२               |
| <b>र</b> त्नत्रय | 8-68             | वर्ष                  | ४-२८९           | वेद                 | 3-980               |
| रथरेणु           | <b>१ - १ ०</b> ५ | वशित्व                | 8-3030          | वेदक                | २- <b>२८</b> २      |
| रम्यक            | ८-४३९            | वसुदेव                | ८-६२३           | वैजयन्त             | 9-20                |
| रस               | 9-99             | व्यवहार पल्य          |                 |                     | 8-1029              |
| रस ऋद्धि         | ४-१०७७           | व्यंजन निमित्त        | 8-100 G         |                     |                     |
| रसगारव           | 8-5408           | वातवलय                | <b>१—</b> २६७   |                     | श                   |
| राजा             | 9-80             | वादिस्व               | ४–९७१, १०२३     | हाडभिष्य            | 9-76                |
| राजु             | 9-933            | वादी                  | y-              |                     |                     |
| रिक्क            | 9-958            | वायुकायिक             | 4-200           | ्रान                | <b>6-1</b> 4        |
| रुव              | २-३४८; ७-१९      | वाहनदेव               | इ—२०३           | হাৰজ                | 3- ₹ 8€             |
| रुद्रमुहूर्त     |                  | विकट                  | ` <b>७-</b> २१  | शरीररक्ष            | <b>1</b> -44        |
| TP. 124          |                  |                       |                 | •                   |                     |

## तिखेायपण्णाची

| the second page |                       |                  |                                        | ,              |                        |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|
| शकाबपुरुष       | <b>1-148</b> ; 8-490, | समय              | 8-5-8                                  | सिदार्थ        | 8-688                  |
| •               | <b>१</b> ५९ <b>३</b>  | समबसरण           | 8-010                                  |                | w-19                   |
| शस्य            | 8-1884                | समाधिमरण         | <b>४</b> –१५३१                         | सीमंकर         | v-23                   |
| रीस             | ४-७३९, १३८४           | सम्यक्ष          | 2-344; 3-48;                           | सुदर्शन        | ¥-13¢1                 |
| शंसपरिमाण       | 9-1E                  |                  | ८- <i>५५</i> ९                         |                | 8-1300                 |
| <b>बासवर्ण</b>  | 9-70                  | सम्बन्धकार       | <b>२</b> २९२                           | Į.             | ४-३१६, ३९५             |
| <b>হিঃশ্বৰু</b> | 8-9086                | सम्यग्दर्शन      | 9 - ' <b>'</b> 9                       | सुषमदुष्यम     | ४-३१६, ४०३             |
| शीत योनि        | ५– <b>२९३</b>         | सर्पिराम्नवी ऋदि | ६ ४–१०८६                               | सुषमसुषम       | 8-894                  |
| <b>शी</b> क्    | 9-4                   | 1 .              | ८–४३९                                  |                | 4-806                  |
| शुक             | 9-14                  | सर्वरक्ष         | ८–६२३                                  |                | ५-३४                   |
| शुभ स्वप्न      | 8-3033                | सर्वार्थी        |                                        | स्रयंगुङ       | 1-93, 121              |
| भवण             | ७–२२, २८              | सर्वीषधि ऋदि     | ४- १०७३                                | सूत्र          | 1-08, 161              |
| श्रीकरूप ं      | 8-ई 0 ई               | 1                | 1-51, 4-26                             |                | 8-1361                 |
| भीवृक्ष         | 2 <b>58</b> -2        | संवान            | <b>૭— ૧</b> ૬                          |                | ८ <b>–६</b> २०         |
| भ्रुत           | १–६, ३४               | संधि             | 9-96                                   |                | <b>?-9</b> ?           |
| श्रुतकेवकी      | 8-1858                | संभव             | <b>৩ – </b>                            | सै।मनस         | <-8 <b>₹</b> €         |
| अणी             | 9-23                  | संभिन्नश्रीतृत्व | ४–९७०, ९८६                             | स्कन्ध         | 1-94                   |
| क्षेयदक         | ८-६२१                 |                  | ₹ <b>-</b> 9९५; ५ <b>-</b> २९ <b>३</b> | स्तोक          | 8-568                  |
|                 | ब                     |                  | <b>३-</b> २० <b>१</b> , २०५            | स्पर्श         | 9-90                   |
| 双字母             | ८–२५८                 | संयत २           | -292; 8-2409                           |                | 8 <b>–</b> १०१५        |
| षड्ज<br>षडभक्ष  | 8- <b>३</b> ९८        |                  | ક કે ત્ર કત                            | स्वयंत्रभ      | <b>9-</b> 20           |
| 7041/4          |                       | संवाह            | 8-128                                  | स्वर निमित्त   | 8-9000                 |
|                 | स                     |                  | ४ <b>-१</b> ३९५, १४००                  | स्वाति         | v-70                   |
| सक्कच्की.       | 1-86                  | संवृतयोनि        | <b>५</b> –१९३                          |                |                        |
| सक्छेन्द्रिय    | ५-२७८                 | . •              | 9 – 4,0                                |                | द                      |
| सिच योनि        | <b>५–२</b> ९ <b>३</b> | सागरे।पम         | १-९३, १३०                              | हरत            | १-11४; ७-२६            |
| सरशः,           | 9-16                  | सातगारव          | }                                      | हस्तप्रहेकित   | 8-806                  |
| समासम           | 1-103                 | सावा             | 9-39                                   | दाहा           | <b>४-३</b> ०२          |
| सम्बास          | ४–१५३०                | साधारण शरीर      | ५-२७९                                  | हाहांग         | <b>४</b> - <b>३</b> ०२ |
| सप्त गण         | ¥-1096                | साधित विद्या     | ¥-13¢                                  | हुंडसंस्थान    | <b>%</b> −1429         |
| सप्त भव         | ¥-1894                | सामानिक          | 1                                      | -              | ४-१२८०, १६१५           |
| सप्तर्भगी       | ¥-9•¥                 | सामाम्य मनुष्य   | ४-२९२५                                 |                | ४–३०३                  |
| समयतुरकासंस्थ   | ाम १-५७;              | -सारस्वत         | 6-890                                  | <u>e</u>       | 8-202                  |
|                 | <b>1</b> -124         | सिकतानन          |                                        | <b>≰</b> दयंगम | 4-20                   |
|                 |                       |                  |                                        |                |                        |

# मत-भेद

--->≥≤≤---

| क्रम | संख्या विषय                     | गाथांक              | कमः | संख्या विषय                                     | गा <b>र्थांक</b> |
|------|---------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------|
|      | वातवलय-बाह्रल्य                 | ?-२८१               | १९  | गजदन्त शैलोंका विस्तार                          | 8-3-36           |
| २    | शर्कराप्रभादिका बाहल्य          |                     |     | भद्रशालवेदी और वक्षार                           |                  |
|      | विजयादि द्वारीपर स्थित          |                     |     | पर्वतोंका अन्तर                                 |                  |
|      | पुरोंका विस्तार                 | 8-08                | २१  | सीता व सीतोदाके                                 |                  |
|      | गंगाकुण्डका विस्तार             |                     |     | पांच द्रह                                       |                  |
| ٧    | सोल्ह आभरण                      | ४, ३६ <b>३–३६</b> ४ |     |                                                 |                  |
|      | कुलकर-आयु                       | ४, ५०र–३            | ١.  | दक्षिणेमं रक्ता व रक्तीदा                       | ४-२३०४           |
| ૭    | समवसरण भूमि                     | 8 <b>-७</b> १९      |     | जलशिखरपर लत्रण-                                 |                  |
| 4    | मानस्तम्भोंकी उंचाई             | 8- <b>9</b> 9<      | 1   | समुद्रका विस्तार                                | ४-२४४८           |
| ९    | अनुबद्धकेवलि-संख्या             | 8-8488              | २४  | छवणोदके ऊपर देव-                                |                  |
| १०   | चतुर्दश रत्नोंकी उत्पीत्त       | 8-8363              | [   | नगरियां                                         | ४–२४५६           |
| ११   | नव निधियोंकी उत्पत्ति           | ४–१३८५              | रप  | धातकीखंडमें स्थित पर्वता<br>दिकोंका विस्तार आदि |                  |
| १२   | शक राजाकी उत्पत्ति              | ४, १४९६-९९          | 28  | ादकाका । वस्तार जााद<br>मेरुतल-विस्तार          | ४—२५८१<br>४—२५८१ |
| १३   | गुप्त वंश व चतुर्मुखका          |                     |     | मानुषोत्तर-पर्वतस्य कूटों-                      |                  |
|      | राज्यकाल                        | 8-8408              |     | का विस्तार                                      | ४–२७८३           |
| १४   | कमछकणिकाका विस्तार              |                     | २८  | पुष्करद्वीपस्थ कुलाचला-                         |                  |
|      | व आयाम                          | ४, १६७०-७१          |     | दिकोंका विस्तार आदि                             |                  |
| १५   | शब्दावनि ( शब्दवान् )           |                     | २९  | रतिकर गिरि                                      | <b>५-६</b> ९     |
|      | नामिगिरिका वि <del>स्</del> तार | ४ <b>–१७</b> ०६     | ३०  | अंजन दौल                                        | ५–८२             |
| १६   | त्रि. ति. जिनप्रासादका          |                     | 1 8 | कुण्डल-पर्वतस्य जिनेन्द्र-                      |                  |
|      | देवच्छन्द                       | ४ <b>–१८६</b> ६     |     | क्ट                                             | ५–१२८            |
| १७   | क्टोंपर स्थित प्रासादोंका       |                     | 1   | कुण्डल शैल (लोक-                                |                  |
|      | विस्तारादि                      |                     |     | विनिश्चय )                                      | ५–१२९            |
| १८   | बलमद कूटका विस्तार              | <b>१-१९८</b> २      | 13  | जि <b>नेन्द्रक्</b> ट                           | 4-180            |

## तिलोयपणाधी

| क्रम संख्या विषय                | गाथांक क        | म संख्या विषय                        | गाथांक        |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| ३४ सिद्धक्ट                     | <b>५</b> –१६६ 8 | ८ सौधर्म इन्द्रकी देवियां            |               |
| <b>१५ रुचक</b> वर पर्वत (लोक-   |                 | ( लोकविनिश्चय )                      | ८–३८६         |
| विनिश्चय )                      | ५-१६७ ४         | ९ सौधर्म इन्द्रकी देवियां            |               |
| <b>३६</b> जघन्य भवनोंका विस्तार | ६-१०            | (संगहणी)                             | ८–३८७         |
| ३७ ज्योतिर्नगरियोंका बाहल्य     | ७-११५ ५         | ० शक्रादिके यानविमान                 | S-885         |
| <b>३८</b> राहुनगरका बाहल्य      | ७-२०३ ५         | १ इन्द्रोंके मुकुटचिह्न              | 6-846         |
| ३९ ऋतु विमानके श्रेणीबद्ध       | ८-८४ ५          | २ सर्वार्थसिद्धिमें जवन्य            |               |
| ४० बारह या सोल्डह कल्प          | c-884           | आयु                                  | ८-५११         |
| ४१ विजयादि विमानोंका            | 4               | ३ सौधर्मादि युगलेंामें आयु-          |               |
|                                 |                 | ँ प्रमाण                             | ८-५२४         |
| <b>४२</b> सोलह कल्प ८, १        | २७-२८ ५         | ४ दक्षिण इन्द्रोंको दिवियोंको        |               |
| ७३ तहाति सार मालोप              | 1               |                                      | ८-५२७         |
| दिशाभेद                         | 6-886 u         | आयु<br>५ दक्षिण इन्द्रोंकी देवियोंकी |               |
| 88 साधमादि कल्पाम               |                 | आयु ( लोकायनी )                      | ८-५३०         |
|                                 | ८-१७८ ५         | ६ दक्षिण इन्द्रों की देत्रियों की    |               |
| ४९ अमीकप्रमाण (लोक-             |                 | आयु ( म्लाचार )                      | ८-५३२         |
| विनिश्चय)                       | ∠ <b>-२७०</b>   | •                                    | ८–६३५         |
| ४६ अनीकप्रमाण (संगायणी) ८, २७   | १–२७२ ५         | ज अन्यान विर<br>जिल्लामा विर         |               |
| ४७ दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंकी      |                 | ८ सौधर्मेन्द्र-शक्ति                 | ८–६९ <b>९</b> |
| स्थिति                          | c-348 4         | <b>९</b> सिद्धेंकी अवगाह <b>न</b> ा  | <b>९</b> –९   |

## करण-सूत्र

| भहवा आदिम-मञ्ज्ञिम  | ५–२४३ | इसुपादगुणिदजीवा | ४–२३७४ | गच्छसमे गुणगारे  | ₹ <b>-</b> ८० |
|---------------------|-------|-----------------|--------|------------------|---------------|
| भदवा तिगुणियमन्दिसम |       |                 | ४–२५९८ | गच्छं चएण गुणिदं | ८–१६०         |
| अधिम-मन्सिम-बाहिर   |       |                 | 8-2696 | चयद्कहदसंकितदं   | २–८५          |

| चयहदीमन्छूणपदं          | ₹-६४           | दुचयहदं संक्रित्रं     | २-८६ | रुंददं इसुद्दीणं  | ¥-96•           |
|-------------------------|----------------|------------------------|------|-------------------|-----------------|
| चयहद्मिट्टाधियपद        | <b>२-७</b> ०   | पददलहदवेकपदा           |      | लक्खविद्दीण रुदं  | 4-244           |
| <b>जीवाकदितुरि</b> मंसा |                | पददलहिदसंक्रिक्टं      |      | ल बस्यूण इट्टहंदं | 4-169           |
| जीवाविक्खंभाणं          | <b>8</b> –२५९७ | पदवरगं चयपहृदं         | -    | लक्केणोणं संदं    | 4-288           |
| जेट्टिम चावपट्टे        | 8-969          | पद्यमं पद्रहिदं        |      | कवणादीणं हंदं     | ¥-24 <b>4</b> 9 |
| जेट्टाए जीवाए           | 8-900          | बाहिरसूईवरगो           |      | वाण गुद्र हंदवरने | 4-169           |
| तक्खय-वड्डिपमाणं        | 3-300          | भुज-रडिभुजमिलिदर्द     |      | वाणविश्वीण बासे   | 9-855           |
| ,, ,,                   |                | मृमिय मुद्दं विसोद्दिय |      | वासकदी दसगुणिदा   | 8-9             |
| तिगुणियवासा परिद्वी     |                | भूमीए मुहं सोहिय       |      | विक्संभद्ध करी भो | ¥- <b>v</b> •   |
| दुगुणाद सूजीए           |                | ,,, ,,                 |      | समबद्दवासदग्गे    | 1-110           |
| दुगुणिच्चियसूजीए        |                | मुह-भूविसेयमद्भिय      |      | सूजीए कदिए कदि    | 8-5051          |

## कुछ संज्ञा-शब्द्रोंकी तुलना

## खर-भागके १६ भेद

|          |                     | खर-मागक            | रप माप             |                   |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| क्रम     | तिले।यपण्णत्ती      | हरिवंशपुराण        | त्रिलोकमार         | लेकिपकाश          |
| संख्या   | २, १०–१८            | ४, ५२–५४           | 380-388            | 97, <b>0:-0</b> 8 |
| 8        | चित्रा              | चित्रा             | चित्रा             | रत्नकाण्ड         |
| ર        | वैद्भ्य             | वज्रा              | वज्रा              | वज्रकाण्ड         |
| <b>ર</b> | <i>खे</i> ।हितांक   | वेडूर्या           | वैद्र्या           | वेड्य             |
| 8        | <b>अ</b> सारगछ      | ले <b>हितां</b> का | लेशिहता            | लेहित             |
| ખ        | गोमेदक ( गोमञ्जयं ) | मसारगब्ब           | मसारकन्या          | मसारगहल           |
| દ્દ્     | प्रवाल              | गोमद               | गोमेदा             | इंसगर्भ           |
| <b>y</b> | <b>ज्योतीरस</b>     | प्रवाल             | प्रवाला            | पु <b>क</b> का    |
| ۷        | अंजन                | द्योती             | <b>उयोतिरसा</b>    | सौगंधिक           |
| ९        | अंजनमृऌ             | रसा                | अंजना              | <b>उ</b> ये।तीरस  |
| १०       | अंक                 | अंजना              | अंजनमृष्टिका       | अंजन              |
| ११       | स्फटिक              | अंजनमू <i>ल</i>    | अंका               | अंजनपु <b>ङक</b>  |
| १२       | चन्दन               | अंग (अंक )         | <del>र</del> फटिका | रजत               |
| १३       | वर्चगत              | स्फटि <b>क</b>     | चंदना              | जातरूप            |
| १४       | बहुला               | चन्द्रमा           | सर्वार्थका         | अंक               |
| १५       | <b>है। छ।</b>       | वर्चक              | बकुला .            | स्फटिक            |
| १६       | पात्राण             | ।<br>बहुशिलामय     | <b>री</b> ल।       | रिष्टकाण्ड        |

# नारक-विल

|            | तिक्रोयपण्णसौ     | । तत्वार्थराजवातिक | हरिवंशपुराण | त्रिलोकसार      | लोकावभाग          | लोकप्रकास    |
|------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| संक्ष्या   |                   | 3, 2, 2            | 87-30 8     | 356-856         | 6, 23-30          | 18, 6-6      |
| ~          | सीमन्तक           | सीमन्तक            | सीमन्तक     | सीमन्त          | सीमन्तक           | ਸ਼ੀਸਾਰ       |
| ~          | निरय              | निरय               | न(क         | निरय            | निस्य             | रोरक         |
| m          | रीहक              | री(व               | रोहक        | रेरिय           | ीरव               | 개교           |
| 90         | भ्रान्त           | उभान्त (विभान्त )  | भ्रान्त     | ·케트라            | HI-R              | उद्भान्त     |
| 5          | उद्भान्त          | उद्भान्त           | उद्मान्त    | उद्मान्त        | उद्झान्त          | सम्भान्त     |
| w          | सुम्भान्त         | सुम्झान्त          | सम्भान्त    | ਮੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | सम्मान्त          | असम्भान      |
| 9          | <b>अस</b> म्भान्त | असम्भान्त          | असम्भान्त   | असम्भात         | <b>अ</b> सम्प्रहत | त्रिभान्त    |
| V          | विभान्त           | मिम्नान्त          | विमान्त     | विभ्रान्त       | [ विभान्त         | तत           |
| •          | ਰਾਜ               | તત                 | त्रस्त      | त्रस्त          | त्रस्त            | शीत          |
| °          | त्रसित            | त्रस्त             | त्रसित      | त्रसिन          | त्रसित            | वक्रान्त     |
| ~<br>~     | बक्रान्त          | ब्युत्मान्त        | बन्नान्त    | वसान्त          | बक्तान्त ]        | अवकान्त      |
| 2          | 왜쿡和!?             | अत्रज्ञान्त        | अवक्रान्त   | अबम्भान्त       | अवज्ञान्त         | विकान्त      |
| m~         | विकान्त           | विक्रास्त          | विक्रान्त   | विक्रान्त       | बिन्नान्त         | सेवक         |
| 20         | स्तनक             | स्तनक              | स्तरक       | ਰਰक             | ततक               | धनिक (१४-१३१ |
| <i>5</i> ′ | तनक               | संस्तन             | स्तन्य      | स्तनक           | स्तानक            | धन           |
| (U)        | मनक               | मनक                | मनक         | बन्य            | वनक               | मनक          |

| .000                                  | ا<br>با | g. 11.             |              | त्रि. सा.          | ले। बि.      | ল, ম             |
|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|
| 2                                     | वनक     | वनक                | वनःभ         | मनक                | मनक          | यनक              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |         | घाट                | माट -        | खडा                | खटा          | ম                |
|                                       |         | संषाट              | संघाट        | खिंदिका            | खटिक         | संघट्ट           |
| ^ O                                   |         | (B)                | (i)          | जिल्हा<br>जिल्हा   | ।<br>ज्ञा    | ्रा<br>होते<br>ख |
| , a                                   |         | उजिम्हिस           | जिल्न        | जिल्लिस<br>जिल्लिस | जिहिमा       | यपनिबह           |
| , W                                   |         | आहोल               | स्रोत        | <b>ड</b> ोडिक      | लोडिका       | सोख              |
| , L.                                  | टोल्फ   | लोलुक              | छोद्रप       | छोल्यस             | लोलवन्सा     | लेखावत           |
| , U.                                  |         | स्तनछोलुक          | स्तनछोङ्क    | स्तनबोछ            | स्तमलेखा     | घनलेख            |
| 5                                     |         | קובא               | קיק          | ਰਯ                 | तत           | নল (१४,१७०-१)    |
| ' W                                   | शीत     | त्रस्त             | निपन         | त्रापत             | निपित        | तापित            |
| 9                                     |         | तप्न               | तपन          | तपन                | नपन          | तपन              |
| , X                                   |         | <b>अ</b> ।तपन      | तापन         | नापन               | तपन ( नापन ) | तापन             |
| , o                                   |         | निदाघ              | निदाघ        | निदाघ              | निदाघ        | निदाघ            |
| , <b>us</b> ,                         |         | <u> स्त्र</u> ाहित | प्रज्यस्ति   | उःअस्ति            | स्टब्बस      | प्रज्नाखेत       |
| , ev                                  |         | जाञ्चलिन           | उक्त्यक्षित  | प्रज्यक्ति         | प्रस्त       | उज्ज्वकित        |
| , us                                  |         | संज्ञाङित          | संख्त        | संचलित             | संज्ञाब्त    | संज्याहत         |
| , W.                                  |         | संप्रज्याहन        | संप्रज्वस्ति | संप्रज्यक्रिन      | संप्रज्वालित | संप्रम्बाख्त     |
| m²<br>o                               |         | )                  | आर           | आरा                | आरा          | भार              |
| 3                                     | मार     | HI(                | <br>ਪ        | H:11               | मारा         | ها (             |

| क्रमसं.         | તિ, વ.        | वः स           | ný<br>Đờ        | त्रि.सा.          | हों. बि         | ж<br>т                         |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| ed<br>(n        | ì             | नार            | मार             | तारा              | नारा            | मार                            |
| r 9             | तम् (तन्त्र)  | वर्षस्य        | वर्षक           | म<br>न            | वा              | ्वा<br>च                       |
| , m             | तमञ           | वेमनस्य        | तमक             | तमकी              | तमकी            | तम                             |
| 0               | बाद           | खाट            | खंद             | षाटा              | घाटा            | खंडखंड                         |
| , 30<br>0       | ख देखें<br>इ  | अखार           | खडखड            | वरा               | घटा             | खडखड                           |
| ~<br>>          | ਪੁਸ           | #E             | של              | तमका              | तमका            | खात ( <b>१४–</b> २४ <b>१</b> ) |
| ر<br>د<br>د     | 沙中            | <u>भ</u> म     | संम             | भिष्म             | भमका            | ਪੁਜ                            |
| . w.            | প্রথম         | ক্ষ            | tz-<br>155-     | झिषका             | झपना            | भ्रम                           |
| , De            | व।[शेल<br>व   | <b>এ</b> ন্দ্র | अन्त            | <b>अ</b> न्धन्द्। | अन्दा ( अन्या ) | अन्ध                           |
| . 5°            | -<br>जिमिश्र  | त्रामिश्र      | तामिश्र         | तिमिश्रा          | तिमिश्रका       | <b>अ</b> न्धतमम्               |
| - w             | (in)          | ्यू<br>म       | (in)            | हिम               | हिम             | हिम (१४-२६८)                   |
| 9               | य<br>१५,<br>ख | ्<br>वद्<br>ख  | -<br>बर्<br>बर् | बार्छि            | वादेल           | गाद्छ                          |
| ٧<br><b>3</b> • | रहें<br>इंक   | हरू            | छल्लम           | टरलभी             | स्टब्ब्या       | ह्याम                          |
| <u>~</u>        | अत्रधिस्थान   | अप्रतिष्ठान    | अप्रतिष्ठान     | अत्रधिस्यान       | अत्रतिष्टान     | अप्रतिष्ठान (१ <b>४-</b> २८८)  |
|                 | ·             |                |                 |                   |                 |                                |
|                 |               |                |                 |                   |                 |                                |

# विद्याधर-नगरियां

## दक्षिणश्रेणीकी ५०

| Ì   | ति.प.४, ११२-१७ | ह. पु. २२,९३-१०१ | आ. पु. १९, ३२   | त्रिसा ६९६         | छो.वि.१,९१-२९     |
|-----|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| १   | किंनामित       | रथनृपुर          | किनामित         | किंनामित           | किनामित           |
| २   | किन्नरगीन      | आनन्द            | कि.चरगीत        | किन्नश्गीत         | <b>किन्स्गीत</b>  |
| ३   | नरगीत          | चऋवाल            | नरगीत           | नरगीत              | नरगीत             |
| 8   | बहुयेतु        | <b>अ</b> रिजय    | बहुकेतुक        | बहुकेतु            | बहुकेतु           |
| 4   | पुण्डरीक       | मण्डित           | पुण्डरीक        | पुण्डरीक           | पुण्डरीक          |
| ξ   | सिंहध्वज       | बहुकेतु शकटामुख  | सिंह्ध्वज       | सिंहध्यज           | सिं <b>ह</b> ध्यज |
| ૭   | श्वेतकेतु      | गन्धसमृद्ध       | श्वेतकेतुपुर    | श्वनध्वज           | श्वेतध्वज         |
| L   | गरुडध्वज       | शिवमन्दिर        | गरुडध्व ज       | गरुडध्वज           | गरुडध्वज          |
| ९   | श्रीप्रभ       | वैजयन्त          | श्रीप्रभ        | श्रीप्रम           | श्रीप्रम          |
| १०  | શ્રીધर         | रथपुर            | શ્રીધર          | श्रीघर             | श्रीधर            |
| ? ? | लोहार्गल       | श्रीपुर          | लो <b>हा</b> गल | लोहार्गल           | लोहार्गक          |
| १२  | अरिंजय         | रत्नसंचय         | अरिजय           | अर्रिजय            | अरिं जय           |
| १३  | वजार्गल        | आयाढ             | वज्रार्गल       | वज्रार्ग <b>ङ</b>  | वज्रार्गल         |
| 8 8 | ब जा का        | मानव             | वज्राट्य        | वज्राढ्यपुर        | वज्राद्य          |
| १५  | विमोचिता       | सूर्य            | विमोच           | विमोचि             | विमोची            |
| १६  | जयपुरी         | स्वर्णनाम        | पुरंजय          | पुरंज <b>य</b>     | पुरंजय            |
| १७  | शक्टमुखी       | शतहद             | शकटमुखी         | शकटमुखी            | शकटमुखी           |
| १८  | चतुर्भुख       | अंगावर्त         | चतुर्मुखी       | चतुर्भुवी          | चतुर्भुग्बी       |
| १९  | बहुमुख         | जलावर्त          | बहुमुखी         | ब <b>हुमु</b> ग्वी | बहुमुखी           |
| २०  | अरजस्का        | आवर्त            | अरजस्का         | <b>अ</b> रजस्का    | अरजस्का           |
| २१  | विरजस्का       | बृहद्गृह         | विरजस्का        | विरजस्का           | बिरजस्का          |
| २२  | रथनृपुर        | शंखवज्र          | रथन्पुर चऋवाल   | रथनॄपुर            | रथनृपुर           |
| २३  | मेखकात्रपुर    | वज्रनाम          | मेखलाप्रपुर     | मेखकाप्रपुर        | मेखलाप्रपुर       |

TP: 125

| <b>5</b>   | ति. प.            | इ. पु.<br>मेघकूट           | <b>जा. पु.</b><br>क्षेमपुरी | त्रि-साः<br>क्षेमचरी     | को. वि.<br>क्षेमचरी |
|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| २४         | क्षेमपुर          | मणप्रूट<br>मणिप्रभ         | ) पाणुरा<br>अपराजित         | वन परा<br>अपराजित        | वान परा<br>अपराजित  |
| २५         | <b>अप</b> राजित   | 1 _ 1                      |                             |                          |                     |
| २६         | कामपुष्प          | कुंजरावर्न                 | कामपुष्प                    | कामपुष्प                 | कामपुष्प            |
| २७         | गगन चरी           | सिंधुकक्ष                  | गगनचरी                      | गगनचरी                   | गगनचरी              |
| २८         | विजयचरी           | महाकक्ष                    | विनयचरी                     | विनयचरी                  | विनयचरी             |
| २९         | <b>शुक्रपु</b> री | सुकक्ष                     | चक्रपुर                     | सुकान्ता                 | ग्रुक <b>पु</b> र   |
| ३०         | <b>सं</b> जयन्त   | चन्द्रपत्रित               | संजयन्ती                    | संजयन्तिनगर              | संजयन्ती।           |
| ३ १        | जयन्त             | श्रीकूट                    | जयन्ती                      | जयन्ती                   | जयन्ती              |
| <b>३</b> २ | विजय              | गौरिक्ट                    | विजया                       | विजया                    | विजया               |
| ३३         | वैजयन्त           | <i>ल</i> क्मीकूट           | व जयन्ती।                   | वैजयन्ती                 | वैजयन्तिका          |
| ३४         | क्षेमंकर          | घराधर                      | क्षेमंकर                    | क्षेमंकर                 | क्षेमकर             |
| ३५         | चन्द्राभ          | कालकेश                     | चन्द्राभ                    | चन्द्रभ                  | चन्द्र।भ            |
| ३६         | मूर्याभ           | पार्वतेय                   | सूर्याभ                     | <b>स्</b> र्याम          | सूर्याभ             |
| ३७         | पुरोत्तम          | हिम                        | रितकूट                      | चित्रक्ट                 | पुरोत्तम            |
| ३८         | चित्रक्ट          | किन्नरोद्गीत<br>-          | चित्रक्ट                    | मह।कृट                   | चित्र <b>क्</b> ट   |
| ३९         | महाकूट            | न भस्तिकक                  | महत्क्ट                     | हेमकृट                   | महाकूट              |
| 80         | सुवर्णकूर         | मगघासारनलका                | हेमकृट                      | त्रिकूट                  | हे मक्ट             |
| 88         | त्रिकूट           | पांशुमृ <i>ल</i>           | त्रिकूट                     | मेघक्ट                   | त्रिक्ट             |
| ४२         | वि।चित्रकूट       | दिव्योषध                   | मेघक्ट                      | विचित्रकृट               | मेघकूट              |
| ४३         | मेधकूट            | अर्क,मूल                   | विचित्रक्ट                  | वैश्रव <b>णक्</b> ट      | विचित्रक्ट          |
| 8 8        | वैश्रवणक्ट        | <b>उद्</b> यप <b>र्व</b> न | वैश्रवणक्रुट                | सूर्यपुर                 | वैश्रवणक्ट          |
| 84         | सूर्यपुर          | अमृतघार                    | सूर्यपुर                    | चन्द्रपुर                | सूर्यपुर            |
| <b>8</b> ह | चन्द्रं           | मातंगपुर                   | चन्द्रपुर                   | निस्थे। <b>द्</b> दोतिनी | चन्द्रपुर           |
| 80         | नित्योद्दोत       | भूमिक्ट                    | नित्योद्दोतिनी              | विमुखी                   | निस्योद्योतिनी      |
| ४८         | विमुखी            | कुण्डलकूट                  | विमुर्वा                    | नित्यवाहिनी              | वि <b>मु</b> ग्बी   |
| ४९         | नित्यत्राहिनी     | जंबूपुर                    | निस्यवाहिनी                 | <b>सु</b> मुखी           | नित्यवाहिनी         |
| 40         | <b>धु</b> मुखी    | <b>शंकुपुर</b>             | सुमुखी                      | चरिमा                    | सुमुखी              |
|            | <u>l</u>          | <u> </u>                   | 1                           | <u> </u>                 | <u> </u>            |

## उत्तरश्रेणीकी ६०

| क्रमसं. | ति. प, ४–११८              | इ. पु. २२-८५ | आ. पु. १९-४७    | त्रि. सा. ७०१          | को. वि. 1−३1          |
|---------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| १       | <b>अ</b> र्जुन            | आदित्यनगर    | अर्जुनी         | अर्जुनी ्              | <b>अ</b> र्जुन        |
| २       | अरुणी                     | रम्यपुर      | वारुणी          | <b>अ</b> रुणी          | अरुणी                 |
| ঽ       | कैटाश                     | गगनवरुखभ     | कैलासवारुणी     | कैलाश                  | कैलाश                 |
| 8       | वःरुणी                    | चमरचंपा      | विद्युत्प्रभ    | वारुणीपुरी             | वारुणी                |
| ષ       | विद्यु <sup>न्</sup> प्रभ | गगनमंडल      | किर्शक्षिल      | विद्युत्प्रभ           | विद्युत्प्रभ          |
| દ્દ્    | किलकिल                    | विजय         | चूड।माण         | किलाकि <b>ल</b>        | किल <b>किल</b>        |
| ૭       | चूडामीण                   | वैजयन्त      | शशिप्रभ         | चूडामणि                | चुडामणि               |
| S       | शशि । भ                   | शत्रुं जय    | वंशाल           | राशिप्रभ               | शशिप्रभ               |
| ९       | वंशाल                     | अरिंजय       | पुष्पचूड        | वंशाळ                  | वेशाळ                 |
| १०      | पुष्पचूल                  | पद्माल       | <b>इंसग</b> र्भ | पुष्पचूल               | पुष्पचूल              |
| ११      | <b>हं</b> सगर्भ           | केतुगाल      | बलाहक           | <b>इं</b> सगर्भ        | इंसगर्भ               |
| १२      | बलाहक                     | रुद्र।श्च    | शिवंकर          | बलाइक                  | बला <b>ह</b> क        |
| १३      | शिवंकर                    | धनं जय       | श्रीहर्म्य      | शिवंकर                 | <b>शिवंकर</b>         |
| 68      | શ્રીસૌધ                   | वस्वै।क      | चमर             | श्रीसौध                | श्रीसौध               |
| 7 4     | चमर                       | सारनिवइ      | शिवमन्दिर       | चमर                    | चमर                   |
| १६      | शिवमंदिर                  | ,<br>जयन्त   | वसुमत्क         | शिवमन्दिर              | ।<br>  शिवमन्दिर      |
| १७      | वसुमत्का                  | अपराजित      | वसुमती          | वासुमन्का              | वसुमन्का              |
| १८      | वसुमती                    | <b>बराह</b>  | सिद्धार्थक      | वसुमती                 | वसुमती                |
| १९      | सर्वार्थपुर               | हस्तिन       | शत्रुंजय        | सिद्धार्थ              | सिद्धार्थक            |
| २०      | शत्रुंजय                  | सिंह         | केतुमाल         | शत्रुंजय               | शत्रुं जय             |
| ₹ १     | केतुमाल                   | सौकर         | सुरेन्द्रकान्त  | ध्वजमाळ                | केतुमाल               |
| २२.     | सुरपतिकान्त               | इस्तिनायक    | गगननन्दन        | <b>धु</b> रेन्द्रकान्त | <b>सुरेन्द्रकान्त</b> |
| २३      | गगननन्दन                  | पाण्डुक      | अशोका           | गगननन्दन               | गगननन्दन              |
| •       | ı                         |              |                 |                        | I                     |

## तिकोयपणाची

| क्रमसं, | ो ति.प.            | <b>€</b> · <b>3</b> ·        | मा. पु.            | त्रि.सा            | हो. वि.            |
|---------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| २४      | <b>अ</b> शोक       | कें।शिक                      | विशोका             | <b>अ</b> शेक       | अशोक               |
| २५      | ब्रि <b>शो</b> क   | वीर                          | <i>वीत्रहोका</i>   | विशोक              | विशोका             |
| २६      | वीतशोक             | गै।रिक                       | ।<br>अ <b>ङ</b> का | वीतशोक             | वीतशोका            |
| २७      | अलका               | मानव                         | तिलका              | अलका               | अलका               |
| २८      | तिङक               | मनु                          | अंबर(तिलक          | तिलका              | तिलका              |
| २९      | अम्बरतिलक          | चम्पा                        | मंदिर              | अंबरति <b>ङ</b> क  | अंबरीतळक           |
| ३०      | मन्दर              | कां <b>चन</b>                | कुमुद              | मन्दर              | मन्दर              |
| ₹ १     | कुमुद              | पेशान                        | कुंद               | <b>कु</b> मुद      | कुमुद              |
| ३२      | कुन्द              | मणिवज्र                      | ग <b>गन</b> वल्लभ  | कुन्द              | कुन्द              |
| ३३      | गगनवल्छभ           | जया <b>वह</b>                | द्युतिलक           | गगनवल्लभ           | गगनवल्लभ           |
| ₹8      | दिब्यतिस्रक        | नैभिप                        | भूमितिलक           | दिव्यतिलक          | दिब्यतिङक          |
| ३५      | भूमितिलक           | हास्तिविजय                   | गन्धर्वपुर         | भूमितिलक           | भूमिति छक          |
| ३६      | <b>ग</b> न्धर्वपुर | <b>खं</b> डिका               | मुक्ताहार          | गन्धर्वनगर्        | गन्धर्वपुर         |
| ३७      | मुक्ता <b>इ</b> र  | मणिकांचन                     | सनिभिप             | मुक्ता <b>इ</b> ।र | मुक्ता <b>हा</b> र |
| ३८      | नेमिप              | अशोक                         | अग्निम्बाल         | नैमिप              | नेमिप              |
| ३९      | <b>अ</b> ग्निज्वाल | वेणु                         | <b>मह</b> ।ज्याल   | अग्निज्वाल         | अग्निज्वाल         |
| ४०      | महाज्याल           | आनन्द                        | श्रीनिकेत          | महाज्वाङ           | महाज्वाल           |
| ४१      | श्रीनिकेत          | नन्दन                        | जय                 | श्रांनिकत          | श्रीनिकेत          |
| ४२      | जय⊦वह              | श्रीनिकेतन                   | श्रीवास            | जयावह्             | जयाव <b>इ</b>      |
| ४३      | र्श्रानिवास        | अग्निज्ञा <b>ल</b>           | मणिवज्र            | श्रीवास            | श्रीवास            |
| 8.8     | भणित्रज्ञ          | महाज्वाल                     | <b>भद्राश्च</b>    | मणिवज्र            | मणिवज्र            |
| ४५      | भद्राश्व           | माल्य                        | भवनंजय             | भद्राश्वपुर        | भद्राश्व           |
| ४६      | धनंजय              | पुरनन्दिनी                   | गोक्षीर            | ध <b>नं</b> जय     | धनंजय              |
| 8.0     | माहेन्द्र          | वि <b>द्य</b> न्प्र <b>भ</b> | फ़ेन               | गोक्षीरफेन         | गोक्षीरफेन         |
| 85      | विजयनगर            | महेन्द्र                     | <b>अ</b> क्षो म्य  | अक्षोभ             | अक्षोभ् <b>य</b>   |
| ४९      | <b>सु</b> गन्धिनी  | विमल                         | गिरिशिखर           | गिरिशिखर           | गिरिशिखर           |
| 40      | वज्रार्धतर         | गन्धमादन                     | धरणी               | धरणि               | घरणी               |
| ५१      | गोक्षीरफेन         | महापुर                       | धरण                | धारिणिक            | धारिणी             |

| अमसं.      | वि. पं.  | <b>[ 3</b> .    | ु भा. पु.    | त्रि, सा.   | को वि           |
|------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| ५२         | प्रक्षोभ | पुष्पमाळ        | दुर्ग        | दुर्ग       | दुर्ग           |
| ५३         | गिरिशिखर | मेघमाछ          | दुईर         | दुर्धरनगर   | दुर्धर          |
| 48         | धरणि     | शशिप्रम         | सुदर्शन      | सुदर्शन     | <b>धु</b> द्शेन |
| ५५         | धारणि    | चूडामणि         | माहेन्द्रपुर | महेन्द्रपुर | महेन्द्रपुर     |
| ५६         | दुर्ग    | पुष्पचूड        | विजयपुर      | विजयपुर     | विजयपुर         |
| 40         | दुर्द्धर | <b>इं</b> सगर्भ | सुगन्धिनी    | सुगन्धिनी   | सुगन्धिनीपुरी   |
| 46         | सुदर्शन  | बलाहक           | वज्रपुर      | वज्रार्धतर  | वजार्धतर        |
| 49         | रत्नाकर  | वंशाङ्य         | रत्नाकर      | रत्नाकर     | रत्नाकर         |
| <b>§</b> 0 | रत्नपुर  | सोमनस           | चन्द्रपुर    | रत्नपुर     | रत्नपुर         |
|            |          |                 |              |             | ]               |

## काल-भेद

|            |                   | ****           |                                              |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|
|            | ति. प. ४, २९३-३०७ | E. G. 9, 28-20 | { का. पु. ३, २१८–२२७<br>{ को. बि. ५, ३३९–१४० |
| १          | <b>ฐ</b> ลใก      | पूर्वांग       | पूर्वाम रिल्यू                               |
| <b>ર</b>   | पूर्व             | पूर्व          | पूर्व                                        |
| Ę          | [ पर्वांग         | पर्वांग        | पर्वांग                                      |
| 8          | पर्व ]            | पर्व           | पब                                           |
| 4          | नियुतांग          | नियुतांग       | नयुतांग                                      |
| ६          | नियुत             | नियुत          | नयुत                                         |
| ঙ          | कुमुदांग          | कुमुदांग       | कुमुद्राग                                    |
| ć          | कुमुद             | कुमुद          | कु <b>मु</b> द                               |
| 9          | पद्मांग           | पद्मांग        | पद्मांग                                      |
| १०         | पद्म              | पद्म           | पद्म                                         |
| ११         | निलेनांग          | निलिनांग       | नलिनांग                                      |
| १२         | निलेन             | नलिन           | नलिन                                         |
| १३         | कमछांग            | कमङांग         | कमलांग                                       |
| <b>∮</b> 8 | कमल               | कमल            | कमरु                                         |
|            |                   | <br>           | <del></del>                                  |

| 22  | 6 | 1 |
|-----|---|---|
| 7 1 | • |   |

## तिकोयपण्णती

| •         |                                                                                                                | •                     |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | ति, पः                                                                                                         | g. 3.                 | मा यु.                |
| १५        | त्रुटितांग                                                                                                     | तुट्यांग              | तुळांग                |
| ? 4       | त्रुटित                                                                                                        | तुट्य                 | तुटिक                 |
| १७        | <b>अ</b> टटांग                                                                                                 | भटरांग                | <b>अ</b> टटांग        |
| 16        | भटट                                                                                                            | भटट                   | <b>भ</b> टट           |
| १९        | <b>अ</b> ममां <b>ग</b>                                                                                         | <b>अममांग</b>         | <b>अ</b> ममांग्       |
| २०        | <b>अ</b> मम                                                                                                    | अमम                   | अमम                   |
| <b>२१</b> | हाहांग                                                                                                         | <b>अहां</b> ग         | हाइांग                |
| २२        | हाहा                                                                                                           | <b>उ</b> ह            | <b>E</b> IEI          |
| २३        | हूहांग                                                                                                         | <b>स्तां</b> ग        | हूहंग                 |
| २४        | हे हैं<br>दे                                                                                                   | <b>उ</b> ता -         | 256                   |
| . २५      | <b>छतां</b> ग                                                                                                  | महास्रतांग            | <b>छ</b> तांग         |
| २६        | <b>₩</b> ता                                                                                                    | महाछता                | <del>छ</del> ता       |
| २७        | महालतां <b>ग</b>                                                                                               | शिर:प्रकम्पित         | महालतांग              |
| २८        | महालता                                                                                                         | <b>इस्तप्रहे</b> छिका | महालता                |
| २९        | श्रीकल्प                                                                                                       | चर्चिका               | शिर:प्रकम्पि <b>त</b> |
| ₹ 0       | <b>इ</b> स्तप्रहेकित                                                                                           |                       | <b>इ</b> स्तप्रदेखित  |
| ३१        | <b>अ</b> चलाम                                                                                                  |                       | अचलात्मक              |
|           | والمستوال والمتال والم |                       |                       |

## विदेह क्षेत्र

|   | ३२               | क्षेत्र         | •                   | ३२ नगरियां        |  |  |
|---|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 1 | ति. प. ४, २२०६   | बु. क्षे.१, ३७८ | ति. प.              | त्रु. क्षे. १−३८२ |  |  |
| ę | क्ष इंडा         | क•छ             | क्षेमा ४-२२६८       | क्षेमा            |  |  |
| २ | <b>নুক</b> •ন্তা | सुक•छ           | क्षेमपुरी ४-२२९३    | क्षेमपुरी         |  |  |
| ¥ | <b>দহাক⁵</b> ঠা  | म€ाकच्छ         | <del>आ</del> रिष्टा | भरिष्टा           |  |  |
| 8 | कच्छकावती        | क⁼छावती         | अरिष्टपुरी          | अरिष्टावती        |  |  |
| 4 | <b>આવ</b> તી     | आवर्त           | खड्गा               | खड्गी             |  |  |
| 4 | <b>ভা</b> गভাৰনা | मंगलावर्त       | . मंजूषा            | मंजूषा            |  |  |

|            | ति, प.            | ह. थे.            | ति, प.                      | यु. के.            |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| •          | पुष्कला           | पुष्कछ            | औषधनगरी                     | <b>औष</b> धिपुरी   |
| 6          | पुष्कलावती        | पुष्कलावती        | पुंडरीकिणी                  | पुंडरीकि,णी        |
| 9          | वत्सा             | वत्स              | सुसीमा ४-२२९७               | l .                |
| १०         | सुवत्सा           | सुवत्स            | कुंडला                      | कुंडला             |
| <b>११</b>  | महावत्सा          | महावत्स           | अपराजिता                    | अपरावती (अपराजिता) |
| <b>१</b> २ | वस्सकावती         | वत्सावती          | <b>प्र</b> मंकरा            | प्रभंकरा           |
| १३         | रम्या             | रम्य              | <b>अं</b> का                | <b>अं</b> कावती    |
| ₹₽         | सुरम्यका          | रम्थक             | पद्मावती                    | पद्मावती           |
| <b>१</b> ५ | रमणीया            | रमणीय             | शुभा                        | शुभा               |
| \$ &       | मंग <b>ला</b> वती | <b>मंगछ।</b> वती  | रत्नसंचया                   | रत्नसंचया          |
| १७         | पद्मा             | पद्म              | अश्वपुरी ४-२२९९             | अश्वपुरी           |
| १८         | <b>स्</b> पद्मा   | सुपद्म            | सिंहपुरी                    | सिंहपुरी           |
| १९         | महापद्मा          | महापद्म           | महापुरी                     | <b>मह</b> ापुरी    |
| २०         | पद्मकावती         | पद्मावती          | विजयपुरी                    | विजयपुरी           |
| २१         | । शंखा            | शंख               | अरजा                        | अपराजिता           |
| २२         | निस्ना            | नलिन              | विरजा                       | अपरा               |
| २३         | कुमुदा            | कुमुद             | अशोका                       | अशोका              |
| २४         | सरिता             | निलनावती          | वीतशोका (                   | वीतशोका            |
| २५         | त्रप्रा           | वप्र              | विजया                       | विजय <u>ा</u>      |
| २६         | सुवप्रा           | सुवप्र            | वै जयन्ता                   | वैजयन्ती           |
| २७         | महावश             | महावप्र           | जयन्ता                      | जयन्ती             |
| २८         | वप्रकावती         | वप्रावती          | <b>अ</b> पराजिता            | अपराजिता           |
| २९         | गंघा              | बल्गु             | चक्रपुरी                    | चऋपुरी             |
| ३०         | सुगंधा            | <b>सु</b> त्रल्गु | <b>बड्गपु</b> री            | खड्गपुरी           |
| 3 8        | गंधिला ़          | गंधिल             | <b>અ</b> યો <sup>હ</sup> યા | अवध्या             |
| ३२         | गंधमालिनी         | गंघावती           | अवध्या                      | <b>अ</b> योध्या    |

| 3 |
|---|
| 7 |

|           | B. 4. 8, 94-22 | त्रि. सा. ३६३       | को. प्र. २०७०२ |            | ति. प. ७, २५-२२  | त्रि. सा. ३६३    | हो, प्र. २०-७०२   |
|-----------|----------------|---------------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| ~         | F .            | <u> </u>            | विकालक         | <i>5</i> ° | रक्तनिम          | <b>क्</b> सवर्ण  | कार्योपक          |
| N         | গ্ৰ            | खोहित               | अद्वारक        | w          | नीलामास          | कंस              | स्तात्री<br>स्थार |
| mv'       | बृहस्पति       | यानका               | ले।हिताङ्ग     | 2          | अशोकसंस्थान      | र्शेलपरिणाम      | अनम्स             |
| <b>2•</b> | मंगळ           | <b>कानकास्</b> रथान | शने अर         | 2          | कंस              | इंखियभै          | કુંકુમ <b>લ</b>   |
| 5         | श्री           | अन्तरद              | आयुनिक         | o'<br>~    | रूपनिम           | उदय              | शंब               |
| w         | শাত            | दात्रयच             | प्राधुनिक      | 0          | कंतक्ष्यणं       | पं <b>च</b> वर्ण | श्खनाम            |
| 9         | ब्रोहित        | (m)                 | मृण            | ~          | शंखगरणाम         | तिक              | <b>राखकाभि</b>    |
| V         | क्तनक          | (क्तिनिम            | क्षणक          | 44         | निल्पु•छ         | तिखपु•ड़         | -<br>मृत्         |
| •^        | मीख            | रूपानिभीस           | क्रणकणक        | m'         | श्बद्यर्ग        | क्षारताश         | कंसनाम            |
| °~        | विकारक         | मील                 | क्रणाबितानक    | 0°         | उदक्तवर्ण        | ध्रम             | कंसवर्णाम         |
| ~~<br>~~  | केश            | नीलामास             | क्रामंतानक     | 5          | पं <b>च</b> वर्ण | धुमभेतु          | नील               |
| ~         | क्षत्रयव       | अश्र                | सोम            | w          | उत्मान           | एकसंस्थान        | नीलाबमास          |
| er        | क्नकसंस्यान    | अस्यान              | सहित           | 9          | ध्मकेतु          | সর ( সম )        | क्रपी             |
| <u>م</u>  | લુંદુ મંત્ર    | कोश                 | अश्वासेन       | × ×        | તિત              | <b>क्</b> लेबर   | ह्तपावमास         |
|           |                | -                   | _              |            | <i>,</i>         |                  | -                 |

| •          |              |               | * :              | -TUT- / -     | ÷,                  | 12. 41.      | iri<br>ib   |
|------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>,</b>   | नम           | विकट          | मस्मक            | 0#<br>0#      | <b>अ</b> लेम्       | महाऋाल       | राह         |
| o<br>m     | क्षारताशि    | आभिन्नसृधि    | मस्मराशि         | <b>5</b>      | (F)                 | hr.          | अगस्ति      |
| <b>€</b> ′ | विजिल्ली     | , प्रनिध      | तिल्तिक          | w<br>20       | <u> </u>            | महारूद       | माणवक्      |
| er<br>er   | सहस्र        | मान           | पुष्पत्रवर्ण     | <b>9</b><br>≫ | महाकाङ              | संतान        | कामस्पर्श   |
| EF.        | सीध          | चतुष्पाद      | <b>6</b>         | >>            | tr<br>le            | संभव         | मुरम        |
| 20<br>M*   | कालेबर       | विद्या जिल्ह  | द्भवर्ण          | o/<br>>0      | महारूद              | सर्वार्थी    | प्रमुख      |
| <b>3</b> 7 | अभिन         | नम            | नाय              | ŝ             | संनान               | दिशा         | विकट        |
| w          | म्रान्ध      | सहरा          | अबन्ध्य          | م<br>ح        | <b>बि</b> पुल्ड     | शान्ति       | विसन्धिकल्प |
| 9          | मानयक        | निल्य         | इन्द्र।सि        | 3             | संभव                | यस्त्        | प्रकृष      |
| امر<br>م   | काल्क        | শাল           | धूमकेतु          | m<br>5        | सर्वार्थी           | নি <b>শ্</b> | जटाल        |
| <b>6</b> / | माल्भेतु     | कालमेत        | AST (            | 30<br>5°      | H<br>H              | प्रदंभ       | अरुण        |
| 0          | निह्य        | <br>  अनय<br> | पिङ्गलक          | <b>5</b>      | ka'                 | निर्मन्त्र   | ब्र         |
| ميه        | अनय          | सिंहाबु       | দ্ৰ<br>ভি?       | w<br>5        | निमन्त्र            | अोिष्मान्    | শান্ত       |
| ď          | बिद्धा जिल्ह | विपुद्ध       | গ্রন             | 25            | <u>ब्योतिष्मान्</u> | स्वयंद्रभ    | महामाल      |
| w          | (Ac          | FIG.          | <b>बृ</b> हस्पति | 25            | दिशसंस्थित          | भाष्ट्रर     | खासिक       |

|                | e e             | क्रि. सा.       | # (i)       |             | (E)             | त्रि. सा. | (報)<br>(報)<br>(報) |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| *              | विरत            | मिरज            | सीगत्तक     | <b>30</b>   | <b>बि</b> कट    | एकाजिट    | बिमल              |
| w              | बैतिशाक         | <u>ા</u><br>જે. | ब्रह्मान    | 3           | क्टमञ्          | পাসসাত    | वितप्तक           |
| w              | निश्चल          | बीतशेक          | प्रतस्वक    | w<br>9      | आप्रेजाल        | जल्मेतु   | विव <b>स</b>      |
| *              | प्राथं          | सीमंकर          | निसालेक     | 99          | अशोक            | मेत्      | विशाल             |
| av<br>w        | मासुर           | क्षेमंकर        | निस्मोद्षात | <b>&gt;</b> | में,            | र्भारस    | साङ               |
| oo<br>w        | स्वयंत्रभ       | <b>अ</b> भयंकर् | स्वयंग्रभ   | o⁄<br>9     | श्रीरस          | প্র       | सुत्रत            |
| <b>3</b>       | बिजय            | बिजय            | अवभासक      | 0)          | প্ৰস            | ইমগুল     | अनिकास            |
| w              | वेजयन्त         | वैजयन्त         | अयस्त्रार   | <u>م</u>    | श्रवण           | 129<br>11 | एकजटी             |
| 2              | सीमंकर          | अयन्त           | क्षेमक्र,   | 8           | जलमेतु.         | महाश्रह   | द्विटी            |
| 2              | <b>अ</b> पराजित | अपराजित         | आमङ्ग्      | W.          | <b>9</b>        | भावप्रह   | कारिक             |
| or<br>w        | ਗਧਾਰ            | विमल            | प्रमङ्कर    | 35<br>V     | <b>अ</b> न्त(द् | मंगल      | #                 |
| •              | बिमल            | त्रस्त          | अरजस्       | 5           | एकतंसस्यान      | <u> </u>  | स्था .            |
| <b>9</b>       | अभयंकर          | त्रिज्यिष्णु    | विरअस       | w           | अश्र            | एब        | अगेल              |
| ~              | विकस            | विकस            | अशोक        | 9           | मावग्रह         | <b>1</b>  | पुष्पकेत्         |
| m′<br><b>"</b> | म्<br>इड्र      | कारिकाष्ठ       | बीतशोक      | ÿ           | महाप्रह         | યુર       | माबकेत            |
|                |                 |                 |             |             |                 |           |                   |

## इन्द्रकं विमान

| ľ  | ति. प. ८,१२-१७  | €. 3. €-88   | त. रा. ४, १९, ८ ।      | त्रि. सा. ४६४ | को. य. २६, १६   |
|----|-----------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 3  | ন্দন্ত          | ऋतु          | ऋतु                    | ऋतु           | ऋतु             |
| 2  | बिमल            | विमल         | चन्द्र                 | विमक          | चन्द्र          |
| 3  | चन्द्र          | खन्द         | बिमल                   | चन्द्र        | रजत             |
| 8  | बरगु            | बह्गु        | वल्गु                  | वस्गु         | वज्र            |
| ч  | बीर             | बीर          | वीर                    | बीर           | वीर्य           |
| Ę  | अरुण            | <b>अ</b> रुण | <b>अ</b> रुण           | अरुण          | वरुण            |
| ø  | नन्दन           | नन्दन        | नन्दन                  | नन्दन         | भानन्द          |
| ૮  | निछन            | निकन         | निक्रन                 | निकिन         | <b>ब्रह्म</b>   |
| ९  | कंचन (कांचन)    | कांचन        | <b>ळे</b> । <b>इ</b> त | कांचन         | कांचन           |
| १० | रुधिर           | रे।इत        | कांचन                  | राहित         | रुचिर           |
| ११ | <b>चंचत्</b>    | चंचत्        | चंचत्                  | चंचत्         | चन्द्र          |
| १२ | मरुत्           | मारुत        | मारुत                  | मरुत्         | <b>अ</b> रुण    |
| १३ | ऋद्धीश          | ऋद्रीश       | ऋदीश                   | ऋद्रीश        | दिशा            |
| 68 | वैडूर्य         | बैदूर्य      | वैदूर्य                | वैदूर्य       | वैद्र्य (२७-६)  |
| 14 | रुचक            | रुचक         | रचक                    | रुचक          | रुचक            |
| १६ | रुचिर           | रुचिर        | रुचिर                  | रुचिर         | रुचिक           |
| १७ | अंक             | अर्क         | अंक                    | अंक           | अंक             |
| १८ | स्फटिक          | स्फटिक       | स्फटिक                 | स्फटिक        | स्फटिक          |
| १९ | तपनीय           | तपनीयक       | तपनीय                  | तपनीय         | तपनीय           |
| २० | मेघ             | मेघ          | मेव                    | मेघ           | मेघ             |
| २१ | अभ              | मद्र         | इारिद                  | अम            | अ र्ध्य         |
| २२ | <b>इ</b> ।रिद्र | हारिद        | पद्म                   | <b>ह</b> रिद  | <b>हा</b> रिद्र |
|    | ļ               | ł            | 1                      | 1             | i               |

## तिकोयपण्णती

|            | चि. प.                | ₹. \$.              | क. राः              | त्रि. सा.         | को. म.             |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| २३         | प <b>द्म</b> माल      | पद्म                | <b>छो</b> दिताक्ष   | पद्म              | न <b>कि</b> न      |
| २४         | ले)हित                | ले।हिताक्ष          | वज्र                | <b>छो</b> हित     | <b>छे।हिताक्ष</b>  |
| <b>२</b> ५ | वज्र                  | वज्र                | नन्दावर्त           | वज्र              | वज्र               |
| २६         | नन्द्यावर्त           | नन्द्यावर्त         | प्रभंकर             | नन्द्यावत         | अंजन (२७ ११६)      |
| २७         | प्रभंकर               | प्रभंकर             | निष्ठाक             | प्रमंकर -         | वरमाल              |
| <b>₹</b> ८ | पृष्ठक                | प्रष्टक             | गज                  | पृष्टक            | रिष्ट              |
| २९         | गज                    | जगत्                | म <del>र</del> तक   | गज                | देव                |
| ३०         | मित्र                 | मित्र               | चित्र               | मित्र             | सोम                |
| <b>ą</b> ę | प्रभ                  | प्रम                | प्रभा               | प्रम              | मंगल               |
| <b>₹</b> २ | अंजन                  | अजन -               | अंजन                | <b>अं</b> जन      | बलभद्र             |
| <b>₹</b> ₹ | वनमाल                 | वनमाल               | वनमाल               | व <b>न</b> माछ    | चक्र (२७-२४७)      |
| ३४         | नाग                   | नाग                 | नाग                 | नाग               | गदा                |
| ३५         | गरुड                  | गरुइ                | गरुड                | गरूड              | स्वस्तिक           |
| ३६         | लांग <b>क</b>         | <b>लांग</b> ङ       | <b>लां</b> गल       | लांग <b>ल</b>     | नन्यावत            |
| ३७         | बलभद                  | बलभद्र              | ब्र <b>रु</b> भद्र  | बलभद्र            | आमंकर (२७-६६०)     |
| ३८         | चक्र                  | चक्र                | चऋ                  | चक                | गृद्धि             |
| ३९         | अरिष्ट                | अरिष्ट              | <b>અ</b> રિષ્ટ      | <b>અ</b> રિષ્ટ    | केतु               |
| 80         | <b>सु</b> रसमिति      | देवसंमीत            | देवसमित             | सुरसमिति          | गर्ल               |
| ४१         | <b>ब्रह्म</b>         | त्रहा               | त्रह्म              | त्रह्म            | ब्रह्म (२७-३७०)    |
| ४२         | <b>ब्रह्मे।त्त</b> र  | <b>ब्रह्मोत्त</b> र | ब्रह्मे।त्तर        | <b>ब</b> ह्योत्तर | <b>ब्रह्महित</b>   |
| ४३         | नसङ्य                 | ब्रह्महृद्य         | <b>ब्रह्महृ</b> द्य | <b>न</b> हाहर्य   | <b>ब्रह्मोत्तर</b> |
| តិសិ       | <b>ट</b> ांत <b>य</b> | लांतव               | स्रांतव             | <b>छ</b> ांतव     | लान्त <b>क</b>     |
| 84         | म <b>ह</b> ाशुक       | য়ুঙ্গ              | महाशुक्र            | য়ুক•             | महाञुक्त (२७-४०३)  |

| ,   | ति. प.              | <b>ξ</b> . g,        | त. रा.             | त्रि, सा            | लो. प्र                    |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 8 € | सहस्रार             | शतारक                | सहस्रार            | शता <b>र</b>        | सदस्रार                    |
| 80  | भानत                | <b>अ</b> ।नत         | <b>अ</b> ।नत       | <b>अ</b> ।नत        | आनत                        |
| ४८  | प्राणत •            | प्राणत               | प्राणत             | प्राणत              | प्राणत                     |
| ४९  | पुष्पक              | पुष्पक               | पुष्पक             | पुष्पक              | पुष्प (२७-४५८)             |
| 40  | शातंकर              | सानुकार              | सातक               | शातक                | अर्छकार                    |
| ५१  | आरण                 | आरण                  | आरण                | आरण                 | आर <b>ण</b>                |
| ५२  | अच्युत              | अच्युत               | . अ <b>च्युत</b>   | अन्युत              | अच्यु <i>त</i>             |
| ५३  | सुदर्शन             | <b>सु</b> दर्शन      | सुदर्शन            | सुदर्शन             | सुदर्शन                    |
| 48  | अमोघ                | <b>अ</b> मोघ         | अमोघ               | ।<br>  <b>अ</b> मेष | ।<br>  सुप्रबुद्ध          |
| ५५  | <b>सु</b> प्रबुद्ध  | सुपबुद्ध             | <b>सु</b> प्रबुद्ध | सुप्रबुद्ध .        | मनोरम                      |
| ५६  | यशोधर               | यशोधर                | यशोधर              | यशोधर               | सर्वतोभद्र                 |
| ५७  | सुभद्र              | सुमद                 | सुभद्र             | सुभद्र              | विशाल                      |
| ५८  | <b>सु</b> विशाल     | सुविशाल              | विश।छ              | <b>सु</b> विशाल     | सुमनस्                     |
| ५९  | सुमनस्              | सुगनम्               | सुमनस्             | सुमनस्              | सामनस्                     |
| ६०  | सौमनस               | सौमन <del>स</del> ्य | सोमनस्             | सौमनस               | प्रीतिकर                   |
| ६१  | <b>धीतिंकर</b>      | पंतिंकर              | <b>प्री</b> तिकर   | <b>प्रीतिकर</b>     | अ।दित्य                    |
| ६२  | आदित्य              | आदि स्य              | आदिस्य             | आदित्य              | सर्वार्थसिद्धि<br>(२७-६०८) |
| ६३  | ।<br>सर्वार्थसिद्धि | सर्वार्थसिद्धि       | सर्वार्थसिद्धि     | सर्वार्थसिद्धि      |                            |
|     | }                   |                      |                    |                     |                            |

तिकोयपणाधी

विविघ यंत्र

नारक जीव

|                             |                | तिलाय          | Ioni <b>A</b> I                          |                   |                |            |                |  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|--|
| ट क्रिक्रम                  | 6 % E          | 25<br>0 lm     | 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | San<br>Jan<br>Jan | 44 »           | 460 "      | "<br>          |  |
| भाग्निस<br>भवमें            | तीर्यकर        | *              | 33                                       | चरमशरीरी          | संयत           | देशत्रती   | सम्पक्तवार प्र |  |
| म्वत्यास्ति - मर्ग<br>भन्तर | २ ८ सम्बद्धाः  | <b>७</b><br>ति | *<br>5<br>~                              | १ मास             | r<br>~         | ەن<br>د    | m,             |  |
| डस्पद्यमान<br>अवि           | असंज्ञी        | सरीस्प         | पक्षी                                    | सर्गाद            | E<br>E         | ক্স'       | मास्य          |  |
| मय।धस्त्र                   | १ योजन         | ্ৰ<br>ন নীয়া  | m·                                       | ~ in ~            | *<br>~         | #17<br>600 | *              |  |
| वत्स्य                      | ind<br>and     |                | 5 6 6                                    | 24° "             | ११५ धनुत       | . 05.      | 400 %          |  |
| उत्कृष्ट<br>नारकायु         | <b>₩</b>       | W.             | *<br>9                                   | "。~               | 5<br>9<br>~    | 22 ,,      | e.             |  |
| ie<br>hy<br>hy              | MY<br>Ov       | <u>م</u>       | •                                        | 9                 | 5'             | m          | ~              |  |
| ।बेल-संख्या<br>-            | 00000e         | 340000         | 0000052                                  | 0000000}          | 00000          | 5          | 5              |  |
|                             | ् <del>च</del> | ñ              | 2                                        | *                 | ŗ              | 5          | <u>.</u>       |  |
| सुटाई                       | १८००० थो.      | ३२०००          | 35000                                    | 60085             | 3000           | 000        | 0007           |  |
| पृथिवी                      | १ स्निप्रमा    | र शर्कराप्रमा  | ३ बाह्यकाप्रमा                           | 8 पंक्षमा         | ्र<br>हामप्रभा | क तम:प्रभा | 6महातम:प्रमा   |  |

# भवनवासी देव

| क्रमस् | नाम           | सुकृटा चह्न | भवभ           | hr<br>is<br>to | उत्कृष्ट भायु         | उत्सेष | র. সব্যধি<br>জিস | मबाध<br>कांक           |         |
|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|------------------|------------------------|---------|
| ~      | असुरकुमार     | चूडामणि     | के<br>ठ०<br>इ | ~              | ₹ सा.                 | % B.   | असं. कोटि यो.    | असंस्यात वर्ष          |         |
| ~      | नागकुमार      | सर्         | ° >           | ργ             | b <del>i</del><br>rer | 'a ∘ à | असं. हजार यो.    | असुरोसे सं. गुणा द्दीन |         |
| w      | सुपर्णकुमार   | गरुड        | * <b>*</b> 9  | or'            | <b>8</b><br>%<br>%    | 2      | £                |                        | . 1     |
| 9•     | द्वीपकुमार    | हाथी        | **<br>%       | nr .           | E<br>N                | 33     | 33               | <b>.</b>               | বাব্ধ ধ |
| 5      | उद्धिकुमार    | मगर         | 44            | nr .           | <b>~</b><br><br><br>  | 6      | 11               | <b>.</b>               | 47      |
| w      | स्तिनितकुमार  | स्यास्तिक   | 33            | œ              | 66                    |        | •                | <u>.</u>               |         |
| 9      | विद्युत्कुमार | 灰           |               | n              | 66                    | 6      |                  | 2                      |         |
| V      | दिन्कुमार     | सिंह        |               | n              | ĸ                     | •      | 93               | £                      |         |
| •      | आग्रेकुमार    | कलश         | ĸ             | n⁄             |                       |        | r                | <b>E</b>               | Ĺ       |
| °~     | बायुकुमार     | तुरम        | ९६ वाख        | ~              | 1,1                   | 33     | *                | <b>.</b>               | १००५    |
|        |               |             |               |                |                       |        |                  |                        | )       |

३ चौदह कुलकर

| क्रमसंख्या | नाम            | देवी               | उत्सेघ                                  | भाय                                     |          | तिश्वविषय              |
|------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
|            |                |                    |                                         |                                         | - -      |                        |
| ~          | प्रतिश्रुति    | स्वयंप्रभा         | ४८०० धनुष                               | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | पत्य     | चन्द्र-सूर्योदयादि     |
| n'         | <b>सन्मा</b> त | यशस्वती            | 8300 "                                  | 0<br> 0<br> 0<br> 0                     | 2        | अन्यकार व तारागण       |
| ₩,         | क्षेमंकर       | सुनन्दा            | " 002                                   | 00000000000000000000000000000000000000  | •        | न्याप्रादि हिंस जन्तु  |
| 00         | क्षेमंधर       | विमला              | " <b>5</b> 99                           | 10<br>10<br>20<br>20<br>10<br>10        |          | सिंह।दिसे स्थण         |
| <b>5</b> ~ | सीमंकर         | मनेहिरी            | " o <b>5</b> 9                          | 00000000000000000000000000000000000000  | £        | कल्पवृस्-सीमा          |
| w          | सींमंगर        | यशोषरा             | " 5×9                                   | lo or lo or lor                         |          | तर गच्छादिभिक्षित सीमा |
| 9          | विमल्याह्न     | सुमती              | 6000                                    | 2622000                                 |          | हाथी आदिको सवारी       |
| V          | चश्चमान्       | मारिया             | * *.9y                                  | 0<br> 0                                 | :        | बाळक-बदनद्शन           |
| <b>∽</b>   | यशस्त्री       | कान्तमाला          | 1, 02.0                                 | 000000000000000000000000000000000000000 | 7        | ब्राल्डिन-नामक्तण      |
| 0          | अभिचन्द        | श्रीमती            | 8 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 | 000000000000000000000000000000000000000 | -        | शिद्योर्यननिवारण       |
| <u>~</u>   | चन्द्राम       | प्रभावती           | , 00°                                   | 20000000000000000                       | <u> </u> | शैत्यादिस्मणोपाय       |
| ~          | मरुदेव         | सस्रा              | " 50 h                                  | 8 0000000000000000000000000000000000000 |          | नावादि द्वारा गमन      |
| er<br>0~   | प्रसेनजित्     | <b>अ</b> ਸਿੰਰਸ਼ਗ਼ੀ | 4055                                    |                                         |          | जरायुप टलाप <b>हरण</b> |
| ∞<br>~~    | नाभिराय        | मरुदेवी            | * 5 S                                   | ,                                       |          | नामिनाङक्तैन           |

४ भावन-इन्द्र

|                            | इन्द् नाम        | भवन         | प्रतीन्द्र | सामानिक | त्र यक्षिश |         | पारिषद  |         | सात भनीक         | तनुरक्ष   | कोकपारु  | शेष प्रकीर्णकादि ३ | देवियां  |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|----------|--------------------|----------|
|                            |                  | -           |            | •       |            | भादिम   | मध्य    | बाह्य   | <u> </u>         | <u> </u>  | <u> </u> | <u> </u><br>       |          |
| ı                          | (चमरद.           | ३४हाब       | 1          | १८३८)   | ३३         | २८ हजार | ३० हजार | ३२ हजार | <b>५६८९६०००</b>  | २५६०००    | 8        | उपदेशका अभाव       | ५६००     |
| <b>अ</b> मुर <b>कु</b> .   | <b>विरोचन ड.</b> | ₹o ,,       | 1          | ξο "    | <b>,</b> , | २६ "    | २८ "    | ₹0 ,,   | <b>५३३</b> ४०००० | 280000    | 8        | ,,                 | )1       |
|                            | 🕻 भूतानन्द दः    | 88 "        | 1          | ५६ "    | ,,         | ξ"      | ۷,,     | ₹o "    | 86958000         | 778000    | 8        | 11                 | 4000     |
| नागकु.                     | 🕽 धरणानन्द उ.    | 80 "        | 1          | 40000   | 'n         | 8000    | £000    | (000    | 88840000         | 200000    | 8        | , ,                | 11       |
| 2                          | ( बेणु द.        | ३८ ,,       | 1          | ,,      | n          | 'n      | ,,      | "       | , ,,             | ,,        | 8        | ,,                 | 88000    |
| सुपर्ण,                    | 🕽 बेणुधारी उ.    | ₹8 <b>"</b> | 1          | ,,,     | "          | ,,,     | ,,      | 31      | n                | <b>31</b> | 8        | ,,,                | 11       |
| Δ                          | (पूर्णद,         | 80 "        | 1          | ,,,     | ,,         | "       | "       | 31      | "                | **        | 8        | ,,                 | ₹000€    |
| द्वीपकु.                   | र्वशिष्ठ उ.      | ३६ "        | 1          | ,,      | 11         | "       | "       | 33      | 1)               | ,,        | 8        | ,,                 | <b>)</b> |
| Γ.                         | ( जलप्रभ द.      | 80 "        | 1          | ),      | ,,         | ))      | ,,      | 5)      | "                | ,,        | 8        | ,,                 | 1)       |
| <b>૩</b> દ્રધિ <b>કુ</b> . | ( जळकान्त उ.     | ३६ "        | 1          | ,,      | ١,,        | n       | ] "     | n       | "                | "         | 8        | >1                 | 17       |
| Α.                         | ( घोष द.         | 80 "        | 1          | ,,,     | ,,         | ,,      | ,,      | 17      | "                | 17        | 8        | 33                 | 17       |
| स्तिनितकुः.                | ( महाघोष उ.      | ₹,,         | 8          | ,,      | "          | 11      | ,,      | ,,      | "                | ,,        | 8        | ,,                 | 11       |
| ^                          | ( इरिवेण द.      | 80 ,,       | 8.         | ,,      | ,,,        | ,,      | ,,      | ,,      | "                | , ,       | 8        | , ,                | "        |
| वि <b>ष्</b> ं <b>नु</b> . | हिरिकान्त उ.     | ₹ "         | ?          | ,,      | ,,         | "       | "       | ))      | n                | 'n        | 8        | ) ))               | "        |
| •                          | ( अमितगति द,     | 80 ,,       | 8          | "       | ,,         | "       | "       | "       | ,,               | 'n        | 8        | , ,                | 11       |
| दिक्तु.                    | ( अमितबाह्दन उ.  | ₹ ,,        | ?          | ,,      | ,,         | ,,      | ))      | 33      | ,,               | 31        | 8        | ,,                 | ,,       |
| 0                          | ( अग्निशिखी द.   | 80 ,,       | ?          | , ,,    | ,,         | ,,      | ,,      | "       | ,,               | 'n        | 8        | ,,                 | n        |
| नप्रिकु.                   | ( अग्निगाइन उ.   | ₹ .,        | 8          | ,,      | 59         | ,,      | 'n      | ,,      | ,,               | "         | 8        | , ,                | 11       |
|                            | ∫ बेलम्ब द.      | 40,,        | ?          | "       | "          | } "     | ))      | "       | , "              | ,,,       | 8        | , ,                | "        |
| बायुकु.                    | र्प्रमंजन उ.     | १६ ,,       | 1          | ,,,     | ,,         | ,,      | ŋ       | ,,      | 31               | ,,,       | - 9      | "                  | "        |

TP. 127

<sup>विविध</sup> गंत्र ५ जंबूद्वीपस्थ छह कुल पर्वत

| नाम              | उंचाई  | विस्तार               | बाण                    | उत्तर जीवा                    | धनुषपृष्ट                         | चूलिक।               | पार्श्वभुजा                 | वह             | न्नहसे (निकळी हुई निदेशों         | क्टंसस्या |
|------------------|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| १ क्षुद्रहिमवान् | १००यो, | १०५२ <sup>१२</sup> यो | [१५७८ <u>१८</u> यो.]   | २४९३२ <sup>१</sup> , यो.      | <b>२५२३</b> ० <sub>१९</sub> यो.   | <b>५२३</b> ०१५ यो.   | ५३५० <sup>३१</sup> यो.      | पृद्म          | १ गंगा २ सिन्धु ३ रोहितास्या      | ११        |
| २ महाहिमबान्     | ₹00 ,, | 82808° "              | ७८९४११ "               | प <b>३९३१</b> है "            | ५७२९३ <sup>१</sup> ०॥             | ८१२८६५ "             | ९ <b>२</b> ७६१९ "           | महापद्म        | १ सेहित् २ हरिकान्ता              | 6         |
| ३ निषध           | 800 °  | १६८8२ <sup>२</sup> "  | ३३१५७ <sup>१३</sup> "  | ९४१५६ <sup>२</sup> "          | १२ <b>४३</b> ४६ <sub>९</sub> °, " | १०१२७ <sup>२</sup> " | २०१६५५ ,                    | તિ <b>પિ</b> છ | १ इरित् २ सीतोदा                  | 9         |
| પ્ર નીસ          | 800,,  | ,,                    | 1)                     | ,,                            | "                                 | ,,                   | "                           | केशरी          | <b>१</b> सीता <b>२ न</b> स्कान्ता | 9         |
| ५ हिन्म          | २००,   | <b>४२१०</b> १० यो.    | ७८९४ <sup>१३</sup> यो. | <b>५३९३१</b> <sub>१</sub> थे. | ५७२ <b>९३</b> १३ यो.              | ८१२८, यो             | •<br>९२७६ <sup>१९</sup> यो. | पुंडरीक        | १ नारी <b>२ रूप्यक्</b> छा        | (         |
| ६ शिवरी          | १००,,  | १०५२ १२ ,,            | १५७८१ ,,               | २४९३२ <sup>१</sup> "          | <b>२५</b> २३० <sub>१</sub> ,      | पर३०१५<br>,,         | प्र <b>प</b> ०३१ ,,         | महापुंडर्रिक   | १ मुनर्णकूला २ रक्ता ३ रक्तीदा    | ११        |

६ जंबूद्वीपस्य सात क्षेत्र

| नाम          | विस्तार                | ब्राण                         | उत्तर जीवा                          | • धनुषरुष          | च्हिका                                    | पार्श्वभुजा                 | कारुभेद       |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>१</b> भरत | <b>५२६</b> है यो.      | <b>५२६</b> है यो.             | १४४ <b>७१</b> <sup>५</sup> यो.      | १४५२८ है है यो.    | १८७५ <sup>१३</sup> यो.                    | <b>१८९२</b> ॄंं यो.         | सुषमसुषमादि ६ |
| २ हैमवत      | २ <b>१०५</b> हुँ ॥     | <b>₹</b> ξέγ <sup>∦</sup> ₹ " | ३७६७४ <u>१६</u> "                   | ३८७४०१० ॢ          | <b>६३७१</b> ३५,,                          | ६७ <b>५५</b> हु ॥           | सुषमदु:षम     |
| ३ हीरे       | ८४२१ र "               | १६३१५ <u>१५</u> ॥             | ७३५०१ <u>१७</u>                     | ८४०१६ <u></u> ॥    | ९९८५ <u>११</u> "                          | ' १३३६१३३ ॥                 | <b>9</b> पमा  |
| ४ विदेह      | ३३६८४ <sup>,४</sup> ,, | 40000 11                      | <b>{00000</b> ,,                    | १५८११३५ "          | <b>२९२।</b> १८ ,,                         | १६८८६३ "                    | दुःषमसुषम     |
| ५ रम्यक      | (871 1 n               | १६३१५११ है ।।                 | ७३९०१ <u>१७</u> "                   | ८४०१६ <u>४</u> ,,  | ९९८५ <u>११</u> "                          | 84448 <sup>83</sup> "       | सुषमा         |
| ६ हैरण्यवत   | २१०५ <sup>५</sup> "    | ₹ <b>६८</b> ४ <sup>१</sup> ″  | ३७६७४ <sup>१६</sup> ,,              | ₹८७४० <u>१</u> °,, | ६३७१ <u>१५</u> "                          | <b>६७५</b> ५ <sup>३</sup> " | सुषमदु:षम     |
| ७ ऐरावत      | ५२६ <sub>१ र</sub> ॥   | भ <b>२६</b> ह                 | {88@{ <sup>4</sup> / <sub>6</sub> " | १४५२८ <u>११</u> "  | \$<04\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | १८९२ <u>१५</u> ॥            | सुषमसुषमादि ६ |

े चोबीस तीर्थंकर

| नाम              | १<br>कहांसे गर्भमें जाये | २<br>जन्मनगरी      | <b>३</b><br>पिता  | ध<br>माता           |
|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ं १ ऋ</b> पम  | सर्वार्थसिद्धि           | अये।ध्या           | नाभिराय           | मरुदेवी             |
| २ आजित           | विजय                     | ,,                 | जितरात्रु         | विजया               |
| ३ सम्भव          | अभो प्रेवेयक             | श्रावस्ती          | <b>जितारि</b>     | <b>सुसे</b> ना      |
| ८ अभिनन्दन       | विजय                     | अयोध्या            | संबर              | सिद्धार्था          |
| ५ सुमित          | जय-त                     | ,,                 | मेघप्रभ           | मंगला               |
| ६ पद्म           | उपरिम प्रैवेयक           | कौशाम्बी           | <b>धर</b> ण       | धुसीमा              |
| ৩ দ্রুণার্শ্ব    | मध्य प्रेवेयक            | वाराणसी            | ।<br>सुर्गातिष्ठ  | पृथिवी              |
| ८ चन्द्रप्रभ     | वैजयन्त                  | चन्द्रपुर          | महासेन            | <b>लक्ष्मीमती</b>   |
| ९ पुष्पदन्त      | आरण                      | काकंदी             | <b>मु</b> ग्रीव   | रामा                |
| <b>१०</b> शीतल   | अच्युत                   | मदिल               | ह <b>दरथ</b>      | नन्दा               |
| ११ श्रेयांस      | पुष्योत्तर               | <b>सिइ</b> पुर     | विष्णु            | वेणुदेवी            |
| १२ वासुपूज्य     | महाशुक                   | चम्पा              | वसुपूष्य          | बिजया               |
| १३ विमल          | शतार                     | कंपिलापुरी         | कृतवर्मा          | जयस्यामा            |
| <b>१४ अ</b> नन्त | पुष्पे।त्तर              | अये।ध्या           | सिंहसेन           | सर्वयशा             |
| १५ धर्म          | सर्वार्थसिद्धि           | रत्नपुर            | मानु              | सुत्रता             |
| १६ शान्ति        | ,,                       | <b>इ</b> स्तिनापुर | विश्व सेन         | देस                 |
| <b>१७</b> कुन्थु | ,,,                      | "                  | गूरसेन (सूर्यसेन) | श्रीमती             |
| १८ अर            | अपराजित                  | नागपुर (इ.पुर)     | •                 | मित्रा              |
| १९ मल्छि         | ,,,                      | मिथिला             | कुम्म             | प्रभावती            |
| २० सुत्रत        | आनत                      | राजगृह             | सुमित्र           | पद्मा               |
| २१ निम           | अपराजित                  | मिथिछापुरी         | विजय              | वप्रिला             |
| २ <b>२</b> नेमि  | ,,,                      | शौरीपुर            | समुद्रविजय        | शिवदेवी             |
| २३ पार्श्व       | प्राणन                   | वाणारसी            | अश्वसेन           | बर्भिला             |
| २४ वर्धमान       | पुष्योत्तर               | कुंडलनगर           | सिद्धार्थ         | प्रिय <b>कारिणी</b> |

| દીયે.      | ५<br>जन्मतिथि                      | ६<br>जन्मनक्षत्र   | <b>७</b><br>वंश | ८<br>भायु     | <b>९</b><br>कुमारकाळ |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 2          | चैत्र कृ. ९                        | उत्तराषाढा         | <b>इ</b> क्शकु  | ८४ ଭାख ସୁର୍ବ  | २० लाख पूर्व         |
| ?          | माघ शु. १०                         | रोहिणी             | ,,              | ७२ ,,         | १८ ,,                |
| ₹          | मगसिर शु. १५                       | ज्येष्टा           | "               | ६० ,,         | १५ ,,                |
| 8          | माघ शु. १२                         | पुनर्वसु           | ,,              | 40 ,,         | १२३ "                |
| 4          | श्रावण शु. ११                      | मवा                | ,,              | 80 ,,         | įξο ,,               |
| Ę          | आसोज कु. १३                        | चित्रा             | ,,              | ₹0 ,,         | ৬ <del>१</del> ,,    |
| હ          | <sup>उयेष्ठ</sup> शु. १ <b>२</b>   | विशामा             | ,,              | २० "          | ч, "                 |
| 4          | पौष कु. ११                         | अनुसघा             | ,,              | ₹° ,,         | २३ ,,                |
| •          | मगसिर द्यु. १                      | मृत्र              | ,,              | ₹ "           | <u>र</u><br>३ ,,,    |
| १०         | माघ कृ. १२                         | पूर्वापाढा         | ,,              | ۶ ,,          | 8 11                 |
| ११         | फाल्गुन जु. ११                     | श्रवण              | ,,              | ८४ लाख वर्ष   | २१ लाख वर्ष          |
| १२         | फाल्गुन शु. १४                     | विशाखा             | ,,              | <b>૭</b> ૨ ,, | १८ ,,                |
| १३         | माय शु. १४                         | पूर्वभाद्रपदा      | 17              | ξο "          | १५ ,,                |
| १४         | डेयष्ट क. १२                       | रेवती              | >9              | ₹0 ,,         | ७५,००० वर्ष          |
| १५         | माय शु <b>. १३</b>                 | पुष्य              | कुरु            | १० "          | २५०००० "             |
| <b>१६</b>  | ज्येष्ठ शु. १२                     | भरणी               | इक्षाकु         | ٤ ,,          | २५००० ,,             |
| <b>१</b> ७ | वैशाख शु. १                        | कृतिका             | कुर             | ९५००० वर्ष    | २३७५० ,,             |
| <b>१८</b>  | मगसिर शु. १४                       | रे।हिणी            | ,,              | <8000 "       | २१००० "              |
| १९         | मगसिर ञ्च. ११                      | <b>ક</b> શ્ચિનો    | इक्षाकु         | 44000 ,,      | ₹00 <b>"</b>         |
| २०         | आसोज शु. १२                        | श्रवण              | यादव            | ₹\$000 ,,     | ७५०० ,,              |
| <b>२</b> १ | <del>থা</del> ঘাত হ্যু. <b>१</b> ০ | અશ્વિની            | इक्षाकु         | १०००० "       | २५०० "               |
| २२         | वैशाख शु. १३                       | चित्रा             | यादव            | १००० ,,       | ३०० "                |
| २३         | पौष कु. ११                         | विशाखा             | उम              | <b>१००</b> ,, | ₹0,,                 |
| २४         | चैत्र शु. १३                       | <b>ड. फाल्गुनी</b> | नाथ             | ७२ ,,         | ₹0,,                 |

| तीर्थ. | १०<br>इत्सेघ    | <b>११</b><br>शरीर वर्ण | <b>१</b> २<br>राज्यकाल                | १३<br>चिह्न  | १४<br>वैराग्यकारण           |
|--------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| ?      | ५०० धनुष        | सुवर्णवर्ण             | ६३ लाख पूर्व                          | वृपभ         | नीलां जसा-मरण               |
| २      | <b>१५०</b> ,,   | ,,,                    | પર ,, રઘૂર્યો                         | गन           | <b>उ</b> रुकापात            |
| ₹      | 800 ,,          | ,,                     | 88 ,, 8 ,,                            | अश्व         | मेघविनाश                    |
| 8      | <b>રૂ</b> ષ૦ ,, | ,,                     | ३६१ " ८ "                             | बन्दर        | गन्धर्व-नगर-नाश             |
| ч      | ₹00 "           | ,,                     | २९ "१२ "                              | चक्या        | जाति <b>स्म</b> रण          |
| 8      | २५० "           | विद्रुमवर्ण            | <b>ર</b> ૧૬ ,, <b>૧</b> ૬ ,,          | पद्म         | ,,                          |
| હ      | २०० "           | <b>इ</b> रित           | १४ ,, २० ,,                           | नन्दावित     | बसन्त-बनळक्मी-नाइ           |
| 6      | १५० ,,          | गुक्छ                  | <b>ξ<sup>2</sup></b> ,, <b>3</b> 8 ,, | अर्ध चन्द्र  | अध्रुवादि भावना             |
| ९      | १०० "           | ,,                     | १ ,, २८ ,,                            | मगर          | उल्कापात                    |
| १०     | ९० ,,           | सुत्रशिवर्ण            | र<br>२ ग                              | स्वस्तिक     | <b>इिमना</b> श              |
| १ १    | <b>ره</b> "     | ,,                     | ४२ लाख वर्ष                           | गेंडा        | वसन्तः व <b>नळक्</b> मी-नार |
| १२     | ৩০ ,,           | विद्वमवर्ण             | राज्य नहीं किया                       | भेस          | जातिस्मरण                   |
| 1      | ξο <u>,</u> .   | सुवर्णवर्ण             | ३०००००० वर्ष                          | शूकर         | मेघविनाश                    |
| 8      | ų٥ ,,           | "                      | १५०००० "                              | सेही         | <b>उ</b> ल्कापात            |
| 4      | 8 <b>५</b> ,,   | )<br>1                 | 400000 "                              | यज्ञ         | "                           |
| ξ ξ    | 8°,,            | 11 <b>•</b>            | 40000 "                               | <b>इ</b> रिण | जातिस्मरण                   |
| اوا    | ₹ <b>५</b> ,,   | 33g                    | ४७५० <b>० ''</b>                      | छाग          | ,,                          |
| 6      | ₹०,,            | 11.                    | ४२००० "                               | तगरकुसुम     | मेघविनाश                    |
| 9      | રષ "            | **                     | राज्य नहीं किया                       | कलश          | अध्यादि मानमा               |
| .      | २० "            | नील                    | १५००० वर्ष                            | कहवा         | जातिस्मरण                   |
| . ?    | ٠ १५ ,,         | सुवर्णवर्ण             | 4000 "                                | नील कगल      | ***                         |
| ۹      | ₹o "            | र्न।छ                  | राज्य नहीं किया                       | शंख          | "                           |
| 3      | ९ हाथ           | <b>इ</b> रित           | ,,                                    | संप          | ,,                          |
| 8      | w,,             | सुवर्णवर्ण             | ,,                                    | सिंह         | "                           |

| _          |                             | 1                        |                       | <u> </u>          |                        |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| तीथं.      | १५<br>दीक्षातिथि            | <b>१६</b><br>दीक्षानक्षय | <b>१७</b><br>दीक्षावन | १८<br>दीक्षोपवास  | <b>१९</b><br>दीक्षाकाळ |
| १          | चैत्र कु. ९                 | उत्तराषादृ               | सिद्धार्थ             | पष्ठो <b>पवास</b> | अपराह्                 |
| २          | माघ शु ९                    | रे।हिणी                  | सहेतुक                | अष्टम भक्त        | "                      |
| ₹          | मगसिर द्यु. १५              | ज्येष्ठा                 | "                     | तृ. उपवास         | ,,                     |
| 8          | माघ द्यु. १२                | पुनर्वेसु                | <b>उ</b> ग्र          | ,,                | पुर्वाह                |
| 4          | वैशाख द्यु. ९               | मधा                      | सहेतुक                | 555               | ,,                     |
| Ę          | कार्तिक कृ. १३              | चित्रा                   | मनोहर                 | तृ. भक्त          | अपराह्                 |
| •          | उयेष्ट शु. १२               | विशाखा                   | सहेतुक                | ,,                | <b>ુ</b> ત્રોદ્ધ       |
| 6          | पौष क. ११                   | <b>अ</b> नुराधा          | सर्वार्थ              | तृ. उपन्रास       | <b>अ</b> पराह्य        |
| •,         | पौष ज्ञु. ११                | ,,                       | पुष्प                 | तृ. भक्त          | ,,                     |
| <b>१</b> o | माघ कृ. १२                  | मूळ                      | सहेतुक                | तृ. उपवास         | ,,                     |
| 88         | फाल्गुन कृ .११              | श्रवण                    | मनोहर                 | तृ. भक्त          | પૂર્વાહ                |
| १२         | फाल्गुन कृ. १४              | विशाखा                   | ,,                    | एक उपवास          | अपराह्                 |
| <b>१</b> ३ | माघ ज्ञु. ४                 | उ. भाद्रपदा              | सहेतुक                | तृ. उपवास         | ,,                     |
| \$8        | ज्येष्ठ कृ. १२              | रेवती                    | ,,                    | तृ. भक्त          | 57                     |
| १५         | माद्रपद शु. १३              | पुष्य                    | शान्त्रि              | ,,                | <br>  17               |
| १६         | ज्येष्ठ कृ. ४               | भरणी                     | आम्र                  | तृ. उपवास         | , ,,                   |
| १७         | वैशाख ग्रु. १               | कृत्तिका                 | सहेतुक                | नु, भक्त          | ,,,                    |
| १८         | मगसिर शु. १०                | रेवती                    | ,,                    | ,,                | ,,                     |
| १९         | मगसिर द्ध. ११               | अश्विनी                  | शालि                  | षष्ट्र भक्त       | पृत्रीह                |
| २०         | वैशाख कृ. १०                | श्रवण                    | ਜੀਲ                   | तृ. उपवास         | अपराह                  |
| २१         | <b>आ</b> षाढ कृ <b>. १०</b> | અશ્વિની                  | चैत्र                 | तृ. भक्त          | ,,-                    |
| <b>२२</b>  | श्रावण शु. ६                | चित्र।                   | सहकार                 | ,,,               | ,,                     |
| २३         | माघ शु. ११                  | विशाखा                   | अश्वत्य               | षष्ट भक्त         | <b>પૂ</b> ર્વોદ્ધ      |
| २४         | मगसिर कु. १०                | <b>उत्त</b> रा           | नाथ                   | तृ. भक्त          | <b>अ</b> परा <b>ड</b>  |

| ત્તીર્થ.          | २०<br>सहदीक्षित | २१<br>छद्मस्थकाल | <b>२२</b><br>केवलतिथि  | २३<br>केवलागस-<br>काल | २४<br>केवलस्थान             | २ ९<br>केवक नश्चन्त्र |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| १                 | 8000            | १००० वर्ष        | फ़ाल्गुन <b>कृ. ११</b> | पूर्वाह               | पुरिमताल नगर                | उत्तराषाढा            |
| २                 | 8000            | १२ ,,            | पौष द्यु. १४           | अपराह्                | सहेतुक वन                   | रे।हिणी               |
| ą                 | ,,              | <b>१</b> ४ ,,    | कार्तिक कृ. ५          | ,,                    | ,,                          | उथेष्ठ।               |
| 8                 | ,,              | १८ ,,            | कार्तिक गु. ५          | ļ ,,                  | <b>ड</b> प्रवन              | पुनर्वसु              |
| ų                 | ,,              | २० ,,            | पौष जु. १५             | ,,                    | सहेतुक वन                   | <b>६</b> स्त          |
| Ę                 | ,,              | ६ मास            | वैशाख शु. १०           | ٠,,                   | मने।हर                      | चित्र।                |
| હ                 | ,,              | ९ वर्ष           | फाल्गुन कृ. ७          | ,,                    | सहेतुक वन                   | वि <b>शाखा</b>        |
| 6                 | ,,              | ३ मास            | ,,                     | ,,                    | सर्वार्थ वन                 | <b>અનુ</b> રાધા       |
| ९                 | ,,              | ४ वर्ष           | कार्तिक गु. ३          | 5,                    | पुष्पवन                     | मूल                   |
| <b>१</b> 0        | ,,              | <b> </b>         | पौष कृ. १४             | ,,                    | सहेतुक                      | पूर्वीषाढा            |
| ११                | ,,              | ₹ ,,             | माघ कृ. १५             | ,,                    | मने।हर                      | <b>প্রব</b> ণ         |
| १२                | ६७६             | <b>}</b> ,,      | माघ शु. २              | ,,                    | ,,                          | वि <b>शा</b> खा       |
| १३                | 1000            | ₹ ,,             | पौष शु १०              | ,,                    | सहेतुक वन                   | उत्तराशादा            |
| 88                | ,,              | ₹ ,,             | चैत्र कृ. १५           | ,,                    | ,,                          | रेवती                 |
| १५                | ,,              | ١,,              | पौष शु. १५             | ,,                    | ,,,                         | पुष्य                 |
| १६                | ,,              | १६ वर्ष          | पौष जु. ११             | ,,                    | <b>अ</b> ।म्रवन             | भरणी                  |
| १७                | ,,,             | ,,               | चैत्र गु. ३            | ,,                    | सद्देतुक वन                 | कृतिका                |
| १८                | ,,              | ,,               | कार्तिक शु. १२         | ,,                    | ,,                          | रेवती                 |
| १९                | ₹00             | ६ दिन            | फाल्गुन कु. १२         | ,,                    | मने हर                      | अधिनी                 |
| २०                | 2000            | ११ मास           | पाल्गुन कृ. ६          | पूर्वाह               | नीछवन                       | প্রবৃত্               |
| २१                | ,,              | ९ ,,             | चैत्र शु. ३            | अपराह                 | चैत्रवन                     | <b>অ</b> শ্বিনী       |
| <b>२</b> १        | ,,              | ५६ दिन           | भासोज शु. 🕻            | पूर्वाह               | <b>ऊर्ज</b> यंतगिरि         | चित्रा                |
| ``<br><b>२३</b> ∣ | "<br>३००        | 8 मास            | चैत्र कृ. ४            | ,,                    | शऋपुर                       | विशाखा                |
| ર છ               | एकाकी           | १२ वर्ष          | वैशाख शु. १०           | "                     | <b>ऋ</b> जु <b>क्</b> ভাतीर | मध्                   |

| ત્તિથે.    | २६<br>समवसरण-<br>भूमि | २७<br>भगोक वृक्ष<br>(केवलवृक्ष) | २८<br>यक्ष | ६९<br>यक्षिणी        | ३०<br>केविककास्त्र                 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| १          | १२ योजन               | न्यप्रोध                        | गोवदन      | चकेस्वरी             | १ लाख पूर्व — १००० वर्ष            |
| ર          | ٠, ٢                  | सप्तपर्ण                        | महायक्ष    | रोहिणी               | १ छ। ख पूर्व-(१ पूर्वीग+१२ वर्ष)   |
| <b>ર</b>   | ११ ,,                 | शाळ                             | त्रिमुग्व  | प्रज्ञप्ति           | १ लाख पूर्व -(४ पूर्वीग+१४ वर्ष)   |
| δ          | १०५ ,,                | सरछ                             | यक्षेद्वर  | वज्रशृंवरा           | १ लाख पूर्व -(८ पूर्वोग + १८ वर्ष) |
| لع         | १० ,                  | भ्रियंगु                        | तुम्बु/व   | वज्रां कुशा          | १ टाख पूर्व -(१२ पूर्वीग+२०वर्ष)   |
| Ę          | <b>९</b> १ ,,         | ٠,                              | मातङ्ग     | अप्रतिचन्नेहर्न      | १ लाख पूर्व-(१६ पूर्वांग+६ मास)    |
| ø          | ۹ ,.                  | शिरीप                           | वि जय      | पुरुषदत्ता           | १ लाख पूर्व(२० पूर्वांग+९ वर्ष)    |
| 4          | رځ "                  | नाग                             | अजित       | मनोवेगा              | १ ळाख पूर्व-(२४ पूर्वांग+३मास)     |
| ९          | ٠,,                   | अक्ष(बहेडा)                     | त्रह्म     | काछी                 | १ लाख पूर्व-(२८ पूर्वीग+ ४वर्ष)    |
| १०         | હરું,,                | <b>भृ</b> ळीप <b>ळा</b> श       | ब्रह्मेदबर | उत्रालामालिनी        | २५००० पूर्व-१ वर्ष                 |
| ११         | ., ق                  | तेंदृ                           | कुमार      | महाकाली              | २०९९९८ वर्ष                        |
| १२         | ξ,,,                  | पाटल                            | पण्मुख     | गौरी                 | <b>५३९९९९</b> "                    |
| १३         | ε, ,,                 | जंबू :                          | पाताळ      | गान्धारी             | १४ <b>९९९७</b> "                   |
| १४         | ٠ <b>٩</b> ۽,,        | पीपछ                            | किन्नर     | वैरोटी               | ७४९९९८ ,,                          |
| १५         | ١, ١,                 | दिधिपर्ण                        | किम्पुरुष  | अनन्तमती             | २४९९९९ ,,                          |
| १६         | 83, ,,                | नन्दी                           | गरुड       | मानसी                | <b>२</b> ४९८ <b>४</b> .,           |
| १७         | 8 "                   | तिङक                            | गन्धर्व    | महामानसी             | <b>२३७३</b> ४ ,.                   |
| १८         | <del>३१</del> ,,      | आम्र                            | कुविर      | जया                  | २०९८४ ,,                           |
| १९         | ₹ .,                  | अशोक                            | वरुण       | त्रिज <b>या</b>      | ५४८९९ वर्ष ११ मास २४ दिन           |
| २०         | <b>ર</b> ૈ            | चम्पक                           | भृकुटि     | अपराजिता             | ७४९९ वर्ष १ मास                    |
| <b>२</b> १ | ₹ "                   | बकुल                            | गोमेध      | वहुरूपिणी            | २४९१ वर्ष                          |
| २२         | ११ ,,                 | मेषश्टंग                        | पाइव       | <b>क्र</b> च्यां णडी | ६९९ वर्ष १० मास ४ दिन              |
| २३         | १३ ,,                 | ধৰ                              | मातङ्ग     | पद्मा (पद्मावती)     | ६९ वर्ष ८ मास                      |
| २४         | १,,                   | शाङ                             | गुह्यक     | सिद्धायनी            | ३० वर्ष                            |

| तीष.        | ३१<br>गणधर संख्या | ३२<br>मुरुष गणधर | ३३<br>ऋषिसंख्या        | ३४<br>पूर्वधर | ३५<br>शिक्षक           | ३६<br>अवधिज्ञानी |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| १           | <8                | <b>ऋषभ</b> सेन   | <b>68000</b>           | ४७५०          | ४१५०                   | 9000             |
| <b>ર</b>    | <b>९</b> 0        | सिंहसेन          | १०००००                 | ३७५०          | २१६००                  | 9800             |
| ₹           | १०५               | चारुदत्त         | 200000                 | <b>२१५</b> ०  | १२९३००                 | ९६००             |
| 8           | १०३               | वज्रचमर          | ₹00000                 | २५००          | २३००५०                 | 9600             |
| ч           | ११६               | वज्र             | <b>₹₹</b> 0000         | <b>२</b> ४००  | २५४३५०                 | ११०००            |
| Ę           | 888               | चमर              | <b>३</b> ३००० <b>०</b> | २३००          | २६९०००                 | १००००            |
| B           | <b>९५</b>         | बळदत्त           | ₹00000                 | र०३०          | <b>२</b> ४४ <b>९२०</b> | 8000             |
| 4           | ९३                | वैदर्भ           | २५००००                 | 8000          | 210800                 | २०००             |
| ९           | 1 66              | नाग              | 200000                 | 2400          | १५५५००                 | ₹800             |
| १०          | ८७                | कुंथु            | 800000                 | \$800         | ५९२००                  | ७२००             |
| ११          | <i>ee</i>         | धर्म             | 68000                  | ?300          | ४८२००                  | 6000             |
| १२          | ६६                | मंदिर            | <b>७२</b> ०००          | १२००          | ३९२००                  | 4800             |
| <i>\$</i> 9 | ५५                | जय               | <b>६८०००</b>           | 2200          | ३२५००                  | 8500             |
| 8 8         | ५०                | अरिष्ट           | <b>६</b> ६०००          | 2000          | ३९५००                  | 8300             |
| १५          | ४३                | सेन              | <b>€</b> 8000          | 900           | 80900                  | 3800             |
| १६          | ३६                | चऋायुध           | ६२०००                  | 600           | 82600                  | ₹000             |
| १७          | ३५                | स्वयम्भु         | 40000                  | 900           | ४३१५०                  | २५००             |
| १८          | ३०                | कुम्भ            | 40000                  | ६१०           | ३५८३५                  | २८००             |
| १९          | <b>२</b> ८        | विशाख            | 80000                  | ५५०           | 79000                  | २२००             |
| २०          | १८                | मिछि             | 30000                  | 400           | २१०००                  | 2600             |
| २१          | १७                | सुपम             | 20000                  | 840           | १२६००                  | १६००             |
| <b>ર</b> ર  | ११                | वरदत्त           | ?6000                  | 800           | 22600                  | 2400             |
| २ ३         | १०                | स्वयम्मु         | १६०००                  | ३५०           | १०९००                  | १४००             |
| २४          | ११                | इन्द्रभूति       | १४०००                  | ₹00           | ९९००                   | १३००             |

| वीर्थ.   | ३७<br>केवली          | ३८<br>विकियाधारी | ३ र<br>विपुरूमति | ४०<br>बादी     | <b>४१</b><br>भार्विका संख्या |
|----------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| 8        | 20000                | २०६००            | १२७५०            | १ <b>२७</b> ५० | 140000                       |
| ٦        | "                    | २०४००            | १२४५०            | १२४००          | <b>३</b> २००००               |
| 3        | १५०००                | १९८००            | १२१५•            | १२०००          | \$ 3 0 0 0 0                 |
| 8        | १६०००                | १९०००            | <b>२१६५०</b>     | १०००           | ३३०६००                       |
| પ        | १३०००                | १८४००            | १०४००            | 20840          | ₹₹0000                       |
| 8        | १२०००                | १६८००            | १०३००            | ९६००           | 820000                       |
| 9        | ??000                | १५३००            | ९१५०             | ८६००           | ₹₹00•0                       |
| 2        | १८०००                | <b>5</b> 00      | 6000             | 9000           | 860000                       |
| 9        | <b>4</b> 400         | १३०००            | ७५० •            | ६६००           | ,,                           |
| १०       | 9000                 | १२०००            | ,,               | 4000           | ,,                           |
| ११       | ६५००                 | 22000            | ६०००             | 4000           | ?3.000                       |
| १२       | ६०००                 | 20000            | "                | 8200           | १०६०००                       |
| 3        | 4400                 | 9.00             | 4400             | ३६००           | १०३०००                       |
| 8        | 4000                 | 6000             | 4000             | ३२००           | 20000                        |
| 24       | 8400                 | 9000             | 8400             | २८००           | ६२४००                        |
| <b>6</b> | 8000                 | ξο <b>ο</b> ο    | 8000             | २४००           | ६०३०                         |
| 9        | <b>३</b> २० <b>०</b> | 4,१००            | <b>३</b> ३५०     | २०००           | ६०३५०                        |
| 2        | २८००                 | ४३००             | २०५५             | १६००           | 50000                        |
| 9        | २२००                 | २९००             | १७५०             | १४००           | 44000                        |
|          | १८००                 | २२००             | १५००             | १२००           | 40000                        |
| ١,       | १६०•                 | १५००             | १२५०             | 2000           | 84000                        |
| ٦        | १५००                 | ११००             | ९००              | 600            | 83000                        |
| 3        | १०००                 | १•००             | ७५०              | 800            | ₹८•००                        |
| 8        | <b>600</b>           | 900              | 400              | 800            | ३६०००                        |

| तीर्थं.  | ४२<br>ग्रुच्य शर्विका | ध3<br>भावक   | ४४<br>भाविका    | <b>४</b> ५<br>मोस्रतिथि |
|----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 8        | मासी                  | ₹00000       | 40000           | माघ कु. १४              |
| ٦        | प्रकुब्जा             | ,,           | ,,              | चैत्र शु. ५             |
| 2        | धर्मश्री              | ,,           | ,,              | चैत्र शु. ६             |
| 8        | मेरुवेण।              | ),           | ,,              | बैशाख शु. 🌘             |
| 4        | अनन्ता                | 97           | ,,              | चैत्र शु. १०            |
| 8        | रतिषेणा               | >1           | ,,              | फाल्गुन कु. ४           |
| w        | मीना                  | ٠ ,,         | ,,,             | फाल्गुन कृ. ६           |
| 6        | वर्णा                 | <b>,</b> ,,  | ,,              | भाद्रपद शु. 🔸           |
| 9        | मोषा                  | २००००        | 80000           | आश्चिन द्यु. ८          |
| ₹•       | धरणा                  | "            | ,,              | कार्तिक शु. ५           |
| 38       | चारणा                 | <b>31</b>    | ,,              | প্তাৰণ হ্যু, ?'৭        |
| १२       | व <b>रसेना</b>        | "            | "               | फाल्गुन कृ. ५           |
| ₹        | पद्मा                 | <b>,</b> ,   | ,,,             | · आषाढ शु. ८            |
| 8        | सर्वश्री              | ,,           | ,,              | चैत्र कृ. १५            |
| إبع      | सुत्रता               | ,,,          | 17              | ज्येष्ठ कृ. १४          |
| <b>E</b> | हरिषेणा               | <b>"</b>     | 55              | ,,                      |
| •        | भाविता                | १०००००       | 0000            | वैशाख शु. १             |
| 2        | कुंधुसेना             | <b>)</b> , - | >>              | चैत्र कृ. १५            |
| 9        | मधुसेना               | <b>"</b>     | "               | काल्गुन कृ. ५           |
| 0        | पूर्वदत्ता            | ,,           | <b>&gt;</b> 7   | फाल्गुन क्र॰ १२         |
| 2        | मार्गिणी              | "            | <b>&gt;&gt;</b> | वैशाख कृ. १४            |
| ٦        | यक्षी                 | 77           | "               | आषाद कृ. ८              |
| 3        | सुलेका                | "            | ,,,             | श्रादण शु. ७            |
| 8        | <b>च</b> न्दना        | <b>33</b>    | ,,              | कार्तिक कृ. १४          |

#### तिङोयपण्णती

| तीर्थं.    | ४६<br>मोक्षकाल  | ४७<br>मोक्षनक्षत्र | <b>४८</b><br>मोक्षस्थान | ४९<br>स <b>ह</b> मुक्त | ५०<br>योगानेवृत्ति |
|------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| ?          | पूर्वाह्न       | उत्तरापाढा         | कैलाश                   | १००००                  | १४ दिन पूर्व       |
| २          | "               | भरणी               | सम्मेदशिखर              | १०००                   | १ मास पूर्व        |
| 3          | <b>अ</b> पराह्य | ज्ये <b>ष्ठा</b>   | ,,                      | ,,                     | ,,                 |
| S          | पूर्वाह्        | पुनर्वसु           | ,,,                     | ,,,                    | ,,                 |
| 4          | 77              | मधा                | ,,                      | ,,                     | ,,                 |
| ξ          | <b>अ</b> पराह्य | चित्र।             | ,,                      | ३२४                    | ,,                 |
| 9          | पूर्वाह         | <b>अ</b> नुराधा    | ,, .                    | ५००                    | ,,                 |
| 6          | ,,              | ज्येष्ठा           | ,,                      | 2,000                  | ,,                 |
| 9          | <b>अ</b> पराह्  | मूल                | ,,                      | ,,                     | ,,                 |
| <b>१</b> • | पूर्वाद्ध       | <b>पू</b> र्वापाटा | ,,                      | "                      | ,,                 |
| ११         | ,,              | धनिष्ठा            | ,,                      | ,,                     | ,,                 |
| १२         | अपराह्          | अश्विनी            | चम्पापुर                | ६०१                    | ,,                 |
| १३         | प्रदेश्य ·      | पूर्वभाद्रपदा      | सम्मेदशिखर              | ६००                    | ,,                 |
| १४         | <b>&gt;</b> >   | रेवती              | ,,                      | 9000                   | ,,                 |
| १५         | प्रत्यूष        | पुष्य              | ,,                      | 608                    | ,,                 |
| १६         | प्रदेशि         | भरणी               | ,,                      | 900                    | 75                 |
| १७         | "               | <del>कृति</del> का | ,,                      | १०००                   | ,,                 |
| १८         | प्रत्यूष        | रेगिइणी            | _ ;;                    | ,,                     | ,,                 |
| १९         | प्रदेाप         | भरणी               | ,,                      | 400                    | ,,                 |
| २०         | 73              | <b>সব</b> ণ        | ,,                      | 2000                   | ,,                 |
| २१         | प्रत्यूप        | अश्विनी            | ,,                      | ,,                     | ,,                 |
| २२         | प्रदेश्य        | चित्रा             | ऊर्जयन्त                | ५३६                    | ,,                 |
| २३         | ,,              | विशाखा             | सम्मेदशिखर              | <b>३६</b>              | ,,                 |
| 29         | प्रत्यूष        | स्वाति             | पावानगरी                | एकाकी                  | २ दिन पूर्व        |

८ शलाका-पुरुषोंका समय

| तीर्थं कर | चक्रवर्ती | केशवादि ३ | रुद      | तीर्थंकर | चऋवर्ती | केशवादि ३ | 专耳 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----|
| १         | १         |           | 2        | १६       | ч       | •         | ₹• |
| २         | २         | •         | र        | १७       | É       | 0         | •  |
| 3         | 0         | 0         | •        | १८       | ه       | •         | •  |
| 8         | 0         | 0         | ٥        | 0        | 6       | •         | •  |
| ષ         | o         | . •       | 0        | 0        | •       | Ę         | •  |
| ξ         |           | 0         | •        | १९       | •       | 0         | •  |
| v         | 0         | •         | 0        | 0        | ٥       | ų         | •  |
| 4         | 0         | •         | ٥        | ۰        | ९       | •         | •  |
| ९         | 0         | 0         | <b>ર</b> | २०       | 0       | •         | •  |
| १०        | 0         | 0         | 8        | 0        | १०      | •         | •  |
| ११        | 0         | 8         | ષ        | •        | •       | ۷         | •  |
| १२        | •         | ٦         | ६        | र १      | •       | •         | •  |
| १३        | •         | 3         | ا<br>ا ف | 0        | ११      | •         | 0  |
| १४        | •         | 8         | ۷ ا      | २२       | •       | ९         | •  |
| १५        | 0         | 4         | ९        |          | १२      | 0         | •  |
| 0         | <b>ર</b>  |           | •        | २६       |         | •         | •  |
|           | 8         |           | ٥        | २४       | •       | •         | ११ |

६ द्वादश चऋवर्ती

| नाम               | डस्सेध         | भायु               | कुमारकाक         | मंडकीक हाक      |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>१ भ</b> रत     | ५०० धनुष       | ८४ लाख पूर्व       | ဖ <b>ဖ</b> ာဝဝဝ  | १००० वर्ष       |
| २ सगर             | ४५० ,,         | <b>હર</b> ,,       | 40000 ,,         | ५००० पूर्व      |
| ३ मध्या           | <b>४२</b> २ ,, | ५०००० वर्ष         | २५००० वर्ष       | २५००० वर्ष      |
| <b>४</b> सनःकुगार | <b>४</b> २ "   | ३०००० ,,           | 40000 ,,         | <b>4</b> 0000 " |
| ५ शान्ति          | 80 ,,          | १ <b>०००</b> ०० ,, | <b>२५००</b> ० ,, | २५००० "         |
| ६ કુંયુ           | ₹4 "           | ९५०० ,,            | २३७५० "          | <b>२३</b> ७५० " |
| ७ अर              | ₹0 ,,          | ८४ <b>०००</b> "    | २१००० "          | २१००० "         |
| ८ द्युमीम         | २८ "           | ξοοοο <u>,</u> ,   | 4000 ,,          | 4000 "          |
| • पद्म            | २२ "           | <b>₹0</b> 000,     | 400 "            | 400 ,,          |
| १० हरिषेण         | ₹• "           | <b>₹○●●●</b> ,,    | <b>રર</b> ષ "    | <b>३२</b> ५ "   |
| ११ जयसेन          | ₹ <b>५</b> "   | ₹००० ,,            | ₹•• "            | ₹00 "           |
| १२ नहादत्त        | <b>9</b> ,,    | <b></b>            | २८ ,,            | ५६ "            |
|                   |                |                    |                  |                 |

| चक. | विजयकाक           | श्वयकास                 | संयम <b>काक</b> | গাস্ত দায়ি    |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ₹   | ६००० वर्ष         | ६ टाख पूर्व –६१००० वर्ष | १ लाख पूर्व     | मु।कि प्राप्त  |
| २   | ₹● ፡ • • ,,       | ७० लाख पूर्व—३०००० "    | ,,              | <b>??</b>      |
| ą   | १ <b>०००</b> ० ,, | ३९०००० वर्ष             | ५००० वर्ष       | सनःकुमार कश्प  |
|     | ₹•••• "           | 900 <b>00</b> ,,        | ₹00000 "        | "              |
| ч   | ¿00 "             | २ <b>४२००</b> "         | २५००० "         | मुक्ति प्राप्त |
| Ę   | <b>ξ••</b> ,,     | २३१५० "                 | २३७५० "         | ,,             |
| •   | ¥00 ,,            | <b>२</b> ०६ <b>•०</b> " | २१००० "         | "              |
| ć   | <b>400</b> .,,    | <b>४९५००</b> ,,         | •               | सप्तम नरक      |
| ९   | ₹00 "             | ?<900 ,,                | <b>!••••</b> "  | मुक्ति प्राप्त |
| १०  | १५० "             | ८८५• "                  | ₹ <b>'</b> 40 " | **             |
| ११  | <b>?••</b> "      | <b>१९००</b> "           | 8.0 ,,          | "              |
| १२  | <b>१६</b> "       | <b>%e</b> o "           | 0               | सप्तम नरक      |

१० नौ नारायण

| माम            | <b>ट</b> रसेथ                                | भायु                    | े हुमारकाछ     |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| ₹ त्रिधृष्ठ    | ८० धनुष                                      | ८४००००० वर्ष            | २५००० वर्ष     |
| २ द्विपृष्ठ    | <b></b> ,,                                   | ७२०००० ,,               | 79             |
| ३ स्वयंगु      | <b>દ્</b> ર ,,                               | £00000 ,,               | १२५०० वर्ष     |
| ४ पुरुषोत्तम   | <b>4</b> 0 "                                 | <b>३</b> ०० <b>००</b> , | <b>ن</b> وه ,, |
| ५ पुरुषसिंह    | 8,7 "                                        | <b>१</b> 000000 ,,      | ₹0• "          |
| ६ पुरुषपुंडशेक | <b>२</b> ९ "                                 | ६५००० "                 | २५० "          |
| ৬ ব্শ          | २२ "                                         | ₹₹००० "                 | २०० "          |
| ८ मारायण       | <b>!                                    </b> | <b>१२०००</b> "          | ₹00 "          |
| <b>८ क</b> न्म | ₹ <b>•</b> "                                 | १००० <u>"</u>           | <b>१६</b> "    |
|                |                                              |                         |                |

| नारा-    | मंडलीककाल          | विजयकाल       | राज्यकारु    | प्राप्त गति |
|----------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 8        | <b>२</b> ५००० वर्ष | १००० वर्ष *   | ८३४९००० वर्ष | सप्तम नरक   |
| २        | "                  | ₹०० ,,        | ७१४९९०० ''   | षष्ठ नरक    |
| ₹        | <b>१२</b> ५०० वर्ष | ९० ,,         | ५९७४९१० "    | "           |
| 8        | <b>१३००</b> ,,     | <b>د</b> ۰ ,, | २९९७९२० "    | ,,          |
| ષ        | <b>१२</b> ५० ,,    | 90 ,,         | ९०,८३८० "    | . 99        |
| Ę        | ₹'५० "             | Ę0 ,,         | ह्४४४० ''    | ,,          |
| <b>y</b> | و د اور            | чо,,          | ३१७०० ''     | पंचम नरक    |
| ć        | ₹•• "              | 80 ,,         | ११५६० ''     | चतुर्थ "    |
| •        | ५६ "               | ۷ ,,          | <b>९९</b> °  | तृतीय "     |

११ नौ प्रतिशत्रु

| नाम              | डरलेथ         | बायु               | प्राप्त गति |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|
| १ अयम्           | ८० धनुष       | <b>८४००००</b> वर्ष | सप्तम नरक   |
| २ तसक            | <b>90</b> ,,  | بر هه ۵۰ ده دو     | षष्ठ नरक    |
| <b>३</b> मेरक    | ₹o,,          | ६००००० ,,          | ,,          |
| <b>४</b> मधुकैटम | <b>ч</b> е "  | ₹००००० "           | ,,,         |
| ५ निशुम्म        | 84 "          | ₹000000,           | ,,          |
| ६ बिछ            | <b>२९</b> "   | ६५००० ,,           |             |
| ७ प्रहरण         | २२ "          | <b>३२०००</b> ,,    | पंचम नरक    |
| ८ रावण           | १६ ,,         | १२०० <b>०</b> ,,   | चतुर्थ ,,   |
| ९ जरासंघ         | ₹ <b>。</b> ,, | ₹000 <u>"</u>      | तृतीय "     |

१२ नौ बलदेव

| नाम          | <b>इ</b> स्से <b>घ</b> | भायु                | प्राप्त गीत |
|--------------|------------------------|---------------------|-------------|
| १ विजय       | ८० धनुष                | <b>৫৩০০০০</b> ০ ক্ৰ | मोक्ष       |
| २ भचळ        | <b>ن</b> ە ,,          | <u> </u>            | 3)          |
| ३ धर्म       | ξο "                   | <b>(</b> (900000 ,, | ,           |
| ४ द्वप्रभ    | ۷e ,,                  | ३७०००० ,,           | 99          |
| ५ सुदर्शन    | <b>و</b> بر پ          | <b>१७०००००</b> "    | ,           |
| ६ नन्दी      | २९ "                   | ६७००० "             | >>          |
| ७ मन्दिमित्र | <b>२२</b> ~ "          | ३७००० "             | <b>3</b> )  |
| ८ राम        | १६ ,,                  | <b>१७०००</b> ,,     | 59          |
| ९ पद्म       | ₹• "                   | १२०० "              | नस करा      |

१**३** एकादश हट

| गांध           | उत्सेध   | साद          | कुसारकाल                               | संयमकाङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भंगतपकाङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्राप्त गति |
|----------------|----------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १ भौमाबछि      | ५०० धनुष | ८३ लाख पूर्व | अकद्दहद्द प्रमु                        | न्धदृद्धदृद्ध पूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 FR 57 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सन्तम नरक   |
| र जितशत्र      | " o53    | * 9          | २३६६६६                                 | १३६६६८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्र श्राप्त का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| hur<br>Ho      | " 00%    | e<br>er      | 62,<br>62,<br>62,<br>63,               | 25 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | षष्ट नरक    |
| ४ वैश्वानर     | ° °      | ~            | व्यव्यव                                | स्त्र | en'<br>n' en'<br>en'<br>en'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           |
| ५ सुप्रतिष्ठ   | " 02     | ८४ लाख वर    | २८०००० वर्ष                            | २८०००० वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4600000 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>६ अ</b> चल  | "<br>09  | o<br>o       | 300000                                 | 3000000 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २००००० वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *           |
| ૯ વુંહાન       | #<br>W   | چ<br>د       | 115<br>115<br>115<br>115<br>115<br>115 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्र<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्ष्म<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्ष्म<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्ष<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्ष<br>इक्षम<br>इक्ष<br>इक्षम<br>इक्षम<br>इक्ष<br>इक्ष्ष<br>इक्ष<br>इक्ष्ष<br>इक्ष<br>इक्ष<br>इक्ष<br>इक्ष | •           |
| ૮ આંગતંધર      | ° ° ° °  | °°           | (१३३३३)                                | १ वृत्त्र सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पंचम नरक    |
| ९ अजितनाभि     | * >>     | **           | 35<br>35<br>35<br>35<br>35             | 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चतुर्ध नाक  |
| १० पीठ (पीदाल) | %<br>%   |              | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | 16 00 EX EX EX EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33          |
| ११ सत्यक्षित्र | s<br>9   | হ্ ব্য       | 9                                      | Gre<br>And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तृतीय नरक   |

१४ अट्राईस नक्षत्र

|                      |              |     |           |            |                                       |          | 1                           |                   |                      |
|----------------------|--------------|-----|-----------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| अ<br>भ               | संवारपथ      |     | ताशमंस्या | भाकार      | सुहते गति                             | गगनसंह   | ी सहित्म<br>कितमे<br>न. खं. | सूर्घसंगति        | चन्द्रसंगति          |
| 🕴 कृतिका             | व-द्रप्थ     | w   | œ         | भीजना      | ५१८५ है है यो.                        | 30%0     | ४६२४                        | १३ दि. ॥, १२ मु.  | т,<br>0              |
| र राहिणी             | *            | ຶ່ງ | ž         | शकत्रउद्धी | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | <b>5</b> | 2                           | २० दि. स., ३ सु.  | นา<br>ร<br>วง        |
| ३ मृगसिर             |              | 5   | m         | हिरणका शिर | ५३१९३५० हु है यो.                     | 30%      |                             | १३ दि. स., १२ सु. | भं<br>०<br>सर        |
| <b>५</b> आद्री       |              |     | •         | दीव        |                                       | 5002     |                             | ह दि. स., २१ मृ.  | #î)<br><b>5</b><br>~ |
| ५ पुनबंसु            |              | m   | w         | तोरण       | ५२७३११० यो.                           | 3000     |                             | २० दि. रा, श्रमु  | њ<br><b>У</b>        |
| क वृध्य              |              | 5   | m         | E.         | ५३१९१५६० यो.                          | ° % ° %  |                             | १३ दि. स., १२ सु. | 30 (H                |
| ে প্রাপ্তবা          |              |     | w         | वल्मीक     |                                       | 5000     |                             | इ दि. रा., २१ स.  | #1<br>**             |
| 7 Hall               | - <u>-</u> - | m   | 200       | गोमूत्र    | पर्धर्देहहुँ यो.                      | 90%0     | <u>.</u>                    | १३ दि. स., १२ सु. | IT?                  |
| ९ વર્શ [ક્તારમુનો]   |              | ~   | ~         | सरयुग      | प्रदूष १ दर्भ व यो.                   | *        | 2                           | 86                |                      |
| १० उत्तरा [फाल्गुनी] | <u> </u>     | \$  | ~         | हरत        | £                                     | 3000     | =                           | २० दि. स., १ मु,  | ii)<br>5<br>3        |
|                      | _            |     | -         |            |                                       | _        |                             |                   |                      |

|                    |             |             | 1                  |                                                                                       |         | 1                               |                    |                           |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 11<br>(13)<br>(14) | संचारपथ     | तारासंस्या  | भाकार              | सुद्दर्त गीत                                                                          | गगनसं 🛭 | . सहस्त्रम्<br>कित्रने<br>न. स् | सूर्यलंगात         | बन्द्र संगति              |
| ११ इस              | चन्द्रपथ १५ | ىو          | उत्पत्छ            | पत्र १ द १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                            | 10805   | * C3 %                          | १३ दि. रा., १२ मु. | 30 H                      |
| १२ चित्रा          | 9           | ~           | दीप                | 44622 A G G G B G G B G G G B G G G B G G G B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G | 2       | 2                               |                    |                           |
| १३ स्वाति          | *           | ~           | अधिकारण            | 42842 20 8 C 20 8 C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                            | \$° 0°  | 2                               | ह दि. रा., र १ मु. | 111<br>27                 |
| १४ विशाला          | 2           | 00          | हार                | 5262 8 6 0 8 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                  | 3084    | 2                               | २० दि. रा., ३ सु.  | में<br>१<br>१             |
| १५ अनुराधा         | ° %         | w           | बीवा               | 5300 × 00 × 00 × 00 × 00 × 00 × 00 × 00                                               | 3080    |                                 | १३ दि. रा., १२ मु. | #°)                       |
| १६ अप्रा           | **          | m           | सींग               | प्रेट के विक्रम<br>भारता के विक्रम                                                    | 5000    |                                 | ६ दि. रा., २१ मु.  | rin<br>S                  |
| 8 4 4 3 s          | <i>5</i>    | ۰,          | <u>ब</u> ्<br>खु   | ५३१९३५००० यो,                                                                         | ०४०४    | =                               | १३ दि. रा., १२ सु. | ्म<br>०                   |
| १८ धुर्भाषाटा      | "           | <b>&gt;</b> | दुम्झतवापी         | 23                                                                                    | 2       | :                               |                    | 11                        |
| १९ उत्तराषादा      | ·<br>·      | 200         | સિ <b>દ</b> ારા    |                                                                                       | 2000    |                                 | २० दि. स., ३ मु.   | #)<br>5<br>30             |
| २० अभिनित्         | चन्द्रपथ १  | m⁄          | हाथीका शिर         | प्रदेश कर्या स्टाइस्टर                                                                | 0       |                                 | 8 दि. रा., ६ मु.   | (H)                       |
| २१ अत्रण           | *<br>-      | m           | मुर्               |                                                                                       | 30%     | •                               | १३ दि. रा., १२ मु. | ri<br>o                   |
| २२ धनिष्ठा         | *           | 5-          | <b>गनत्पक्षी</b>   | f                                                                                     | *       |                                 | •                  | 2                         |
| २३ शतभिषा          | =           | ~<br>~<br>~ | सना                | £                                                                                     | 5000    |                                 | ह दि. रा., २१ मु.  | #?<br><b>*</b>            |
| र्ध पूर्व माद्रपदा |             | nr          | हाथीका पुत्रे शरीर | *                                                                                     | 3080    |                                 | दि. स., १२         |                           |
| र्ष उत्तर मादप्रा  | <b>5</b> .  | ~           | :<br>:             | *                                                                                     | 3000    | =                               | २० दि. स., ३ मु.   | #)<br>5°<br>00            |
| र ६ रेबती          | <i>.</i>    | 8           | माब                | £*                                                                                    | 3080    | <u>.</u>                        | १३ हि. स., १२ मु.  | (H)                       |
| र७ अभिनी           | :           | 5           | <b>अ</b> स्त्राहार |                                                                                       | 2       |                                 | 66                 |                           |
| ३८ भरणी            |             | m           | 1908               | £                                                                                     | 5000    | •                               | ह दि. स., २१ मु.   | \$₹<br>\$\dip<br>\$\sigma |
|                    |             |             |                    |                                                                                       |         |                                 |                    |                           |

१५ ग्यारह कल्पातीत

| म                  |          | 6        | अणीबद     | प्रकार्णक | विमानतल्बाहरूय | हत्कृष्ट बायु  | डाकुष्ट विरहिकाल      | ब्रह्माथक्षेत्र<br> |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| अ. अ. मे           | प्रवय    | ~        | ,<br>Se   |           | ४२८ यो.        | २३ सा.         | संस्यात हजार वर्ष     | छठी प्रथिनी         |
| . મ.               | <u> </u> | ~        | mr<br>wr  |           | 2              | \$<br>\$<br>6' | •                     | 2                   |
| ર અ. લ.            | =        | ~        | 8         |           | -              | ر<br>ا<br>ا    | 2                     | 2                   |
| મ. બ.              | <b></b>  | ~        | 25        | _         | ३२९ यो.        | e<br>oʻ        |                       | 2                   |
| 4 H                | <u> </u> | ~        | 50<br>(Y∕ | 33        | 2              | 96             | **                    | 33                  |
| म<br>म. अ.         |          | ~        | 0         | <u> </u>  | ĸ              | 35 "           |                       | 2                   |
| ત<br>લ<br><b>છ</b> |          | ~        | w         | _         | २३० यो.        | 8              | 66                    | 2                   |
| ૮ લ. મ.            |          | ~        | ~         | oʻ        | ĸ              | 30             | •                     | 2                   |
| લ લ                |          | ~        | V         | _         | <u> </u>       | **             | *                     |                     |
| ० अनुदिश           |          | ~        | <b>De</b> | 20        | १३१ यो.        | er<br>er       | पत्यका असंस्यातगं भाग | लेक्नालै।           |
| १ सर्वार्थासि      | /hss     | <b>~</b> | :         | :         | 2              | 44<br>43       | R                     |                     |

ं = अधरतन, मं = मध्यम, ब = वप्रारम।

्व बारह इन्द्र

|                    |                               |              |                 | 1711        | • • •         | 1-1        |                                       |            |           |           |           | [ (0      |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| सुकुटांचे          | शुक्तर                        | हारणी        | महिष            | मत्स्य      | भेटक          | सर्ग       | इमछ                                   | बृत्स      | कल्पतरु   |           | : :       | : R       |
| देवियां            | 20003                         |              | No 0 1 9        | -           | ) o o o o o o | 2023       | ンカイン                                  | 6.70<br>50 | 3902      |           |           | 5         |
| <u> </u>           | असं. असं.                     | -            |                 |             | 2             | 2          |                                       |            | •         |           | :         | 2         |
| माभि-<br>योग्य     |                               |              |                 | :           |               |            |                                       | 2          |           | 2         |           | :         |
| क्लेकि             | असं.                          |              | 5               |             | :             | ,          |                                       | 2          | :         |           | 2         | <u> </u>  |
| सप्तानीक           | ତ ଓ ଓ ଜ ନୁ ୫୭<br>ଜଣ୍ଡ ଓ ଓ ଓ ଓ | 000002229    | 80020083        | ६२३३००००    | 4३३४००००      | 00005888   | व व व व व व व व व व व व व व व व व व व | रहरू ५०००० | 00002002] | "         | ४७००८२००४ | £         |
| बाह्य<br>पारिषद्   | tw<br>w                       | 30           | % <b>&gt;</b> > | 0           | Š             | w.         | .÷                                    | 'n         | ~         |           |           |           |
| मध्यम<br>पारिषद्   | ke⁄<br>Os<br>o~               | * <b>*</b> * | " ° ~           | ,<br>,      | موں           | 20         | ~                                     | ~          | 9         |           |           | 2         |
| मभ्यन्तर<br>पारिषद | 8 8 0 0 0                     | 00000        | 0007            | 000         | 0 0           | 0000       | 0000                                  | 005        | 240       |           | 824       |           |
| तनुरस              | 336000                        | 340000       | 366000          | 40000       | 380008        | 300005     | 000012                                | 440000     | 00000     | £         |           | £         |
| लामकांक            |                               | =            | =               | =           | =             | =          | £                                     | =          |           | 2         |           | :         |
| वावस्थिय           | <b>W</b>                      | -            | 2               | 2           |               | -          | 2                                     | 2          | 2         | 2         |           | 2         |
| सामानिक            | 20<br>20<br>20                | " o »        | "<br>~9         | 600         | °°            | . 05       | *<br>0<br>28                          | o s,       | ₹°° 33    | 6         | *         | -         |
| 두네요                | ~                             | ~            | ~               | ~           | ~             | ~          | ~                                     | ~          | ~         | ~         | ~         | ~         |
| म<br>म             | १ सीधर्म                      | र ईशान       | ३ सनःकुमार १    | 8 माहेन्द्र | <b>८</b> यहा  | क लान्त्रम | ৩ দहस्यिक                             | ८ सहसार    | ९ आनत     | १० प्राणन | ११ आखा    | १२ अच्युत |

## तिलोयपणात्ती

्र बारह कर

|      | नाम                   | \$-14     | अणीबद्ध       | प्रकार्णक                   | विमानतल-<br>बाहुल्य  | विमानवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विमानाधार      | प्रवीचार                            | उत्कृष्ट<br>बदायुरक | उत्कृष्ट आयु<br>गुरुक   धातायुष्क | उत्कृष्ट<br>विरह्मकाल | भवधिक्षेत्र   |
|------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| ~    | सीधर्म                | ~         | ३०६८ ३६       | ३१९५५९८ ११११ यो. पांचा वर्ण | ११२१ यो.             | पांचें। वर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घन-उदक         | घन-उदक कायप्रशीचार २ सागर २ है सागर | २ सागर              | र इ. सागर                         | <b>७</b><br>दिन       | प्र. प्राथिबी |
| ~    | ईशान                  |           | 948} ···      | इंबद्रपप्तर                 | 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **             | ,                                   | ,                   | ,                                 | 2                     | <u>.</u>      |
| m    | सनत्कुमार             | 9         | 775           | ५०८१११                      | १०२२ यो क्र.से रहितं | क.से रहितंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बात            | स्पर्शप्रवीचार                      | ७ सागर              | सागर ७३ सागर                      | ₩<br>~                | द्धि. प्रथिवी |
| 20   | 9 माहे <sup>-</sup> द | _ :       | 0<br>0<br>0   | 802889                      | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33             |                                     |                     |                                   | •                     |               |
| 5    | ब्रह्म                | <b>De</b> | W.            | ३९९६३६                      | ९२३ या.              | ९२३ यं. क्र.नी.रहि.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जल-वात         | ह्म्पप्रबीचार १० सा.                |                     | १०३ सामर                          | १ मास                 | त. प्राधिबी   |
| ישני | ६ लान्तव              | n ·       | w<br>5        | 28288                       | " 8 % >              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *              | *                                   | 56<br>00            | 88 × 31                           | =<br>~                | 2             |
| 9    | महाशुक                | ~         | 89            | <b>३९९२७</b>                | . 5/9                | पीत-शुक्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,             | शब्दप्रशीचार १६                     | &<br>&              | ر<br>ماره<br>ماره                 | w<br>E                | [च. पृथिवी]   |
| V    | ८ सहस्रार             | ~         | w.            | %<br>%<br>%<br>%            | ६२६ ,,               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              |                                     | " >>                | 1                                 | "<br>~                | च. पृथिवी     |
| •    | आनत                   |           |               |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | হ্যুद्ধ आक्ताश | गुद्ध आक्ताशमन:प्रबीचार २०          | 30 "                |                                   | 8 मास                 | 4.            |
| 0    | १० प्राणत             |           |               |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **             |                                     | *                   | :                                 |                       | *             |
| ~    | १ अगरण                |           | 00<br>Y<br>nY | 9<br>n'                     | 5<br>9<br>5          | 2 to 10 to 1 | ž              |                                     | ११ सा.              | :                                 |                       |               |
| ~    | १२ अच्युत             |           |               |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | *                                   | *                   | :                                 |                       |               |

१८ बीस प्ररूपणा

| स्थान            | गुणस्थान                                                                                                                | जी. स.                   | पर्याप्ति            | प्राण                                                           | संज्ञा | गति                  | इन्द्रिय    | काय  | योग                                      | वेद                | कषाय                                                                                            | ज्ञान                        | संयम                | दर्शन             | लेख्या                                                                                                                                            | भव्य                 | सम्यक्त           | संज्ञी          | भाहार            | उपयोग             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| नारक             | आदिक ४                                                                                                                  | पर्याप्त<br>नि अपर्याप्त | पर्याप्ति ६<br>अप. ६ | १०                                                              | ¥      | नरक                  | पचेदिय      | त्रस | <b>११</b><br>मन ४, व. ४<br>वे. २, कार्मण | न् <b>पुं</b> सक   | ¥                                                                                               | मितेआदि <b>१</b><br>अज्ञान ३ | असंयत               | आदिके ३           | भावतः ३ कृष्ण,<br>नील, कापोत,<br>द्रव्यतः कृष्ण                                                                                                   | मन्य अम्             | Ę                 | संही            | आहारक<br>अनाहारक | साकार अना-<br>कार |
| मवनवासी<br>आदि ३ | ज्ञ. मि. अवि. २,<br>उ. १-४                                                                                              | 57                       | 31                   | पर्यातके १०,<br>अप. के ७<br>मन बचन व<br>श्वासाच्छ्वासरे<br>रहित |        | देव                  | "           | ,,   | ,,                                       | पुरुष, स्त्री      | Å                                                                                               | 33                           | **                  | ,,                | कृष्णाद ३,<br>पीत मः                                                                                                                              | 37                   | श्वायिक<br>रहित ५ | 17              | y,               | n                 |
| !<br>भोगगृमिज    | 19                                                                                                                      | **                       | 19                   | पर्यातके १०<br>अप के ७                                          | , 8    | मनुष्य<br>तिर्यच     | ,,          | 11   | ११<br>मृन ४,व.४.<br>ओ.२,कार्मण           |                    | ¥                                                                                               | 31                           | ,,                  | "                 | अपर्याप्त मि. व सा. के<br>३ अञ्चम, अति के<br>का. ज, प.के ३ जुम                                                                                    |                      | Ę                 | "               | ))               | 11                |
|                  | भस्त व ऐरावत<br>ज. १ मि , उ.१४;<br>विदेह ज. १-६,<br>उ. १४; स्लेच्छ १;<br>वि. श्र. ज.१,४,<br>५, उ. १-५,<br>लहितेविचा १४: |                          | 27                   | प. १०,<br>अप. ७                                                 | X      | मसुष्य               | n           | ,,   | १३<br>वे: द्विसे<br>सहित                 | ३<br>अपगतवेद<br>भी | ४<br>अकृषाय<br>र्भा                                                                             | समी                          | समी                 | समी               | ६, अलेस्य<br>भी                                                                                                                                   | 21                   | Ę                 | 19              | 35               | "                 |
| तियेंच .         | म. ऐ ज १, उ.<br>१-५; विदेहादिज<br>१,४,५; उ.१-५;<br>मो. ज. १,४;<br>उ. १-४.                                               | ,,                       | 19                   | ₹0                                                              | X      | तिर्येच<br>  तिर्येच | सभी         | Ę    | ११<br>वे द्वि व<br>आर्ध्व से<br>सहित     | ą.                 | )<br> <br> | <br>  ३इइान, ३अ.             | असंयत,<br>संयतास्यत | आर्दके ३<br> <br> | Ę                                                                                                                                                 | g3                   | Ę                 | संब्री<br>असड़ी | , ,              | "                 |
| वेंस के ह<br>दव  | 6-8                                                                                                                     | पर्याप्त<br>नि. अप.      | 29                   | प. १०,<br>अप्. ७                                                | 8      | देव                  | पंचेन्द्रिय | त्रस | ११<br>ओं. दि<br>न जा. दि. से<br>सहित     | पुरुष, ह्यी        | ¥                                                                                               | 31                           | असंयत               | n                 | सो. यु. पीतः म,<br>स. यु. पीतः उ., पद्म<br>जः; बजादि ६ में पद्म<br>मः; शः यु. पद्म उ.<br>जुनल जः; जोगं में.<br>तक जुनल मः; शेष<br>१४ में जुनलः उ. | मध्य अमः<br>आगं मध्य | ,आगे डप.,         | संबी            | ,                | "                 |

# हारा सम्पादित अन्य प्रन्थ

### ( डॉ. डपाध्ये द्वारा सम्पादित )

पंचसुत्त—डॉ. वैद्य, पूना.
प्रवचनसार—रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई.
परमात्मप्रकाश व योगसार— " "
बराङ्गचरित—मा. दि. जैन. प्रंथमाला, "
कंसवहो—हि. मं. र. कार्यालय, "
उसाणिरुद्धं—बम्बई यूनीवर्सिटी जर्नल, १९४१.

## ( डॉ. हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित )

छक्खंडागमो (भाग १-९)—जैन. सा. उ. फंड अमरावती.
णायकुमारचरिउ — देवेन्द्रकीर्ति जैन प्रंथमाळा, कारंजा.
करकंडचरिउ — कारंजा जैन सीरीज.
सावयभम दोहा — ,,
पाहुड दोहा — ,,
जैन शिलालेख संग्रह — मा. दि. जैन. प्रंथमाला, बम्बई.
जैन इतिहासकी पूर्वपीठिका — हि. प्रं. र. कार्यालय, ,,